Printed by Ambalal Shanabhai Patel at The Bombay Fine Arts Printing Works, 56/1, Canning Street, Calcutta;

Except from Page No 909 to Page No. 983 and from Page No 1201 to Page No 127

which were printed at The Rajarum Press and The Indian National Press respectively

# पाइम्म-शह-महरारावी।

### ( प्राकृत-शन्द-महार्णवः )।

#### वयांत

विजिध प्राप्त भागाओं के शब्दों का संस्कृत प्रतिशब्दों से युक्त, हिन्दी अर्थों से अर्थपृत, प्राचीन प्रत्यों के अनन्य अवनरणों और परिपूर्ण प्रमाणों से विभूषित पुरत्योप।

#### कर्ता--

गृजंग्देसान्वर्गन-साधनपुर-नगर-शास्त्रज्ञ, कलकत्ता-विश्वविद्यालय के मंस्त्रज्ञ, मार्च कीर गृज्यों भाग के कष्यास्त्र, "श्रीमदार्ग्यारिय" के कार्ग, "वर्गोरिकर-वैत-प्रत्यकाला" कीर "वैत-विदेध-गाहित्य साम्माना" के भृतर्भ क्षादक, न्यार-व्याक्त्या-नार्थ पंडित हरगो विन्टटास जिकमचंद शेट।

कलकता ।

इयम आवृत्ति।

manual property & topic ---

(सर्वे स्टब्ब संसीतः)

संबद्ध १४८५१



### PĀIA-SADDA-MAHAŅŅAVO

#### A COMPREHENSIVE PRAKRIT-HINDI DICTIONARY

with Sanskrit equivalents, quotations

AND

complete references.

BY

#### PANDIT HARGOVIND DAS T. SHETH, Jun Johnna Gills,

Jenne ir Jushi, Indii ail figur, Gleiti Trenchy Julie el "Erillida sui Guita" las Hön el "Jadegna Jain Cuchunt", "Jain Tuilla falter finen min" etc. etc.

-

CALCUTTA

---:

INIST INITION

[All rights reserved]

1925

Figure 1 to 76 at the Gurjan Prabhat Printing Press, 27, Americalla Street.

Forces from 17 (12) at the RAJARIM PRESS, 29, Armenian Street, Loves from 17 (c. 15), all titles and abbreviation Porms Protoffor Array S. Pathalath, Bonday Fine Arts Printing Work 56 I. Canning Street.

Fo. store 152 to 161 at the INDAN NATIONAL PRESS, Machina Bazar Strand and and and are pressed in the Press, Machina Bazar Strand Press, Ma

Foliabed by Pan lit Hargovian Day T. Shletii, 1 C. Luropean Asylum Lanc, Calci 724

### इस कीप के विषय में कितपय सुप्रसिद्ध विद्वान और पत्रकारों के

### कुछ अभिप्राय।

# A few Opinions of some Savants & Journalists regarding the PRAKRIT DICTIONARY.

Prof. Earnest Leumann (in the journal of Royal Asiatique Society, London. July, 1924.

"During recent years several scholars in India have tried to bring out a Präkrit Dictionary. However, no one seems to have succeeded in publishing more than a small specimen. Only recently, towards the end of 1923, there has appeared a new start, which is no longer a simple specimen, but an elaborate first part, comprising no less than 260 large size pages. In this volume all words beginning with vowels are included. And, if the following parts, which are to embrace the words beginning with consonants, carries on the Dictionary in the same lines, it will be finished in about seven such parts, and will contain nearly 2000 pages. On its completion Indian philology will certainly be congratulated from all sides, and Präkrit literature, which is so immensely rich may then be studied as it ought to be, in intimate connexion with Sanskrit lore, which has long possessed Lexicographic aids of all kinds.

The title of the forthcoming dictionary is I alia-sadda-mahannavo, "the great ocean of Prakrit words." Its compiler is Pandit Hargovind Das T. Sheth, Lecturer in Prakrit in the Calcutta University.

The meaning of the words are given both in Hindi and in Sanskrit, and each entry is furnished with references to test passages. Sometimes also the test passages are fully quoted (forming generally a verse called Gatha or Āryā).

Comprehensiveness and accuracy are the qualities most desired in a dictionary. As to the first quality, I may mention that the texts worked up in the dictionary seem to number about 200 or more Even in the first ten pages a full hundred Titles are quoted (Accu, Aji, Apus-Anutyogadu-ara-sotra, Antin-Anutyoladu-Abhi, Acts-Icarduga, acu-Actra-callida, Ara-isaghan, and others). And as to the second quality, it may be stated that in the references mistakes are settingly controlled to the second quality, it may be stated that in the references mistakes are settingly called the errors in the quoted editions are corrected, so early as the second entry of the first page we are, for Pkt a-Skt ra, rightly referred to Patima-cariya 113, 14, where the edition has by mistake Aviathio instead of a Vitahio-

Consequently I may be allowed to recommend Pandit Sheth's Prakrit Dictionary to all Sanskrit acholars as well as to Sanskrit libraries—and, what will probably do more to secure the final success of the undertaking, to the Government authorities."

#### Sir, George A. Grierson, K.C.F., P.H. D., D. LITT, LL.D.

"I must congratulate you on the success you have achieved in compiling this excellent book. I have already been able to make use of it and have found at a help in my work."

#### Jainacharya Shri Vijayendra Sureeshwarjee.

Itihas-tatti a-mahodadhi.

"A big dictionary named Paia-sadda-Mahannavo ( ann-a-moord) is heing composed and edited by Nyaya-Vyakarana-tirtha Pandit Hargovind Das Trikamchand Sheth, Präkrit Lecturer, Calcutta University. Three of its parts have already been brought into light. On seeing these parts and the work done therein, one cannot but say that it is excellent.

We can not help saying frankly and impartially that amidst all dictionaries of the type in existence this Kosha takes its first place. In absence of such a good Paskini dictionary Prikrit-scholars had great many difficulties. To remove them Pendit Hargovinddas has taken immense pairs in producing this work and has put Perkeit-scholars at large to great obligation. Parallit Haragovind day deserves all honour for such a nice work.

We are conversant with Pandit Hargovinddan's vast knowledge and originality. It gives us a great pleasure to note that these two things in him have gone a great way to make the dictonary very valuable and useful. We can, without the least hesitation, say that Pandit Hargovinddas can well stand in the category of high culture. X X X It is the duty of all scholars in the teld to learning and specially that of Jain Jamai to encour-

age by extending their helping hand towards such learned man rendering services to Jain literature and Jain Religion."

- Dr. Geuseppe Tucci, Professor of sanskrit, Rome University. "The Präkrit Dictionary is very useful in my study."
- Dr. M. Winternits, Professor of Prague University. "Many thanks for the first two parts of the Prakrit Dictionary which is very useful to me."
- Dr. F.W. Thomas, M.A., PH.D., Chief Librarian, India office, London. "I have myself consulted the book and found it useful. It is based upon a very large number of texts."
- Prof. A. B. Dhruva, Pro. Vice-chancellor, Hindu University, Benares. "I have seen Mr. Hargovinddas Sheth's Prākrit Dictionary. It represents a genuine attempt to supply a need which has long been felt and I am sure it will receive the appreciation which it so well deserves."

.......Those who have had occasion to use this work and can testify to its excellence & usefulness will be pleased to see that it has received proper appreciation from competent scholars in the domain of Präkrit and Indian Philology both in India and Europe. The Calcutta University can well be congratulated in possessing such an erudite scholar of Präkrit in Pandit Hargovinddas.

- Pro. Muralidhar Banerji, M.A., Late Principal, Sanskrit College, Calcutta, Lecturer in Präkrit, Calcutta University. "The work though concise covers a vast field of Präkrit literature and is a monument of scholarly labour and scientific accuracy and can be relied on by all who take any interest in the study of the Präkrit literature."
- Dr. B. M. Baruva, M.A., D. Litt., professor of Pali, Calcutta University. "I can quite understand that the task undertaken by you is a self imposed one, and you are sure to render a permanent service in the cause of Indology by completing the same. A handy and at the same time comprehensive Prakrit dictionary has been a long-felt desideratum. After going through the

printed parts of your lexicon I find reasons to hope that your single-handed labour will go to remove it to a great extent. I have not seen elsewhere an attempt of this kind. What I sincerely wish is the consumanation of the noble task you are engaged upon with the indefatigable zeal and unflinching devotion of a scholar like yourself who has been born and brought up in a religious tradition footing the culture of Präkrit languages."

Dr. I. J. S Taraporewala, B.A., PH.D., Bat-at-law, professor of comparative philology, Calcutta University. "The author has already considerable reputation as a teacher of Präkrit in the University of Calcutta and also as a deep scholar in Jaina Literature and philosophy. For many years he has had the preparation of a Präkrit Dictionary. In contemplation that for that he set about a systematic course of reading in all the various branches of Präkrit Literature. As a result of this enormous amount of labour the Pandity has now given us the first three volumes of his Präkrit Dictionary... To students of Präkrit this book will supply a greatly felt want and the work is very well done indeed for the general reader. In any case the work is an useful one and should help all earnest students."

Prof Vidhushekhar Bhattacharya, M. A., Principal, Vishva-Bhārati, Shānti-Niketan, Bolpur, ( in the Modern Review, April, 1925 ).

The author hardly needs introduction to those who have aquaintained with Yasovijaya Jama Granthamala. His present work is Präkrit-Hindi Dictionary. We extend our hearty welcome to it

A Prikrit Dictionary of this kind was a desideratum and every Prikrit lover should feel thankful to Pandit Harsgovindades who has now supplied it. We have not the least doubt in saying that the students of Prikrit will be much benefited by it. It supplies sanskrit equivalents so far as possible, quotes authorities and gives references. The words are explained in Hindi, yet the language is so simple that it can be used by any one knowing some vernacular of porthers India."

Indian Antiquary, February, 1925.

This is the first part of a dictionary of the Präkrit language intended to be corrolated in four parts. It is a comprehensive dictionary of the Präkrit language giving the meaning of Präkrit words in Hindi. It provides at the same time the Sanskrit equivalents of the Präkrit words. The dictionary as a whole contains about seventy thousand words. The author Pandit Hargovinddas T. Sheth, Lecturer, Calcutta University, has taken care to support the meanings that he gives by quotations from the original

sources giving complete references. It removes one of the desiderata for a satisfactory study of the vast Prikrit literature which still remains unexplored but inadequately by scholars Indian and European. It is likely to be of great assistance in promoting this desirable study. The author deserves to be congratulated upon the result of his labours in this good cause. The work is a monument of his learning and effort and it is to be hoped that this industry will be suitably rewarded to encourage him to go on with his work and complete it as originally projected in four parts."

Bombay Chronicle, 26th, July, 1925.

Europe has been compiling a Pali dictionary. Several scholars have been collaborating to acheive a great lexicon. When it will be completed it will be a great species of Encyclopedea of Buddhism. What a number of scholars have aimed at accomplishing in the west with reference to Buddhism a single man of vast learning is endeavouring in effect in India with regard to Jainism. Pandit Hargovinddas T. Sheth, Nyava-Vyakarana-tirtha, Lecturer in Prakrit, Calcutta University has just issued the third volume of his large Pain-saddamahannavo which is a comprehensive Prakit Hindi Dictionary with Sanskrit equivalents, quotations and complete references. The fourth volume is in the press and when it is out it will be one of the monuments of learning for which Indian Pandits are celebrated The last page of the volume three brings us to the middle of the letter "L". It is not easy to test a lexicon which has the merit of great treasures and in which words explained have been illustrated from the huge library of Jaina literature. The list of abbreviation of the works quoted is a measure Herculian enterprise. Generally the Hindi explanation is lucid and to the point. English equivalents would not have necessarily added to the value of the dictionary. It is a credit to the Calcutta University and to the pious erudition of Guzerat.

संस्कृतसाहित्यपित्रका, पान्युन, प्रशादर १८४५, "अस्वर्यनुन्योगमावदन्त्याः प्राकृतभाषायाः सन्यम् विधान-संवादमाय सम्मेतितः समीनीतः पश्चन प्राकृतप्रविद्याग्यः, विद्यानश्च संवति तथाविश्व एवायम् । श्वव हि श्रद्धकोटे-प्रशासित्रमस्तिविधावःनां सन्दानां संस्कृतपुर्यायान्यान्त्रान्य हिन्दीभाषाया नद्दश्चेः परिकृत्यताः, वथावरुग्धहर-स्वान्यति सृत्यन्ययः प्रदर्शिताति । प्राकृताच्यायिनामितिहितोऽयं प्रस्थः स्वष्ट-चनुन्द्यते समानिमान्त्रयान् । प्रथमप्रविद्यत्ति स्वरादिश्वदः निःदीविताः । नृत्यम् विद्यत्त्रप्रसीदीत्रमहोद्दस्य यस्त्वावित्रम् प्राकृतभाषावाशीययं च स्वयति । "

महामहीराध्यायपिकत्यां मुख्यस्थानवे-द्याननीये, ख्रव्यावक, विश्वविद्यालय, कलक्षा. " इत्यनानेन आहत-विकासनी महासुरकारे भवेत्।"

वैपारस्परेनसी परिटन्त्रोबक्षपर भा, भण्यात्व, हुर्नागटमाना, बागी। "शहूण्ययोऽप्रुतपूर्वो तथ्यो भव्यक्षार्य प्राष्ट्रतसन्दर्भोद्याः, कलातिथिस्य कैत्यबुन्तः, प्रभाकर इय प्रभाविकरः, सहद्यहद्यसम्समु प्राष्ट्रत शह्दसत्तप्रयदन्तं प्रकाशयप्रतीयोपयोगितामायहति कर्याताम्। प्राष्ट्रतमन्तर्देगमारा पुरत्युतामीय पहुरासदी नदुदारानिकानामधि दोश्वद्रहनस्थारर्यको निर्मिषेत्र धननिजवानामास्य इर स्त्नानामध्य इत स्तुरानिसर्यको हुन्ते रिक्तः मुद्धोदराहादरः केरो नोपकारकतो बजति । माङ्क्याब्दरज्ञास्य हत्यानिधानसस्यान्यर्थनो साध्यनिप्रपानिक स्यामिण्या रिकार्यको ।

"त तु तत्र विदेवदुर्जमः सदुर-यस्वति कृत्यस्थं वः" इति न्यापेनातीत्र धन्यश्वाराहीं जगरीज्ञः रङ्गस्य वेगः प्रशंपनीयधास्य मुधियः धर्मा, भग्वा जायोजनमधिनीजना च । यतुण्यस्यात्रपोश्य विविच्य वेमं प्रमुदिन। प्रशं

परमातमान परेवनिधो जगदुपकारको जनो मुगा मुगा मुग मुगि मुरि भूपादिति॥"

मिश्वमित्र, वोमनार, ता १० दिवन्यर, १६२३, श्रीर रॉडवार, ता १० माँ, १६२४।
"रत कोर मे माइत शरद खोर उनेक पर्वाचनावह सरहा शरद तथा दिन्दों अपे बही उत्तमता से दिया मारी।
पहतारी प्राधोन पुरतातें को हवारों देशद शहराकी स्थान स्थार दिया गया है। दिन्दी में एस प्रकार का का
साध्य उदीन वास्त्म में दिन्दी-माया-मारियों के जिये यह प्रीराज की वस्तु है। कोप-स्थाया का उत्तर
कामा सावरक है। तिम सम्य पर पूर्ण कोप नैवार हो वादमा, राष्ट्रभारा में यक नयो चीज स्थान या कार्या।
स्थान करने हैं कि दिन्दी-माया-मारी यथातमह रहा कोप के बाहक बटावें में बीट विभिन्न दिन्दी पुस्तकात्म एन कर
को स्थान वह स्थान है में।"

"इस प्रकार का प्रथ्य अपने हडू का निरास्त्र है और उनने शाहत साथ के प्रन्य रहने में बडी भारी बसरे मिलेगी । इस्मीवन्दत्री सेठ को बन्यवाद है कि उन्होंने राज्य-संख्य दिन्दी का इसमा उपकार दिसा। इस कोर का का

प्राकृत-प्रेमियों के निए बायरवड़ है। ब्रम्यकार को अवने कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। "

म्यतम्य ( इम लेल ) सुक्तार, ता १८ जनवरी, १६२४ । "इक्टडण विश्व-विगायन के माहत-क्रीरिंग स्थान्याना पं को इरोगारिन्द दान निवस्तरें केटने माहत-गन्द-महार्थाव ( वारत्य-वह महत्वयारी ) नाम का मार्थ कीग १९ वह माहन के विमार्गियों का जो उपकार किया है उसके लिए समुन्तित शब्दों में उनकी मार्थ स्रों को जा सकती। वहां तह हमें बाद है अनुन का रेखा के विश्व क्रियान स्वीद्ध मार्थ, निनमें पिमार्थियों वे मार्थ्य के जाने में सुभोगा हो। ... इन वारक्षणस्वस्त्याची में माहन भाराबा के शब्दों के वार्य ही हमारी सर्थ ही नहीं दिया गया हैं बल्क प्राचीन कम्यों के बावतरया और अगब्द भी दियं गये हैं।"

જૈન વિવેશ વિવાર માળા જેઠ ફાંદ ૧, સંવત્ ૧૯૮૦, "કાશોની મદોવિજય પાકશાળાએ! લમભમ ૩૦—૪૦ વિદાન રત્યો ઉત્પદ્ધ કર્યો છે તેએકમાંના મુખ્ય પંદિત હર્ગોલિદાસની વિદ્વસા કેલ્લો અબારી છે ? પંદિત હર્ગાવિદકાને અતીક સંગ્રુલ-પ્રાપ્ટુલના સત્યો સંગ્રાહિત કરી જેત સાહિત્યમાં છે! વધારી કર્યો છે તેમાં આ કાયની રચનાથી તેમણે સમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો કહી શકાય. કેલ જેવી વીજ તૈયાર કરવામાં ફેટ્લો સમય અને દેશનો લીગ આપવે. પડે છે, એ અમજનારતે દે આ ક્રિયત વધુ તજ લાગે

પ્રભૂત અને માગધી ભાષાના કાંધો એવાની ઘણા વખતથી હિદ્વાને એ આનુરતા ધરાનતા હતા. આનુરતા આ કેમ્પ્યી પૂરી યોગે એ ખરેખર આનંદના વિષય છે. વિદાન યુક્યા પોતાની વિદ્વાનીના લ આપી અત્યાગે ઉપદ્રુંગ કરે એ દેવન સમાજનું સદ્ભાય્ય સમતનું સહંગે. વિદ્વાન ઘવા છતાં મમાજ કરીશ કરવામાં કે અમતે વની ચિત્રયારીએ! ઉડાડવામાં વિદ્વાના ઉપયોગ કરનાર એ!એ આવા વિદાન! ઘર્યું શીખનું સેઇએ છે."

ક્રિન ના ૧ નન્યુઆરી, ૧૯૨૫ "મસ્તુન કેલમાં અકારાદિ ક્રમથી પહેલાં પ્રાકૃત શળદ, ત્યાર છ રાજ્યું ત્રિત્ર આદિ, પછી કોલ્સમા સંરકૃત પ્રતિશબ્દ અને લાદ મુત્રમ હિન્દીમાં અર્થો આપવામાં અને ડે. અને તેના દરેક અર્ધાની પછી તે શળદના અન્ય સ્થળ—પ્રમાણ—અભ્યાવ, गाया, पन्न કે शृष्टता ત'લ ક લાયે જણવવામાં આવેલ છે. અને તેમ કરીને સન્યની સંદરતા અને પ્રામાલિકતા માટે પૃરેપ્દે પ્રયાલ હાપ્યવામાં આવેલ છે. શૃદ્ધિ માટે જેતાં કાઈ પણ સંદરવામાં સંશોધકની, અનવાદકાની કે છાપાની કુલતે લીધે છપાયેલ અશૃદ્ધિને યે અરીતે સુધાળીનેજ આ શિષમાં સ્થાત આપેલ છે એમ તેમના દ્વાલમાંજ વિવિધ વિચારમાળા" માં પ્રસિદ્ધ થયેલા એક લેખમાં આપેલા અનેક ઉદાદ્વરણા ઉપસ્થી સ્પષ્ટ ફીતે સમજવામાં આવે છે.

આપણા આમમાં-સૃત્રો અને પૂર્વ પુર્ધા રચિત સંખ્યાળંધ લન્યા પ્રાષ્ટ્રન ભાષામાં દાઈને તેના અવ્યાસ કે ભાષાંતર માટે આવા પ્રાષ્ટ્રન કાયની ખેડ લાંબા કાળથી હતી. જે કે વચ્ચે 'છી રાજેન્દ્રાબિધાન કાય'ની રચના ધવા પાસી જણાય છે, પરંતુ તેમાં ફક્ત સૃત્રરાજકાજ તરવાયા જણાય છે અને તે પણ જનેતરાને હાથે તૈયાર ધવાથી સમાસ, પુનગકૃત્તિ અને અર્ધ તૈકની રહી જતી ખાડ ભાઈ હરગાવિકદાસે પુરવા માટે તેમને માન ઘટે છે. બાઈ હરગાવિક મામથી તથા સંશ્કૃતના સંપૂર્ધ અભ્યાસી અને નિત્યના પારચિત છે, તેમજ જેન ખમીર દોવાથી તેમના હાથે આવા કાયની ઘયેલી તૈયારી આવકારકાયક ઘઇ પટે તે સ્વામાવિક છે. ... ... આવી એક લાંબા વખતની ખાડ સર્વાં ગ-સુન્દર રીતે પાર પાડવાના ભગીરય પ્રયત્ન માટે પંજિત હરગાવિકદાસને અમે મભારકબાદી આપીએ છીએ.

मनसुबसाय कोरतचंद्र मेहता. रो. ६. 'हाय युन्हर शेष्टभा छे. धमना प्रमालमां मृत्य येश्यक्छे.' बीट कुंबहजोमार आजंदजी. ''प्रयास महु प्रश्नांसनीय ध्यों छे"

गाल-विचार देनावार्य धाँबुडिसागर स्रिजो ( श्रंचत् १६८१ वेशना जिन धर्म प्रधाशमां), 'श्राप्टन देख माटे ध्वधनाधी प'रिज सुधावध दुश्लीविह हासे के प्रथन धर्मी छे ते प्रधासनीय ने धन्यवाह पात्र छे."

જૈન સુંગ, આયાદ-દ્યાવણ, સંવત ૧૯૮૨ "પંદિત દુરસેવિદદાસ એક સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન છે ને એક પ્રી યદ્યોવિજય પાકદાળામાંથી નીકળેલા વિરલ સુવાસિત મુખો પેકી એક છે. ઘણાં વર્ષોથી કલકત્તામાં રહી અધ્યાપક તરીકે કામ કર્યું છે અને સુરસુંદરી-ચરિયમ (કે જે એમ એ. ના મુંગક યુનિવસિદીના અક્યાસ કમમાં નિવૃત્તિ થયેલું છે.) અને સુપાસનાદ ચરિયમ એ બે પ્રાકૃત સર્ર્યોનું સુંદર સર્પોધન કરેલ છે. તદુપરાંત સંરકૃતમાં શ્રી દ્રિક્તિદ્રસૃત્તિ સંગ'ધે નિગ'ધ પણ નેમણે લખી બદ્ધાર પાદયો છે. દ્રમણે કેટલાંક વર્ષોથી કલકત્તા યુનિવર્સિદીમાં પ્રાકૃતના લેકચરર (આપ્યાત) તરીકે કાય કરી રહ્યા છે. તે વિદ્વાને પ્રાકૃત શબ્દ તેના સંરકૃત સમાન શબ્દો, દિન્દી લાયામાં અર્થ, તેમજ પ્રાકૃત સચ્ચોમાંથી તે અર્થને જણવતામાં અવતર્ણો તે તે સર્વ્યાનાં સ્થન સદિત એકકાં કરી એક કેપલકાર તરીકે જે લપ્તીરય પ્રયત્ન આદર્યો દ્રતો તે પ્રકાશમાં પેલેજ ત્રલ ખંડમાં પ્રાકૃત સબ્દ મદાર્ભવ એ નામના કાય તરીકે કાવવા શક્તિમાનાયયા છે તે માટે અનેકશ ધન્યવાદ અમે તેમને આપીએ છીએ.

दिहीआयः पेतानी सत्त्र्या नहेता छतां ने भाषामां अर्थ पूरवानुं सार्म दर्थ' छे तेमां पक् तेमे विरुपवात यसामें, प्राप्टत भाषाना सारा देख प्राप्टत, संदर्धत अने अविछ सेम प्रदे भाषामां કરો આપના માટે ડેડ સ્વાલીએ પાતાના મનારથ ળદ્ધાર પાક્યા હતા અને તે મંપૂર્વ પ્રકટ થાય લાં સુર્ય માત્ર દરા હું હાર રૂપીઓ તેઇએ તે માટે અને ઘણાં વધેં પહેલાં તે વખતની જેન ગ્રેબ્યુએટ એનેાસિએ શનના મંત્રી તરીકે તેમજ જેન કેન્દ્રરન્સ હેરદ નામના પત્રમાં અપીલ બદાર પાડી હતી, અને આખી માજના રજી કરી હતી, છતાં તેટલા રૂપીઓ આપનાર લખી હાના એક મળવો તો દૂર રહ્યો, પણ અધુ શેહા મળીને રસ્મ પૂર્ગ કરવાવાળા કોઇ શીમતા બહાર પટેલા નહેલા. આજે એક જેન પાંદિત પત્રેને પ્રમુદ્ધ કેપણ કરી પેતેજ પાતાના ખર્ચથી બહાર પાર્ટ છે એ માટે તે પાંદેતને અમા ઉદ્યાદ્યાર્થ વધાવીએ છીએ, જેન સમાજનાં વખાણ તો કેમજ કરી શદીએ !

x x x x x x

પંતિત અહેચરતારે ૧૯૮૦ ના પોય માસ ના પુરાતત્વેમાં આ ક્રાપના પ્રથમ ખંડની આદોલ્યન કરી હતી અને તેની પ્રત્યાસાયના કાયકારે વિવિધ વિચાર માળાના તેજ વર્ષના આસો ગુદિ ૧૪ ના અન્ ૧૯૮૧ માગશર સુક ૧૪ ના અંકમાં કરી હતી આ છાં ને અમા વાંચા પ્રાથમ એક <u>કાયકારના વિચાર</u> અમાગી આ ભાળવામાં અલ્ય ભુહિને ગેલા લાગે છે. કેશાકારે આત પરિશ્રમ લઇ સાયકાની ભર્ન તેટલી રાખી કાર્ય લીધ છે એમ તો અમા મુક્તક કે કહીએ છીએ. આ પ્રાય પ્રતિ હરગોલિંદદામને વિજય પ્રદારિત છે તેમણે આ મહાભારત કાર્ય કરી અહાર પાઢી પ્રાકૃતના અભ્યામીઓને ઉપકૃત કરેલ કે અને ભવિચાની પ્રભાને અમુદ્ધ વારસા આપ્યો છે એ નિર્વેશાદ છે.

× × × × × ×

કરેક જેન લાઇ ખેરી, દરેક લ થવા ડાર અને દરેક શિક્ષણ મે રસામાં આ કેત્ય રહેવાન ઘો એ અને ભારપુર ક કર્યોએ છીએ. એટલું જે નહિ પરેતુ ગુરાયાદિમાં રહેલી મોટી મોટી લાઇ ખેરીએ. તેમજ પ્રેરપન ને હિન્દના ભાષાના વિદ્વાનોને આ કેલ એટ પ્રોકલવા માટે જેન શ્રીમ તોએ બહાર આવતું તેઇએ કે એપ આ તેની આ તેને એટલું જેને વિદ્વાનો પરિશ્રમ અને તેની વિદ્વાની કદર શાયા જેન સમાજ એકદર નથી એ પશ્ એથી સિદ્ધ થયા.

### समर्पगा ।

anget the

जैन इयेताम्बर धीसंघ, कलकत्ता के अग्रगण्य नेता

### शेठ नरोत्तमभाई जेठाभाई,

गर्भ-श्रीमन्त होने पर भी सन्त-जनोचित निर्दानमानिता, समाज सेवा में अविश्रान्त प्रवृत्ति, अविचितित धर्म-निष्ठा, प्रशंसनीय साहित्य-प्रेम, पविष्र सारित्र, सहज पदान्यना आदि आद्यो जैन संध-नायय-योग्य आपके अनेक उत्तम गुप्तों से सुप्प हो यह प्रत्य आपके पत-कप्रत्यों में सादर समर्पित यहना है।

प्रस्थार ।

કરો આપવા માટે ડેા સ્વાલીએ પાતાના મનારથ લહાર પાડધા હતા અને તે સંપૂર્ણ પ્રકટ શાય ત્યાં મુધી માત્ર દશ હુજાર રૂપી આ જોઇએ તે માટે અમે ઘર્ષા વધો પહેલાં તે વખતની જેન ગ્રેજયુએટ એસોસિયે શનના મત્રી તરીકે તેમજ જૈન કેાન્ક્રન્સ હેરલ્ડ નામના પત્રમાં અપીલ બડાર પાડી હતી, અને આખી ચાજના રતુ કરી હતી, છતા તેટલા રૂપીઆ આપનાર સખી દાવા એક મળવા તેા દૂર રહ્યો, પણ અકુક શાડા મળીને રકમ પૂર્વ કરવાવળા કેાઇ શ્રીમંતા અદ્ભાર પડ્યા તહેલા. આજે એક જૈન પંડિત પેતેર પ્રાકૃત કેત્પનું કાર્ય કરી પોતેજ પોતાના ખર્ચથી ગઢાર પાંડે છે એ માટે તે પાંડિવને અમાે ઉલ્લામયી વધાવીએ છીએ, જૈન સમાજનાં વખાણ તાે કેમજ કરી શકીએ ?

પ્રાષ્ટ્રન સાહિત્યમાં પણ સમરાઇમ્ચ કહા, પઉમચરિયમ, મુરમુંદરી કહા, સુપાસનદ ચરિયં, કુમારપાસ પ્રતિબાધ ઉપદેશ માલા, ઘણાં ખરાં આગમા વગેરે બહાર પડતાં ગયાં. દ્રજુ ઘણાં લડ્ડર પડવાની જરૂર છે આ ખહાર પડેલાં તેમજ અપ્રકટ પ્રાકૃત બન્ધાના ઉપયોગ પહિત હરગોાવનાનો થથાયાગ્ય કરી તેમનાં અવતરણા પણ આપવાની પુષ્કળ મહેનત લીધી છે. આ કાય માટે ખરેખર અમાં તેમને વ'કન છે આ ચ'ચાની નામાવડી બીજા અને ત્રીજ ખ'ડના આદિ ભાગમાં આપેલી છે તે પર<sup>9</sup> મમજાય છે કે કેટલા ળધા ગ્રન્યા કાપકારને જેવા પડ્યા છે આવં કાર્ય ચુરાપિયન રકાકારા કરી શકે 🤻 ભ્રમણાં છે એમ આ પંદિત જીયે નવાવી આપ્યું છે; વળી એમ ભતાવી આપનાર ગુજરાતીને માટે સમય ગૃજરાત અભિત'દન લઇ ગકે તેમ છે અને તે ગૃજરાતી જૈન છે તેથી જેનાએ પણ અભિમાન લેવા જેવું છે

પંડિય લોકેચરદાને ૧૯૮૦ ના પાપ માસ ના પુરાવત્વમાં આ કાયના પ્રથમ ખેડની અલોચન કરી હતી અને તેની પ્રત્યાસાચના કે.પકારે વિવિધ વિચાર માળાના તેજ વર્ષના આસે। શક્રિ ૧૪ ના અને ૧૯૮૧ માગશર મુક ૧૪ ના અંકમાં કરી હતી. આ થ'ને અમા વાંચી ગયા છીએ. કાયકારના વિચા અમારી આ બાલતમાં અત્ય બુદ્રિને ગૃહ્ય લાગે છે. ... કાશકારે અતિ પશ્ચિમ લઇ માયધાની લને નેટલી રાખી કાર્ય લીધું છે એમ તા અમા મકતક & કહીએ છીએ, આ દ્વાપ પંહિન હરગોવિદદામની विकय प्रशस्ति छे तेभले का भदाभारत प्रार्थ करी कदार भाग्री प्राप्तना अभ्याभीकाने अपन करेंत्र है અને બવિલ્યની પ્રજાતે અમુદય વારસા આવ્યા છે એ નિર્વિવાદ છે.

<sup>&</sup>lt;u>દરેક જન લાઇ પ્રેરી, દરેક ગ ઘલ દાર અને દરેક શિક્ષણ મ'સ્યામા આ ઉત્તય રહેવાજ ઘટે એમ અમે</u> ભારપુર કરીએ છીએ, એટલ જ નહિ પર તુ યુરેલાહિમાં રહેલી માટી માટી લાઇ પ્રેરીએ। તેમજ યુરેલન ને હિન્દના લાવાના વિદાનાને આ કે.ય એટ માકલવા માટે જન શ્રીમ તાએ બહાર આવવું જોઇએ! એપી અ: જેન વિડાનના પશ્ચિમ અને તેની વિદ્વત્તાની કરર ઘાયા જેન મમાજ બેકદર નથી એ પક એથી સિદ્ધ થય"

### समर्पगा ।

---

जैन ख़ैनाम्बर धाँखंब, कलकसा के बहारण नेता

### शेठ नरोत्तमभाई जेठाभाई,

गर्न-श्रीमन्त होने पर मी सन्त सरोधित निर्धनमानिता, समाझ सेवा में अविश्वान्त मञ्जूनि, अविचलित धर्म-निष्टा, प्रशंसनीय साहित्य-प्रेम, पविष्ठ धारिय, सहज बदान्यता आहि आहरो देन संच-नायय-योग्य आपके अनेक उत्तम सुनों से सुन्य हो यह प्रत्य आपके कर-कमलों में साहर समस्ति करता हूं।

Ü

क्रम्यसार ।



## संकेत-सूचो।

क्रम्पत्र । द्यवदेत पार्ति। क्रान्द्र'न भाग । 5, स्रोतः शिलांत्रः । TE गर्बंट तथा प्रत्यंत्र धारु (==) ( ===== ) इस्तियान्य । क्रांचित्रक्षेत्रात प्रता। रूप इमे कृत्य-प्रत्यक्तानः । 4.6 वियापद । 原际 विया-विक्तामा । चू निवादेशानी भारा। 626.1 1262-1 (元) देशप-गार्थ । मर्ग्यक्ति । ξa [ ] द्धिः । र्जुनिक तथा नर्जुनक्षित्र । . I H 477 175 1 द्कित नथा स्वीतित । हैनाची भागा। द्रेरम्याथक मिहन्त । पुर्वा (वे) बहुयन्त । uii. भविष्यम्बद्दनः। ಷ मिक्यस्वान । 钝毛 न्तरान । :2°.4 भूत-स्ट्रन्त । भूग भागकी भागा। क्तमान सूद्रन्त । ·17. (না) विदेशिया । जीएंग्ली भाषा । 42 陌 सर्वनाम । (र्मा) संयम्बक स्टब्स । सुरुद्रोह घाडु । Ŧ3 電影 म्हेरित तथा न्यं मर्तिन . 福河 F1.5 हेत्वर्थं स्टब्स । ÷. F. F -:0:ŧŦ.

#### प्रमाराध्यभी [ रेक्सनीज ] के संतेतीका विकास ।

\* -+- \* .

| 4 7 4 5            | e- 8 %* 4* 2                                   | planting of 1 ! !                              | 4-4 41 414 3 |            |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| F * * * /          |                                                |                                                |              | n f B pa   |
| 4":"               | - व्याप्तिकाः                                  | \$-1-4-4+1                                     |              |            |
| ¢*                 | - 4,124 (4.4),                                 | * 16년 1년   |              |            |
|                    |                                                | • संगा <sup>7</sup> हत वरोटि रंडहैं, ०२००      |              | 1 +        |
| 45-1               | - बार्य्यण्याच                                 | िल्ला है लाहे लाहे लाहे लाहे लाहे लाहे क       | 4.4          | \$20.14    |
| 40° 8              | - <b>*</b> *********************************** | कहतान्द्रि प्रशस्ता भौति हरम.                  | **           |            |
| 4174               | - 4444-8 talinda                               | * 13,11 13 14,444 #12 54 \$ \$                 |              | <b>b</b>   |
|                    |                                                | । देश वास्त्र का शास्त्र कार                   |              | ,          |
| नाम                | - allericin                                    | क रूप वहार्या रहा है वहार्युक्त करायता, मेरा   | 4 f 1 T      |            |
| •                  | •                                              | र द्वार धार्य स्थारित् करूत ता पर्दे           |              | 1.0        |
| 4f f               | - dinamitation                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |              |            |
| -                  | -                                              | ર જારદા જો ફ મળેલ ૧, તેવર્ષ, કરત ક             |              | 14         |
| 46.45              | - 42,416,533,54-471                            | दिस्तो रणस्य अला १५हें, ००२१                   |              | 10.4       |
| श्र <sup>®</sup> ३ | - Cantes                                       | 4 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        |              | 16         |
| काउ                | ~ ALLELE ISOLUMIST.                            | । वेद पाने जलान्द समार, माह पार, से ११ हरू     |              | 414444     |
|                    |                                                | ० ताः चाजावादे ऋक्षणकारी, व्यक्तशाहार, नंगा    |              | **         |
| स्राष्ट            | च १ चारशतक्रमण                                 | 461,9-61                                       |              |            |
|                    | १ प्राप्ताद एर्शाव्या                          | देश के अने हिस्सी एक्ट के संदर्भ नेता, कर्य के |              | 4, 4       |
| भाग                | - शावाराम सूत्र                                | 한 목 중인 경험기를 됐다니 어디 도면, 심스마다 데다.                |              |            |
|                    |                                                | ÷ २ आ'गम²इहम्म'त् पत्र≹ १००६                   |              | we it also |
|                    |                                                | व भी- रहत लाई देश्यम महादश, बावकान,            | 5115         | 43         |
|                    | ने 🗻 भागागइ-निर्देश                            | कारण दव मांल १, वंबरे, १००६                    |              | april 1    |
|                    | <ul> <li>भारम्यकृषि</li> </ul>                 | \$ 4-1 'H'+44 ,                                | 4            | অসন        |
|                    | <ul> <li>साम्प्रकृतिकृत्व</li> </ul>           | न इटन् <sup>ट्</sup> सर्गाः                    | ***          | di 41      |
|                    | र्द 🛥 भाग्यहित्यस्य-वृत्तक                     | 22 4 4                                         |              | 11         |
| <b>इ</b> स्ट्र     | ति 🎍 सामानुरास्तिन्तुसङ                        | 39                                             | ***          | b+         |

सोरी का उल्लेश प्रसूत कीश में बहुआ नहीं किया नाता है, कोडि आहर है का अपने सूत्री में से अपने पार्ट के स्वर्ण क स्थाप का मुस्ति या महत्ते हैं। यहाँ किया विशेष प्रसासन में स्वर्ण हैने का स्वास्त्रकार प्रसास आहे हैं, यहाँ किया प्रसास की प्रदान के सनुसार संकृति हैं विसर्ग निजाम का स्वर्णण्ड स्पन्न था। में दिरोग मुगान होते

4 इन संस्कृति में भूतकारण, अध्यक्त और उद्देश के आहु सतान इसे पर भी सूनी के आहु सतान हान पर इसने इन कोष में जिस संस्कृति के अग्रेस्ट विश्वास कर देशाला शासनाइ पहें पर देशा नवादि। अब को किन उनी देह साम अध्यक्ति के पास कृते सामक आहु है।

के अद्भेग भीयुक केशबद्धाप्तभाई प्रेमनन्द मोर्दा, बी.ए., एक्स एक से प्राप्त ।

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ` * '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| r'= ;          | द्रमा का राम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्राज्यस्य प्रदि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ইম্ম হিট<br>ব |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | विदेशा ।      |
| 4.3            | <ul> <li>व्यावस्यव्यक्तिः</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>क्षेत्रीयस्य विस्त स्वयास्त्रमम् क्ष्मास्य ६ ६ च्यापित्रीयः</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠,   |               |
| ===            | - mittigingten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का, बाह्यमार्थं वक्रमार्थं, सम्बद्धाव, राज्य १९६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 11,11         |
| Tree;          | A CONTRACTOR OF THE PERSON OF | सर्वतक्षारणः दिश्वस्य जैनस्त्रामसम्बद्धाः, सैवसः ४६ ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
| 577            | - याश्वाकत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salar Language Language                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| <b>SET 133</b> | 🛥 । छादस्यकस्य सम्पर्कतिर्दिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |
| 475            | E RENTALLITATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भीर्मान भागीक, प्राहे, राज्य ४०६८ 💢 👢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 2.1.11        |
| 27             | 🗻 दि याग्याचारा हेर इदेर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>देश प्रशास्त्र विश्ववेष्ण-स्वतः कारणियाः, शहरकः</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |
| 425            | - Jack was ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १ राप धनामिनिष् बर्डाहर जन्मजन्द सदन् ६५३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40   | भ्यत, साधा    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६ राज्यातीयम्, याक्षणाम्, ४८६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | के १ हम १ जिल्हे हम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 11            |
| दुष्ट वा       | ~ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्षेत्र के कार्योक्षमा संग्रेष्टन, ४५२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | **            |
| उक्तीं         | 🕶 कुनगण्यस्तीवर्षे 🗝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हरणीविद्यात्र .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••   | 11            |
| Sat            | ₩ जुलकासण्डित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | निर्मापराधार चर्च, स्थार्च, स्टब्सू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | हरू           |
| ভার            | ल पुर्वनारह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क्षुशक्ति क्षेत्र कृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | सावा          |
| द्य दी         | इप्रदेशस्त्र-दंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ಕಾರ್ಸ್ಫ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | दल-गाध        |
| 317            | - इप्रेम्प्यार्थिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * *9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | मार्गम        |
| खक १           | = इस्टेम्स्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हेन भाषा प्रचारक दक्ष, भाव नाम्य ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>गुन्ह</b>  |
| 31             | = उपदेशारनसायर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देवतत्व ज्ञानभार्गे वृत्त्वमीद्वार वट, बस्बर्गे, १८१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***  | कारा, संग     |
| उ३             | = डरासमाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>इंग्रह्म की देनेटाविन्त्यादित, १६१६</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |
| 2:2            | ⇒ इपदेगहान्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>तकन्तिर्देशन</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | गाभा          |
| <u>च</u> यर    | <ul><li>डावदेशतहरूव</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सनमुख्यारे वसुवारे, प्रमदासाद, संबन् ५६६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 33            |
| ভবা            | = स्यान्यदसामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>णभवादिव सामाददा, चंगाम, क्रमक्ता, १८६०</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***  |               |
| च्य            | = उरमर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विपन्त गर्नपुर-निर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***  | पृष्ड         |
| क्रीय          | <ul> <li>भावनित्रंति</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क्रांग्मीदव मनिति, वस्त्रे, १६१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***  | गामा          |
| भाग म          | । 😑 क्षीपनिः नि-साप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 4.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***  | 12            |
| र्यात          | <ul> <li>क्यारातिकमृत</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>दें। देः न्युनेत-मपादितः, कादप्रतितः, १८८३</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |
| \$.53          | = यन्त्रमृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e हा, एम्, विशेषा-मेगदिन, सारपतिग, १८०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***  |               |
| कपृ            | ⇒ कर्न् <i>रमन्त्र</i> री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>हार्वर्ट् खोरिएस्टर् मिरिल, १६०१</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4+4  |               |
| यम्म १         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>भागमानन्द-देन-पुम्तव-प्रचायक मगदण, भागगा,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६१न | राया          |
| em:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 33 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *    | 17            |
| इस्स ३         | 🖛 ' ,, र्नोमग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | # 23 *2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3831 | 25            |
| era ,          | ८ = ,, चीथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D 31 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६२३ | 17            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the second s |      | Annua Annua   |

सुवरीया-नामक प्राहत-बहुत रोका से विस्पित यह उत्तराच्यान यत को इस्त-जिलित प्रति कानारे भीदित्य-मेन्स्यिती के भंतर से अद्देव ऑपुन के. के. मारी द्वारा प्रान हुई थीं, इस प्रति के एवं १८६ है।

ण अहे व धीयुन के. है. मोदी द्वारा प्राप्त ।

| ٠ | सकेता          | प्रस्थका <b>नाम</b>                        | संस्करण भादि।                                                                   |       | कं चौकं दिने<br>'हैं वह। |
|---|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|   | कस्म ५         | <ul> <li>कर्रग्रन्थ पेंचिको</li> </ul>     | १ भीमसिह मागेक, यम्बई, गंबन् १८६८<br>२ जैन-धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, गंबन् १८६८ | •••   | गाया<br>ग                |
|   | कम्म ६         | च्च <sub>५१</sub> हडरें।                   | 11                                                                              |       | ,,                       |
|   | कम्पर े        | = वर्श्यकृति                               | जैन-वर्म-प्रवारक-सभा, भावनगर, १९१७                                              | ٠.    | पत्र                     |
|   | <b>व</b> र     | = कस्यापणायुषम्                            | बातमानन्द-जैन-सभा, भावनगर, १६१६                                                 |       | वेट्ड                    |
|   | कर्यं          | = कर्याभार                                 | भिवेन्द्र-म्स्इत-सिरिज                                                          | ***   | ,,                       |
|   | कर्पुर         | = कप्रचरित (भाषा)                          | गायक्वाड स्रोरियन्टम् निरिज, ने. प. १९१८                                        |       | 11                       |
|   | क्स            | = कमें इलक                                 | न- इस्त-क्षित्रित                                                               | •     | गापा                     |
|   | क्म            | = (पृश्त्) कल्यम्ब                         | <ul> <li>डॉ. १४०-थु. शुकि-संवादित, साहपतिम, ११०५</li> </ul>                     |       |                          |
|   | काम            | = वाञ्यप्रकारा                             | बामनानार्वहर्ग-शहा-सुक, निर्णयकागर प्रेष्ठ, यस्यह                               |       | <u>इ</u> न्द             |
|   | শ্যাস          | <ul> <li>काङ्गाचार्यस्थानक</li> </ul>      | * डॉ. एच्. जेरोबी-सगदित, जेर्-डी-एम्-जी,                                        |       |                          |
|   |                |                                            | खंड ३४, १८८०                                                                    |       |                          |
|   | किरात          | <ul> <li>करातार्जुनीय (ब्यायोग)</li> </ul> | सायकवाड श्लारिणन्टम् निरिज, नं ८, १९१८                                          |       | इन्ड                     |
|   | द्भ            | = <i>जुमारपासम</i> निरोध                   | गायकवाड-क्रोरिएचटल् निरिज, १६२०                                                 |       | **                       |
|   | <u>क</u> ुमा   | = कुमारपालचः(रत                            | <ul> <li>यंगई-मंस्कृत-सिरिज, १६००</li> </ul>                                    | ***   |                          |
|   | <b>बु</b> स्सा | <ul> <li>बुम्मागुत्तचरिधा</li> </ul>       | स्य-मपादित, समाक्ता, १६१६                                                       | ***   | पुरु                     |
| • | ভুত্তক         | = दुतक्तेश्रद                              | जैन श्रेपस्टर मंद्रम, म्हेमाया, १९१४                                            |       | 99                       |
|   | खा             | <ul> <li>लामपाङ्ग्रेक</li> </ul>           | गः इस्तिविधिन                                                                   |       | दाथा                     |
|   | खेल            | सञ्ज्ञेषीयनभास                             | भीमनिह मानेक, वयई, सवत् १८६८                                                    |       | 11                       |
|   | गडर            | <ul><li>गडदवही</li></ul>                   | <ul> <li>वनहै-मस्कृत-मिरिज, १८८७ *</li> </ul>                                   | ***   |                          |
|   | गर्छ           | = गरुजाचारपथन्तो                           | १ इस्तिमिनि .                                                                   |       | १८, गाया                 |
|   |                |                                            | २ खदुनाल मोहोग्यात्र कोटारी, बाहमदायाद, सवन्                                    | \$550 | 11                       |
|   |                | · ·                                        | ३ जेड अमनाभाई भगूभाई, चदमदावाद, १९२४                                            |       | 53                       |
|   | गगा            | = वार्यवरम्मर्ख                            | स्व-सपादित, कपकत्ता, संवन् ११७८                                                 | 444   | गाथा                     |
|   | गणि            | <ul> <li>शिवाविक्ताप्यन्तो।</li> </ul>     | राय धनातिसिंह बहादूर, कपकत्ता, १८४२                                             | ***   | **                       |
|   | गा             | <ul> <li>गाथानसगती</li> </ul>              | 🕂 १ डॅं. ए. वेबर्-नथादित, लाइपजिंग, १८८१                                        |       | "                        |
|   |                |                                            | २ निर्णयमागर प्रेस, बस्बई, १९११                                                 | ***   | 11                       |
|   | ũ              | = गुद्दपारतन्त्व-स्थरमा                    | हन-मरादित्, क्लाम्सा, संबन् १६०८                                                | ***   | गाथा                     |
|   | गुण            | = गुवानुसम्द्रसङ्                          | ध्येशकाम गीवर्धनदान, बम्बरे, १६१३                                               | ***   | "                        |

शडीय के प्रे. मादी द्वारा शाम ।

<sup>+</sup> जाराजिय वांते संबद्धा का नाम ''क्सानक इंस हान'' है कीर बसरें वाने का 'प्यायानवानी''। प्रस्य एकं ही है. परनु बसरें वांने संस्ताया में बात जवकों के शिमान में करीय ७०० रावारों होती है कीर लारपतिन वाहों से वेंने नीर से उंतर १०००। वित्र से ७०० वह की गावायों दोनों संहरत्यों में एह-भी है, वस्तु वाधानों के कम मे कहीं की दो चार नारों हा कावार-पीठा है। ७०० के बाद का कीर ७०० के भीतर भी जहां माधाव के अनुनार 'क्या' दिया है वह नीर केंग्न लारपतिन के हो संबद्धा का है।

| गंडेन }          | प्रस्प का नास ।                           | सैकास्य द्वादि ।                                                                           | हिराहे की दिवे      |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |                                           |                                                                                            | राण्डी यह ।         |
| नुभा             | = वृद्द्यस्यक्षास्य                       | भीमनिह मारीया, यस्यहे, संयत १५६२                                                           | गाया                |
| सुक              | = गुरप्रदक्षियाषुकर                       | संवानात गोर्थनदाय, यस्त्री, १६१३                                                           | ,                   |
| र्गेष            | = गैंपमबूरर                               | मं मॉन्ट मारोज, यस्की, गानु १८६५                                                           | ••                  |
| सन्              | a र दुशरसायप्रकी                          | १ जैन-धर्म-प्रमार्थ-मना, भावनगर, गेरत १२६६                                                 |                     |
|                  |                                           | २ ज्ञाः बोलामाहे वदलमाहे, सम्बद्धार, संबद्                                                 | 1889                |
| मंह              | <ul> <li>মাগ্রসম্য</li> </ul>             | <ul> <li>एनियादिक गैं।माहदी, वैदान, कलक्सा, १६६०</li> </ul>                                | ***                 |
| चंद्र            | च गंडपन्यानि                              | <b>रम्पनित्</b>                                                                            | शहुद्ध              |
| भाग              | = नारत्त                                  | थिवेन्ड <i>ांर</i> कृत-सिरिज                                                               | एक                  |
| <b>रेग्ड्र</b> य | <ul> <li>चेर्यांदगामहाभाग</li> </ul>      | नेन बारमानस्य सभा, भावनगर, संदत् १८६२                                                      | वाया                |
| <b>मै</b> स्य    | = नेत्यस्यम् भाष्य                        | भीमसिंह मारीक, बध्वई, संदत् ११६२                                                           | . ,                 |
| স                | aa त्युद्धियम्भ                           | १ देवर्यद सामभारे पुरु पंद, यम्परे, १९२०<br>च रुग्यमिक                                     | , पद्रश्लार         |
|                  |                                           |                                                                                            | 11                  |
| स्त्र<br>जी      | == त्रवितुष्मक्त-स्त्रीय<br>== जीववित्रात | त्रेन प्रभावन विदिश वेन, न्तृत्राम, प्रथमाञ्चल<br>कारमानन्द-तैन-गुरलक-प्रचारव-मेहन, कागरा, | गाग                 |
| ज:<br>जैंग       | = जीवश्याः<br>= जीवश्यः                   | कारभागत्वनातानुरायकात्रयाच्याच्यान्य स्वरं न, भागता,<br>इस्त्रीप्रतियत                     | नार् १६०० ॥         |
| জন<br>জীৱ        | = अत्यक्तः<br>= जीवाजीशामिसमम्ब           | देवार मानभाई पुन्तवीदार वंद, दन्यई, १८१                                                    | <br>ह प्रतिरचि      |
| থ।৭<br>কীয়দ     | च जीवानामानवस्य<br>च जीवसमासवस्या         | ा हरनामितिन                                                                                | ६ अतस्य<br>साथा     |
| জীয়া<br>জীয়া   | = जीवानगावनग्रदश                          | भंगालान गीवर्धनदास, यस्पर्ध, १८१३                                                          |                     |
| राजा<br>स्थ      | = ज्योतिन्द्रस्यद्य                       | इस्केटियन                                                                                  | शहर                 |
| टि               | = - दिलम् (शहान्तर)                       |                                                                                            | 413.                |
| र्दा             | =       द्वीरा                            |                                                                                            |                     |
| -<br>टा          | = हागांगनुन                               | द्मासमेदय-मधिति, यस्पर्व, १६१≒-१ <b>६</b> २०                                               | हामा•               |
| गाँडि            | == ग्रादिग्व                              | <b>१</b> क्लिनियन                                                                          | •                   |
| **               |                                           | <ul> <li>आगमेदय समिति, यमवर्ड, १६२४</li> </ul>                                             | দশ                  |
| श्वभ             | = प्रामिकगा-स्मरमा                        | म्य-मगदिन, यजकता, संदत् १६७≒                                                               | राथा                |
| ग्राया           | = ग्यायायम्बरहानुन                        | श्रागमीदय ममिति, दम्बई, १६१६                                                               | धुतस्यन्थ, ग्राध्यक |
| नंदु             | = तंदुववैयातियस्यन्ते                     | १ हस्तनिस्ति                                                                               | ***                 |
|                  |                                           | र देवलाव युस्तकोदार पंड, यस्तरी, १६२२                                                      | -,. ঘৰ              |
| বি               | ⇒ निजयपहुन                                | जैन-जान-प्रमारक-संद्रातः सम्बद्दे, १ <b>६</b> ११                                           | गाथा                |
| नित्य            | = विरुष्धगानियपवन्नी                      | हरूनजिन्दित                                                                                | ***                 |

<sup>ा</sup> धड़ीय धीयुत के. हे. माती द्वारा प्रान्त ।

पाठाल्क वाल महरक्षाों के जो पाठाल्कर हमें उपादेव मानून पडे हैं उन्हें भी हम कोप में हथान दिया है भीर प्रमाग्त के वाम पीठे कटद कोड़ दिया है जिससे उस कट्ट को उसी स्थान के दिन्यम का सममना चाहिए।

<sup>े</sup> बहा पर प्रमास में धन्य-मंदेव खीर स्थान-निर्देश के खनस्तर 'टी' मध्द नित्या है वहा उस इस्य वे उसी स्थान की टीवा क प्राहृतांश में मनवय है।

|           |                                                   | ` '                                           |     |                        |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------------|
| रुकेत ।   | श्रन्थ का नाम ।                                   | मंस्करमा ब्रादि ।                             |     | जिसके <b>दर</b> ी      |
|           |                                                   |                                               |     | गपे हैं वर             |
| ती        | ⇒ तीर्थहरूप                                       | इस्तीर्ना .                                   | ••  | 24.1                   |
| নি        | <ul><li>अपुरदाइ (डिम)</li></ul>                   |                                               | ••• | गुन                    |
| 4         | == दडकप्रकरणा                                     | १ जैन-हान-प्रनारक-मंडप्त, वस्पई, १६११         |     | साय"                   |
|           |                                                   | २ मीमनिंद मागेक, बम्बई, १९०८                  |     | 11                     |
| दग        | = दर्शनशुद्धिप्रकरणः                              | <b>इस्न</b> चित्रित                           | *** | रूप-1                  |
| दस        | दशपैकाक्षिकमूच                                    | १ भीमसिंह मारोक, बस्वई, १६००                  | ••• | <b>ब्रा</b> च्यानः     |
|           |                                                   | २ हाँ, जीवराज चेत्राभाई, समदावाद, १६१२        |     | 19                     |
| दसन्      | = दरावैकालिकच्लिका                                | 22                                            | *** | গুমিয়া।               |
| दसि       | दरादेकासिकनिर्युक्तिः                             | मीमतिह मारोक, यवहै, १६००                      |     | <b>ब्रा</b> प्टरापन, र |
| दसा       | ⇒ दशाभुतस्कन्थ                                    | इस्त्रिवित                                    |     | "                      |
| दीय       | = दीवसागरपन्निच                                   | 27                                            |     |                        |
| दूत       | वृत्यदोत्कचः                                      | विवेनद्र-मेंस्कृत-मिरिज                       |     | देख                    |
| वे        | ⇒ देशीनाममाञ्चा                                   | वस्पर्व-मंस्कृत-सिरिज, १८८०                   | **  | वर्गे, दाय             |
| देव       | <ul> <li>वेदेन्द्रस्वाप्तरीर्योक</li> </ul>       | इस्तिपिविव                                    |     |                        |
| देवेन्द्र | ⇒ देवेन्द्रनरकेन्द्रमस् <b>र</b> ण                | जैन चान्यानन्द सभा, भारतगर, ११२२              |     | गाया                   |
| g.        | इप्यिक्तिरी                                       | १ जैन धर्म-त्रवारह-सभा, भारतगर, संदन् १९५६    | =   | 79                     |
|           |                                                   | २ शा बेखीचंद सरचंद, म्हेसाचा, १६०\$           | *** | **                     |
| इस्य      | = द्रव्यमग्रह                                     | जैन बन्ध रतारर कारीतव, यम्बई, १६०६            |     | 74                     |
| षण        | স্থান্যবাহিক।                                     | काञ्यमाचा, सप्तम गुरुद्धक, बम्पई, १८६०        | *** | 29                     |
| धस्म      | = धर्मरत्रप्ररूपा सटीक                            | १ जैन-विचा-प्रनास्य वर्ग, पात्रीताचा, १६०५    |     | सूप-गार                |
|           |                                                   | २ इस्तिसिरिन                                  | *** | 27                     |
| धम्मो     | च धम्मीवएमकुक्त€                                  | <b>ा ह</b> स्तिदिसिन                          | 411 | गाया                   |
| ยุคิ      | = धर्मेगेप्रद                                     | कैन-विवा-प्रचारक-वर्ग, पात्तीनाचा, १६०५       |     | <b>द्धा</b> धिकप       |
| धर्मवि    | <ul> <li>धर्मविधित्रकरण स्टीक</li> </ul>          | वंसगमाई छोटाजान सुनरीया, श्रहमदाबाद, १६       | 88  | दत्र                   |
| घमैसं     | = धर्मनंबद्धी                                     | दे॰ सा॰ पुस्तहादार पड, बस्बई, १६१६-१८         | *** | स्या                   |
| धर्मा     | 😑 धर्माभ्युरय                                     | जैन-माल्मानन्द-छन्ना, भारतगर, १ <u>१</u> १८   | *** | Ž23                    |
| धान्दा    | <b>≕ प्राकृतधात्वादैश</b>                         | एतियाटी इ. सीमाइटी फोफ बगान्न, १६२४           | 444 | पुरर्व                 |
| 67        | 🕳 খ্যান্যাপীক                                     | निर्धायमागर प्रेम, धम्बर्र                    | *** | 3)                     |
| ना        | नवतत्त्वः करण                                     | १ भारमानन्द-जैन-सभा, भारतगर                   | ••• | शार्था                 |
|           |                                                   | २ बाय-वैन-धर्म-प्रार्वश्र-सभा, श्रमदागाद, १६० | \$  | 14                     |
| नाट       | <ul> <li>क्षेत्राहकीयपाङ्ग्याब्द्रसूची</li> </ul> |                                               |     |                        |

<sup>ां</sup> भद्रेय भीपुत के दे. मोदी द्वारा प्राप्त ।

ऐ मेंद्रन बार्टरी, रहादा मेरिलन एक मुन्तुस्व-हीन पुल्क से यहीत, विवक्ते हूँ। भाग में क्रमदीशर का में ज्यानगर चीन उत्तर भाग से 'यान्त्राविश्वनय' मोरिक से कवित्रक नुम्यों से उत्पृत माहत करते ने एक छोते नुनी छाते हुँ दे । इस नुनी में उन मन्यों के वो लेक्षिन नाम चीर पुल्चक दिने यथे हैं वे ही नाम तथा दूसाई ' करते प्रमुक्त कार से भी स्थानस्थान 'बार' ने बाद रखे यथे हैं। उक पुल्लक में उन मन्यों के सहित नामी है सेन्द्रराती वा नियम्ब एक तरह है.—

| ন্ত্র (      | द्रस्य का नाम।                       | हंस्करप पादि।                              | F:   | विके अंक दिये  |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|
|              |                                      |                                            |      | गये हैं वह ।   |
| ৰু           | <b>≕</b> निर्योपचूर्पि               | इस्वनिस्ति                                 | ***  | <b>ट</b> इस    |
| ;            | <b>=</b> निखादरीस्ट                  | <b>१ इ</b> स्ट्रिसिंद                      |      | वर्ग, घव्यक    |
|              |                                      | २ प्रातमोदय-धमिति, यन्त्री, १६२२           | •••  | 97             |
| 51           | ≈ निगाविसमङ्ग्रह                     | <del>र्गः इस्टमिलि</del> वे                | •••  | गाया           |
| কী           | = निर्णयन्त्                         | <b>इस्त</b> न्दिसंत                        | •••  | उद्देश         |
| <del>-</del> | ⇒ पडमचरेश्र                          | दैन-धर्न-प्रसारक-समा, मावनगर, प्रथमात्रति  |      | पर्व, गाथा     |
| ĭ            | 😄 पैससंबर्                           | ६ हस्त्रीपश्चित                            |      | द्वार, गाया    |
|              |                                      | २ जैन चातनातन्द सना, मावनगर, १६१६          |      | 12             |
| वसा          | ≈ पंचरण्यसान्य                       | <b>इस्त</b> ीक्षीलन                        |      |                |
| चय           | ≈ पंचरस् <del>य</del>                | 27 704                                     | ***  | दार            |
| বা           | ≈ दंनलक्ष्यद्र <b>र</b> ए            | हैन-धर्म-प्रकारक समा, मावनगर, प्रथमावृत्ति |      | पंचासक         |
| ₹.           | = पंत्रकरावृद्धि                     | <b>इ</b> स्वतिकिय                          |      |                |
| ন            | = पंचनिर्वन्यमारस्                   | भारनानन्द जैन समा, मावनगर, संबत् १६७४      | ***  | गाया           |
| स            | = पंचरात                             | विदेन्त्र संस्कृत-सितिद                    |      | <u> ছব্দ্র</u> |
| Ę,           | = पंत्रमृष                           | इस्त्रीप्रतित्र                            |      | ধুৰ            |
| .किन्द       | <b>च्च प</b> जिन्दम् <sub>ष्</sub> र | भीमसिंह मारोक, यस्पर्क, संबन् १८६२         |      | -              |
| E            | <ul> <li>महारक्तकगद्भारको</li> </ul> | मा-बारामाई ददलमाई, भ्रमदाबाद, धंबत् १      | द६्द | नाया           |
| 3.           | <b>⇒ पंदर्शदेकम</b> ⊂द्व             | १ दैन-रान-प्रसारक-मंद्रम, रामार्थ, १६११    |      |                |
|              |                                      | २ झारमानन्द-नैन-पुन्तर-प्रचारह-मंडल, झारा  |      | 22             |
| U            | = परपत्रपातुन                        | सार यनातिनिह बहातूर, बनाग्छ, संबन् १६४०    |      | पद             |

| सामदी for                    | मानदीमादवम्               | Calcutta Edition    | of 1930           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| å.,                          | नैतन्यवन्द्रोदयम्         | **                  | 1954              |
| দিক<br>নু                    | - विक्रमीर्विक् <b>री</b> | 27                  | 1830              |
| साहित्य ,,                   | साहत्यदर्गम               | Edition of Asiat    | ic Society        |
| ਰਜ਼ <b>ਾ</b> .,              | दलरगमन्दित                | Calcutta Edition    | of 1931           |
| रहा ,.                       | रबादानी                   | *1                  | 1832              |
| And "                        | मुन्दरश्चित               | 1*                  | 1832              |
| <del></del>                  | प्राष्ट्रस्यकारा          | Mr. Cowell's Editio | n of 1851         |
| सह ,                         | शहरदार                    | Calcutta Edition    | of 1510           |
| सर्ह्य ,,                    | सारविद्यक्तिमित           | Tulberg's Edition   | of Isan           |
| E), 6.4                      | विदिसंदार                 | Mukturan/s Edi      | tion of 1555      |
| ব্যক্ত ",                    | संदिक्तम्बर प्राप्त       | [राष्ट्रायः         |                   |
| महारी 🚅                      |                           | Trithen's Edition   | : of <b>1</b> 515 |
| स्मिः 🕝                      | fire:                     | 71:-                |                   |
| क सर्वे य हैं। पे. मोदी हारा | धान्द्र ।                 |                     |                   |

|              |                                                       | ( ** )                                                      |            |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| महेल् ।      | ध्यय का नाम ।                                         | नन्दरच बादि !                                               |            | के बंद दिने<br>समेहें बहा |
|              |                                                       | बागमोदय-समिति, बम्बई, १६१६                                  | %          | तम्बन्ध, इर               |
| पण्ड<br>इभाग | = प्रभावसम्बद्धस्यः<br>= प्रमाहकाम्बर्धाः             | मोमसिंह मारोक, बम्बई, संबत् १६६२                            |            | गाया                      |
|              | = प्रशासन्योद्धारः<br>= प्रशासनयोद्धार                | alien a a a a a                                             | •••        | +17                       |
| प्रव         | — अद्देश्य-प्रदान                                     | र ३० ज्ञाव पुस्तकोद्धार पंड, १९६२-२५                        | •••        | **                        |
|              | manager - simulation                                  | धारमानन्द जैन-नमा, भारतगर, संग्र १६७४                       |            | गापा                      |
| 7#           |                                                       | बी. वी. ववड कानी, भावनगर, संत्तृ १६७३                       |            |                           |
| 178          | रू राष्ट्रसप्तरदीनामसामाः ।<br>ज्ञाराधीसाम्ब          | शावकशाय मोतिएयटक निरिज, में, ४, १६१०                        | ***        | <del>দু</del> ন্ত         |
| 444          |                                                       | हा कार-पिरोम् हत, १६००                                      |            | <del>देश</del>            |
| ti<br>e o    | ⇒ द्राणे देश देर् याष्ट्रण स्थालन<br>                 | , एभित्रदिक् नीमाइडी, वैगान, समस्ता, १९०२                   |            |                           |
|              |                                                       | » इंस्प्रीमित्रिक                                           |            | माधा                      |
| 7.8          | = "रहतिपु <sup>†</sup> र                              | व इत्यानात्वर<br>व इत्यान पुस्तवाद्यार वाह, बस्बई, १९२२     | ***        |                           |
|              | £                                                     | - 38 MIO 3-181211 42, 4-41, 5655                            |            | ) ·                       |
| * 1547       | <ul> <li>रिहानकृष्णभागव</li> </ul>                    | ेन-७२८६१-संद्रम्, ब्हेसस्या, १९११                           | ••         |                           |
| 77           | ⇒ गुरावसम्बद्धाः<br>च                                 | विषयः संस्कृतःसिश्च                                         | **         | যুদ্ধ                     |
| £ 1          | ⇒ प्र <sup>4</sup> रशनगर्च                            | निर्मारमास सम्, बस्बहे, १९१०                                | **         |                           |
| 241          | - 257452 CT                                           | किशन्त संस्थात अस्यक, इत्ह्य<br>विशन्त संस्थात विधित        | ***        | m                         |
| 2 (          | <ul> <li>प्राप्तारीयभ्यत्यस्यः</li> </ul>             | । दश्यांजियन                                                | •••        | म<br>शापा                 |
| 71           |                                                       |                                                             | •          | कुन्ड                     |
| 24           | 🕳 प्राप्तन्तरिक (अपर्यादकता)                          | विभागारम्                                                   |            | 3-2                       |
| \$-4         | <ul> <li>चन्त्रवद्यवस्त्रतं दृ दि प्रापृत्</li> </ul> | <ul> <li>पेत्राव युनिवर्गिट, बाहार, १६००</li> </ul>         |            |                           |
| 5.4          | m 24 -25 21                                           | • १ डा कारन्-भगदित, यहन, श्राईम                             | **         | •                         |
|              | * * *                                                 | <ul> <li>२ वंत्वेय मादित्य-परिपद, कन्नकला, १११४</li> </ul>  |            |                           |
| 3 4"         | <ul> <li>सार्व नसन् देवेडीजनाः</li> </ul>             | <ul> <li>गण्ड इर्पेक्ट्र नुराभाडे, बनारन, ११११</li> </ul>   |            |                           |
| \$ *         | <ul> <li>दाह नगरदर गायको</li> </ul>                   | <ul> <li>इड मनमुलनाई मनुभाई, भ्रमदाबाद, नात १६६६</li> </ul> |            |                           |
| 24           | - 24.464.0000                                         | तैन विशिव-साहित्य-जान्य मान्ना, बनारस, १९१६                 |            | साया                      |
| +~6          | <ul> <li>व प्रवस्ति</li> </ul>                        | fates May a laten                                           |            | उर्ग<br>इस्म              |
| • 1          | <ul> <li>वृत्त्वभागभञ्ज</li> </ul>                    | quarioriseq                                                 |            | 35 11                     |
| ~ "          | w writer                                              | • १ जिल्लामादाणा सना, बस्बहे, संदर् ११ हर                   | **         |                           |
|              |                                                       | a profesy                                                   | . 1        | ताह, दरेग                 |
|              |                                                       | क चारामीतव समिति, बस्बई, १११मा १८१८-११                      | 9 %        | **                        |
| -4           | <ul> <li>अस्य ने नाम्य गाउद क्षा</li> </ul>           | १ जैन वर्ते प्रमाणकामाना, मानवाण, मंत्रत् १०११              |            | शावा                      |
|              |                                                       | <ul> <li>जा नेपानके कवानके, चामदावाद, महत् ११</li> </ul>    | <b>₹</b> ₹ | **                        |
| ~- 4         | or " jame & Au                                        | a । जा राम प्रेर्डियो समादित, १०१८                          |            |                           |
|              |                                                       | ६ २ रायवंशय क्रीरियर्क्स निवेत्र, १३०६                      |            |                           |

<sup>्</sup>र पूर प्राप्त के पूर्व के प्रश्नाव के जिल्ले पर - १ अपूर्व के सूर्व बंदिक मोर्गी पूर्वर में लें

| استيا       | ब्रम्य दः सम्म ।                        | र्गस्करम् च्यादि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | िन्ति ग्रंग दिये |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कार है पर ।      |
| 2779        | सारकृतर                                 | इंडानाम रोगलेशम, समर्थ, १९१३ 👚 👑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गाया             |
| धान         | भारतहस्य                                | हेड क्यमुरामाई महामाई, क्रमहाबाह.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                |
| <del></del> | - ATTENT                                | । <del>हर्म्मक्रिय</del> े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | g•               |
| क्रम        | m mentanying                            | वितेत्व्यं में स्वृत्य निर्देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>         |
| 27          | क्क सन्तिविक्रहमात्रनाः<br>-            | التأميكي أستاه ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गाथा             |
| <b>=</b> ₹1 | = भ्राउन्नेत्राप्ते-सम्मानुसन           | 🛊 इत रामा देवी हो-संगठित, प्राव्यतिम, १२८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|             | इनु महाराज्यी                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| ====        | क अव्यक्तिभी समृत                       | क्रमीयरिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इत्यास           |
| Fī          | क सामित्रहारियेव                        | विर्तारनागर देन, बस्पई, १६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>রু</u> ন্ত    |
| ===         | = व्याननीतापर                           | 49 49 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7*               |
| मृति        | = स्वैन्दरस्याविष्र                     | المناوشونتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,3143           |
| स्द्रा      | = सुत्रासादम                            | यस्पर्व-अंस्कृतःशिवेतः, इहर्ष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 222              |
| ਸ਼ਾਹ        | = गुनतुपरिष                             | <ul> <li>निर्मियणका देन, यन्त्रई, १६१६</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                |
|             |                                         | ः सम्पर्ध-मंतरूत-निविद्यः १८५६ 👚 🔐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1*               |
| h           | = मैथिनीवर्णाच                          | माधिकनद-दिराम्बर-डिन-प्रत्यसामा, प्रस्के, १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | si .,            |
| 1           | = मेरगल्याल्य                           | रापश्याद भीतिगन्दन सिरिय, स. ६, १६१म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *1               |
| র নিব       | = यदिशिकार्यवासिसा                      | भ <b>र</b> स्तिमित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गरवा             |
| <i>4≌</i> ; | = र्गमान्त्री                           | ० निर्देष-स्पार देन, सन्त्री, १८८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| रक          | = रक्षप्रदृष्टक                         | भ हमनकिसिन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | राधा             |
| क्यस्य      | <ul> <li>रपदन्दरनिवनदा</li> </ul>       | न्य-नंपादिन, यसाम, १६१म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | গ্ৰ              |
| बर्क        | = अभियानगरेन्ट                          | 🕶 दैन प्रसंबद बिटिंग देन, रतनाम 💎 👑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| माप         | = रायसेयीमुन                            | · १ इस्तरिकितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|             |                                         | २ क्रागमं दय-समिति, यस्ग्रै, १६२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्वा             |
| दिश्म       | = रिक्स्पी-हरस्य (ईट्स्स्य )            | गानस्याङ् क्रीनियन्त्यम् विरित्न, नं- प, १६१प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | इन्ह             |
| £.f         | = महर्गम्यो                             | भीमतिह मारेक, बन्दों, १६०म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2127             |
| सरुक        | = प्रदूषित्रयान्त्रिम्माय               | स्य-संगदित, बलबला, संबत् ११७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~                |
| यक्र        | = प्रजाहरम                              | पनिपादिक सेमारकी, बंगान, पनक्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.5              |
| डद          | = व्यवहारम्ब, ममाव्य                    | १ इस्डिनिहेच्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z.               |
|             | . ~ .                                   | २ मुनि मारेक संगदित, मायनगर, १६९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                |
| वसु         | = पर्नुदेवर्दिशी                        | इस्सीन्तिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| য়          | = नागुनदकाच्यातुरगमन                    | निर्ययनागर वेस, बस्यो, १६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12               |
| याक्स<br>वि | ≠ यागुसटार्टकार<br>ठ                    | n 1619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                |
|             | = विषयन्यागीरदेशकृतकः<br>= विषयोर्वेगीय | ी- हस्त्रीणीयत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 - A           |
| বিভ         | ■ ,424,44,4                             | निर्द्यपनका देन, बस्परे. १६१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | THE              |
|             |                                         | the second secon |                  |

<sup>🕆</sup> भई र भीपुत्र है। है। होरी दारा प्रात्त ।

| **   | रर॰ दार्चवात्रातः सस्वरात् भारि ।        |                                                                |               |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.4  | रेख ज्योरह                               | ब्राचित्रकार्देद दिशक्षतः जैत-बन्ध-मानाः, संवत् १९             |               |
|      | . १४ लामार तरस्य                         |                                                                | 274           |
| **** | u temps                                  | eर संशादित, समझता, संग्रु १६७६                                 | . भुगल्हरः, ४ |
|      | Sign for yarm                            |                                                                | 1775          |
|      | " L. satelEttn.A                         | ना मंगादिन, बरायम, बंध-मेरिट् १४४१                             | 1             |
|      | * A11 + 54                               | रिश्चीयुमागर यम, बस्बई, १८६५                                   | T-            |
| 44   | f= 40°                                   | 'नानापनागर शन, बार वर्डे, १११४                                 |               |
| 2    | - to twee                                | िराज्यभादे म नाभादे पण्या, समरावाद, १६९०                       | nt.           |
|      | 나 뭐 중기가는 기업관무수는 중                        | त . घा व पृथ्वकाद्वार च ह, प्रवर्ष, १६१६                       | r             |
|      | W =9 70 2                                | संपूर्व कर्मनामा यह रूप संपादित, १६०५                          | ni            |
|      | · HTTTT                                  | · devertistidid                                                | (             |
|      | 41.904.341                               | · मार मेरे नार हा पर इ प्राप्त विकित, १९१९                     | **            |
|      | · Mills E. Chies                         | वाम वर्षेट्ड बाबाइया, बगाझ, क्याक्सा, ११०८                     | -22 7         |
| *    |                                          | 'कारावार्षे व'रावारे पास, बामदागाद, ११२०                       | ** BIT        |
|      | A # \$127                                | 6 Rya, Macad                                                   | 43            |
|      |                                          | • वस्तुत वस दिए विश्तो, बस्त्रमा, १८५१                         | r             |
| **   | * ** *****                               | र असलह संभार, बस्बी, सरह १८६८                                  | «             |
|      |                                          | <ul> <li>क्राप्यतः इन्ह त्रेन मता, तापनगर, तप् ११११</li> </ul> |               |
| 41   | A 1                                      | \$v 4,14,16.8                                                  | 1             |
| * *  | 1 1414 1 353 3 "2                        |                                                                |               |
| •    | 4 2 4 10 0                               | १ अर अन्त अनुष्क शहस, वस्त्री, १९११                            | 4             |
|      |                                          | a 🗫 अ उन्ह जैन पुरुष्ट प्रनारम देशन, <b>या</b> गर              | 4888          |
|      |                                          | 8 80 454 354                                                   |               |
|      |                                          | व जैक्सा अन्यक बना, भारतार, स्पूर्ण हर है                      | <b>t</b>      |
|      | 4 15 20 2                                | हेन बन्द दशकाष्ट्र सना,पारमहरशाह, ३४१ई                         | · ·           |
| 4 -  | . 4 4 45 5 65                            | · Sec. 2. se a                                                 |               |
| •-   |                                          | * .                                                            |               |
| *    | * * 113 MA                               | 2 64 6 61, 4024, \$220                                         |               |
|      |                                          | . कः । इन्हें देन दन्त्रमध्यः, न <b>्हें, प्र</b> ह्माराष्ट्रा | 1 4817        |
| 12   |                                          | e still a see still worker, skop                               |               |
|      | - r r - 1                                | ed in the extension of the part and all                        | ŕ             |
| 1.   | → ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | क्षण अस्य क्षण्यान्, कानस्, कस्यान                             |               |
| -    |                                          | - व्यवस्थान क्षण १ तम् भगवानी १९ ४४४४ ।<br>१९८८ वर्षा          |               |
| Free |                                          | 14 5.30 12 4 2 2541, 414 1111                                  |               |
|      |                                          |                                                                | -             |

| केता।           | इन्ध का नाम ।                                                      | संस्करण श्रादि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (    | तिसके प्रकेदिये<br>गये हैं वह । |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
|                 | = सम्यक्त्यस्त्राति सदीक                                           | दे॰ जा॰ पुस्तकोदार-तंड, वन्याँ, १६१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | पत्र                            |
| ास्था =<br>सम्ब | = सम्यक्त्वस्यस्य पञ्चीनी                                          | भंबाहान गोवर्षनदात, वस्परे, १८१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••  | गाया                            |
| उम्यक्त्ये      | = सम्पन्धीत्पादविधित्तक                                            | 🔭 इस्तिप्तिनिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••  | 33                              |
| দ্য             | = सामान्यगुर्योपदेशकुनक                                            | ,,<br>जीहरी हुन्नोजान पन्नानाप्त, बन्बई, १६१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ;;<br>;;                        |
| ชาน์            | = नयापरवार्धगवन्त्रतस्य                                            | जाहरा सुन्तानान पन्तानात, पन्तान, १८६५<br>* इस्त्रीनशित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •  | 11                              |
| सिक्ग्या        | = गिद्धागतक                                                        | स्य-मंतादित, कनकत्ता, संबन् १९७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***  | **                              |
| मिग्य           | = सिरयमवहरउ-स्मरण                                                  | हे जा पुस्तकोदार पंड, यम्बर्ड, १६२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 11                              |
| निरि            | = निरिन्धियानग्हा<br>= मुख्योघा टीका (उनगञ्जयन                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | भ्रज्यवन, गाया                  |
| 프레              | = मुद्रिशिषा होता <b>(</b> ७ । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | भ्रागमादय-समिति, यस्पर्डे, १६१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | पाहुट                           |
| सुष्ट<br>सुरा   | <ul><li>स्थाननाइचित्रः</li></ul>                                   | स्व-मंगदिव बनारम, १६१५-१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | যুক্ত                           |
| सुर<br>सुर      | ≈ सुरमृंदरीचरिश्र                                                  | जैन-विविध-माहित्य-भान्न-माना, यनारम, १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (    | परिच्छेद, गाया                  |
| यम्<br>सुम      | = स्प्रगरांगतुन                                                    | ६ १ भीमलिंह मार्चेक, यस्पर्वे, १६३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ···. | धुनस्त्रंघ, प्राप्पः            |
| 4,11            |                                                                    | २ प्राममोदय-समिति, यन्वर्ड, संवत् १६१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***  | 77                              |
| सुद्धनि         | <ul> <li>युवकृता, निर्दृतिः</li> </ul>                             | ২ ক্লেকিবিব<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••  | धुनस्यन्य<br>गापा               |
|                 |                                                                    | २ काममोदय-गमिति, यम्बर्ड, मँवन् १६७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••  | ***                             |
|                 |                                                                    | ३ सीमनिह मारीक ,, ,, १६३६<br>डे० ला० पुन्तकोडार पंड, यस्पद्रै, १६२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | "<br>पत्र                       |
| ख्यः            | च मृतसुचारको<br>२०००                                               | विर्धायमागर वेन, बन्दर्भ, १८६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ***  | काशतक, रूप                      |
| ž:              | = सेट्वंप<br>= स्टामासवदम                                          | विवेद्ध-मंस्कृत-सिरिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***  | इन्द                            |
| स्यप्र<br>इम्मी |                                                                    | सायक्याह स्नीतियन्त्रन निरिज्, न. १०, १६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 11                              |
| हास्य<br>-      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***  | 23                              |
| हि              | = रितारदेगहासक                                                     | * इस्ट्रिक्टिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••  | <u>काश्र</u> ा                  |
| दिव             | ■ हितीपदेशनाखुपक                                                   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***  |                                 |
| ŧ               | = र्मनन्द्र-शहर-न्याराप                                            | <ul> <li>१ टी. भ्राप्, विशेष्ट्-नंगदित, १८००</li> <li>अस्त्री-नंनदृत-निरिष्ठ, १६००</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***  | रह्य सूत्र                      |
| 2               |                                                                    | व सम्बद्धानसङ्ग्यनस्थानस्थानस्थानस्थानस्थानस्थानस्थानस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***  | -<br>                           |
| हैं दा          | = रेम्बन्द्र-बाब्यानुगायन                                          | the state of the s |      |                                 |

-004-

<sup>े</sup> अडोव भीतुत के. हे. मोदी द्वारा मान । इं. देनों 'उस' के मीचे की दिव्यती ।

मुन के ब्रांक इस दोनों में किन्स किन्स है, ब्रह्म बाद में सुबाद बेंदर मी का निर्मालन किन्ति और निर्मालन किन्ति को निर्मालन किन्ति के निर्मालन किन्ति के निर्मालन किन्ति किन्ति



### शुद्धिपत्र ।

| पृष्ट व    | देशम        | पॅक्टि, | <u>त्रगुढ</u>       | गुड .            | इन्ड | क्रेप | म पंकि | भगुड                           | <b>गृ</b> द      |
|------------|-------------|---------|---------------------|------------------|------|-------|--------|--------------------------------|------------------|
| a,         | ŧ.          | २१      | दिने ;              | विने             | 25   | 3     | 35     | 'र्' से 'र्ड्⊏४'               | •                |
| ¥          | 2           | ÷e.     | प्रस्टा             | देखा :           | 7*   | á     | 2      | निसी                           | निचू             |
| :,         | ð,          | 12      | यर्अ                | व्यांत्र पू      | • २६ | ş     | 37     | अञ्चणिउरंग                     | अञ्छिपिडरंग      |
| **         | Ę           | ý e     | २्डा                | २ कि. झों        | च्.æ | ð,    | 33     | रंबा ८                         | र्पचा ७          |
| Ę          | ą           | 12      | 'बाली 'ली           | 'बालि, 'वाली     | 3.5  | 2     | ą      | यःजं                           | ਅਤੜ <sup>*</sup> |
| :,         | ą           | 2.2     | ੰਲੀ,                | 'पार्ली          | 27   | 2     | ś=     | <b>र, २</b>                    | ۶, ۶             |
| =          | ŧ.          | ŝΚ      | अंड् <u>न</u> ुस्टि | बर् <b>गु</b> लि | 3.8  | Ł     | 53     | 16Y                            | 508              |
| 12         | 2           | 2,3     | परिचाम              | परिमाध्य         | 17   | a,    | Ę      | चितियं                         | चितियं           |
| 3          | ŧ           | ३२      | २, ३३               | 2, 20            | 21   | ą.    | 5.0    | अध                             | នាជំ             |
| 72         | Ξ,          | ź       | अंत्रपिया           | घंडपी            | +7   | ą.    | 5.8    | तनव                            | नन्द             |
| *1         | Ď,          | 3       | अञ्जनिका            | घडनी             | 32   | 2     | ξ¥     | বি                             | ब्देन            |
| 21         | Ψ,          | 5       | বিশ্বী              | निच् ।           | 17   | Ę     | হ্হ    | न्द                            | र्ऋन             |
| 73         | ₹,          | 15      | 3, € ;              | 2, 2;            | 12   | Ď,    | 38     | न [ सम्भान ]                   | वि[अस्यानिक]     |
| 27         | Ψ,          | ₽्६     | न, १                | र, र             | 3,3  | 7     | ąy.    | 9;                             | ₹;               |
| 27         | Ę           | ∓६्     | 8, R                | 3                | 弘    | ŧ     | 8.3    | अप                             | °व्रप            |
| <b>5</b> c | ₹.          | 2       | 'द्वाणिया           | 'ব্রাদ্রী        | 3,5  | 8     | રે ૯   | श्रनगारिक                      | <b>थानगारिक</b>  |
| 23         | <b>,</b> 5′ | 7,      | 'घानिका             | °र्घानी ।        | 27   | ş     | 23     | 4                              | বি               |
| ,,         | Ę           | 5,8     | ર, ૧                | 2, 3             | 22   | 2     | žΥ     | a.                             | ર પું.           |
| 7.3        | ર્          | 3       | सिनी                | নিবু             | 22   | Ψ,    | ===    | ( ভা )                         | ( দ্বাৰা )       |
| 1,5        | 5           | Y       | मङ्मोबसाणिय पु      |                  | 3,3  | ۶     | 3.5    | खुना                           | निमा             |
|            |             |         |                     | पुन              | śα   | Ę     | १२     | <b>अनध्यासक</b>                | <b>अन्ध्या</b> म |
| 2,5        | Ξ,          | 5       | वयरिस               | <b>अंब</b> स्सि  | 35   | ÷,    | 3 4    | अवृष्टि                        | अनावृध्य         |
| 5,8        | 2,          | 18      | दरवाहा एव भंग       | दासाई दा तन्ताः  | Ye   | 2     | 3      | अपासिय                         | अपासिय वि [      |
| 1.7        | ٦           | ,       | भारत                | क्रान्डी<br>-    | 22   | ξ     | ર્લ    | (दस १) ।                       | (दस ४, १)।       |
| 1,5        | 7,          | 5.5     | निहिनव              | নিহি             | ΥÜ   | Ę     | Y      | <b>अ</b> पिहम                  | <b>अर्था</b> स्स |
| :1         | 5.          | # 1     | <u> নিমিব্যম্</u>   | निधि .           | 21   | Ę     | £      | ভাগিদ                          | अपीय             |
| :1         | 7.          | ર્ક્    | ব্ৰাই               | 44 255           | 23   | 3     | 27     | (डेर, ४६)                      | (है १.५)।        |
| ,=         | ÷,          | 3=      | यव १                | হৰ ং ঠা          | ΥĘ   | Ŗ     | 2.5    | हन                             | हिन              |
| ₹.         | *           | 3       | यद-                 | ब्रायक-          | XX   | 2     | Ξ्₹    | <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> | ۶, ۶             |
| 27         | *           | źA      | भारित्र भ           | क्रिक्ट          |      | 2     | २२     | 3                              | ३२               |
| 2,3        |             | ₹.      | तायसय               | नावस             | 22   | 3     | źĀ     | रिश्ता                         | त्रिना           |
| 17         | ?           | ₹       | नापसक<br>अर्ह       | নাণ্ড            | ΥZ   | Ξ     | á.a    | अव <u>ज</u> ुत्ति              | <b>স্</b> যুর্নি |
| ६२         | ર           | śΞ      | अह                  | बह्              |      | 2     | ==     | ξ, Y, ξ                        | 1, 3, 3          |

|           |       |                |                           |                                 | 1      |    |         |                    |                        |
|-----------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------------|--------|----|---------|--------------------|------------------------|
| क्र र     | होस्म | पंक्ति         | মসূত্র                    | হার                             | क्छ    |    |         | : श्रशुद           | शुद                    |
| Y#        | *     | *              | अमुर्जिन                  | अनूजिन                          | ٦ę     | ર  | ₹⋝      | 31/2               | २६४                    |
| ,         | 8     | 36             | <b>धा</b> त्रमु           | चानमी                           | 37     | 8  | ξ       | (A)                | (मा)                   |
| Y=        | 5     | 34             | बान :                     | बापा                            | •3     | 2  | 35      | 2                  | २ पुं                  |
| 23        | 8     | 3 6            | अनुपालिन्                 | थनुपानिन्                       | 13     | 8  | ₹       | अरुणोद्ग           | अरुगोद                 |
| V¥.       | •     | 2              | भगुरेय                    | अणुवेद "                        | \$11   | 8  | Ę       | अरुणोद्दयः         | अरणोद                  |
| **        | ŧ     | \$             | <b>এলুই</b> শ্ব           | <b>क्ष्णुवैदयंत</b>             | 33     | ξ  | ¥       | [अरुणोदय]          | -[ अरमोर्व             |
| - 11      | 3     | 2.5            | द्यागुनजिज्ञनथा :         | चरुमजिन्या ,                    | 53     | ŧ  | ३१      | ₹ .                | . વ વિ.                |
| 27        | 2     | 3.3            | 1, 2, 2                   | 2, 2, 2                         | £3     | ŧ  | 3.5     | दुषङ,              | कुडा-                  |
| 28        | 9     | 9 .            | -सक्त्रिक                 | -सङ्ग्डाति                      | ¥3     | ŧ  | ¥       | आदित               | আহ্লিন                 |
| ,,        | 5     | \$ 2           | अपैगाह                    | भणोग्गर                         | 8%     | 8  | २३      | अवस्थित            | ল্যাচিব্ৰ              |
| 91        | 3     | 10             | मगवान भदाविर              | मगरान महाबीर                    |        | 2  | 32      | ₹                  | है. अपकीर              |
| ¢1        | ,     | 12             | अल्लाम                    | धन्धमध                          | ह७     | ę  | २२      | बारगुरग्रेभा       | बादर्शेजा              |
| - tr      | ą     | <b>₹</b> =-2.8 | 'भदि' में '२३=०'          |                                 | Ť.     | 3  | 22      | वक्र-अधगुणंत       | भवगुर्गा <sup>त्</sup> |
| (=        | 2     | 2.8            | क्षा                      | राज                             | 13     | २  | 83      | গ্ৰহনুত্ৰী দ্বী    | धवचुन्त 🕽              |
|           | 5     | 12             | £^7                       | द्रीव                           |        |    |         | [ भवसुयती          | [भवयु                  |
|           | 3     | 14             | भगरिक्छण                  | भारति च्छापा                    | 19     | 3  | ξ¥      | (सिंह)             | (विद्या १४             |
| 44        | ,     | 12             | अगरिकुष                   | अप्रविद्य                       | ٤٦     | ₹  | 11      | ξΥξ                | <b>144</b>             |
| **        | \$    | 3.5            | अपुण्य                    | धपुणय वि                        | \$00   | 3  | ξ¥, ξ : | भवयुक्त            | भवयुरम                 |
| 22        | 3     | 10             | ह <u>ें का</u>            | নুসা                            | 10     | 2  | 33      | नार उच्में मे      | नारपूर्वभने            |
| 23        | 3     |                | भजुज्य ;                  | धपुष्यं ,                       | 81     | ę  | 3.8     | <b>প্রথ</b> নাবিশ  | अप्रभाषित              |
| 15        | 3     | \$ 3           | ₹, ₹5                     | <b>25</b>                       | १०१    | ę  | २१      | भपमानिस            | अयमानिन                |
| *:        | ŧ     | 3.3            | अवग ६                     | अवस पु                          | 103    | 8  | 2       | अपगद्धिक           | भाषराधिक               |
| 91        | 3     |                | क <b>्</b> युद            | भव्यद                           | 1 60%  | ŧ  | 22      | ब्याप्त            | ध्यान                  |
| 21        | ,     | \$4.           | ₹                         | है. वमुरिगाच                    | 25     | ŧ  | ۶۰      | হারিশ              | गरिंग                  |
| **        | \$    | 17             | -सिद्धिय                  | -सिर्दाय                        | . ,,,  | ŧ  | 44      | [ अयतेष ]          | वं [ भारी              |
| 44        | 8     | 3.6            | <del>रङ्अनिणिश्मांत</del> | व्यक्तिसमीत्                    | 21     | 5  | ₹¥      | कों को             | की की                  |
| =+        | P     | 3.5            | -खग=                      | -। वरत इ                        | 1 205  | 2  | २१      | 'भरानुमा'ने '(नंदु | ), •                   |
| .,        |       |                | ∍ 'মনি' <sup>ল</sup> ং    | •                               | 1 22   | 3  | 2.0     | अविमग्ण            | धवित्रमरण              |
| 2.5       | ₹     | 3.4            | 1.5                       | **                              | 308    | 3  | 36      | थविपादिन           | अविद्यादिन             |
| 53        | *     | ś a            | -मुक्ता १ स्ट्री          | -पुरुष न                        | 21     | 3  | \$=     | মবিবই              | अविदय                  |
| <b>F7</b> |       | 1.3            | -१ग्या ]                  | -हरचा]                          | १११    | 8  | খ       | न                  | বি                     |
| *         | ,     | 26             | नक्ष,                     | रक्षत्र का                      | 37     | \$ | ž.      | ર                  | २ पुन                  |
| 51        |       |                | _                         | क्राव्यक्षा हेता है।<br>जिल्लाम | ११२    | 3  | 4       | पार्म              | पें.म                  |
| -4        | ,     | ٠,             | र्<br>कुक्राकेट           | fi<br>æric₌                     | ११३    | £  | ₹       | कार्गी             | <b>जोगी</b>            |
| ~         | 2     |                | ¥2.                       |                                 | \$ 5.8 | ₹  | ₹       | (3                 | 0)                     |
| ~;        | ;     | - 4            | for every                 | ह<br>जिल्ला-                    | ११६    | ٤  | 53      | *হ'ব               | *বন্দ                  |
| ~ *       | •     | _              | 4                         | med                             | ₹₹₹    | ₹  | 2.5     | Tr.                | कि रि                  |

| हा देख केलम पाँच क्यांच क्यांच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| the state of the s |                  |
| マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹,               |
| 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #7               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷, a             |
| the second secon | भा<br>'य         |
| क्षा करते हैं है है है है कि निर्मित्त है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Sec.           |
| The state of the s | चहुनु            |
| स्था अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 As             |
| 71179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भनुङ्            |
| रेर्ड र न मार्च स्थानिकार है है है रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>ا</i> ر ال    |
| र होते हे हे आहरूमा मार्ग है है के देखे हैं है में (राम)ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इण्ह             |
| प २ १० आहोता आहेता १६६ १ स्वी<br>प २ १० आहोता आहोता १६६ १ स्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | याँ<br>या        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न, ह             |
| the second secon | c                |
| अहिन हर्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E =. 1           |
| भूर १ १४ १.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ire;<br>i-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| The state of the s |                  |
| The state of the s | 134              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रहादन<br>रहिद्य  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ार (स्वयः<br>व्य |
| रिवेर के पर कर्मा किस्सेयन के में पर उस उस प्राचीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4.2            |
| the state of the s | ž.               |
| The state of the s |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 93E 9 9 9 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| The stage of the s |                  |

|             |        |        |                        |                        |         |     | _         |              |   |               |
|-------------|--------|--------|------------------------|------------------------|---------|-----|-----------|--------------|---|---------------|
| पृष्ठ को    | प्तम   | पंक्ति | <b>प्रशु</b> द         | <b>গু</b> ত্র          | कुट ब   | गनम | पंकि      | अशुङ         |   | সূত           |
| 105         | ₹      | १२     | -मडु-                  | -মসূ                   | \$ 5.00 | ₹   | 9         | चाना         |   | जाना          |
| **          | 2      | ξ¥     | ₹, ₹                   | *                      | 335     | ₹   |           | उदायण        |   | उदयण          |
| 150         | *      | ঽ      | -सिह                   | -โครุ-                 | २००     | ₹   |           | -विशेष       |   | -विदेश        |
| ,,          | ۶      | •      | ২                      | <b>∍</b> Ψ.            | 21      |     | <b>1</b>  | 3र् +-       |   | उद् +         |
| 151         | ŧ      | 8      | -বিহামা খণিভ্যা-       | -विहासो चिमिन्द्रा     | 71      | 2   | 3.5       | उदद्भ        |   | उहं भ         |
| ,,          | ą      | =      | करनामा                 | <b>करवाभो</b>          | 23      | 3   | ર હ       | उददोतृ       |   | उददोन्        |
| \$43        | 8      | \$19   | उदम्ष                  | उदघृष्ट                | **      | ą   | RY        | সাঘাশু       |   | नायमु         |
| ,,          | 2      | 23     | याग्य                  | यां ग्य                | 13      | 3   | ခန        | उदद्यणा      |   | उदुद्यणा      |
| <b>₹</b> ≒3 | ,      | 2      | धार्यं दधाय            | <b>प्रामंदिश्वरण</b>   | 32      | 2   | 30        | नगरे         |   | गरी           |
| 11          |        | ₹\$    | माना जाता              | माने जाने              | ₹•१     | ٤   | 2         | धाध          |   | द्याप         |
| <b>₹</b> =¥ | ٠      | 38     | उच्चय                  | उच्चय्                 | *11     | ą   | 3         | उददृष्टा     |   | ভৱিষ্টা       |
| १८६         | ٠<br>ع | 38     | योगत्थं                | वीसत्थ                 | 17      | 3   | १७        | 0,5          |   | 9             |
| \$50        | 9      | 28     | [ ]                    | [ उद्यागर ]            | 29      | ą   | 20        | 8, 80        |   | 10            |
| 155         | į      | 25     | सहद्वी                 | सुङ्कु <sup>च्</sup> व | ₹०२     |     | 34        | \$ \$0       |   | 7 0           |
| <b>₹</b> 5₹ | ŧ      | 35     | <b>क्रिया</b>          | रस्तो                  | 203     |     | 3.9       | \$. 20       |   | f o           |
| ,,          | 2      | 15     | ত্রসমাগ্র              | उक्सणया                | 99      | 2   | 3,6       | 8. 8         |   |               |
| 48+         | ŧ      | Pe     | 3                      | 3 9                    | 21      | ą   | 3.5       | यादि         |   | गादि          |
| ,,          | ą.     | 15     | देखी                   | देखी                   | 77      | 3   | 48        | बॅापमा,      |   | वँपाना        |
| 181         |        | 88     | दुवा                   | <b>मुक्ता</b>          | 1 308   | 8   | 2,20      | 37+          |   | <u>उत्तु+</u> |
| 21          | ŧ      | 2.     | भव                     | भर्ग                   | 1 22    | 3   | १२        | साग          |   | +111          |
| १११         | 2      | 18     | 3                      | ३ वि.                  | 22      | э   | 2.5       | प्रक         |   | <b>9</b> £    |
| 11          |        | ર દ    |                        | 'दिस्                  | २०५     |     | 25        | चार          |   | 奇事            |
| 13          | 8      | 33     |                        | विशास                  | . 29    | ą   | 19        | 34-          |   | उदय-          |
| 11          | ষ      | . 1    |                        | <b>ং</b> ডি            | 1 2=\$  |     | 8         | उपशत्        |   | उपाइम्        |
| **          | ş      | ૭      | ,द्राद्र, ध ,( वर्ड ), | •                      | 33      | *   | २८        | यागा ँ       |   | यागार्ग       |
| 21          | 3      | 23     | Y                      | Y 71.                  | 99      | ą   | ٠         | 甲芒           |   | वर्ड          |
| **          | 3      | 33     |                        | ২ বুল,                 | 11      | ર   | \$ 5      | 5            |   | ÷ q.          |
| 151         | *      | . 94   | युमंग्/                | युनंत                  | .,,     | 3   | <b>£3</b> | 1,5          |   | < `           |
| १ह४         | *      |        |                        | 8                      | 1 Zea   |     | υķ        | स्थपुर-      |   | ≠भपुर,        |
| 1.          | 2      |        |                        | o [a,                  | 22      | 3,  |           | उत्पेक्सा    |   | उत्पेक्या     |
| १८६         |        |        |                        | मुजेयन्त्र             | 1 39    | ર   | 13        | ٠, ٤         |   | \$            |
| **          | 3      |        |                        | <b>इतिषर्या</b>        | , 19    | ર   | 3.5       | র পিকত—      |   | उ(एक -        |
| 22          | 2      | 17     |                        |                        | २०५     |     | 35        | उद्गन्द      |   | उद्देशस       |
|             |        |        | निमयग्र-               | लियप्य-                | . 30    | 9   | 31        | <b>3</b> द्- |   | <b>उ</b> ह-   |
| 15:         |        | -      |                        | ब, ६ टी                | 305     | *   | 253       | **           |   | 17            |
| ११०         |        | ,      |                        | ə fā.                  | - 89    | ş   | \$ K, 90  |              |   | ₹             |
| १हट         |        | 37     | . <b>स्वगदनम्य</b>     | च्य राष्ट्रवस्म        | २०ह     | ₹   | १६        | ۶, ۲         | - | ¥             |
|             |        |        |                        |                        |         |     |           |              |   |               |

|                                                   |                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   |                              | 1 1. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ष्ट्रन्ट कोनम पंतिः अगु                           | 2                            | [ 4 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £0€ \$ \$0,5\$,3€                                 | <del>,</del> 25              | पुल्ल संग्रह्म - १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 2 2 2                                         | - 5                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | যুৱ 🚃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , , , ,                                           | *                            | 222 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न देग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           | * <del></del> -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रेशक १ कर्ल ह                                     | c fe                         | , 3 ,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ह प्रस्था<br>"अक्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # F F F F                                         | = नेव<br>वि                  | . Tar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ेर्द रे देश उद्य-                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ' " अस्मि                                         | खड़-<br>=ि                   | <sub>इक्ट</sub> (च जम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | উবিগ<br>'স                   | 232 - (104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| र उन्होंग                                         | शन्त्र.<br>उत्सर्वेशि        | 50. 7th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भूमि से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . १ वर्ष                                          | २०-दाघ<br>बनाना              | - 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कर दोनों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.                                               | 35+                          | R88 9 22 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भगने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ं भवतु                                            | दतेन्                        | ३ इ.६ हेरस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ं ६६ सङ्                                          | भक्<br>भक                    | ** * \$5 trib me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   |                              | : K: ; { E:: }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *6 <i>न द</i> ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           | व्यक्ति उपकर्णात             | ** १ ३४ सस्युत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (%77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | t. 22                        | " * *Y *y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्गास्त्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २१७ ६ ४ उपस्या-                                   | उपयर                         | *Y2 { { } Carren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| दश्य : ह जालेल                                    | उपाक्त                       | भ्या । जनवान<br>भागमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पनाचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7772                                              | उपोद्याल                     | * * X * R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | क्षांग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दर्द १ १ १४१                                      | उपद्धिनृ                     | 2 4 5 5 5 BH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>e</i> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " १ ६६ महितः                                      | \$ X e                       | 282 : = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P Prove                                           | न हत ;                       | * 16 FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देश्ये।<br>इ.स.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the transfer of the form                          | विया                         | 10 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हुन<br>२ हिंदु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 1 1 1 1 1 1                                     | <sup>हैं।</sup> देखें भोशस्य |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 228 t 20 T<br>H 2 68 08                           | States At                    | \$5.0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र दि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277.                                              | সহিত্ত<br>- হিং              | म्प्रम १ १६ हिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3,5                                               | 1, 12                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <sup>पृत</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | 20 Z Z Z                     | 175 t 3 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| के इंटर के कि | अपूर्ण हिल्ला                | वर्षक म् हे प्रवासन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भराग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | ± έ.                         | 7 F 88 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فارامون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | \$ <del>2</del> .            | The state of the s | ***; ( ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 1 1                                             | 1.5                          | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | attractor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 345 to 11 m                                       | 1. 2                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of the s |
| 22E + 20 -3C2-                                    | <u> 1975</u> .               | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | तह । <u>इ</u> तद्वा          | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २ देश<br>राष्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                              | न्द्रद्र म क्ष्य हु <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| २ <b>६</b> ७<br>" | *      | হও  |            |                  |               |        |                  |                             |                       |
|-------------------|--------|-----|------------|------------------|---------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                   |        |     | राग-       | रोग-             | 1 383         |        | म पवि<br>२८      |                             | सुद<br>वंचा ट         |
| 11                |        | 38  | 2          | ર્ ન.            | 1 353         |        | -                |                             | कवाउँ                 |
|                   | 2      | 3   | कंवं       | क्यं व           | 1 "           | · ` `  |                  |                             | v 17.                 |
| २६ँ⊂              | 3      | २   | क'सार      | <b>बंसारं</b>    | 382           |        |                  |                             | (कार्यप)              |
| **                | 8      | 35  | 7          | ર વિ.            | 285           |        | _                |                             | भू तिः<br>भू तिः      |
| २६ैं€             | 8      | 80  | ( 3,       | (दे २,           | १हह           |        |                  |                             | £0                    |
| २७०               | 8      | 15  | ¥          | ¥ a.             | ,             | . 3    |                  |                             | ८०<br>२६              |
| २७१               | 2      | 35  | ণি         | 3                | 1 205         | ર      |                  |                             | ९५<br>देशों से सम्बद  |
| ,,                | ą      | 32  | ą          | २ पून-           | 1,,,          | `      | ٩                | न सर राज                    | ব্ধান সম্ম<br>জানন    |
| २७३               | ą      | 9   | Y          | ¥.a.             | ١.            | ą      |                  | <b>ব্যিন্তি</b> শ           | জ্বনন<br>জ্ব-হািশ্বিশ |
| 508               |        | 33  | 2, 2, 3    | ₹, ₹, ₹          | , ,,          |        |                  | है उत्त २                   | প-≀নাক<br>বড়ি        |
| "                 | 8      | 10  | पवर्नक     | <b>41</b> 778    | - "           | 2      |                  |                             | ਹ। ਭ<br>ਗੈ ਭ          |
| રહ્યુ             |        | ٤.  | उत्तर      | उत्तनि ३         | 20g           | 2      |                  | -                           |                       |
| २७≹               | ٠<br>૨ | 11  | प २५८      | वि २४८           | 1 ,           | 2      | २<br>१५          | श् <u>ष्टयु</u> -<br>सं:पना | ह्ययु                 |
| ,,                | ર      | 48  | 2          | ₹ ₫.             | - 27<br>- 288 | ٤      | 5                | रा:भगः<br>३                 | लेपना                 |
| হড≂               |        | হঙ  | कमी        | र्डु.<br>कहीं भी | 1             | 3      | 15               |                             | ६ वि<br>की भीम        |
| 19                | ŧ      | 319 | ₹          | ३ वि             | 385           | 8      | \$ ?             | नाम<br>दृष्टिक              | का भास<br>"द्विष्टिका |
| ,,                | Ŕ      | 38  | ₹, ₹, ₹    | ₹, ₹             | 1             | 5      | ₹₹<br><b>?</b> ₹ | (सम)                        |                       |
| ,,                | 3      | 34  | गुज .      | रा र<br>सूमनि    | 313           | 2      | 45               | ₹ ( 44 )                    | (सम्म १)<br>२ वि.     |
| ર્ષ્ટ             | ŧ      | v   | 2          | २ न              | 548           |        | \$               | र<br>व                      |                       |
| ,,                | વ      | 6.9 | जाना। ३    | श्राना। ३ तकः    | 388           | 3      | 15               |                             | बुदमी                 |
| ₹5.               | 2      | 32  | कापरिक     | कार्यदिक         | 118           |        | 33               | لا.<br>لا،                  | K, 8                  |
| 'n                | 2      | 3.5 | 3          | ₹ \$-            | 395           |        | 5                | र,<br>न                     | ४, १,<br>स्त्रीन      |
| रदर               | 2      | 35  | বাং        | र्वाच            |               | ٠<br>٦ | 88               | 1                           |                       |
| 251               | 2      | 5   | नदीव       | নিব্যাস          | 25            | 3      | £3               | 20                          | कृपर पुं[कृष          |
| 25%               | 3      | 3   | 3          | ર હું.           | # <b>17</b>   |        | ξ,               | र्द                         | - २६                  |
| र⊏ई               | ξ      | 32  | सार्गा     | भरता             | ,,            | 3      | 35               | रिं<br>वि                   | १४<br>पुंत            |
| ,,                | 2      | 2   | करहूव हुं  | करेड्यमस न       | <b>₹</b> ₹₹   | \$     | \$5              | 3                           |                       |
| इ⊏∌               | ₹      | 32  | कारसार्व   | क रिन्तरण        | 323           | 5      | 58               | भगु                         | ₹ 🕏                   |
| र्पप              | 1      | २४  | ₹, ₹       | ŧ, ą,            | \$2¥          | į      | 17               | হ্ম ৩                       | क्सगु—टी<br>दशनि १    |
| 70                | 3      | ₹≒  | भनु        | असु              | ,,,           | ર      | 5.4              | W-4                         | दशन १<br>इरभ्य के     |
| 325               | 8      |     | fr         | <b>ś</b>         | 11            | 3      | 23               | € ₹                         |                       |
| 135               | ŧ      | 34  | ₹. ₹, ₹,   | ₹, ₹, <b>₹</b> , | 71            | 3      | 35               | ₹६, का                      | ह, ३<br>३६, हई का     |
| **                | 3      | २२  | देग्री     | यानिय हेला       | 322           | 2      | 5                | 45;                         | २२, ८२ कर<br>७३ टी.   |
| "                 | ٦,     | 3.7 | यस्टिश्व ] | कन्त्रिय पुत     | 39            |        | 3                | बुद्दका                     | पुढेरका<br>पुढेरका    |
|                   | _      |     |            | [ कल्यिय ]       | 23            | į      | ₹₹               | ₹, %, ₹;                    | रु १, १, २;           |
| ,,                | 3      | ŧŧ  | ર          | ₹ 4.             | ३२६           | ર      | 3                | मेंने                       | छ रु उ<br>जाने        |

|          |     |        |                    | -                | _          |        |            |                     |                   |
|----------|-----|--------|--------------------|------------------|------------|--------|------------|---------------------|-------------------|
| शुन्ठ को | न्म | पंक्ति | <b>अगु</b> ड       | <b>গু</b> ৰ      | पृन्ड व    | विज्ञम | पंचि       | ষয়ুৱ               | <b>গু</b> ৱ       |
| ३२५      | ٤   | ž m    | হ্                 | ર પું.           | 3χ,        | 8      | १३         | श्रमित              | <b>भु</b> भित     |
| "        | 2   | ११     | Ę                  | ર પુંત.          | 13         | २      | 3          | एक वृत्तः;          | वृत्तः;           |
| 71       | ঽ   | १०     | Ę                  | રથું.            | ३४१        | 8      | 30         | १न४                 | १७४               |
| ફેર્ટ    | १   | देश    | ₹ ¥,               | ξY,              | ३५३        | ₹      | 5          | থন্ন                | ৰন্ধ              |
| 71       | ą   | 3      | <b>%</b> ⊏         | 38               | ३५५        | 2      | 35         | राम                 | रोम               |
| 77       | э́. | 35     | भग्                | <b>भगु</b> —री   | ३५६        | 8      | १६         | गंडभ                | गंडुअ             |
| 2 3 a    | ર   | 33     | कोट्टग             | कोट्टाग          | 21         | २      | 33         | °मत्                | 'वन्              |
| 222      | 2   | 15     | ব্য                | विसा             | • 3        | २      | ३७         | २                   | २ एँन.            |
| 222      | 8   | 55     | कोर्त्तिक          | कार्तिक          | 23         | २      | इंद्य      | 3                   | ३ न.              |
| \$\$¥    | ٤   | হ্ড    | 'बार्थक्य' सं      | •                | इंग्रुं ७  | 3      | २६         | दिखाना              | दीखता             |
|          |     |        | '( दिंड )। २'      |                  | 77         | ٦́     | ¥          | 2                   | इ.स.              |
| ,,       | Ł   | śΞ     | (भाष३)             | (दिह ४२७)        | হুগুল      | १      | २१         | रर्                 | হও                |
| 337      | ą   | 25     | शिहरे <sup>प</sup> | विदेश            | 51         | २      | ŧ          | समाचारी             | सामाचारी          |
| 550      | ą   | ₹=     | ર                  | २ पुंन.          | ३४६        | ξ      | ξ¥         | ş                   | गट्ट              |
| **       | ş   | 32     | ती ४               | ती २             | 360        | ð,     | Ę          | गसाडी               | गसंडी             |
| इइ⊏      | २   | 5      | मिन्दी             | मिन्दी           | 99         | ર્     | ş          | वनस्रति-विशेष       | गोवर-भूमि         |
| ३३६      | 8   | 30,33  | . दे               | हे. स्कन्धपण्डि  | 365        | २      | 3          | बनस्यति, विशेष-     | वनस्पति-विशेष,    |
| 21       | ર્  | 3      | स्कन्धमन्          | स्कन्धयम्        | 363        | ર      | Ę          | च्यज                | ध्यज              |
| 27       | ð,  | 8.3    | स्त्रभनिगटित       | स्त्रभित         | ₹₹¥        | 2      | १२         | ৰিয                 | चिय               |
| 77       | ź   | રફ     | खङ्गिन्            | खड्गिन <u>्</u>  | 97         | ą.     | 15         | पत्रा               | पॅका              |
| ३४२      | 8   | 3 8    | -प्राहेचं          | -शर्म्यं         | 72         | 3      | źŁ         | गडुची               | गुडूची            |
| 21       | \$  | ŝa     | হ্                 | २ वि•            | n          | ર્     | વ્ય        | 'इन्ड' से 'विशेप'   | गोचर-भूमि         |
| ,,       | Ď,  | ३१     | ÷,                 | ર્પું.           | ३६४        | á      | ર્ક        | प्राप्त; पाम )।     | प्राप्त )।        |
| まえま      | 3   | . ૧૧   | खरंडए              | वरंटए            | 23         | á      | 35         | Q.                  | ४ वि-             |
| 33       | 2   | \$ 2   | खोजक्यतंद          | <b>यस्यालं</b> द | 32         | á      | इ२         | Ę                   | ६ न.              |
| ::       | ঽ   | źŚ     | खलिप               | खलिण पुंन        | 92         | ર્     | 23         | 5                   | ८ वि.             |
| źXX      | 7,  | ર્ય    | ۶,                 | २न.              | ٠,         | ર      | źk         | €                   | € ન.              |
| 3;       | 1   | ३०     | ર                  | ३ वि.            | ₹€         | 2      | <b>₹</b> ½ | पुं                 | বি                |
| 21       | ą   | 15     | ₹                  | ३ वि.            | 33         | Ž,     | १६्        | ą                   | 25                |
| ३४ई      | \$  | 38     | मंस्कृत्न          | संस्कृत          | 350        | 3      | 3          | 'वन-' से '-वास्पी'  |                   |
| 27       | ર   |        | क्षरित             | न्हारित          | ₹€€        | ₹      | 12         | म्ब                 | मञ्जनि            |
| ŚĄ       | 8   | •      | करना               | कारना            | 27         | ź      | 13         | उपादाम              | उपादान            |
| 11       | *   | źĄ     | त्रया              | त्रिया           | ३७१        | *      | १४         | धुट्गर्वा           | युहरी             |
| ŝ⊀≃      |     | ₹€     | হ বি.              | <b>र्न.</b>      | į »        | 2      | १६         | गुजालिया            | गुंजालिया         |
| ₹8€      |     | -      |                    | मुहित            | ] ,.       | 5.     | 23         | [ प्रत्यत ]र्ष्यता, | [प्रन्यन] गूँथना, |
| 21       | 3   |        | च् <i>र</i> चम्द   | 'श्रुट्यस्       | 27         | ÷.     | વ્ય        | गुण्स               | गुम्स             |
| "        | 4   | . ३६   | क्षस्य             | भुन्ध            | ( इंक्र्यू | ٦      | ₹.         | गठुत्र              | गेंद्रभ           |

| पृष्ठ वं          | क्सम | पंकि       | <b>অ</b> গুরে   | गुद                | पुष्ठ के   | ोप्तम  | पंकि           | भगुद              | <b>गु</b> द         |
|-------------------|------|------------|-----------------|--------------------|------------|--------|----------------|-------------------|---------------------|
| રૂહક              | ą    | 10         | गोहल्लग         | गोहिन्छम           | 853        | 8      | २१             | षड्; उत्त २७)।    | पड्)।               |
| 350               | į    | ŧ o        | गयभ             | योजन               | ,,         | 8      | 32             | <b>भ</b> जि ५     | जहुक ४              |
| 21                | į    | 30         | नन्त्र-         | गोव-               | Y7Y        | ,      | 3              | होबह              | छेपह                |
| 29 1              | , ą  | <b>₹</b> ₹ | गोसण्य          |                    | 856        | ₹      | 9              | दस                | दसनि                |
| ३८१               | ۹    | 2          | यत              | भरा                |            | 8      | १२             | [ देव ]           | [ छेसू ]            |
| 353               | è    | 18         | सर              | FC 18,             | 29         | ÷      | 20             | चीतकार करना,      | नाक छीइने बा        |
| • `;`             | à    | 13         | हिलना           | हिपाना<br>-        | 27         | •      | •              | ,                 | সংগ্ৰ,              |
| \$5°8             | į    | 3          | ₹, ७, €;        | ₹, ७, €;           | ४२७        | 2 :    | 32. 3          | २ जर्ड+           | ล้ส-                |
| ,,,,              | 2    | 28         | दलाने           | दिसाने             | 852        | į      | 12             | जाडुलि            | जाङ्गुलि            |
| "                 | à    | 27         | दे              | दे- गृहिणी         | 32         |        | १२             | जधा               | जंघा                |
| ₹5€               | ર    | \$         | धि              | ชื่"               | ¥8£        | 1      | ₹              | 3                 | २ न.                |
| ,,,               | ά,   | 25         | घि <b>ण्यं</b>  | शिष्व <sup>°</sup> | "          | 2      | 55             | 90                | 35                  |
| \$⊏0<br>"         | 2    | ₹€         | <b>₽</b> 5      | वक्-धुम्मंत        | A 2 e      | ₹      | 35             | दिखाता            | दीलवा               |
|                   | 2    | 38         | ₹ <b>२</b> ,    | दे २,              | Yąą        | ,      | 10             | <b>লান্ত</b> প    | সভিস                |
| 93                | ą    | 23         | विशेष           | विद्येग, ब्राम-    |            | 2      | ٤٥             | ₹                 | ज <i>दिलक</i>       |
| 11<br>35°         | ì    | 8          | 3               | २ धुँन             | স<br>শুরুত | •      | ξ o            | 3                 | ₹ ₹.                |
|                   | Ř    | २१         | ब्दी            | 7 3"<br>7          | 3\$¥.      | 8      | २५             | 3                 | ₹ ₫.                |
| 15.5<br>11        | į    | Y          | दम १, ७         | राष्ट्रानि १०      | 1 885      | 3      | 35             | R                 | 'सूश वि             |
| -                 | ર    |            | [ 'gti ]        | [ 'दुगे ]          |            | 2      | 25             | **<br>**          | *** · ·             |
| #<br>35\$         | ે    | 2          | वक्रवर्ती       | चक्रवर्ती          | 73         | 3      | \$5            | प्पहत्तुर, ४; व्र | पयह २, ४, सू        |
|                   | 3    | 25         | 2               | २ पू.              | 1773       | ,      | <b>\$</b> 2    | ₹, ₹              | 2, 2%               |
| !!<br>₹ह <b>⊆</b> | ě    | 27         | दन              | ্বদনি              | 1444       | 8      | \$13           | 'द्या पू          | प्याप्ति<br>प्रमुखि |
| 337               | į    | 5.8        | ۹               | <b>२ वि.</b>       | 1          | 3      | 3%             | ज्ये <b>प्</b> ड  | श्येष               |
|                   | 2    | 37         | •चमक्कार-       | -चमुक हार-         | 33.5       | 8      | २४<br>२७       | पचा ४             | ऽय∽ऽ<br>पंचा३       |
| #* **             | 2    | 20         | 3               | २ नि.              | 250        | \$     | 38             | 3 441 8           |                     |
| A+5               | ì    | २२         | शायम, तपदुन,    | श्रन्तिः, बोडाः    | ***        | ₹<br>2 |                | •                 | ষ্ <b>তু.</b><br>তক |
| ¥+9               | è    | 50         | বিশ্বা, ইঠ      | चिरसाइट,           | 44°        | ર      | \$19           | एका<br>दे         | यूपक<br>यूपक        |
| ¥.5               |      | 35         | াবা             | भ्याया             | 256        |        | ₹e<br>• ₽ □ □  | २<br>देलो एव      | (शी) देखी प         |
|                   | 3    | 35         | विसिद्धिम       | विमरिश             | 1          | 5      | \$8,<br>(C) 1. | €, १, १३          | €, ₹₹               |
| "                 | रे   | 24         | 2               | ə <u>q</u> .       | 475<br>12  | 3      | ११             | ५, १, ११<br>चंद १ | न् १५<br>मुज २०; १८ |
| "<br>***          |      |            | १ 'चिष्पिय' सं  |                    | XXX        |        | ₹<br>1         | देखो              | (गी) देखा           |
| •                 | ,    |            | 12, 10) 1       |                    | YYY        | \$     | યક્            | २, २, २           | 2, 2                |
| ¥22               | र    | 8.8        | सर              | হার                | 17         |        | \$¥.           | भगत               | भस्त                |
| ¥\$3              |      | 35         | श्मिन का भारतन- |                    | 87E        | ę      | \$\$           | वर्               | र्यादि              |
| 358               | ,    | 11         | 1               | ३ वि.              | 845        | ì      | 30             | भद्भ              | <b>में डु</b> अ     |
| ¥२१               |      |            | ₹               | -                  | 328 ·      | ,      | ¥              | ैक<br>क           | ना दुन<br>टंक       |
| 8.53              |      | 10         | ভিদ্যক          | हिम्पक<br>-        | ¥€•        |        | 23             | स्त्रम            | टबः<br>स्तम्भ       |
|                   |      | -          |                 |                    |            | •      | -              |                   |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | [ * ]                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ए एड केल्म क्षेत्र प्रमुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | -                                        |                                         |
| वं भूर १ स्थ स्टब्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रू उ                  | इस राम देन प्रमुद                        |                                         |
| हुए। प्रदेश के क्षेत्र का किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्त्रस्य              | 2 == = = = = = = = = = = = = = = = = =   | गुव                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हित्र                 |                                          | ₹ 3 e                                   |
| , e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हैपन                  | 134,5                                    | राष्ट्रमें का                           |
| es in a 12 Frank Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रादि, मगुरा-हाकि      |                                          | ध्य १६                                  |
| £*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्ह्रमा,              | * 校 <b>要</b> ***                         |                                         |
| हरू भेंदें १ १० दिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दिव                   | ३ ३३ तिपृक्षीय                           | f=====                                  |
| र स्टब्स्स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G <sub>2</sub>        | भूषण १ वर्ग विकासकार<br>स्थापन           | निवास्त्र<br>निवास्त्र                  |
| । । १ १६ द्वील                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | द्यान्य               | yes 3 37 5                               | E 27,                                   |
| 2. A(= : 11 [, dan]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 3 38 Born                                |                                         |
| Y34 : 37 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( 'गुज )              | र १४ निर्मेणकार्यम्                      | المستراد الأراد                         |
| ४१८ १ १३ चलिचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 32.                 | Age to the sales when                    |                                         |
| - V WIRIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> যদিবলি</u>        | 4 7 7 7 7 7 7                            |                                         |
| [ * ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सर्वेद्वारकारी        |                                          | Witt:                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | णिशंह                 |                                          | . 16.6                                  |
| i le mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | មារ៉ា ១ ) ,           | . १४ १ : विशिक्षित्                      | for forting                             |
| क प्रमा १ ३म साह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | বিহা                  | १ ६ व्हिस्सिवः                           | िविद्या । इस्त                          |
| भूषण । ३० विकासन क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | forest's many         | ٠                                        |                                         |
| " देशक - स्वित्व निवर्तिक विकास के प्रतिक किल्ला के किल्ला किल्ला के किल्ला किल्ला किल्ला किल्ला किल्ला किल्ला<br>स्वित्व किल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वर्षः व्यापदर्गः      |                                          | 1.1                                     |
| Trin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | े ६४६ १ १ <i>६ मानस</i>                  | <i>व</i> ्येष                           |
| ्याता<br>सुर्वे स्थानस्य क्षेत्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YT,                   | a to the secondary                       |                                         |
| The second section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FIF                   | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | ansugar.                                |
| the telegraphy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 6.117               | 300 0 00 600                             | مطعط ي                                  |
| A A STATE OF THE PARTY OF THE P | <u>जिस्तु (त्राक्</u> | ० ॰ १६ स्पट्ट                            | e my of                                 |
| 14 37 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 412-1                 | 4 **                                     | ž                                       |
| 19 11 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | বি সুসুস্থ            | And a great for the                      | \$77.7 军 主发·                            |
| र्वे कर्ष किंदर अस्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.10                 |                                          |                                         |
| \$4.5¢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | ित्र १ क रेस्ट्रिक्ट्रिक्ट्              | च <i>े रेग्सिंड</i> ्र                  |
| र्गेट र १६ ल्प्स्य छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [cletle               |                                          | ्रिकांबर १                              |
| 172 4 44 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in the file           | The state of the second of the           | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| er ara i e i e i e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * 14.                 | *** * * * * *                            |                                         |
| *** * ** * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | · 4 .2 <del>24</del>                     | # France                                |
| 1 th 1 to 10 | * ;<br>t* z           | agg a by thereof                         | THE STATE                               |
| 977 F 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 4 42 4 4                                 |                                         |
| 144 4 11 200p - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>`</b>              |                                          | ** 2                                    |
| 1 14 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600 m                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | - 4 4                                   |
| , 1 4 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | and the state of the                     | 4 7 8                                   |
| te fermier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                          | ar fr                                   |
| 149 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE POT OF            | and the same                             | Ç+_                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N 4                   | en armage                                | ₹ <del>₽</del> -7.18+                   |
| * 18 5 to 1 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ , ,,                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | * * *                                    | £ 6 27                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                          |                                         |

|       |      |        |                  | L                     |                                    |                    |
|-------|------|--------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| -     |      | म पॅनि |                  | गुद                   | प्टच कोलम पंतिः अशुद               | शुद                |
| 3.8.6 |      | • •    | •                | ર ન.                  | थन्थ १ २ <u>६ दमनि</u> २           | दुष<br>दम ह        |
| 7.A.2 |      | , ,;   |                  | १, ५ टी               | इन्द्र र रहे १६                    | \$0                |
| •     | •    | -      | ₹, 2, ₹          | १, ५, १ टी            | ४५६ १ २६ यह                        |                    |
| **    | •    | 3.3    |                  | नुर                   | : " र १३ मायती                     | कत्रह-             |
| 313   | -    | , 6,   |                  | निकित्सा              | १८८ ४ १४ यएजा                      | भाषा               |
| **    |      | 1/     | चाय है           | तेणय                  | ५५६ १ १३ वहीं श्रयं:               | वएऋ                |
| 3.45  |      | : 3    | . भाग            | *रभव                  | 1                                  | नीचे दे            |
| 530   | 7    |        | . 4              | २ रि                  | » १ ३५ देनो °पडिक्सोम,             | å[ "d              |
| 277   | \$   | 11     | दागर             | स्थान                 | ्रेह० १ १० 'इएक्प                  | ब्रेड्स-           |
| 999   | *    | 1.     | भेका             | যাতা                  |                                    | 1रप्त              |
| 27.6  | ŧ    | 99,    | 18 8             | दे स्थविशस्त्र        |                                    | दैविकी             |
| 311   | ,    | 13     | 5                | <b>५</b> यम           | 33 4 66 41441                      | पार्रेती           |
| 34    | 7    | 17     | दर्ड             | दडि                   |                                    | हें पिन्           |
| 2.15  | ?    | 30     | रपुरुष्टम्       | विशेषण                |                                    | ર દું.             |
| ,     |      | 3 8    | ₹                | दे दस्तपणन            |                                    | मुर                |
| 240   | Ŗ    | - 11   | ìr               | 11                    |                                    | ₹₹)I               |
| ŧr    | *    | 20     | *****            | ४.<br>इ.सम्ब          |                                    | त्रमर्भे           |
| ,     |      | 11     | ferr             | दियम्                 |                                    | रण्ण रि            |
| ,     | 2    | ţ.     | 411              | 441                   |                                    | धार्               |
| 362   |      | 1.0    | रम १, १          | यमनि १०८              | श दे देर तूचा १, ४, २ ।            | नुष्पनि ।          |
| 386   | 9    | 33     | E.A.             | याना १६८५<br>दाहा     | ুল ই ইপ আছিল :                     | प्रादन             |
| 484   | •    | 8.3    | *                | द्रावश                | <b>९०३ १ १६ धूनन</b> ।             | वुनना              |
| 411   | ,    | 15     | *                | शासन                  | ું રેવે શિક્ષ્ય, ક                 | , <del>2</del> , १ |
| 4 22  | ,    | ,      | ट्य              | दम                    |                                    | रन्धर              |
| 420   | ,    | 12     | ₹'¤              | 21                    | है • अ २ २ ० थवा स प               | য়া ৩              |
| **    | ÷    | 12     | <b>उ</b> यम् र   | डरगुर                 |                                    | १डिय ।             |
| 436   | 3    | 3      | र क्लाल          |                       | [ प्रतिदिग्ध ]                     | वदिग्व             |
|       | ,    | 14     | \$2"P2"          | बाक अपनः<br>है ज्यान  | ्रदेशक १ ६ ६                       | ₫.                 |
| 4 24  | 2    | 14     | <b>मुजयक्तिश</b> | रूक्त्रका<br>इस्कृतिक |                                    | गुमगात्र           |
| 4 25  | 4    | 2 €    | 4H 3, 5          | 777                   | देश २ ३२ मामः <b>मां</b>           |                    |
| 4 85  | व रन | €.aa   | के क्यान्य के व  | PT ENG - A            | हैं <sup>१३ ३ ३</sup> १ वश्रीयय या | गोणिय              |
|       |      | 2.43   | Can's graj       | वरा ।                 | 1 2 4 4 4                          | <b>3</b> 4.        |
| 4 7.2 | 2    | şe     | > .              | 32                    |                                    | यमं ]              |
| ,=»   | ,    | ٠:     | :                |                       | \$12 2 22 × 22                     |                    |
| -     | ,    | 7.6    | '45              | मर् प्र               | 'देश १ १ १                         | 1.                 |
| دعن   | *    |        | 5                | 12                    | 4 3 4 E                            |                    |
| .=1   | -    | 3.5    | •                | 3 2                   | क उ. ६ व्यक्तिस्य वर्षाः           |                    |
|       |      |        |                  |                       | £23 £ 25 25) 3,                    | ₹₹.)               |
|       |      |        |                  |                       |                                    |                    |

|                                      |                         |                                         | ************************************** |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| বলৈ মগুৰ                             | शुद्ध ू                 | पृष्ठ कोत्रम पीतः प्रशुद                | शुद्ध<br>बंदि:                         |
| २१ प्रत्यतिधन <u>्</u>               | प्रत्ययिन               | ७३१ २ २ वहनः                            | वाल;<br>२ मोडा                         |
| ३७ प्रत्यव <del>+त</del>             | प्रत्यव <del>!</del> नृ | ७३२ १ १ २ माटी                          |                                        |
| १५ ६                                 | २ वि. ँ                 | ,, ર ર ધ                                | પૂ દુંત.<br>૨ વિ.                      |
| १८ २<br>२⊏ मुजळाचार                  | मनक्रदचार               | ७३४ १ २७ २                              | २ ।यः<br>भाषिन्                        |
| ६६ पत्रादरीयः                        | प्याई नीप               | " २ ६ भासिन्                            | भाषन्<br>'पिड                          |
| ६६ विता                              | विद्या                  | <b>उ</b> ३्४ २ ४ पिंड                   |                                        |
|                                      | भिउदी या                | ७३⊏ २ ३२ सूर्यी                         | मूर्पी<br>-                            |
| · · ·                                | <b>अन्यतिन्</b>         | ७४० १ ११ राग-                           | र्शन<br>० —े                           |
| 1                                    | [ ब्रत्येषणा ]          | " १ ११ ताः-तिल्लीः                      | तिल्हों;                               |
| . 0.3-                               | कोट-विशेष               | ूँ १ २ <del>५</del> छोटा पत्नी          | होंडे पन्नी के दुस्य                   |
| •                                    | २, ३१                   | अपर १ १५ पीडिका                         | पीठिका                                 |
| १ १८५ २, ३०                          | हस्त-रहत                | ુ રક્ષ                                  | বি                                     |
| २ १६ इंस्त-खल<br>• ४ व्हिनारीप्रदि   | पडिचारोमदि              | ું ૨ ૨૦ ૩                               | ३ ई.                                   |
| ,                                    | पडिमाहरण                | अरहे २ हे ४                             | <u>५ ईन.</u>                           |
| १ २० पटिसाहरणा<br>१ ३२ '१' से 'सरा;' | शिरोबेडन, पगडी;         | <b>७४४ २ २२ ४</b>                       | ¥ वि•                                  |
| •                                    | 2, 2, 2, 3              | ৬৫৮ ১ ২৫ সম্ভা                          | पृच्छा                                 |
| १ <b>व्ह</b> २, ४, १, ६              | पदापान                  | , १ २६ সম                               | पृष्                                   |
| २ ३⊏ पताम                            | प्रशंति                 | 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | द्रप,                                  |
| २ ६३ पर्निति                         | पत्योति                 | ર ૨૫ વૃષ્યિ-                            | पृथि-                                  |
| १ ६ पयोनि                            | पदोहय                   | , २ २७ पृथवी-                           | पृथियी-                                |
| इं इसे प्रयोहय                       | प्रमित<br>प्रमित        | aya १ २४ चीनेहेरि                       | चीसदेहिँ                               |
| १ ११ प्रमीत                          | परिश्रनद                | ७४= २ २० ३                              | ३ स.                                   |
| २ २६ परिश्लंतर<br>२ २६ पन्झीडितृ     | परिक्रीडिन              | , १३म द                                 | <b>ए</b> क                             |
|                                      | 2. 2,                   | ay, २ ६८ घंडगेध                         | 'पुंडरांश्र                            |
| ર રૂક <b>ર, १</b> ૦,                 | तान्य परि-              | अपूरे १ १० [क्लपड]                      | [*काण्ड ]                              |
| १ १५ नायंगरे-<br>२ १६ पनियामिक       | पारिकामिक               | 92× 2 € [ ]                             | [ *is ]                                |
| २ १६ परिपामिक                        | परिपृष्टिक              | ું કુ કુલે                              | पूर्व-                                 |
| १ १४ परिपृत्तक<br>२ १२ परिचड्डमाण    | परिचड्ड माण             | अर्थ २ ३४ 'रह                           | 'रह' दुं                               |
|                                      | परिसादियाण              |                                         | पूर्य                                  |
|                                      | ६ इन.                   | क्यून २ ३३ ई, ई                         | <b>£</b> , 0                           |
|                                      | नुभी कस्ता।             | अह ११७,१≒६,६                            | €, ७                                   |
|                                      | [ प्रवृत ]              | ७६६ ६ १ <sup>न</sup>                    | ল                                      |
|                                      |                         | #হুন হ ১,≒                              | र्ष                                    |
|                                      | प्राह्त                 | <b>७६४ १ १४</b> करह                     | करमृ                                   |
|                                      | देखी पागय               | ,, २ ३७ द <u>ही</u>                     | दट्दा                                  |
| , १ १ प्रतिसिध<br>११ ४ पालिसिध       | पालिचित्रा              | ७३४ १ २ दद्दा                           | <u>ৰত্রা</u>                           |
| ११ पावत                              | पार्चेन                 | ,, १ ५ मजि                              | <b>ম</b> খি                            |
| 4 4                                  |                         |                                         |                                        |

|             |      |            |                   |                          | -           |     |      |                  |                      |
|-------------|------|------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----|------|------------------|----------------------|
| पुष्ट की    | न्नम | पक्ति      | <b>अ</b> शुद      | যুদ্ধ                    | कुट ब       | ानम | पंकि | अगुद             | शुद्ध                |
| ७६५         | ą    | 3          | [द्ध स्पर्धा ]    | [स्पर्धा ]               | ⊑३७         | 8   | ¥    | मरुपन            | मालप                 |
| ,,          | ą    | ₹•         | स्परा             | €पृश्                    | 588         | ą   | \$\$ | राजपि            | गर्जी                |
| 900         | ŧ    | •          | किरं चित्तक च     | किम्मीरं विश्वमं         | <b>58</b>   | ₹   | 20   | भीपधि-           | श्रोपधि-             |
|             |      |            | बोगिस्मीराज       | च बोगिरजं                | 5×0         | 8   | ₹•   | देश              | देश विशेष            |
| ৬৩৪         | २    | 20         | °सिरि             | °सिरी                    | 1 7         | 2   | 35   | (g) <sup>2</sup> | (K) "                |
| 200         | è    | ₹8         | °दीपिका           | "होपिका                  | ন্ধ্য       | ર   | 23   | माहलिंग          | मादुर्लिंग           |
| 19          | ÷    | 25         | वंभणिका   इद्धाहक |                          | नहर         | į   | 3    | 3                | २ पुन.               |
| 17          | •    | - `        | जदर;              | कीट-विशेष:               | 588         | ٤   | 33   | मयूरक            | मायस्क               |
| 450         | ł    | ₹€         | चने के            | चने की                   | 205         | è   | ₹₹   | 'राढवूं'         | 'বাইবুঁ <sup>†</sup> |
| 958         | į    | 34         | 'वियण             | विद्यण, "वीयण            | 500         | 2   | 3.5  | राजा,            | एक राजा,             |
|             | ì    | <b>4</b> 4 | याजनो (१वि)श्रयी  |                          | 505         | ÷   | ₹¥   | 3 -              | २ ए.                 |
| "<br>20⊂2   | ,    | *X         | श्रदा             | भ्रं का                  | 550         | è   | 20   | रुथेन्ड          | রুমান্ত<br>ব         |
| ७८६         | ą    | 47         | श र <b>ा</b>      | भ <sub>ू का</sub><br>२नः | 228         | à   | ₹.   | तृत्य,           | मार्ग,               |
| 24          | ŧ    | 47         | बुद्दमासयुद्धा-   | रूपः<br>हुद्रशतुकामनुक-  | SER         | 2   | २०   | 5,               | २ पु.                |
| 980         | 8    | **         | \$ 6,             | \$ 0'                    | ₹8¥         | è   | 5    | १ देशकोक,        | ३ एक देवसं           |
| ७१२         | ٤    | 5          | वेलो भूद          | देला भुद                 | 588         | 2   | ų.   | सम               | सक                   |
| 452         | è    | 22         | करण करूर          | बट्डी                    | 1           | à   | 22   | स्म-थडः;         | ग्र-मंबद्धः          |
| €00         | ì    | 4, 8       |                   | चक्यती                   | 337         | ર   | 30   | दस ७, ३४         | •                    |
|             | 2    | 3,5        | 8                 | २ न                      | 800         | ર   | 28   | 2                | २ स्त्रीन-           |
| 503         | ì    | 15         | भागवय             | भागचय                    | 003         | ર   | 80   | ह रेथ            | 'हत्थ                |
| Eoy         | ŧ    | **         | परियाम-           | परिभाषा-                 | 1 12        | ÷   | 12   | चार;             | मार;                 |
| 508         | 2    | 2          | भीसभीनवादा"       | भीभभीमग्रुवा"            | 883         | è   | 30   | बंदणा            | धेर्णा               |
| ,,,,        | ę    |            | নূলি,             | सृति,                    | 888         | 3   | 44   | ą                | 2 d.                 |
| 5.5         | ,    | 35         | [गितक]            | [दै मिलक]                | 888         | ì   | 3    | f <del>i</del>   | ģ                    |
| ,,          | 3    | 88         | मिलियात           | भिटिंगार्थन              | 1 ,,        | 2   | 35   | ೯೫               | बच्छ                 |
| 5,5         | è    | 20         | <b>बिस</b> त्त    | भिषञ्                    | 383         | Ę   | ¥    | "धेवड्ड' स '(टा  | अपर के पट            |
| n           | į    | 33         | भिनग्रीम          | <b>मिसिशो</b> मि         | 1           |     | •    | ₹#j <sup>2</sup> | में पटो।             |
| 515         | - 1  | २ ७        | मस्टिनण           | मलिनन                    | <b>ह</b> २० | ŧ   | 44   | ₹                | ২ ধুন.               |
| 313         | Ł    | २९         | '२ सर्वेटित' से   |                          | 883         | ર   | Ġ    | SY               | EZ.                  |
|             |      | ,          | '(पाञ्च)'         |                          | ,,          | ą   | 20   | 2                | <i>₹ वि.</i>         |
| <b>5</b> 20 | ŧ    | 3          |                   | \$3.54-                  | 1 "         | 8   | 9.0  | 3                | \$ 4.                |
| ⊏२२         |      | द२         |                   | संशिक्षा"                | १ हरह       | ŧ   | 82   | ¥                | ¥ 9.                 |
| ₹5 €        | . 4  | 72         |                   | <b>मंद्रोश</b> ण         | 2 22        | ş   | \$5  | ৩                | ৩ ন.                 |
| C37         |      | १६         |                   | ξY,                      | 653         | ŧ   | ₹६   | ₹ ₹-             | 4                    |
| 413         |      | ,,,        |                   | २ पू-                    | 1 630       | 3   | 3,5  | 2                | ર !વ.                |
| < ₹ •       |      | -          |                   | मणिनागगृर                | । ह३२       | ₹   | रद   | ৰদাশ-            | वझाय-                |
| -15         |      | - 11       | एशकत              | रिश्वत                   | 630         | ₹   | \$10 | उरभगाण           | वुउभःमाण             |

まるかん とかい カル ライ

|                            |                      | _                                       |                              |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|                            | [ 83                 | . 1                                     | _                            |
|                            |                      | कुछ कोरम पैनि, पार्युक वि               |                              |
|                            | मुद                  | पुष्ठ कारण गा                           | प्रदूर<br>                   |
| ह की तम पीनः प्रमुख        | 3£                   | हर्म ह विस्करण                          | वेन्कुग्ण                    |
| a⊏ \$ 3.° <sup>3.'3</sup>  | रूपा,                |                                         |                              |
| 2 3 5 E PAIS               | कृष्यसङ्ग            | £8X                                     | ্বি-                         |
| ् - ३ दशक्ष                | नित्मानद्वाराष्ट्री  | े जिल्लामाण                             | विखुप्यमाण                   |
| evo २ १ जिल्लाया पारा      | इ.वि-                | ८८५ - निवयस                             | विवर-                        |
| ~ 4.5 ⊋.e1.                | चीजनी                | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | विष्ड                        |
| ११<br>६४६ २ ११ हियजनी      | चालधान               | " देव विवरीही                           | विवरीरी                      |
| ् चालिघान                  | यादोणय               | 666 4 44                                | - রাব                        |
| रुप्त १ ३३ बाबाबणय         | इत्यन-११             | 81 Q. Q.                                | ज्ञानी                       |
| ु इंक् बहुत् <sub>र</sub>  | इच्चंताः<br>इच्चंताः | = == ( जंगर:                            | दन, जंगतः (                  |
| १५ १ २० इत्यंताः           | ą.<br>2              | = जिस्सी                                | অনিমাল                       |
| EX3 2 2 E                  | ्<br>विश्वादः        | १९६१ र<br>जिलाह                         | विबोह                        |
| र्षेत्र ६ २७ समाः          | व्यवन्त्र<br>व्यक्ति | " fral                                  | ['য়ে ]                      |
| 3 3                        | विचारित              | " के क्या चिमस                          | हेम्बे विस-स्र               |
| ्र ३० चिनारित              | Ęe.                  | \$ 5 5 5 7                              | वंग                          |
| " = Y 61                   | र्°<br>चित्रोमिलाः   | १००४ १                                  | वि÷सन्                       |
| ्र विश्वीसञ्च              | विद्यालिश            | 7 2                                     | 4                            |
| 5 1321.30.                 | पडंडित               | Section with                            | राजा<br>चिहाचिरजमाण          |
| £ 12 42****                | <b>टपन्सर</b>        | र्वेर विद्वारिक्जमाप                    | चिहायः जनाः<br>भग्य की एक    |
| <b>इ १३ व्यस्तर</b>        | विगिन-               | 505;                                    | 34.4                         |
| . इंद्रि हे हुई विकास      | विनाुच               | \$63C                                   | चेद्रस्य<br><del>िल्ला</del> |
| ्र <sub>च दह</sub> चिन्तुच | विदेश                | १००० १ १८ वर्ग                          | विदारण                       |
| ्र ६५, ३६ <sup>१५३</sup> १ | चित्र                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | हे १,<br>चेत्रालिय           |
| T' EEE R SE IVE            | 'पूर्य               | "्र <sub>ेड</sub> ब्रजातिय              | बुआली<br>बुआली               |
| eg= 1 15 gm                | ग्राटवी              | " <sub>३ ३८</sub> चशाही                 | वनामा<br>वैस्वितः            |
| 3 26 341241                | र्राटा विकेश         | रिटिश " १ चेसचित्रभ                     | 37                           |
|                            | 2 14-                | , 2 3                                   | -ৰাবভাঘা                     |
| 5 5 5                      | एक र                 | ्र <sub>वर्</sub> द्ध २ २४ नोस्कार्य    | 51                           |
| 9 × 5                      | বি                   |                                         | 4                            |
| ह७० ३ र व्य                | दिया<br>———          | ् १०३१ च <sup>च</sup> हे पु             | संकिय:                       |
| ट्रेंट के जिल्             | <i>ৰূছি</i>          | ا ودون ع ع                              | वैतादा                       |
| , 1 13 tates               | ্ণ<br>ক              | ् इर् इर्                               | विन्युः;                     |
|                            | ন                    | \$ 0.3 m                                | समुद्र                       |
| रू म                       | 5                    | क व व व व व व व व व व व व व व व व व व व | -সর্যার বর্গ                 |
| इन्हें १ ३१ विन            | हिंदन- विश<br>वि     | १ ३६ १ है जिल्हा                        | <b>मंग्</b> रह               |
| EST E EE T                 | <b>ਿ</b>             | क्रांरस                                 |                              |
| ्ह⊏ग ३ व्ह बि              | क्तारस 14            |                                         |                              |
| · ·                        |                      |                                         |                              |

|                    |                    |                                 |                 | _          |                |             |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| पृष्ठ कोक्रम पक्ति | त्रगुद             | सुद                             | क्ट कोश्वम प    |            |                | शुद्ध       |
| \$ 5 080 \$        | वित्र              | विमे                            |                 | ١٤         | धादि, वम्तुः   | भादि वस्तु, |
| ,, २ २०            | मगच्छह             | संगच्छह                         | \$ ×30\$        | t'X        | समुद्भूत       | समुद्रभून   |
| १०४२ १ ३०          | सम्इ               | समृह                            | <b>१</b> ०६५ १  | ₹\$        | Ę              | ξ न-        |
| १०४३ १ २४          | ₹                  | शिड्घानक                        | \$ 3305         | 5,2        | 1              | ३ 년-        |
| 60 xx 5 50         | सचोदय              | मंबोध्य                         | 2200 t :        | 35         | स्वयम्-        | स्वयम्-     |
| १०४६ १ ३१          | १ जाडना,           | १ ओड़ना,                        | \$ \$ 8 0 \$ \$ | <b>2</b> 5 | वही;           | समुद्र;     |
| 7 7 Y              | 2                  | ₹ ₺.                            | ,, > :          | 55         | दिन्हा-        | दिशा-       |
| १०५३ १ २६          | सधुमइ,             | संधुमर;                         | \$80€ 7         | 3.5        | <b>ৰি</b>      | g .         |
| ,, 2 2             | सनवेद,             | सन गैंड,                        | ,, ?            | \$0        | °र्द्रसिद्ध    | °ट्डिमिद    |
| ,, 2 9             | मनाह:              | सनार,                           | 9 00 5          | ğγ         | -ध्यमेश्व      | -व्योश      |
| , 2 78             | सजोग,              | र्शनोग,                         | ११०८ २          | ٤٢         | ( पडम ह, ह१ )। | कपर की पनि  |
| १०४६ २ ६३          | सर्परिकय           | संपरिवस                         |                 |            |                | में पड़ी;   |
| \$ \$ 6.70\$       | संगरिष्ट्रत        | संगरिवृत                        | \$ # \$ # \$ \$ | (5         | ₹              | e g.        |
| ,, , 5             | লা                 | সা                              | , 7             | ₹0         | सर्≂सर्        | सह≃सर्      |
| 35 5 3805          | संप्रय             | संप्रेष                         | १११६ १          | 3 8        | हेला           | डेम्पेर     |
| \$0\$0 D \$0       | पर्न्स             | पद्रन                           | 22 3            | ₹ሂ         | मंदाप          | संबोध :     |
|                    | भागपियाः           | <del>द</del> ्मर <b>वर्षियो</b> | 22 0            | 5          | 4              | ą q.        |
| १०६२ १ १८          | समोध               | संभोध                           | १२१७ १          | ११         | -स्याह्य       | -स्यादिक    |
| ुं १ ३ई            | संग्राजित े        | संमाजित                         | 22 ₹            | 3.5        | ₹.§.—          | ক্ষত্ত      |
| , ९ ३५             | संवाक              | संमोल                           | १११५ र          | ₹          | <b>१</b> €—93  | ₹₹,         |
| 10 EV 2 15         | संबद्ध             | संबद्ध                          | ११२१ १          | 8          | जी             | मो          |
| १०६८ २ १०          | सं∔सिय्            | #+मिष्                          | * p 2           | १४         | t)             | ⊅ हुंन      |
| ্, ০ খন            | 58)11.0,           | १, ७, ५)।४                      | ११२६ २          | ર          | ¥              | ४ न.        |
| <b>१००४</b> २ २    | ₹                  |                                 | ११६७ २          | ₹a         | ₹              | ₹ 🧣         |
| १०७३ १ ३६          | °वास,              | °विभिन्                         | 11 5            | 11         | ą              | ર ઇ.        |
| p 2 23             | ौमाद               | ्राम्:इ                         | ११६५ १          | <b>33</b>  | नपुर           | नूपुर;      |
| ,, t t=            | भारम               | °ग्नीइम                         |                 | 58         | "देव रूड       | °देवीशुःड   |
| ** 2 4             |                    | स-सम                            |                 | ŧ۲         |                | वस्त्री     |
| 38 9 000 0         | सम्तु अय           | मनुं तर दुं                     |                 | <b>?</b> ? | <b>क</b> र्नेश | असुक:       |
| १००६ १ ११          | समर                | समर                             |                 | ą.         | भारतियी        | उत्मविया'   |
| म १ ३१             | 5                  | ₹ বি.                           |                 | 50         | <i>ए</i> इ     | रक २        |
| ,, t \$1           | सर्गातरण           | सक्ताहरण                        |                 | ₹₹         | 27             | 19          |
| # 5 1%             | ŧ                  | ३ स.                            |                 | ξŝ         |                | ध्यर्थी.    |
| 60 CAS 63          | र-मम <b>िर</b> ्डः |                                 |                 |            | X              | ४ औ.        |
| रुष्ट्रर र         | N                  | fi                              |                 |            | शुभा           | शुस्मा      |
| १०⊏६१ १३           |                    | समर्मः निश्रा                   |                 |            | सुंस-          | सुसु-       |
| <b>₹</b> •₹• ₹ 3₹  | विभ दा             | निन की                          | रश्५३ र         | ₹          | ধ              | x 3.        |
|                    |                    |                                 |                 |            |                |             |

ŗ.

The Mariana

क्रज कोजम पंकि शुद्ध अगुद য়ুদ্র १९८ कोलम पंकि अगुद ओवसमाण (गा) ओ<del>व</del>खमाण १२२६ २ १२ खह्गपुरी खद्भपुरी ११६० १ ओघाययण १० **अो**घययण **२३** 2 বি ġ उद्वेग; ११६२ २ ११ उद्वेग; १२२६ २ **₹**¥ शुश्रूपणा फर्णलोचन राश्रुपणा ११६४ १ É फणलोचन १२३० १ 38 ( दुमा ) (कुमा) १६ नातिः 2 जाति है १२३१ २ 5 मुक्कं मुक्क ११६६ २ ¥ मुंडल कंडल UE सेणिआ १२३३ १ सणिया एक छी 1800 3 १२ एक मी सेतंत ¥ सत्तंज २१ कपर उपर १२३४ १ 23 निर्मित निमेत ११७१ १ 28 नंद 5 नद 2 ર્ષે. 17 ११७२ १ ξ ঽ र्वाचर्यो वाँचवी ŧ٤ १२३६ २ C.E. বর্ধ तंदु ३२ 80 ٤ 11 तं हु३२ v . १२४० १ ग्रोक शाक ११७३ २ 38 न्ना-रम्मि: चार-भूमिः १ शोभने 33 १ शोभाने ११७% १ 20 खराव 15 खराव १२४३ २ देखो दैग्दो 30 जन-स्य, 1 डेन-ख, १२४१ २ २३ -स्वामी -स्वाभी २२ ঽ सम्बत्त 91 सम्बत्त ३२ २ वि. ર 33 वि. २ ११७६ २ 35 বুন पुन १२४६ १ ŧ٧ कर्म--38 रम---११७७ १ जायद् भ-\$€ जायर्घ-हैंसने की ર हँगने कि धर्थः 2256 2 Ę ξ ध्ययः १२४७ २ हिंडोलण हिडोलप स्री 33 ११६३ २ खी १२४म २ ¥ प्रथम जिन तिन चित-1 4355 35 বিহ্নş¥ यांदि चदि ₹₹₹ ₹ ŧ۳ ':S1 (2) १२४६ १ २७ अंग-इंद धंक इंद # E १२०० १ २१ स्ह \$19 न्ँदी त्रंदी यथार्थ १२०१ २ ٩¥ दयार्थ १२४१ २ 8 दिर्त्त-विरत-निर्म न्य 2 १२०२ १ निमन्य र ७ t 3 ŧ. इँगा १२०५ १ टैचा ξY १२५४ र धनुपतकः मूर्प; विकी धनुवतक 13 ₹ स्यः ٩Ę १२४४ १ याङा १२०७ २ पान २१ डगी 3 35 मुन्दर 22 मुम्दर नैशीधिक 35 ঽ **हैशोधियः** बारने के १२४६ १ दर वे; 38 -4TA, १२०५ १ मोज, १२४८ २ ŧ दुनिः तुष्दि=दर्ग्यः सः मनि: :5 १२११ २ नुष्टिः १२४६ २ 35 ब्सामनेहा थाकोश • यात १२१३ १ वान **1**5 बार्यामय ₹ वार्यसम 99 १२ दिष्टराः, ₹ द्भिया, १९६२ २ ŧ٩ বি 3 २ 2 . ₹₹, CE, Z १६६३ १ তহর্ত उप्रसद द्रसिन्द्र १२२० १ 22 द्धिष्ट

बरना ।

टन्स्

उन्+सुम्

-झपर्य र-

र्रायस्य

डउमंहरिडं

क ना ।

उन्+सन्

इन्स्य,न् 34

-इन्हरहर्

उपमहरिड

ड:न्यम्बर्

3.8 ₹

**१३२२ १** 

\$ 7779

१२२४ १

₹

ξ

25

٤ ₹

39

3.7 Ę

įΥ

12

१६६४ ६

१२६० २

१२७२ १

, १२व्हें २

-चिह 32

-77

चूद्यताः 33

+प्रयोग्यु

-चिद्र

र्दंग:

+ध्यंग

₹.



# निवेदन ।

कोर भी भाग के हान के निष्ट उठ भाग का व्यावस्य और कोष प्रधान साधन है। प्रावृत भाग के प्राचीन व्यावस्य करेक हैं, निनमें चंद का प्रावृत्तस्यभ्य, धरुक्ति का प्रावृत्तपकार्य, हैमानार्थ का सिखहैम ( अप्रम्म प्रव्याव ) मार्क्तकर्ये का प्रावृत्तसर्वस्य और लक्ष्मीधर की पड्नापाचित्रका तुल्य हैं। और, अवीचीन प्रावृत्त वाकरणों को संव्या अपने होने तर भी उनमें जर्मनी के सुवित्य प्रावृत्तनिक्षण हो। पिराल् का प्रावृत्तवावस्य कर्ष-अप्रदे हो। अतिकृत के प्रावृत्त कोरों में अधानि पर्यन्त के के राचीन कोरों में अधानि पर्यन्त के के राचीन कोरों में अधानि पर्यन्त के के राचीन कोरों में अधानि पर्यन्त के रें हो। कोर उपनित्य कृति हैं। पर्यन्त कारों के समावत्त करें हो। हो के राचीन कोरों में अधानि पर्यन्त के रें पर प्रावृत्त कोरों के से कम पर्धों में ही समान और दूखरा केवल हेग्न चल्यों का हो है। इतके विश्व अस्पत्त कीरों मी प्रावृत्त का कोर न होने प्रावृत्त के हरस्क अस्पत्त के अपने अस्पता में बहुत असुविधा होती थी, खुद तुसे, मी असने प्रावृत्त-कर्मों के अनुविधाननकाल में इत असाव का कह अनुमव हुआ करता था। इतने आत में करीव पत्रद सात पहले पूल्याद, प्रावृत्तकर्मीय कीर काल-विशार के ताचार्य भी १००८ शी विजयप्रतिकरियदानी महाराज की प्रस्ता ने प्रावृत्त का एक उत्पत्त कीर काल-विशार कीराचार्य भी १००८ शी

इसी झरने में भीराजेन्द्रसरिजी का अभियानराजेन्द्र-नामक कोप का प्रथम माग प्रकाशित हुना और सभी दी वर्ष हुए इसका प्रान्तिम भाग भी बाहर हो गया है। यही यही सात जिल्हों में यह कोष समात हुआ है। इस संपूर्ण कीप का मुन्य २६०) रूपये हैं जो परिश्रम और प्रत्य-परिमाण में आधिक नहीं कई जा एकते । यदि इस कीप की विस्तृत म्रातीचता करने की न दो पहें। जगह है, न मायम्पकता ही: तमानि यह कहे विना नहीं रहा वा नकता कि इसकी तज्यारी में इसेंज हतों और उसेंक सहकारिकों को सचनुच वीर परिश्रम करना पहा है और प्रकाशन में जैन श्वेतास्वर संद को मारी घत-घ्यत । परन्तु होद के साथ कहना पहला है कि इसमें करते को सरफता की घरेजा नियमप्रता ही घरिक मिनी है चौर प्रकाशक के धनका भारत्यय ही विद्रोप हुका है। सरकता न सिनने का कारण भी स्पर्ट है। इन प्रनय की घोड़े और जे देक्ने पर यह सहय ही माजून होता है कि इसेट कर्ता की न तो आहत माराओं का पर्यात ज्ञान था और न आहत मन्द्र-क्षेप्र के निर्माण की टंटनी मक्त इच्छा, जिटनी जैन-दर्शन-मास्त्र और तबै-मास्त्र के निषय में आने पारिटल्य-प्रक्यादन की पून ! रखी धून ने खरने भीरश्रम की बीग्य दिशा में ले जाने वाजी विवेश-सुद्धि का भी हान कर दिया है । यही कारण है कि इस बीप का निर्माण, नेवल पनइचर में भी कम माइन कैन पुस्तकों के ही, जिनमें सर्पमागरी के दर्शन-विषयक प्रेची की बहुतरहा है, फाधार पर किया गया है और बाकुत की ही इंदर सुन्य गायाओं के तथा विभिन्न विचरी दे छनेह दैन तथा जैनेतर प्रत्यों में एक का भी उपयोग नहीं हिया गया है। इसने यह कोप ज्यापक न होकर प्राप्त भाषा का एवरेगीय कीय हुआ है। इसके दिस प्राप्टन तथा संस्कृत बन्यों के विस्तृत खंगों की खीर कहीं २ ती। हीटे-दहें कर्मपूर्ण प्रत्य की ही ध्रवतरण के स्था में टब्सुत करने के कारण प्रश्न-संस्था में बहुत दहा होने पर भी शब्द-संख्या में जन ही नहीं, परिक आधार-भूत प्रयो में आप हुए कई शखब्दुक मन्द्रों को छोड़ देने ने भीर विरोधार्य-हीन

<sup>\*</sup> जैसे 'चेर्य' शब्द की व्यान्या में' प्रतिमाशनक-मामक मटीक मंत्कृत बन्ध की 'फारि' में लेकर फान्त तह उद्देशन दिया गया है | इस प्रंम की अभिक-मंख्या करीब पीच हचार है।

न बद=बर्द कादि ।

अमिदिपि मामामिक मध्दी को महतों से बम्मजिक संदर्भण्या में यह कंग अपिन्यून मी है। इतन ही नहीं, हत की में सादयं पुलाकों को, प्राप्तधारी को ब्रीदि से को हो सावन में स्वाद हैं हैं, प्राप्त मामा के आजत में संदर्भ को पहिंच होते की स्वाद में स्वाद के स्वाद में स्वाद के स्वाद में स्वाद के स्वाद संदर्भ की स्वाद संदर्भ के साव से स्वाद के स्वाद संदर्भ के साव संदर्भ के साव से स्वाद संदर्भ के साव संदर्भ के साव से की इति संदर्भ के साव से स्वाद सहित की के स्वाद सहाये की हता अप्याद मामाम के संवत और मामाम स्वाद संदर्भ के साव से साव संदर्भ के साव सो साव संदर्भ के साव साव संदर्भ के हाता से दें हैं से से साव संदर्भ के साव से साव संदर्भ के साव से साव संदर्भ के साव संदर्भ के साव साव संदर्भ के साव साव संदर्भ के सा

हस तरह माहत के शिष्ध मेट्री चीर निषयों के जैन तथा जैनेवर माहित्य के गाँछ गांची से शंकीयन, ज्यापन चातरायों से युक्त, शुद्ध वर्ष ग्रामीयक कीष का निमान्त चमाध बना ही रहा १ इस बमाग की पूर्ण के पित मेरे में उक्त निवार को सार्य-वर्ष में परियाद करने का हट संकल्प किया चीर बट्टमार शीम ही गणन मो शुरू का हिसा कर निवार कत गलना कोण के रूप में 'चीहह वर्षों के कहार परिधम के बच्चाद माझ बाइडी के मामने उत्स्वत्त हैं।

मस्तुत कोष को त्यारी में को अनेड वटिनाइयाँ मुक्ते मेरानी पड़ी हैं उनमें लंब-प्रथम प्राइत के शह प्रभा के विषय में थी। प्राहत का विशास शाहित्य-मणदार विशिध-रिययक संय-त्वों ने पूर्व होने पर मी साजतक वह की रूप में प्रकाशित हो नहीं हुआ है। और, इस्त-बिलिन पुलकों तो बहुया बाहान हीलकों के दाथ से सिली बानी कारण माया चाराज ही हुआ करती है, परन्तु आनतक जो आहत की पुलके प्रकाशित हुई है वे भी, न्यूनीर परिमाया में, अमुदियों से लानी नहीं हैं। धामरन, यूरोप की और इस देश की कुछ बुस्तकें ऐसी अत्तम पद्धि से अं हुई हैं कि जिनमें बाराजिया बहुत हो कम हैं, भीर जा बुद्ध रह भी गई हैं वे उनमें दिज्यनी में दिये हुए बान्य प्रतिमी पाठान्तरों से सुवारी जा सकती हैं। वर-त दुर्भाग्य से ऐसे सस्कराचों की सन्त्या बहुत ही आर्थ -- अगयप हैं। स्वयुन यह पड़े लेह की बात है कि भारतीय और लास कर हमारे जैन विद्वान प्राचीन पुस्तकों के संशोधन में अधिक हरी मिलित पुस्तकों का उपयोग करने की ब्रीर उनके भिन्न भिन्न पाठों को दिप्पनी के ब्राह्मर में उद्युव बरने तक्सील ही महीं उठाने । इसका नतीजा यह होता है कि संशोधक की सुद्धि में जा पाठ शुद्ध मालूम होता है नहीं हैं फिर चाहे वह वास्तर में बाराद ही क्यों न हो, पाउकों को देखने की मिलता है। बाहुत के इन्हें महित बन्धीं की यह दुरशा है ही, परन्त जैनों के पविश्रतम भीर भांत प्राचीन भागम-प्रमधी की भी बही भानक्या है। इह वर्षी पहले मिश्रिवाबाद के प्रमिद्ध धन-कदेर राग धनपनिसिंहजी बद्दादर ने बनेक बालम-प्रमेष प्रिमन मिन्न स्थानी भिन्न भिन्न संशोधकों से संवादित करा कर हरवाये थे जिनमें अधिकांश काशान संशोधकों से सम्वादित होते हैं कार सूत ही बागुद क्षेत्र में । किन्तु बामी कुछ हो वर्ष हुए हमारी आगमोदय-समिति ने बाच्छा वेड एकवित करके में जो भागमी के प्रत्य क्षप्रवाद है वे कागज, द्वपाई, क्याई खादि बाख शरीर की शजावट में मुन्दर होने पर भी गुद्रता विश्य में बहुधा पूर्वीक संस्करणों की पुनराइति ही है। क्योंकि न किसी में आइग्रे-एस्तकों के पाठान्तर देने परिश्रम किया गया है, न मूल और टीका के प्राकृत शब्दों की संगति की और व्यान दिया गया है, और न ही मा मंस्करपा की साधारणा चारादियाँ सुधारने की ययोजित कोशित हो की गई है। क्या हो बान्डा हो, यदि भीजागमीद्य समिति के कार्य-कर्ताओं का प्यान इस तप्य की चीर बाकुष्ट हो चीर वे पाछत के विशेषत चीर परिश्रमी विद्वानी संपादित करा कर समस्त ( प्रकाशित और व्यवकाशित ) आगाम अन्यों का एक शद (Critical) संस्करण प्रकाशि करें, जिसकी करियार्थ कावायकता है।

<sup>े</sup> जैसे सार-तिवन्त-रोत, बार-तुक्त-सम्ब, बार-तिक्त-कम्ब-रिवाम, बातुक्त-जोग-विरोद, बातिर्देत()उट-रा पर-प्येत, बातिमा()शेर वायवा, बारत-करीकप्यमाया-दिवप, बातद्याक्रि()व-नयित्व बारि। इत ज्ञारी है इतरे भारती की परिचा दक्षा निवेश वार नी हैं

<sup>ी</sup> देवा सभार, भनंडवाायरम, अभीरकवय, अवित्युचनद्वद, भनमत्त्रादिद, भन्भत्तायपरिकरा, भन्भ त्यविद, भन्भत्ययपरिकरा, भन्भरिक्षभीभवाद्याक्व, असीर्वदावपराण अवित अवटी के रेप्टेन।

कुरारा भूत्यत्र व त्यांक क्षांत्रकार स्थापनी के क्षांत्र सहस्य करणा करणा करणा मानव करणा है। स्थापन करणा स्थापन सरकारी के राज्ये पुरुषकार क्षांत्रकार साथनी के क्षांत्र सहस्य करणा करणा है। स्थापन करणा स्थापन करणा स्थापन करण मरावा र ज्या पुरत्या व भारतस्थ भारता व भारता का स्थाप भारता करी मरावा की एक प्राप्त करी हैं। ही विश्व की ही ही महाम का सार्थ किया मालत में दिलों से कारीय करी वा मालता की मालता करी मरावा की हैं। हो की स्थाप की साम की हैं। पान पर सन् । प्रतार प्रशास अवस्था संभावत पर स्थाप प्रशास असम्बद्ध है । प्रशास प्रशास असम्बद्ध है । प्रशास असम् नारों के निहों प्रधास प्राप्त बनारे की प्रीप्ता की गई, रिसमी उन की मार्थ में हर प्रशीस करते हैं । इस स्थाप प्रस्त क प्रमान का सम कारक बनान था। व्यापना बा गानु प्रमान उन का सम झारवा बा, इस प्रमान क्षेत्र का हा है। सम वी एक में पी देने की समस्यास की व बनारे गोरी उन्ते करियों में सुर्वे हैं। जरी, विस्तृ समुक्तकुर कम देश कहे त्राचा १९७ वर्षा का वर्षा व सम्बोधन वर्षा व राम काण्या का काल मुख्या कर कराम पर करण करण करण करण करण करण करण करण करण है है हमार्थ के स्थाप करण कर करण है है सरीक्समार्थ करणा मुख्या करण करणा पर करण करणा करणा करणा करणा करणा करणा है हमार्थ करणा है है हमार्थ करणा है है ह मराश्रममा जठामा पा का निर्देश के जाना विश्व के जाना कि के कि कार महिल्ला के कि विश्व के कि कि कि कि कि जाना कि कार राजनात्र प्रदेश हो। १९७० व १८०० व १८०० व १९०० व १९ भारते देमाराहे सोही हो, इ.स. हालाह, हो, बा भी से हहूत्र हो उत्हात है हि दिल्हींने ही होंगे पुरस्का से हो हो ह सार प्रसम्बद्ध स्थान। के अन्य के प्रमुख होता हुस्सा एवं बहा सम्बद्ध साह कुस्त हिल्ला सी हुन्य हो उन्हें है हिल सार प्रसम्बद्ध स्थान के एक्ट्रिक निया हुस्सा एवं बहा सम्बद्ध साह कुस्त हिल्ला सार हुन्या हो उन्हें है हिल्ला स mide by my the transfer well it was a fact the by the many being the beauty being THE STATE WITH FAUL TO A STATE OF THE STATE Transmire erfect, d. E. arres of factorities from the entire of factorities and the entire of the en The Control of the State of the THE THE REPORT OF THE PROPERTY WAS A STATE OF THE PARTY O Region By and the second second to the second secon बर नेगा के बहुतिय कर किया है। यह से हो है के किया है। विकास करते हैं के विकास करते हैं कि विकास करते ह The state of the s THE WEST STATES AND A STATE OF THE PROPERTY OF The state of the s The state of the s The state of the s Conserving to the same and the same as a second of the same and the same and the same and the same and the same The state of the second state of the state of the second state of हुआ तर उसे देखकर कलकता-कियदियालय के कवायार क्याँगिय ऑग्नोरेस जिल्हा आधुनीय मुक्ती ह गंग्रन्ट हुए कि उन्होंने दूस हो विविधासक वकी तरक हो हम दोनों के तरनारामा में रूसी तरह के अमाय-कृत हैं मान्य-दित हैं अने का स्वास्त में किया कर होता, निक्क उनको कार्निक स्वीस्त करने का ने क्या कराज हो पान कराया, निक्क उनको कार्निक स्वीस प्रियम कराने के पित कराया, निक्क उनको कार्निक स्वीस क्यांगिय कराने कार्निक स्वीस किया कार्निक स्वास किया कार्निक हारा प्रियम होता कार्निक स्वास मुझे हम वार्य ने कार्निक स्वास किया कार्निक हारा कि निक्क हारा मुझे हम वार्य ने कार्निक स्वास कार्निक हारा मुझे हम वार्य ने कार्निक स्वास कार्निक स्वास कार्निक स्वास कार्निक हारा मुझे हम कार्य हम वार्य कार्निक स्वास कार्य कार्य कार्निक स्वास कार्निक स्वास कार्य कार्

े उन परिशत में केश्न अन्हीं शक्तों का स्थान दिया गया है जो पूर्व-संबद्ध में म खाने के कारण एकदम मर्प या खाने पर भी जिन या खर्थ में पूर्वांगत शब्द की क्षीता विशेष्णा रपने हैं। केश्न रेसरेंस की विशेष्णा को लेकर कि

मन्द्र को परिकाल में पुनरावृत्ति नहीं की गई है।

वर्षी मेरी मानुभाषा हिन्दी नहीं है तथापि वही एकमान भारतवर्ष की सर्वोधिक ज्यापक क्योर इस क्रिए राष्ट्र

मारा के वेरण होने के कारण वहाँ अर्थ के जिए विदेश उपमुक्त समझी गई है।

कार में, बार्ष से ले कर बराब ते तक की माइन भाराकों के शिव्य-रिवाह जैन एवं जैनेनर माचीन मन्त्रें (जिन्हें हुन मन्त्रा इनों से में ने भी नमार को जीतार मान्ये स्वाद है। है इन मन्त्रा इनों से में नमार है। को तिहा कार्यों से में हैं के एक इन्हें का है। को कार्याव करियादों से पी नहीं अपनी में सी है। के स्वाद के साम के स्वाद करियादों के पित हों सामार के साम के सा

यदि मेरी इन इति से, प्राइत-साहित्व के सम्यान में बाँड़ी भी सहाबता पहुँ थेगी तो में साने इस दीएँ-का

करणी परिश्रम की एएस समाहै हा ।

बप्रकल, ता० २१-१-३८

इएगोविन्द दास टि. रोठ।

जो मापा बतिप्राचीन काल में इस देश के बाये लोगों की कथ्य मापा—बोलवाल की मापा—धी, जिस भाषा में भगवान् महावीर और बुद्धदेव ने अपने पवित्र सिद्धान्तीं का उपदेश कृत दिने बहुते हैं ! दिया था, जिस भाषा को जैन और चौंद विद्वानों ने विविध-विषयक विष्ठ साहित्य : रचना कर अपनाई है, जिस मापा में थेप्ड काव्य निर्माण द्वारा प्रवरसेन, हाल आदि महाकविओं ने अपनी नुषम प्रतिमा का परिचय दिया है, जिस माया के मौरिक साहित्य के आधार पर संस्कृत के अनेक उत्तम यों की रचना हुई है, संस्कृत के नाटक-प्रन्यों में संस्कृत-मित्र जिस मापा का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, ास मापा से भारतवर्ष की वर्तमान समस्त वार्य मापाओं की उत्पत्ति हुई है और जो भाषाएँ भारत के नेक प्रदेशों में बाजकल भी बोलो जाती हैं, इन सब मापाओं का साधारण नाम है बाउूत, बवोंकि ये सब पाएँ एकमान प्राष्ट्रत के ही विनिन्न रूपान्तर है जो समय और स्थान की मिन्नता के कारण उत्पन्न हुए हैं। र्तासे इन भाषाओं के व्यक्ति-यासक नामों के आगे 'प्राइत' शब्द का प्रयोग जाजतक किया जाता है, जैसे व्यक्ति प्राप्त, वार्ष या वर्षमागर्था प्राप्त, पाली प्राप्त, पैशाबी, प्राप्त, श्रीरवेती, प्राप्त, महाराप्टी ।हत, वपचंश प्रारत, हिन्दी प्रारत, पंगला प्रारत वादि ।

## भारतवर्ष की द्यर्वाचीन द्यौर प्राचीन भाषाएँ द्यौर उनका परस्पर संबन्ध।

भागतस्य के अनुसार भारतवर्षे की आधुनिक कथ्य भाषाएँ इन पाँच भागों में विभवत की जा कती हैं:-(१) आप (Aryan), (२) द्राविट (Dravidian), (१) मुण्डा (Munda), (४) बु-स्मेर (Mon-khmer) और (५) नियत-चीता (Tibeto-Chinese),

मारत की चर्नमान भाषाओं में मराठो, बैंगला, ओड़िया, बिहारी, हिन्दी, राजस्थानी, गुजरानी, जारी, सिन्धी और कारमीरी भाषा वार्य भाषा से उत्पन्न हुई है। पारसी नया अंग्रेजी, जर्मनी आदि तिक बाधुनिक बुरोपीय मापाओं की उत्पत्ति मी रसी बार्य मापा से हैं। मापा-गत साइस्य की देखकर ।या-नरव-प्रानाओं का यह अनुमान है कि इस समय विच्छित्र और बहु-हुर-वनीं मार्काय आर्य-मारा-मार्या ामस्त जातियाँ और उक्त युरोपीय माया-मायी सक्तन जानियाँ एक ही आर्य-यंत्र से उत्पन्न हुई है ।

वेलगु. तामिल और मलपालम प्रभृति भागाएँ द्राविड भागा के अन्तर्गत हैं: फोल नथा माँधार्या राषा मुण्डा माथा के बलार्मृत हैं; मासी माथा मन्योर माथा का और मोटानी तथा नागा भाषा निष्यत-रीना मापा का निर्दर्शन है। इन समस्त मापाओं को उत्पत्ति किसी आर्य मापा से संबन्द नहीं उपनी, अन ह्य ये सभी अनार्य मापाएँ हैं। यद्यपि ये अनार्य मापाएँ माप्त के हो दक्षिण, उत्तर और पूर्व भाग में बोली अती हैं तथापि अंग्रेजी बादि सुदूरवर्ती मापाओं के साथ हिन्दी बादि बाये भाषाओं का जो बंध-गत ऐक्य व्यलच्य होता है, इन वनार्व मापाबों के साथ वह संबन्य नहीं देवा जाता है।

ये सब फर्य भाषाएँ बादकर दिस रूप में प्रचलित हैं, पूर्वकार में उसी रूप में न थीं, क्येंकि. कोई मी करूप भाषा कभी एक रूप में नहीं रहती। जन्य वस्तुओं की तरह इसका रूप भी सबैदा बद्दता ही ग्हता है--देश, काल और व्यक्ति-गत उच्चारण के मेद से मापा का परिवर्गत सनिवार्य होता है। यदावि यह परिवर्तन जो लोग मापा का व्यवहार करते हैं उनके द्वारा ही होना है नथापि उस ममय 😅 लक्ष्य 🛱 नहीं बाता। पूर्वकाल की साथा के संरक्षित बार्स्स के साथ तुलना करने पर वाद में हा वह जाना जाता है।

प्राचीन काल की जिन भारतीय भाषाओं के आहर्ग संपित्न है—जिन माणाओं ने भारित्य में स्थान पाणा है. उनके साम ये हैं—येदिल संस्टन, लीकिन संग्टन, वाली, स्थान निर्मित्रणा उसके याद की तिर्मित्रणा भाषा और प्राटन भाषा-समुद्दा । इसमें प्रथम की दो सामार्थ कभी का-माधार कमी करण भाषा नहीं ने हैं के लिय —साहित्यक भाषा—हो थी। अयदिष्ट माचार्य कथ्य और लेक्य उभा कमी प्रयोजन भी। इस सक्त ये साहत भाषार्य कथ्य कर से व्यवहन नहीं होती, इसी कारण ये मृत माणा (dead language, कहाता है। उक्त येदिक भादि तथ माचार्य वार्य साथा के सन्तरीत है और हरहो प्राप्तीन मार्य भारती है से कारण कमाता क्राण्यित होकर वार्युनिक समस्त साथ भागार्य उत्पन्न हुई है।

ये प्राचीन आर्य भाषाण् कीन युग में किस रूप में परिवर्तित होकर कमराः भाषुनिक करण भागने

में परिणत हुई, इसका संक्षिप्त विवास कीचे दिया जाता है।

#### प्राचीन भारतीय व्यार्य भाषाओं का परिएति-क्रम ।

सर ज्योजी व्रियर्शन के कल्ली क्लिंग्स्टिक की ब्रोग इंटिंग (Linquistic surr of India) सायल पुरत्यक में आराजनीय समस्य आरोजी की प्रियाम को क्लिंग्स । क्रियं स्थान पुरत्यक में आराजनीय समस्य आरोजी की प्रियाम को क्रियं स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्

यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आर्थनुश्व है कि औं होनेति और सर व्रियर्सन के सन्तरण अनुसार आर्थ लेगों के दो दल जिब , समय में आर्थनात्रण में आर्थ थे थे। प आर्थों के यक दल ने यहाँ आक्त सम्प्रदेश में अपने अपनिवेश को स्थापना धो । इसमें को स्थी पानी से वाह आर्थी के हमरे दल ने मारत में स्वेदा कर म

को मध्यदेश को चारों और भगा कर उनके क्यान को अपने अधिकार में किया और मध्यदेश . जा प्रकृति कार्यम् क्रिया। उक्त विद्वानों को यह मन्तन्य इसिन्गर् करना पूर्व है कि मध्यदेश त यास-स्थान कार्यम क्रिया। उक्त विद्वानों को यह मन्तन्य इसिन्गर् करना पूर्व है कि मध्यदेश ा बार्गा का वर्ष कर के स्वापता के स्व त्या न १९४० प्रकार १९५४ मूल्या में प्रत्या जो निकटता देखो जाती है तथा मध्यदेश की देशों की अधुनिक आर्य कृष्य मायाओं में प्रत्यार जो निकटता देखो जाती है तथा मध्यदेश की हिन्दी आपा [पारवास्य हिन्दी ] के साथ उन सब प्रान्तों को मापाओं में जो मेह पाया जाता है। ाव को नाग । पार कार पार कारण हिन्ताना वसंनय है। मध्यदेशवासी इस दूसरे कुछ के आयीं हता जार मेह का अन्य पार कारण हिन्ताना वसंनय है। मध्यदेशवासी इस दूसरे कुछ के आयीं समय का जो साहित्य और जो सम्पता थी उन्हों के ब्रम्पता नाम है वेह और वैदिक सम्पता । इस वेद-साया प्राचीत होते पर मी यह वैदिक युगमें अत-सायात्मको कृष्य आया न यी, म्हर्पि-होतो की साहित्य-भाषा थी। उस समय जन-सायारण में बहिक मान के अनुस्य का साहत्य साथ था। उत्त समय अवस्थावारण स्व वारण गर्म प्रहितिक भागको का प्रदम अनेक प्रदेशिक नागर्ये (dialects) काय क्षेत्र प्रतिक संस्थान स्वाप है। उत्तर भागाओं में से एक ने परिमार्जन होकर चेहिक साहित्य में स्थान पाया है। उत्पर क्षाता के पूर्व काल में आपे हुए प्रथम इस के जिन आयों के मुख्यदेश के वैहिक गुग से पूर्व काल में आपे हुए प्रथम इस के नारण जुन के प्रदेशों में ज्यतिवेशों का उल्लेख किया गया है उन्होंने चेहिक खुन जारों तरक के प्रदेशों में ज्यतिवेशों का उल्लेख प्या उसके पूर्वकार में सपने र प्रदेशों को काम भागाओं में, दूसरे हुन के कार्यों को चेदन्याना की प्रया उत्तर प्रवन्ताल म लग्न र अवस्या का अस्य मा श्राम का व्यवस्था का सार्वस्था का सार्यस्था का सार्वस्था का सार्यस्था का करा क्षित्र साहत्य का रचना नहां का या। रचल उन आद्धाक आयं आयाआ को तात्कालिक साहत्य के कोई निकृतन नहीं से उनके प्राचीन रूपों का संपूर्ण होप हो गया है। चेहिक काल की और इसके न कार महरून न रहत से रनक आवान तथा का त्रपूर्व लाव के तथा है। बाइया काल का बार हित्त पूर्व की इन समन्त काय माराओं को सर वियम्त ने प्राथमिक प्राप्टन (Primary Prakrits) नाम

पूर्व को उन समन्त्र करूर्य भारतमा को जर्म स्तर (First state) है। सका समय विस्त-पूर्व २००० हिंगा है। यही प्राहन मार्गा समूह को प्रथम स्तर (First state) है। सका समय विस्त-पूर्व २००० हर । परा आरत नामान्तपृष्ट कर अपन न्तरहा । स्वतः की ये समन्त प्रारत मापार्थे क्यर और नेनन-पूर्व है०० तक का निर्देश किया गया है। युवन स्तर की ये समन्त प्रारत मापार्थे क्यर और ्राप्त्य २०० गरु का १०२२ १४७० गर्थ है। अवस प्तार का व समन्त आश्राय स्थर साह इस जाहि के उरुवारण में तथा विमक्तियों के प्रयोग में वैहिक साथ के अनुरूप थीं। इससे वे भाषायें

्र<sub>विक्</sub>र (२) (१९) (१९८८), १९८८ (१९९८) है. स्टब्स्य क्ष्य क्ष्य के प्रचलित थीं , उन्हें. प्रचलित्काल में अनेक. क्षेत्रिक सुन में जो प्रादेशिक प्राकृत नामाये क्ष्य क्ष्य के प्रचलित थीं , उन्हें. मानावार अवतः कावार कार कर के नवारम वार करान का अस्तिम व्यञ्जतो हो। परिवर्णन हुए, जिलमें का हूं आदि क्येंचे का, शब्दों के अस्तिम व्यञ्जतो हा।

पार्थित हुए, ज्यान कर हूं आहे क्या का, शहर के आलाम ह्या का, स्वाप का स्वाप है। इन परिवर्तनों से वे करण सामार्थे प्रसुर परिमाण में स्पानारित हुई। इस तरह हिनीय स्नर (second stage) की प्राकृत नाममों की उत्पति हुई। हिनीय क्ष्मा के नापाय जैन और वीड धर्म के प्रचार के समय में अधीन विष्टन प्रच स्नर की ने नापाय जैन और वीड धर्म के प्रचार के समय प्रकृति हो हो हो जिल्लाय नयम या दशम शताब्दी प्रयंत प्रयोतित रही । गायान महासीर और सुखदेव के समस्य ये समस्य प्रहेशिक प्रापृत सारायि, अपने हिनाय स्वर के आकार सर। (चिस्तर्भः

नाचान महाकार आर युव्हव प्राचनक व चनका आहारक, आकृत नाजव, लपन क्वांचा का उपहेत हतीं. में, सित्र र प्रहेत में कार्य साथ के तीर पर स्वयहन होती थीं , उस्ति अपने सिकानों का उपहेत हतीं. न, मिल्र र प्रदेश न बच्च नाम के तार पर व्यवस्त राणा था। उन्हान व्यवन । पहाला था उपहेश हन्हीं कार्य प्राकृत भारतभी में से एक में दिया था। इतना हो नहीं, येकि सुबहेंच ने अपना उपहेंग्र मंस्कृत भारा कारय प्राकृत साराया में ल पुरूष मार्था था। रूपमा हा गर्था था था पुरूष मुख्य सार्थ पुरूष्य ग अथा। उपमा हा गर्था था। रूपमा हा गर्था था। या सार्थ हार्य प्राकृत कराय हा है से तरह से न जिसकर करण प्राकृत नाया में ही जिस्सी के लिए असी दिख्यों को आदेश किया था। रूपमा तरह म न गलसकर करूप प्राप्त नाम न का गल्या का गल्या वस आदश । वस्या था। इस तरह इस मार्थिक करूप प्राप्त नाम न का गल्या का गल्या अपने का स्वयान हुता, जिसके कर म्यान हुता, इसकृत भाषाओं का कमारा साहित्य की भाषाओं में परिवान होने का स्वयान हुता, के प्रमेश्वानकों की सम्बन्ध भाषाओं का कमारा साहित्य की भाषाओं में प्रचलित करूप आया से जैती के प्रमेश्वानकों की भाषाओं के असंदिश्य सर्व-प्राचीन निद्दर्शन संबद्धित है। जिनिय स्तर के प्रध्य भाग में —प्राय िम्परं पंचम शताब्दों के पूर्व में —शिमन २ प्रदेशों की अपसंध भागाओं की उप्पत्ति हो। इस स्तर को सावके में समुप्ती विभक्ति का, सथ विमक्तिओं के दिश्यानों का कीर साव्यान की सरिकांश किर्मितओं का स्थ होने पर भी दिस्तिओं का प्रयोग अधिक मात्रा में दियान था। इससे इस स्तर की भागार्थ में विस्तर बहुत कहा आती है।

सर विवर्सन ने यद सिद्धान्त किया है कि आधुनिक भारतीय भार्य भाराभी को उत्पत्ति जिरीय हैं

प्राहत भाषाओं का क्ष्मेष स्वाप्त भाषाओं से, त्याव कर उसके दीव भाग में प्रमतिक विश्वय मार्केट स्वर वा प्राहतिक मार-तीय प्रार्थ भाषाओं से हुई है और प्राप्तिक माराओं यो प्रकृत्य क्यर को प्राप्त Territor तीय प्रार्थ भाषाओं को उत्पत्ति | क्यांक्य काराकेट्टी । इतका साधारण स्ट्राप्त पर है कि उनमें भीरण विश्वतिक विश्वय काराकेट्टी । इतका साधारण स्ट्राप्त पर है कि उनमें भीरण [विश्वताद

्विस्तान्द विभक्तिओं के बोजक स्वतन्त्र बारों का व्यवहार तुमा है। इसमें ये रिग्लेस्माँ? १००) भारतये' (Analytical Languages) कही जाती हैं। जिस मादेशिक अपनुष्ट से जिस अध्यतिक सारतीय मार्थ मारा को उत्पन्ति हुई है उसमा रिग्

#### वाते 'अवस्था' बोर्वक में दिया जायवा। द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषात्र्यों का इतिहास ।

प्रस्तुत कोय में दिनोय स्तर की साहित्यक प्राप्त भाषाओं के शादी को ही स्थान दिया गया है। है इस भाषाओं की उत्पत्ति और परिषत्ति के संबन्ध में बढ़ी पर कुछ विस्तार से विवेचन करना आवण्यक

हुत मायाओं को उत्पाद भार (पायान के सम्बन्ध न यहाँ पर पुछ प्यन्तार से 1944न करता आगरण सामारणता लोगों की वहां प्रारणा है कि संस्ट्रन माया से हैं दिलीय हतर की समस्य हैं भाषायें और आधुनिक भारतीय आयार्थे उत्पन्न हुई है। वहं प्राप्टन-वैदायरणों ने भी भवने प्राप्टन-व्याव में हतों सत का समर्थन किया है। परन्तु यह मत कहें। तक स्टाय है, हमका नियार करने के यहें भाषाओं के में ऐसे जानने की अकरत हैं।

प्राचाना के करों का लागित का करते. दे ? प्राहृत वैद्याकरणों ने प्राहृत भाषाओं के शब्द, संस्कृत शब्दों के साहृत्र ग्राहृत का संस्कृत-सावेत्र पार्यकृत के अनुसाद, इन तीन आगों में दिअन्त किये हैं:—(१) सम्बन्न, (९) रें

विभाग। और (३) देश्य वा देशो।

(१) जो ब्राट् वर्षस्टात बीर प्राप्तन में विन्देष्टन एक वर्ष है उनको 'तत्स्सा' था 'संस्तृतसा' व है, जैसे-भारतीत, कामा, रच्या, हैरा, उधन, उदा, एरंड, बोहरा, विष्टुर, सम्ब, माय, परमा, विश्व, स्थ, भादार, इट्टार, विस्मा, वक्षा, तिमिर, दल, पांड, नीर, परिसल, वस्न, बहु, मार, मराय, रस, ब्रास, सारी, मुन्दर, मक्टोनि, हरित समूनि।

(२) जो सन्द संस्टत से पर्यन्तिस्त प्रणायम अगवा वार्य-परिवर्तन से द्वारा उत्पन्न हुए हैं श्रद्धां कथवा 'संस्ट्रनम' कहलते हैं, जेरी—क्षत्र-काम, मानेव्यारिक, एक-इस, हेग्यां-रिक, उत्पन्न क्रियां-रिक, उत्पन्न क्रियां-रिक, व्याप्-रिक्त, प्राप्तां-रिक, व्याप्-रिक्त, प्राप्तां-रिक, व्याप्-रिक्त, प्राप्तां-रिक, रिक्त नाय-व्याद, विराप्तां-रिक्त, रूप-रिक्त, प्राप्तां-रिक्त, व्याप्तां-रिक्त, व्याप्तां-रिक्त, व्याप्तां-रिक्त, व्याप्तां-रिक्त, व्याप्तां-प्रार्थिका, व्याप्तां-रिक्त, विराप्तां विरा

(३) जिन रान्दों का संस्टत के साथ हुछ भी साहरूव नहीं है—कोई भी संबन्ध नहीं है, <sup>छ</sup> 'देरव' या 'देशी' बोला जाता है; क्या—काव ( दैन्व ), बाकाविव ( पर्यात ), राव, ( हस्ती ), रेव ( कीर्ज टक्कांचन (क्षरान), उन्नव (उप्यान), एनविन (धनाव्य, द्वाम), क्वांटन (धिमानन), पंदोट्ट (कुनुद), पृष्ट्विक (मुन्न), गर्नाटन (विरक्त), पट (स्तृत), चटक्दर (कार्निष्य), द्वंदुई (किरहन्तृ), उन्न (पृर्य), मटन (जीप्र), टंका (जा्वा), दान (गाला), टंकर (धिमान, र्व्या), धिनिगटिक (वृद्धित), नोमरी (जना), धिमान (विरक्षित), दाधि (द्वाप्य), प्रमान (विरक्षित), पीयका (द्वाप्य), पूर्वा (वेग्रान्य), विरु (पुष्प), मुंद (शुक्र ), मुंद (बारमार), रीन (बारा), र्वंद (द्वाप्य), विरु (स्तृत), नमार (जीप्र), दुन (क्विमान), उन्न (प्रमान), व्याद (क्विमान), प्रमान (क्विमान), व्याद (क्विमान), व्व

उपर्युक्त विमाग प्राकृत के साथ सुंस्कृत के साहश्य और पार्यक्य के ऊपर किर्मर करता है। इसके सिवा संस्कृत और प्राकृत के प्राचीन ग्रन्थकामें ने प्राकृत भाषाओं का और एक

माहत भागाओं हा भौगोदिक विमान । विमाग किया है जो प्राप्त भाषाओं के उत्पत्ति-स्थानों से संवत्य रणता है। यह मौगोलिक विमाग (Geographical Classification) कहा जा सकता है। भरत-प्रणोत कहे जाते नाट्य-शास्त्र में, ७ सात मायाओं के जो मागयी, धवन्तिज्ञा,

प्राच्या, स्त्सेनी, अर्थमागयी, याहीका और दाधिकात्या ये नाम हैं, चण्ड के प्राट्टन-स्पाकरण में जी पेराजिकी और अमागियका ये नाम मिलते हैं, दण्डी ने काल्याइसे में जो धमहाराण्ड्राश्रया, सीरसेनी, नीडी और लाटी ये नाम दिये हैं, आयार्थ हेमचन्द्र आदि ने मागयी, शीरसेनी, पेशायो और यूलिकापैसायिक यह कर जिन नामों का निर्देश किया है और मार्थण्डेय ने अपने प्राट्टनसर्थस्य में प्राट्टनस्त्रिका के अवतित्य एलोंको को उद्धुन कर महाराण्ड्रो, आयन्तों, सीरसेनी, अर्थमागयी, वाहोकी, मागयी, प्राच्या और दाक्षिणात्या इन आठ भागाओं के, छट्ट विमानाओं में द्राविड और बोद्देज इन दो विमानाओं के, ग्याष्ट्र पिशाय-मायाओं में काल्योदेशीय, पाण्डय, पाञ्चाल, गीड, मागव, बावड, दाक्षिणात्य, सीरसेन, कैकय और द्राविड इन दर्श पिशाय-मायाओं के और मार्गाह्स अवस्त्रों में सायड, लाट, वैद्वेन, पार्थर, आयन्त्य, पाश्चाल, द्राक्ष, मार्थर, कैकय, गीड, उद्घ, देव, पाण्डय, कीन्स्तर, कीन्तर, लाद, विद्वेन, पार्थर, आयन्त्य, पाश्चाल, द्राक्ष, मार्थर, केव, गीड, उद्घ, देव, पाण्डय, कीन्स्तर, कीन्तर, कील्य ही सेव्य कर्मा की स्तर्भ केव केव, ने प्राप्त की सेवड देश मार्थ की सेवड की स

<sup>&</sup>quot;मागण्यविक्ता प्राच्या स्टमंन्यर्थमागयी।
वाहीका दाक्तियावा च नम भागाः प्रकृतिनाः ।" ( माव्यमान १७, ४८ ) ।
गः "वैगानिकयो रायमेर्थर्ता" ( माह्यक्रवय ३, ३८ ) ।
शः "मागण्यवाया रक्तेर्यंगी" ( माह्यक्रवय ३, ३८ ) ।
शः "मागण्यवाया रक्तेर्यंगी" ( माह्यक्रवय ३, ३८ ) ।
शः महाराष्ट्राश्वया भागी प्रकृत्यं प्राह्यं विद्वः ।
सागरः स्थितवायां सेट्यन्यादि यन्ययम् ॥
गौरितेर्गे च गौडी च मार्गे जान्यय च साह्यंगी ।
याति प्राहृत्यतिन्त्यं व्यवश्यंतु सिविध्तः ॥" ( कान्यादर्यः १, ३४; ३५ ) ।
४ व भ्योकः पीमाचीः और (कान्य गः व प्रकृत्य में दिवे गये हैं ।

- "क्युक्तिनेत्रया भागा गौरसेनीति गौरते ।
मार्थारयन्यागां तो मागभी संप्रवृत्वते ।
निगावदेगनियतं पैगाचीदिवर्षं मनेन् ॥" ( पड्मागावन्तिका, पृष्ट २ ) ।

पूर्व में प्राप्त भागाओं से शब्दों के जो तीन प्रकार दिन्यवे हैं उनमें प्रथम प्रकार के तरमा हा नंदान से हो सर देशों के प्राप्त में निव्य ये हैं, दूसरे प्रकार के तद्भ दा प्राप्त ने पारंची ने मर्ग में संदान से द्वारण होने पर भी कात-कात से निया र देश में प्रत्य को प्राप्त ने प्राप्त भारते हैं कि से से से से प्रकार के देश शब्द वेदिक अथवा क्षीकिक संस्थन से सम को प्राप्त ने प्रति हुए हैं, जिल्हा नियम र देशों में प्रवितन आयाओं से मुद्दीन हुए हैं। प्रश् वेशावस्थानों का यदी मत है।

#### देश्य शब्द ।

पारे प्राप्त भाषामां का जो भौगोजिक विभाग बताया गया है, वे तुतीय मकार के देशीयर स्म भौगोजिक विभाग के उत्पान हुए हैं। वेदिक कोर लेकिक संस्तृत भागा पेरी अह अपरदेश में शब्दिक वेदिक काल में प्राप्त मांग से उत्पान हुई है। उंग कोर अपरदेश में बाहर के काल प्रदेशों में उस समय कार्य लोगों की जो प्रार्टेन

प्राप्त अन्याये प्रयोजन भी उन्हों से वे देशीयल्ड सुदीत हुए हैं। यही कारण है कि चैदिक और संस् सारित्य में देशोतालों के अनुका कोई सन्द ( प्रतिसन्द ) नहीं याया जाता है।

 <sup>&</sup>quot;नरुपर्यास्थान्यस्य नामान्यस्य भागः । कृतसा देशसायाम् ज्ञायस्योऽस्योग्यसीन्याः" (महास्यः ज्ञानकरे ५६, १०१)।

<sup>&#</sup>x27;भार अपर्व विश्वपत्ति देशस्यातिक स्वसन् ।''

<sup>&</sup>quot;श्चवर स्टन्टर" वर्गा देशमाया श्रीकृतिः" ( मञ्जाल १३, २४, ४१ )।

त्मा स् १ देशारों हुएए .. . अहुम्माहेसीआस्पानाम्" (श्रीपानंत्र गुप, देस १०६)।

<sup>्</sup>राहरूक (अमृत्यवादारक १०२)।

प्राहत-वैपाकरणों ने इस समस्त देहर शब्दों में अनेक नाम और घानुओं को संस्टृत नामों के और घानुओं के स्थान में आदेश-दाना सिद्ध करके नदूब-विमान में अन्तर्गत किये है छ । यहां कारण है कि धानायं हेमचन्द्र ने अवती ऐसीनाममान्य में केवार देशों नामों का ही संग्रद किया है और देशों घानुओं का अपने प्राहत-व्याकरण में संस्टृत घानुओं के आदेश-स्प में उत्तरेख किया है; यद्यपि बानायं हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती कई वैपाकरणों ने दनको गणना देशी घानुओं में ही की है ↑। ये सब नाम और घानु संस्टृत के नाम और घानुओं के आदेश-स्प में निष्यत्र करने पर मी तद्द्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि संस्टृत के साथ दनका करह भी साहद्य नहीं है ।

शर्में कोई प्रधान्य भाषान्य जा यह मन है कि उक्त हेगी श्रष्ट और धानु मिन्न मिन्न हेगी की हाबिड, मुण्डा आदि अनार्य भाषान्य से लिये गये हैं। यहाँ पा यह यहा जा सकता है कि यदि आपुनिक कार्य भाषाओं से लिये गये हैं। यहाँ पा यह यहा जा सकता है कि यदि आपुनिक कार्य भाषाओं में इन हैशी-शान्त्रों और हेगी-धानुओं का प्रयोग उपलब्ध हो तो यह अनुमान करना असंगत हों है। विन्तु ज्वनक यह मार्गाणन न हो कि ये हेग्रा शान्त्र और धानु प्रनीमान अनार्य भाषाओं में प्रयन्तित हैं। त्रानक 'ये हेग्रा शान्त्र और धानु प्रवन्तित होने पा भी 'वि अनार्य भाषाओं में ही प्रशान होना है। इन अनार्य भाषाओं में होपक हेग्र्य शान्त्र और धानु प्रवन्तित होने पा भी 'वि अनार्य भाषाओं में ही प्रशान भाषाओं में ही ये देश्य शत्र और धानु अनार्य भाषाओं में ही ये देश्य शत्र और धानु अनार्य भाषाओं में त्रा है' यह अनुमान करना 'प्राप्ति भाषाओं' से ही ये देश्य शत्र और धानु अनार्य भाषाओं से ही प्राप्ति के त्रा प्रसान करना है। हैं, जहाँ ऐसा अनुमान करना असंगत हो वहाँ हम यह स्थोकर करने के लिए याच्य होंगे कि 'ये देश्य शत्र और धानु अनार्य भाषाओं से ही प्राप्ति में हमें यह अनुमान करना करने के लिए याच्य होंगे कि 'ये देश्य शत्र और धानु अनार्य भाषाओं से हो प्राप्ति में हमें हम यह स्थोकर आप और आप भाषाओं में प्रयोग करना असंभय नहीं है।

हो. केन्द्रवेत (Caldwell) अभृति के मन में वैदिक और कीफिक संस्कृत में भी अनेक शब्द द्वादिटीय मापामों से गृद्दीन हुए हैं। यह यान भी संदिग्य ही है, क्योंकि द्वादिडीय मापा के जिस साहित्य में ये स्वयं प्रान्य पाये जाते हैं वह वैदिक संस्कृत के साहित्य से आयीन नहीं है। इससे 'वैदिक साहित्य में ये स्वयं प्रान्य द्वादिडीय मापा से गृद्दीत हुए हैं' इस अनुमान की अपेदा 'आर्य लोगों की भाषा से ही

धनायों को भाषा में ये सब शब्द लिये गये हैं' यह अनुमान ही बिरोब टोफ मालम पटना है।

जिन मदिशिक देशी-भाषाओं से ये संब देशी शब्द माइन-साहित्य में गुदीन हुए हैं ये पूर्वीक प्रथम स्तर की माइन भाषाओं के अन्तर्गन और उनकी समसामिक हैं। बि्स्न-पूर्व १९५ <sup>इनद</sup>। शनाब्दों के पहले ये सब देशीभाषायें प्रचलिन थीं, इसमें वे देख़ शब्द अर्वाचीन नहीं, बिन्तु उनने ही प्राचीन है जिनने कि वैदिक शब्द।

## हितीय स्तर की प्राञ्चत भाषाओं की उत्पीति—वेदिक या लाँकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु प्रथम स्तर की प्राञ्चतों से।

प्राप्टन के वैपाकरण-गण प्राप्टन शब्द को व्युत्पत्ति में प्रकृति शब्द का अर्थ संस्ट्रन करते. हुए प्राप्टन भाषाओं की उरवत्ति लोकिक संस्ट्रन की मानते हैं। संस्ट्रन के कई अलंबार-शाखों के लेकाकारों ने

रु देखा हेमचन्द्र-प्राहत-व्याकरता के दिवीन पाद के १२७, ५२६, १३४, १२६, १३४, १४१, १४४ वरोरः सुस क्रीर चटुर्य पाद के २, ६, ४, ४, ५०, ११, १२ सम्ब्रियन्त ।

ग- "एहं वान्नेर्देशंनु पडिवा भागि अस्तानिर्धात्वादेशीतृताः" (है॰ मा॰ अ, २) अधीत् अन्य विदानों ने वस्त, पब्द, जमात मानु देशानुकी का गाठ देशी में किया है, वी भी क्ष्मने संस्कृत शतु के बादेशक्य में ही ये यही बतांगे हैं।

भी तद्भव और तत्सम शब्दों में स्थित 'तत्' शब्द का संबन्ध संस्कृत से छणाकर इमी मन का अनुमाय किया है : । कतिपय प्राहत-व्याकरणों में प्राहत शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है :--

"प्रकृति: संस्कृतं, तत मर्व तत भागत वा माकृतम्" ( हेमचन्द्र मा० व्या० )। "प्रकृतिः सस्कृत सन् भनं प्राकृतमुच्यते" ( प्राकृतमनंस्य )। "प्रकृति: सहकृत तब भवत्यात् प्राकृत स्मृतम्" ( प्राकृतचिन्द्रका )। "प्रकृते: संस्कृतायास्तु विकृतिः प्राकृती मता" ( पट्भायानन्द्रिका )।

"प्राकृतस्य त सर्पमेव संस्कृत बानिः" ( प्राकृतसंजीवनी )। इस ब्युत्वत्तिओं का तात्वर्य यह है कि बाइन शब्द 'बड़िन' शब्द से पना है, 'बड़िन' का प्रयं

संस्रत भाषा, संस्रुत भाषा से जो उत्पन्न हुई है वह है बारूत भाषा।

प्राप्त वैयाकरणों की प्राप्त शब्द की यह व्यास्वा व्यामाणिक और वव्यापक हो। नहीं है, सार तरप से असंगत भी है। अप्रामाणिक इस लिए कही जा सकती है कि प्रकृति शब्द का मुख्य अर्थ मंत्र भाषा कभी नहीं होता—संस्कृत के किसी कोप में प्राप्त शब्द का यह अर्थ उपलब्ध नहीं है 🕆 और गौर या छाक्षणिक अर्थ तदनक नहीं छिया जाता जवनक मुख्य अर्थ में बाध न हो। यहाँ प्रहति सन् मुल्य अर्थ खमाय अथवा ६ जन-साधारण लेने में किसो तरह का बाध भी गहीं है। इसने उक्त खुन्यी के स्थान में "प्रकृत्या स्वभावन विद्ध' प्राइतम्" अभवा "प्रइतीना राधारवाजनानामिदं प्राइतम्" यही स्युपी संगत और प्रामाणिक हो सकती है। अव्यापक बहने का कारण यह है कि बाइन के पूर्वोक्त तंत प्रकार में तरसम और तद्भय बार्कों की ही प्रशति उन्होंने संस्थन मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की वी अधव देख को भी प्राइत कहा है। इससे देख प्राइत में यह ब्युत्पत्ति छागू नहीं होती। प्राइत क संस्ट्रन से उत्पत्ति भागा-तस्य के सिद्धान्त से भी संगति नहीं रखनी, वयाँकि 🖇 वैदिक संस्ट्रन और हाँकि संस्थत ये दोनों ही साहित्य की मार्जिन भाषायें हैं। इन दोनों भाषाओं का व्यवहार शिक्षा की अपेक्षा शब्द है। मशिश्निन, अत्र और पालक लोग किसी काल में साहित्य की भाषा का न तो खर्य व्यवहार ह सकते हैं भीर न समक्र हो पाते हैं। इस लिए समस्त देशों में सर्वदा हो अग्निश्चित होगों के व्यवहार के लि एक करन भागा बालू रहनी है जो साहित्य को भागा से खनन्य-अहन-होती है। शिक्षित होगों को है

समय में भो पेसी कथ्य भाषा श्वितित थी। और, जिस समय क्षीकिक संस्कृत भाषा श्रवितित हैं। हैं समय भी साधारण छोगों की स्वतन्त्र कथ्य भागा विध्यान थी, यह नादक आहि में संस्कृत भागा के स ब्राहन-भागो पात्रों के उत्तरीक्ष की प्रमाणित होना है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा को जो छीकिक भाषा कही है और पतन्जलि ने शसको जो प्राप्ट<sup>मा</sup> का नाम दिया है, दसका मनलय यह नहीं है कि उस समय प्राप्टन भाषा थी हो नहीं, परन्तु उसका है

अमिशित छोगों के साथ बातचीत के प्रसङ्ग में इस करूप मापा का ही व्यवहार करना पहला है। विधि

राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराष्यां श्रेष्ययोऽपि च ॥" (व्यक्षिधानविन्तामीय ३, ३७८ )। "यन् कान्य:--कामात्याचाम पीराम विद्राः महतवः स्मृताः" ( च०वि० ३, ३७८ की टीका ) ।

 <sup>&</sup>quot;प्रकृतेः संस्कृतादागर्नं प्राकृतम्" बाग्भदाप्रद्योका २, २। "संस्कृतकपायाः प्रकृतेहरपद्यत्वात् प्रापृत्यः काष्यादरी की प्रेमचन्द्रतर्भवागीश-कृत टीका १, ३३ ।

<sup>ा &#</sup>x27;मङ्तिवाँनिशाल्पनाः । पीरामात्यादिति र्गेषु गुष्पकाम्यस्वभावपोः । प्रत्यपात् पूर्विकायां च" ( प्रनेकार्यन

<sup>205-0)1</sup> 

<sup>🖈 &</sup>quot;स्थाम्यमात्यः मुहत्कारो राष्ट्रपूर्ववसानि च ।

<sup>§</sup> कोई कोई मापुनिक विदान प्राकृत माथा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानने हैं, देशो पार्मा-प्रकार १वेशक एन्ट इ४-३६ ।

हैं कि उस समय के शिक्षित लोगों के आवस के वार्तालाय में, वर्तमान काल के पण्डित लोगों में हुत को तरह, और मिन्नदेशीय लोगों के साथ के ज्यवहार में Lingua Franca की माफिक संस्ट्रत स ज्यवहत होती थी। किन्तु वालक, खियाँ और अशिक्षित लोग अपनी मानु-भाषा में धातवीत करते हो संस्ट्रत-मिन साधारण कथ्य भाषा थी। साधारण कथ्य भाषा किसी देश में किसी करल में देत्य की भाषा से पृहीत नहीं होती. यिक साहित्य-माषा ही जन-साधारण की कथ्य भाषा से वान होती है। इसलिए 'मंस्ट्रत से प्राट्टत माषा को उत्पत्ति हुई हैं इसकी अपेक्षा 'क्या तो वैदिक हुत और क्या लोकिक मंस्ट्रत, होतों ही उस उस समय की प्राट्टत भाषाओं से उत्पत्त हुई हैं यही हान्त विशेष मुक्ति संगत है। आजकल के भाषा-भस्त्रों में इसी सिखाल का अधिक आहर देवा से है। यह सिखाल पाश्चात्य विश्वातों का कोई नृतन आविष्कार नहीं है, भारतवर्ष के ही प्राचीन सत्त्रों में से यह मत प्रचित्त था यह निज्ञोत्युक्त कतिपय प्राचीन सन्दर्श के अवतरणों से स्पष्ट प्रतीत से है। स्ट्रत-हुत काव्याल्युक्त के एक इसीक की व्याल्यों में किन्त की स्थारहर्श के जैन विश्वात सालु ने लिया है कि :—

भैन्नाकृति । सक्तनावन्त्रनां व्यावस्त्यादिमिस्नादिनसंस्वारः एइको बचन-व्यावारः प्रकृतिः तयः भयं भैवः या त्रम् । 'आरिस्वयरे छिद् देशायं आदमागदा वार्यो' इत्यादिवचनाद् या प्राप्तः पूर्वे कृतं प्राप्तःते वान-महिनादि-व्यं सक्तमाग्रानिपन्थनभूतं वचनदुव्यते । मेयनिर्मृत्यत्रभमिषेस्वन्यत्रं तदेव च देगविदेपात् संस्वारकस्यागः समास्तदिन-विस्तृ संस्कृताय् व्यविमेदानामीति । आदय्वः शाखकृताः प्राप्तमादिः निर्दित्यं तदन् संस्कृतादोनि । प्रोयान्यादि-

करवीदिवगन्द्रमञ्जाहेन गस्करवात् संस्कृतम्ब्यते ।"

इस व्याच्या का नान्वर्ष यह है कि. "प्रहात शब्द का कार्य है लिंगों का व्याक्तरण कादि के मेस्ताों से त स्वामाधिक वचन-व्यावार, उन्नते उत्तर का कार्य हों है माइत । सप्या, 'माकू कृत पर से माइत अबद बना दे, कृत्य का कार्य है 'पहले दिया गया'। सारह कांग-मन्त्रों में त्याद कांग प्रस्य पहले किये गये हैं और इन स्वान्त इ-प्रमानी की माण कार्य-वचन में साम कार्य-मन्त्रों में त्याद की माण कार्य-वचन में साम कार्य-मन्त्र में साम कार्य-वचन में साम कार्य-मन्त्र की माण कार्य-वचन में साम कार्य-मन्त्र है। बार कांग साम कार्य साम होने पर भी, देश-मेंद से कींग संस्कृत हो में मिल्लवा को मालून कर्मान में साम साम कार्य कार

श्वाहनसंस्कृतमानपरिमायमायाध्य औरसेनी च ।

सन्देष्ट्र भूरिमेदी देशविदेशादरभ्रांशा ॥" (बान्यार्ग्वार २, १२)।
 भारते भूरिमेदी देशविदेशादरभ्रांशा ॥" (बान्यार्ग्वार २, १२)।
 भारते भ्राह-मन्त्र, विल्का नाम द्राहिताद है और जिनमें चीदह पूर्व (बारत्या) थे, संस्कृत भाग में या।

यह पहुत क्षात में सुत्र हो गया है। यति इसके विवास का मीनित्य वर्षत्र सम्प्राचाह सूत्र में है।

श्वर्द्देशाति पूरिमेदी संस्कृताति पुराद्रमध्य (११४)।

सार्ग्याम्यस्थाति तास्युन्तिस्थाति वास्त्रः। भावृत्ये वाद्याप्याप्ति सुध्ये स्वामिभाविद्या। ११४।।

सार्य्याम्यस्थाति तास्युन्तिस्थाति संग्याम्यस्थाति । भावास्यस्थाति प्रावस्त्रः विवासीह ।"

§ श्वरुष्य दिद्देशादे काण्यव्यक्तिस्थाति । भोकालदावस्याप्तं प्रावस्तुन विवासीह ।"

(कालप्रदेशक में उद्युक्त प्रावीस गामा )।

<sup>&</sup>quot;बाम्मीमन्दर्गियां तृष्यं भारित्वार्य्ययम् । क्रत्यस्थं तत्त्रोधितदानः प्रापृतः इतः ।" (स्टीबान्वि दोवा प्रवः १०० में इतिराह्योति केचन बाम्मार्ट्यान्यः की दीवा (२०१) से बार्यार्थे रेमपम्य ने उत्स्व किंगा कृष्या वार्यान क्ष्मेषः )।

क्मादि का बाद में निर्देश किया है। पाध्यान्यादि व्याकरणों में बतावे हुए नियमों के क्षतुमार शंकार रहे के कारण मस्कृत करनाती है।

"बाह्यत्वमस्वातुपदैर्वनं वर्व मिनेन्द्र साकादिव पापि भाषितैः" ( द्वाविशद्दाविशिषा २, १८)।

" ७ ब्राह्म्सम्बाद्धारां केनी वावधारमाहे।" ( रेमन्स्ट्राज्यात्मामन, एउ १ )। उक्त पार्च में कमशः महाकादि सिद्धमेन दिवाकः और आवार्य हेमयन्द्र जैसे समर्थ विज्ञते जिनदेव की माणो को 'व्हारियम' और संस्थन माणा को व्हिन्तमां कहने का भी वहन्य यही है कि जनसाभारण की मानुभाषा होने से, कारण अष्टरियम—स्वामाधिक है और संस्थन माणा व्यवस्थ संस्थान-स्य वावधीयत से पूर्ण होने के हेत् इंटियम है।

भेवत जैन विहानों में ही यह अन प्रचलिन न था, जिस्त की आठवों अनावों से जैतेनर महर्के सायर्गनराज ने भी अपने 'गडडबहो' नामक महाकत्व्य में देनी अन को इन स्पष्ट राज्यों में ध्यक्त किया है -

" ६ मयनाओ इस वाया विमति एको य गाँवि वायाओ ।

एर्ट कपुर निव पॉट कामराभी पित जनाई ॥११॥"
अर्थात् रूपी प्रवृत भाग में का भागमें वेत्रेय हुएँ हैं।
अन (चा कर) क्षेत्र में हो मेदम करते हैं भीर एक प्रहृत माग से ही कर मागमें वेत्रेय हुएँ
अन (चा कर) क्षेत्र में हो मेदम करते हैं भीर स्वाइ है। यान्य कम में) बारह होता है। बान्येति के हुएँ
का ममें बही है कि प्राहृत भागा की उट्योंन चान्य किसी मागत से मही हुई है, बन्नि संवस्त मादि कर मागमें

ते हैं। उत्पन्न हुई है। विदन्त को नवम शनाब्दी के जैनेनर कवि राजशेखर के भी अपनी वालरामायण में मीचे का म्हें

लिखकर पही मन शकट किया है:--

"यर् वीतिः कित्र संस्कृतस्य शुरता विद्वास वन्योदते, यव भोवनमावतासिय बटुर्मायावराया रणः । गयः वृत्युवरं वरं रातवतस्तन् प्राकृतं यद्यवस्तान्त्वारान्त्वविताद्विः पत्रव तुरती रुप्टोर्मनेपन्नम् ॥" (४८, ४०)

जैन और जैनेनर विद्वानों के उक्त वयनों से यह स्पष्ट है कि बार्चान काल के आर्तीय में भा पद मन प्रवह रूप में प्रचलिन था कि बारत की उत्पत्ति संस्कृत मांचा से नहीं हैं।

प्राहन भागा होकिक संस्हन से उत्सम बही हुई है स्वस्ता और भी एक प्रयक्त प्रमाण है। मह दि प्राहन के अनेक ग्राप्त और अत्ययों का लेकिक संस्त्रन को प्रदेश वैदिक भागा के साम क्रीति इसमें में आता है। प्राहन माण सामहत्यु से होकिक संस्त्रन से उत्पक्त होने एए यह कभी संभाग हो सकता शिदिक साहित्य में भी प्राहन के बहुत्य अनेक श्रम्द और प्रत्यों के प्रयोग विध्यान

<sup>&</sup>quot;आइनिकासिय— षावन्तुतानि, इत एवं राष्ट्रांत सन्दिष्याभि वेशसानि वर्षामि वर्षामिति विवादः" (इन्ति वातनदीता)। सावादे दाननद की 'स्वृतिन्त्रम' वातनदीता।। सावादे दाननद की 'स्वृतिन्त्रम' वातनदीता।। सावादे दाननद की 'स्वृतिन्त्रम' वातनदीता। का स्वताद की स्वृत्तिन्त्रमा के स्वताद की स्वृति क्षाने स्वृत्तिन्त्रमा के स्वताद की स्वृति क्षाने स्वताद की स्वृति का स्वृत्तिन्त्रमा को स्वृति का स्वृत्तिन्त्रमा को स्वृति का स्वृत्ति का स

<sup>्</sup>र नहता इंद्र नाची नियत्तीतम नियन्ति नाम: । सामन्ति सहुद्रमेन नियन्ति सामादिश सामानि ॥ ६३ ॥

इससे यह अनुमान फरना किसी तरह असंगत नहीं है कि चैदिक संस्ट्रत और प्राप्टत ये दोनों ही एक प्राचीन प्राप्टत भाग से उत्पन्न हुई है और यही इस साट्ट्य का कारण है। चैदिक भाग और प्राप्टत के साट्ट्य के कतिपय उदाहरण हम नीचे उद्धृत करने हैं, ताकि उक्त कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं हो सकता।

# वैदिक भाषा च्यार प्राकृत में सादृश्य ।

१। प्राटन में अनेक जगह संस्कृत झकार के स्थान में उकार होता है, जैसे—सृन्द्=दुन्द्र, जनु= उट, पृथ्विः=पुरुवी; चैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं, जैसे—रृन=तुट ( मृग्वेद १, ४६, ४ ) ।

र । प्राप्त में संयुक्त वर्ण वाले कई स्थानों में एक व्यञ्जन का लोप दोकर पूर्व के हस्त्र स्वर का इंग्रें होता है. जैसे—दुर्लम=इ्लट, विधाम=बासाम, स्पर्श=फास; वैदिक भाषा में भी वैसा होता है, यथा—

दुर्तम = दूसम ( मृत्येद ४, ६, म ), दुर्णाहा -- दूषाहा ( शुक्तपद्धातिगाल्य ३, ४३ )।

३। संस्कृत व्यञ्जनात्न शब्दों के अत्त्य व्यञ्जन का प्राकृत में सर्वत्र कोप होता है, जैसे—तावन्= ताव, यशस्=जसः वैदिक साहित्य में भी इस नियम का अभाव नहीं है, यथा—पश्चान्=पश्चा (भ्रपवैनिद्धा १०, ४, ११), उञ्चान्=उञ्चा (नैतिरीवर्गीदेशा २, ३, १४), नीचान् = नीधा (नैतिरीवर्गीदेश १, २, १४)।

४। शहत में संयुक्त र और प का लोप होता है, जैसे—प्रपन्भ=पगव्भ, श्यामा=सामा; पैदिक साहित्य में भी यह पाया जाता है, यथा—अ-प्रपन्भ=अ-पगव्भ ( तैतिरोपर्गहिता ४, ४, ६१ ); ग्यच=त्रिय

( गतरपत्रावय १, ३, ३, ३३ )।

 ५। प्राप्टन में संयुक्त वर्ण का पूर्व स्वर हस्य होता है, यथा—पात्र=पत्र, रात्रि=रत्ति, साध्य = सडक प्रत्यादि; यैदिक मापा में मां ऐसे प्रयोग हैं, जैसे—रोदसीया=रोदिसया ( कृत्वेद २०, ८८, १० ), स्रमात्र = अमत्र ( कृत्वेद १, २६, ४ )।

६। प्राप्टत में संस्कृत द का अनेक जगह व होता है, जैसे—दण्ड=डण्ड, दंस=डंस, दोला≕डोला; वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग दुर्लम नहीं है; जैसे—दुर्दम≔दुदम (बाउफोपणीहता ३, ३६), पुरोदारा≕

। पुरोडाश ( शुक्तवह्याविशाल्य ३, ४४ )।

७। प्राप्तन में ए का इ होता है, यथा-यधिर = यहिर, व्याध=चाह; चेद-भाषा में भी ऐसा पाषा

' जाता है, जैसे—प्रतिसंघाय=प्रतिसंहाय ( गोपपप्राप्तया २, ४ )।

- ' ८। प्राष्टत में अनेक प्रन्तों में संयुक्त व्यञ्जनों के बीच में खर का आगम होता है, जैसे—किलष्ट= किलिट, म्य≕सुब, तन्दी≔तणुबो, वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग विरल नदी है, यथा—सहस्यः= 'सहित्रयः, स्वर्गः=सुबर्गः (नैक्सिक्सीहता ४, २, ३ ) तन्त्र≔तनुबः, स्यः≔सुबः (वैविरीयद्वारयण्ड ७, २२, १; है, २, ७ )।
- ६। प्राष्ट्रत में बकारान्त पुंलिङ्ग दाध्य के प्रथमा के प्रकचन में था होता है, जैसे—देनो, जिणो,
   सो इत्यादि; चैदिक सापा में मो प्रथमा के एक्वचन में कहीं कहीं को देखा जाता है, यथा—संवत्सरों
   अज्ञायत (भृग्वेदर्गीहना १०, १६०, २), सो चित् (भृग्वेदर्गीहता १, १६१, १०-११)।

्रांची तृतोषा विमक्ति के बहुपचन में प्राप्तत में देव धादि धकारान्त राज्यों के रूप देवेहि, वर्गमीरहि, जेड्डेहि आदि होते हैं, चैदिक साहित्य में भी इसीके अनुरूप देवेमिः, गर्मगीरिमः, ज्येन्डेमिः

बादि रूप मिलते हैं।

११। प्राप्तत की तरह वैदिक भाषा में भी चतुर्घों के स्थान में पष्टो विमक्ति होती है छ ।

 <sup>&</sup>quot;चतुष्यपे बहुतं द्वन्दिष्व" (पाचिनि-न्याकरवा २, ३, ६२)।

श्रादि का बाद में निर्देश विवा है। याध्यान्वादि ज्याकरणों में बतावे हुए नियमों के महासर सेकार से कारण सम्हल बहुआती है।"

"बार् स्विमस्यादुपदे चैनं वर्न जिनेन्द्र सामादिव पामि भाषितैः" ( द्वाविशर्दाविशका १, १८)।

• 6 पहिल्यान्वादुष्टां केवी वावसुणस्पद्दे ," ( देवचन्द्रद्वास्वानुगानन, एक १)। उक्त पद्यों में ब्राम्यः महाकावि निद्धनेत दिवाकर और आजर्य होमजन्द्र जैसे नामर्थ विक्रते हैं जिनदेव को बाजों को 'अहन्त्रियां और संस्कृत मात्रा को 'हिन्दमां कहते का भो रहस्य यहां है कि वार्ष जनस्वायास्य को मानुभाषा होने के कारण कहन्त्रिया—स्वामाविक है और संस्कृत मात्रा व्यवस्य संस्कार-रूप प्रायदीक्ष से पूर्ण होने के हेत् कहन्त्रिया है।

हे.स्ट जैन विद्वानों में हो यह अन अवस्तिन न था, निवृत्त की आठवीं शताब्दी के जैनेना यावपनिराज में भी अपने 'गडबव्दी' नामक महाकृष्य में इसी मन को इन स्वष्ट शब्दी में व्यक्त हिया है

" ६ सयसाची इमं वाया विभिन एको य चौनि वायाची ।

र्णत नगुद्द 'चित्र योति नावराओं चित्र वाजाई ॥१३॥"
अप्रोत् इनी प्राकृत भाषा में वद भाषाने प्रदेश करती हैं और हम प्राकृत भाषा में हो सब मारामें निर्णत हैं
अस ( आ कर ) मनुद्र में हो मेनेन करता है और समुद्र में हो ( आप्त क्स में ) बाहर होता है। यावपीठ के हैं
सा मंग मही है कि प्राकृत भाषा को उत्पत्ति खन्य किसी भाषा से मही हुई है, दीन्क मंत्रकृत आदि तये मारामें न से ही उत्पत्न हुई है।

ियुस्त की नवम शतान्दी के जैनेतर कवि राजशेखर ने भी धपनी वालरामायण में नीचे की

लिखका यही मन प्रयद्ध किया है:--

"यह मानिः किल संस्कृतस्य बुदशा निहासु यन्त्रोदने, वध भोषदमावतारियाः कटुभागत्तराया रमः । गत्रे बुर्यपर्दं वदं रविप्रवेतनत् प्राकृतं महत्वसर्वानकार्दाकतिकादि सरम मुद्दती राव्येनिनेपनतम् ॥" (४५, १

क्रम और अैतेनर विडानों के उक्त यचनों से यह स्वष्ट है कि प्राचीन काल के सारतीय में था यह मन प्रवल हुए से प्रचलिन था कि प्रावल की उत्पत्ति संस्टत सावा से हुई हैं।

म्र मा पद लग प्रवक्त १५ सं भवाल्य मा १०० माहत का उत्पाद त्तरहुत की स्वाप्त । प्राट्टन माया शिक्तिक संस्कृत से उत्पाद महित्त हुं हूँ दे दशन और मी एक प्रवृत्त प्रमाण है। वह कि शाहत के भनेक हाद और प्रत्यमां का शिक्तिक संस्कृत को व्यक्ति प्रीकृत आता के साथ करिक हैकि में भागा है। शाहत माया साझाडू ए से शिक्तिक संस्कृत से उत्पन्त होने पर वह कारी संस्वयत्त हो सराता। पेंट्रिक साहित्य में शी भाइत के स्वयुत्त्व सनेक शाह और अस्वयत्त्र के प्रयोग विस्तान

० "भाइतिकामीय - कमनन्त्रानि, कत एव स्थानून सन्दर्शिकाणे देशकानि पदानि सन्दर्शिका निमान । प्राण्यतिक । । भावनि है सम्बद्ध की "माहुनिका" शाद की हम स्था व्याप्तवा में मानित होता है कि साने माहुन-प्राप्तवा में मानुत की महुनिकाण शाद की हम स्था व्याप्तवा में मानित होता है कि साने माहुन-प्राप्तवा की स्थान निमान निमान की स्थान निमान की स्थान निमान नि

है महारा इदें बाजो विरान्तीतम् निर्दन्ति बाकः । भागनिन समुद्रमेन निर्देश्ति सामारेक भागनि ॥ हत्र ॥

समसे यह अनुमान परना किसी तरह असंगत नहीं है कि बैदिक संस्कृत और प्राप्त से दोनों हो एक प्राप्तन प्राप्त माना में उद्यक्त हुई है और यही इस माहत्व का कारण है। बैदिक भागा और प्राप्तन के साहत्व के प्रतियव उद्यारण हम नीचे उद्युत करने हैं, नाकि उक्त क्यत की महत्वता में कोई मंदिह नहीं हो महता

# वैदिक भाषा झाँर प्राकृत में सादृश्य ।

१। मारत में अमेक जगर संस्टत ऋकार के स्थान में उकार होता है, जैसे---कृद≔पुन्ट, झनु= उट. प्रथियो=प्रत्यो; यैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं, जैसे---कृत≔कुठ ( कृगेद १, ४६, ४ )।

२ ं ब्राप्त में संयुक्त यथी वाले कई क्यानों में एक व्यक्तत का लोप होकर पूर्व के हत्य क्यर का दोने होता है, जैले—कुर्टम=कुरह, विश्राम=चीनाम, स्पर्ग=फाल; वैदिक भाषा में भी वैक्षा होता है, यथा—

हार्रम = वृद्धम ( ऋग्वेद ४, ६, ८ ), हुणांग — हुणाम ( शुरमबहुआ देगारम ३, ४३ )।

३। मंग्यून व्यञ्जनाम शब्दों के सन्य ध्यञ्जन का प्राय्त में सर्वत्र कोप होता है, जैसे—नायन्= नाय, पराप्=जल, चैदिश माहित्य में भी इस नियम का अभाव नहीं है, पया—वधान्=वधा (भ्रायोगीहरा १०, ४, ११). उच्यान्= उच्या (तैनिसंप्योहिश २, १, १४), नीयान् = नीया (तैनिसंप्योहिस १, ६, १४)।

४। बारत में संयुक्त र और न का कीप होता है, जेमे—प्रयत्म=चगक्स, ह्यामा=चामा; वैदिक साहित्य में भी यह पापा जाता है, यथा—ध-प्रयत्म=ध-प्रयत्म ( तैमिरीपर्गहिता ४, ४, ६१ ); रुपय=प्रिय

(शतस्यग्रहम् १, ३, ३, ३, ३३) ।

५। प्राप्तन में संयुक्त वर्ण का पूर्व क्वर एक्य होना हैं, यथा—पाय=पप्त, रावि=रस्ति, साध्य= सरक रत्याहि; वैहिक मापा में भी ऐसे अयोग हैं, जैसे—रोहसीया=रोहसिया (कृषेद १०, ८८, १०), समाप्त= समप्र (कृषेद १, १६, ४)।

६। प्रोर्ज में संस्कृत र फो अनेक लगद व होता है, जैसे—दण्ड=डण्ड, दंख≃डंस, होला≕डोला; पैदिक साहित्य में भी पेसे प्रयोग दुर्लम नहीं है; जैसे—दुर्दम≕दूदम (बाडक्तेपिक्टिता ३, ३६), पुरोदारा≔ पुरोडाग (जुक्तवद्धमानिकाल्य ३, ४४)।

७। प्राप्टत में प का इ होता है, यथा--यविर=विहर, व्याघ=वाह; चेद-माया में भी ऐसा पाया

जाता र्र, जैमे-प्रतिसंघाय=प्रतिसंहाय ( गोतपगम्य २, ४ )।

- ८। प्राइत में अनेक शस्त्रों में संयुक्त स्वयन्त्रतों के बांच में स्वर का बागम होता है, जैसे—क्लिश्च= किलिश, स्व⇒मुब, तन्वी≈तणुवो; वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग विरल नदी है, यथा—सहस्युः= सहित्या, स्वर्गः=मुबर्गः (तैनिरीवर्गशिता ४, २, ३) तन्व≔तनुवः, स्व≔सुवः (तैनिरीवधारपवक ७, २२, १; ६, २, ७)।
- १। प्राष्ट्रत में अकारान्त पुंतिह्न शब्द के प्रयाम के प्रक्रयचन में को होता है, जैसे—देवो, जियो, सो इत्यादि; वैदिक मापा में मी प्रथमा के एकवचन में कहीं कहीं को देखा जाता है, यथा—संवत्सरो अजायन ( क्वेंदर्वीहरा १०,१६०, २), सो चित् ( क्वेंदर्वीहरा १,१६१,१००११ )।

१०। तृतीया विमक्ति के बहुबचन में प्राप्टत में देव धारि अकारान्त शब्दों के रूप देवेहि, गर्मारीहि, जेस्टेंहि धारि होते ही, बैदिक साहित्य में भी इसीके अनुरूप देवेमिः, गम्मीरेमिः, ज्येप्टेमिः

बाहि रूप मिलते हैं।

११। प्राप्तत की तरह वैदिक मापा में भी चतुर्घी के स्थान में पष्टी विमक्ति होती है छ।

 <sup>&</sup>quot;चतुष्यर्थे बहुत्रं ह्यन्दिष्टि" (पाचिनि-ब्याकरण २, ३, ६२)।

१२। प्राहत में पञ्चमं के एकप्रचन में देवा, बच्छा, जिणा आदि रूप होते हैं, बैदिक सर्गरण में भी इसी तरह के उच्चा, तीचा, प्रधा मशृति उपलब्ध होने हैं।

१३। प्राप्तत में द्विचवन के स्थान में बहुचवन हो होता है, वैदिक मारा में भी इस तरह के अवें प्रयोग मौतुर है, यथा—"स्ट्रावरूपी" के स्थान में "स्ट्रावरूपा", "मिल्यावरूपी" की जगह "मिल्यावरूपी" थी जगह "मिल्यावरूपी सी जगह "मिल्यावरूपी सी त्याह "मिल्यावरूपी सी सुरयो रिपनमी दिविस्पृशा अधिवना", जरी हैं वै

स्थल मा भारत है आदि।
इस तमह अनेक युक्ति और प्रमाणों से यह सावित होता है कि प्राष्टत को उत्पत्ति वैद्ति अध्या सीविक संस्ट्रण से मतीं, किन्तु पैद्तिक संस्कृत की उत्पत्ति जिस प्रथम स्वर को प्रादेशिक माजून मान से पूर्व में कहा गाँ है उसीसे हुई है। इससे यहैं। यर इस बात का उत्पेख करना मायुरक है कि सम्बन्धे स्वरेष का आंक्षातिकों के बीर प्राप्तिक के प्रमान समस्य के बातुक में निन्तु 'सार से संस्कृत को केरा 'द्रार्थ माजू को प्रयुक्त 'संस्कृतभय' अर्थ में किया है वह किसी तरह संगत नहीं हो सकता। स्मित्य की 'तर्ग' प्राप्त से संस्कृत से स्थान में विद्ता का का प्रस्ता कर तहुव्य' मान्य का प्रयोग 'वीति मान्य के प्राप्त से सो बाद संस्कृतभय' अर्थ में किया पट्टी का प्रस्ता कर स्वत्य के महत्त वादिए। संस्थ मान्य कीर प्राप्त तहुव्य शब्द दन दोनों का साध्यरण मुख वैद्तिक काल का प्राप्ति का स्वर्णात पूर्वीक प्रपत्ति मान्य वीतिक काल के मानून से स्वर्ण्य 'यही समकता वादिए।' का से द्वानितक कार्य 'संस्कृतमव' मी

#### दितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम और उनके प्रधान भेद ।

जय वर्युं क मध्य के मुद्दार यैदिक तथा लोकिक संस्टत और समस्त ब्राह्त आयाओं का दि एक ही है और पैदिक तथा लोकिक संस्टत दिनीय स्तर को सादा आयाओं के उत्पत्ति कार का स्विध में स्वादीन है, तह वी महते थीं कोई सावप्रयत्ता नहीं है कि दिनीय स्तर को प्राटत आयाओं के उत्पत्ति कार का निर्णय वस्त्री उसी साहूर के तारत्त्रय पर निर्मेर करना है जो उत्पय संस्टत भीर प्राटत तहुय शहरों में वाया जाता है जिन प्राटत भागा के तहुथ शहरों का पीदिक भीर लोकिक संस्टत के साथ जितना अधिक साहूश्य होगा में उनती हो प्राचीन भीर जिसके तहुथ शहरों का उत्पय संस्ट्रत के साथ जितना अधिक भेद होगा में उनती हो योचीन मानी जा सकती है, क्योंकि अधिक भेद के उत्पत्र होने में समय भी अधिक लागे है यह निर्माण है।

ह पर मायवाद है।

जिनीय नगर को जिन प्रावृत्त सायाओं ने साहित्य में अथवा क्रिकालेकों में स्थान पाया है, इने
ग्रामों की वैदिक भार लेकिक संस्कृत के साथ, उपयुंत्त प्रकृति से तुख्ता करने पर, जो भेद (पार्य की
देविन में माने हैं उनके स्रतुसार द्वितीय नगर को प्रावृत्त मायामां के निर्माण करना भेद (पत्रार ) हैं
देविन में में नर्तात तुम्य वाल्टान्यामां में में परि जा स्थान हैं—(१) प्राय्य प्रान्त-विद्वान्यों सार्य रेत्रों केस में दान तीत तुम्य वाल्टान्यामां में में परि जा स्थान हैं—(१) प्राय्य प्रान्त-विद्वान्यों सार्य रो से कर विक्ता के बाद पत्र स्था पर्य जक (100 B. C. to 100 A. D.); (२) प्राय्युगा—विद्वान बाद पत्र सी से पंत्र सार्य पर्य तर्ज (500 A. D.) to 100 A. D.), (३) दोष युगा—विद्वानीय केंद्र

प्रथम युग ( जिस्त-पूर्व ४०० से फिस्त के बाद १०० )।

- इंतियान बौद्धों के विचित्रक, महायंश और ज्ञानक-प्रभृति प्रत्यों की पाली मात्रा ।
- (स) पैशायी भीर चृटिकापैशायी।

. . . . . . . . .

(ग) जैन अंग-ग्रन्थों की अर्थमागधी माया।

- ( घ ) इंग-प्रन्य-भिन्न प्राचीन सूत्रों की और पडम-चरित्र कादि प्राचीन प्रन्यों की जैन महाराण्ड्री भाषा।
- (ङ्) बरोक-शिलालेखों की पर्य पत्यति-काल के प्राचीन शिलालेखों की भाषा।

(च) बाबबोप के नाइकों की माया।

## मध्ययुग ( खिस्तीय १०० से ५०० )।

(क) प्रियेन्द्रम से प्रकाशित भास-रिवेत कहें जाते नाटकों की और वाद के कालिदास-प्रमृति के नाटकों की शौरसेती, मागधी और महाराष्ट्रो भाषार्थे।

( ख ) सेनुबन्ध, गाधासप्तराती बादि कार्थों की महाराष्ट्री भाग ।

 (ग) प्राकृत व्याकरणों में जिनके रुझण और उदाहरण पाये जाते हैं ये महाराष्ट्री, श्रीरसेती, मागधी, पैशाखी, चूलिकापैशाखी मागबें।

( घ ) दिगन्यर हैन प्रन्यों की शीरसेनी और पर्वित-काट के ध्वेताम्बर प्रन्यों की जैन महाराष्ट्री नाया।

( 🕫 ) चंड के ब्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमोर्वशी में प्रयुक्त वपन्नेश भाषा।

# शेप युग ( किस्तीय ५०० से १००० वर्ष )।

भिन्न भिन्न प्रदेशों की परवर्ती काल की अपने श भारायें।

अय इन तीन युगों में विमक प्रत्येक मापा का रुझज और विरोप विपरण, उन्न क्रम के अनुसार (१) पांटि (२) पैशार्चा (३) चूनिकापैशाची (४) वर्षमागर्चा (५) जैन महाराष्ट्री (६) अशोक-निति (७) शीरसेनी (८) मागर्चा (६) महाराष्ट्री (१०) अपन्नेश इन शॉर्थकों में क्रमशः दिया जाना है।

### (१) पालि।

होनयान याँ से धर्म-प्रत्यों की माना को पालि कहते हैं। कई विद्वानों का अनुसान है कि पालि शहर पहिलों पर से बना है 6। 'पहिलों शब्द का अर्थ हैं 'ग्रेणी' है। प्राचीन निर्देग भीर ब्युत्ति। वाह लेकक अपने प्रत्य में धर्म-शास्त्र की यवन-महाित को उद्देशन करने समय संसी पालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे याद के सनय में बाद धर्म-प्राची की भागा का हो नाम पालि हुवा। अन्य विद्वानों का मत हैं कि पालि शब्द 'पहिलों' पर से नहीं, परन्तु 'पिल्लों' पर से हुवा है। 'पिल्लों' शब्द असल में संस्थान नहीं, परन्तु प्राहत हैं, पवित्र अब्द असल में संस्थान नहीं, परन्तु प्राहत हैं, पवित्र अव्याव अनेक श्राहत शब्दों की नगह यह सी पीछे से संस्थान में लिया गया है। पिल्ला परन्तु अर्थ हैं। इसम पार्म हों। 'पालि' का अर्थ गायों में योली आमा महान श्रीता है। 'पहिलों पर से 'पालि' होने की कल्यना जिननी पलेश-साध्य हैं। 'पालि' वाल से पालि' होने की कल्यना जिननी पलेश-साध्य हैं। 'पालि' वाल प्रत्योग की हो। माना भी, इससे उनका यह

६ परेतुरिसं दरिनारम्हीसु साहियं पाति बण्यते" ( श्रीयवासादीचिस ६६६ )।

<sup>÷</sup>देखी रिपारपुत पत्र ६८, ३६)।

१२। प्राप्तन में पञ्चमी के पत्रयनन में देवा, बच्छा, जिया आदि रूप होने हैं; बैदिक मईन

में भी इसी तरह के उच्चा, नीचा, पधा प्रमृति उपन्टर्घ होने हैं।

स्ता तर प्रकार हुनित और प्रमाणों से यह सावित्र होता है कि प्राप्टन की उप्पत्ति पेहिल क्षां सी पंत्र संस्टान से नहीं, किन्तु पेहिल संस्टान को उप्पत्ति वित्त प्राप्त नन्तर की प्राहितिक प्राप्टन के सी पूर्व में यहा गई है उसी से हुने हैं। इसी यहैं वह रूप चात का उप्टेश करान भायर पत्र है कि मेरने अने का आर्टनारिकों ने ऑर प्राप्टत के प्राप्त समस्म वैद्यावराणों ने स्तर्न प्राप्त से संस्टान को तर प्रम् याद्य का जो व्यवहार 'संस्टानक' अपी में किया है यह दिसी तरह मंगत नहीं हो मकना। प्राप्तित्त के 'तार्न' शाद से संस्टान के स्थान में वैदिक कारत के प्राप्तन का प्रदान पर 'तपूर' शाद का प्रयोग पूर्व कारत के प्राप्त ने सो जाद संस्टान में दिया गया है उससे उदार में माने में करना व्यविद्य शाद का शाह कोर प्राप्तन तद्वव शाद इन होनों का साधारण मुन बेहिक कार का प्राप्तन कर्यात् पूर्वक व्यवस्त प्राप्त का प्रयोग स्तर का प्राप्त है। इससे जहीं पर 'तदुन' प्राप्त का में ब्रान्तिक अर्थ 'संस्तृत्वान' के

#### हितीय स्तर की बाहृत भाषात्रों का उत्पत्ति-क्रम क्रीर उनके प्रधान भेट ।

जय वर्ष्युंक करन के अनुसार पैदिक तथा ही किक संस्टन कीर समस्त प्राहत आपासे का मूँ एक ही है और पैदिक तथा हो हिक संस्टन दिलोग स्तर की समी प्राहत भाषाओं से प्राचीन है, तर पै कहते की कोर्र जायमकरा नहीं है कि दिनोग स्तर की प्राहत आयाओं के उपलिक्तिम का निर्णय पर्क उसी साहर के तारमम्य पर निर्में करता है जो उमय संस्टन और प्राहन सहुय राष्ट्रों में पाया जा है जिस प्राहन भाषा के तहुय प्राहरों का पैदिक और हंगितक संस्टन के साथ जिनना अधिक साहर है होगा व जनते ही मार्चान बीर जिस्से बहुब प्राहमें का उसन संस्टुत के साथ जितना अधिक मेह है होगा व जनते ही मार्चान मार्चा जा सकती है, बर्चों कि अधिक भेह के उत्पक्ष होने में समय भी अधिक की है यह निर्देगात है।

ह पढ़ लागना हूं । हिनोय सन्द को जिन प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में अथवा विहातिकों में स्थान वाया है , शर्मों को वैदिक और टीकिक संस्कृत के साथ, उपर्युक्त पढ़िन से मुहना करने पद, जो भेद (याये के देवने में थाने हैं उनके धनुसार दिनाय सन्द की प्राकृत भाषाओं के निस्नोक प्रथान भेद (प्रकार) है है जो क्रेस से दन तीन प्रवृक्त करियामां में बीट जा सकते हैं,—(१) प्रथा सुग-विहस्त हो से हे कर निस्न के बाद कर सी बर्च कर (400 B. C. to 100 A. D.); (२) अध्युन-विहस्त याद कर सी से पाँच सी वर्ष कर (100 A. D. to 500 A. D.); (३) श्रेष युग-विहस्तीय के

मी में पक हजार वर्ष तक (500 A. D to 1000 A. D.)।

#### प्रथम युग ( जिस्त-पूर्व ४०० से जिस्त के बाद १०० )।

(क) दीनयान बौद्धों के त्रिप्टिक, मदायंत्र और जानक-प्रभृति प्रत्यों की पाली भाषा ।

(स) पैशाची और चुलिकापैशाची।

سفت المهادم مسترق فهاتك أأراء والأرار

- (ग) जैन अंग-प्रन्थों की अर्थमागधी मापा।
- ( घ ) अंग-प्रत्य-मिन्न प्राचीन स्त्रों की और पडम-चरिज आहि प्राचीन प्रत्यों की जैन महाराष्ट्री भाषा।
- (ङ) अशोक-शिटाहेचों की एवं परवर्ति-काल के प्राचीन शिटाहेखों की भाषा।
- (च) अध्वयोष के नाइकों की भाषा।

## मध्ययुग ( ख़िस्तीय १०० से ५०० )।

- (क) त्रियेन्द्रम से प्रकाशित भास-रचित कहें जाते नाटकों को और याद के कालिदास-प्रभृति के नाटकों की शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री भाषार्थे।
- ( ख ) सेनुबन्ध, गाधासप्तरानी आदि कार्यों की महाराष्ट्री भाग ।
- (ग) प्राकृत स्याकरणों में जिनके सहाण और उदाहरण पाये जाते हैं वे महाराष्ट्री, श्रीरसेनी, माराची, पैशाशी, जुल्किपिशाची भाषायें।
- (ध ) दिगम्बर जैन प्रन्यों की शौरखेनी और परवर्ति-काल के भ्वेताम्बर प्रन्यों की जैन महाराष्ट्री भाषा।
- ( 🕾 ) चंड के ज्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमोर्वशी में प्रयुक्त अपन्न श भाषा।

## शेप युग ( क़िस्तीय ५०० से १००० वर्ष )।

मिन्न भिन्न प्रदेशों की परवर्ती काल की अपन्न श भाषायें।

अय इन तीन युगों में विभक्त प्रत्येक भाषा का रुक्षण और यिशेष विवरण, उक्त क्रम के अनुसार (१)पालि (२)पैदान्त्री (३) चृलिकापैदताची (४) अर्धमागधी (५) जैन महाराष्ट्री (६)अर्शोक-लिपि (७)शीरसेनी (८)मागधी (६)महाराष्ट्री (१०)अपन्रंश इन शीर्पकों में क्रमशः दिया जाता है।

### (१) पालि।

होनयान बौद्धों के धर्म-प्रत्यों की भागा को पालि कहते हैं। कई विद्वानों का अनुमान है कि पालि शब्द पंड्वित पर से बना है के। 'पर्ड्वित' शब्द का अर्थ है 'श्रेणी' है। प्राचीन निर्देश कीर ब्युत्पित । याद लेखक अपने अन्य में धर्म-शाख्य की चवन-पर्ड्वित को उद्देश्यत करते समय हिं वालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय में बौद्ध धर्म-शाखों की भाषा का ही नाम पालि हुआ। अन्य विद्वानों का मत है कि पालि शब्द 'पर्ड्वित' पर से नहीं, परन्तु 'पल्लि' पर से हुआ है। 'पल्लि' शब्द असल में संस्कृत नहीं, परन्तु प्राकृत हैं, यदावि अन्य अनेक प्रकृत शब्दों को तरह यह भी पीछे से संस्कृत में लिया गया है। पल्लि शब्द जेनों के प्राचीन अंग-प्रत्यों में भी पाया जाता है ÷। 'पल्लि' शब्द का अर्थ है आम या गाँच। 'पालि' का अर्थ गायों में योली जाती भाषा—शब्द भाषा—होता है। 'पर्ड्कि' पर से 'पालि' होने की कल्पना जितनी करेश-साध्य हैं। 'इससे हमें पिछला मत ही अधिक संगत मालूम होता है। 'पालि' केवल ब्रामों की ही भाषा थी, इससे उसका यह

६ "सेनुस्सि तन्तिपन्तीमु नालियं पालि कथ्यते" ( ग्रिमिघानप्रदीपिका १६६ )।

<sup>÷</sup> देखों विपाकश्रुत पत्र ३८, ३६)।

१२। प्राप्त में पश्चमी के एकरानन में देश, बच्छा, जिला आदि रूप होंगे हैं, पीतक मी

में भी रसी तरह के उच्चा, बीचा, प्रभा मधुनि उपलब्ध होने हैं।

१३। प्राप्त में विचयन के श्यान में बहुवचन हो होता है, वैदिक माना में भी इस तरह के में प्रयोग मीतुर हैं, यथा-'शन्दावदणी' थे स्थान में 'शन्दावदणी', 'मिन्त्रावदणी' की जगह 'मिन्त' 'यो सुरमो रंगिनमा दिविष्णृशाविजनी' के बदले 'या सुरमा रंगिनमा दिविष्णुमा अधिना', अमे रे

इस सरह भनेक युक्ति और प्रचालों से यह साधित होता है कि प्राप्तन की उत्पत्ति वैहिंग होषिक संस्कृत में नहीं, किन्तु येदिक संस्कृत की उत्पत्ति जिम अगम स्तर की आदेशिक आहे से पूर्व में कहा गई है उलीके हुई है। इसके वर्दा पर इस बात का उन्हेंग करना भागरयक है कि मंग शनेक भालकारिकों ने और प्राप्त के प्राय, समस्त्र वैवाकरणों ने 'तन्' राष्ट्र से संस्कृत को लेवर " शान्द्र का जो स्ववहार 'संस्कृतस्त्र' कर्ष में किया है यह किसी तरह बंगत नहीं हो अकता। स्मिन्स 'तत्' हास्त् से संस्तृत के स्थान में पेदिक बाल के प्राष्ट्रत का प्रतृत कर 'तह्नव' शब्द का प्रयोग माल के प्राहन से जो शब्द संस्टान में दिया गया है उसमें उत्पन्न' इसी मर्थ में करना चाहिए। शब्द और प्राहत तहा शब्द इन दोनों का साधारण मूत्र पेहिक काछ का प्राहत अर्थात् पूर्योत्त -प्राहत या प्रथम स्तर का प्राहत है। इससे जहाँ पर 'तद्भव' शब्द का भैदान्तिक अर्थ 'संस्कृतम' किन्तु 'यैदिक काल के प्राकृत से उत्पन्न' वदी सममना धाहिए।

#### द्वितीय स्तर की प्राष्ट्रत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम श्रीर उनके प्रधान भेद ।

जब दुवपुंत कथन के ब्तुतार वेदिक तथा छौकिक संस्कृत और समन्त प्राप्त भाषामाँ ही पण दी है और पेरिक तथा लोजिक संस्कृत दिवीय स्तर की सभी ब्राह्त भाषाओं से प्राचीन है, में कदने की कोई साजर्यकता नहीं है कि जितीय स्तर की प्राप्त भाषाओं के उत्पत्ति-वाम का निर्वेष एसी साहरूप के तारनाय पर निर्भर करता है जो उगय संस्थल भीर प्राप्टन तद्वय शर्फों में पाया आन जिस प्राप्त भागा के शहूब शब्दों का वैदिक और खोतिक कंन्डल के साथ जिलना अधिक साइश्<sup>व</sup> हैं। उत्तनी ही प्राचीन भीर जित्तके तद्वय शब्दों का उभय संस्कृत के साथ जिनना अधिक भेर होंग उतनी हो भर्याचीन माती जा सकती है, क्योंकि भविष भेर के उत्पन्न होने में समय भी मिकि दे यद निर्विधाद है।

हिनीय रनद की जिन प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में अध्या शिलालेलों में स्थान पाया है शान्तों की वैदिक और लीकिक संस्कृत के साथ उपयुंक प्रवृति से मुक्ता करने पर, जी और (' देशने में भाने हैं उनके अनुसार दिनीय कार की प्राकृत भाषाओं के निश्चीत प्रधान भेद (प्रशा र जो कम से इन तीन मुनय काल-विभागी में बारे जा सकते हैं,-(१) प्रथम युग-विभन्त-(व री है कर दिएन के बाद बक ती बर्च तक (100 B. C. to 100 A. D); (१) मध्यमा-नि बाद एक सी में पान सी बचं तक (100 A. D. to 500 A. D.). (३) द्वीप सुग-विस्तीय सी है। एक हजार वर्षे तक (500 A. D to 1000 A. D.)

प्रथम युग ( जिस्त-पूर्व ४०० से जिस्त के बाद १०० )।

(क) दीनयान बीटों के जिएटक, महायंश और ज्ञातप-प्रभृति प्रत्यों की पाली भागा।

(ल) पैशाची भीर मूळिकापेशाची।

- (ग ) र्लन शंग-प्रन्थों की अर्थमागयी मारा।
- ( घ ) इंग-प्रत्य-मित्र प्राचीन मुत्रों को और पडम-चिम बादि प्राचीन प्रत्यों की जैन महाराष्ट्री भाषा।
- (ङ्) अगोक-शिलालेगों की पूर्व प्रायति-काल के प्रायीन शिलालेगों की भाषा।
- (व) क्षावयीय के नाइकों की भाषा ।

## मध्ययुग ( ख़िस्तीय १०० से ५०० )।

(क.) त्रिवेन्द्रम में प्रशानित मास-रचित पहें जाने नाटकों की और याद के कालिदास-प्रसृति के नाटकों को शीरमेनों, मागयी और महाराष्ट्रों भाषायें।

(म) मेनुबन्य, गाथासप्तरानी बादि कार्थ्यों की महाराष्ट्री भाग ।

 (व ) प्राकृत व्याकरणों में जिनके सक्षण और उदाहरण पाये जाते है ये महाराष्ट्री, शीरमेता, मताधी, पैराजी, चूलिकापैशाची मापार्थे;

(ध ) दिगम्बर क्षेत्र प्रक्यों की शौरलेनी और पायुर्ति-काल के खेताब्बर प्रक्यों की जैन महाराष्ट्री आया।

(इ) मंड के व्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमोवेंगी में प्रयुक्त वयन हा भाषा।

# शेप युग ( जिस्तीय ५०० से १००० वर्ष )।

नित्र मित्र प्रदेशों को परवर्ती काल को अपनेश मापायें।

व्य इन नीन युगों में विभक्त प्रत्येक मापा का लक्षण और विदोष विषया, उक्त कम के अनुसार (१) पालि (२) पैग्राची (३) चूलिकादैशाची (४) वर्षमागयी (५) जैन महाराष्ट्री (६) अशोक-लेपि (६) श्रीरमेनी (८) मागर्या (६) महाराष्ट्री (१०) अपन्ने श्रा हा शीर्षकों में क्रमशः दिया जाना है।

#### (१) पालि।

होनपान बाँखों के धर्म-प्रत्यों की भाषा को पालि कहते हैं। कई विद्वानों का अनुमान है कि पालि शब्द 'पङ्कि' पर से बना है के। 'पङ्कि' शब्द का अर्थ हैं 'श्रेपो' है। आर्थान निर्देश और ब्युत्तीन । वाँद्ध लेक्क अपने अन्य में धर्म-शास्त्र को चयन-पङ्कि को उद्ध्यन करने समय स्वी पालि शब्द का प्रयोग करने थे, इससे बाद के समय में बाँद्ध धर्म-शास्त्रों को भाषा का हो नाम पालि हुना। अन्य विद्वानों का मन हैं कि पालि शब्द 'पङ्कि' पर से नहीं, परन्तु 'पल्लि' पर से हुना है 'पल्लि' शब्द असल में संस्कृत नहीं, परन्तु प्राप्त हैं, प्रयाप अन्य अनेक प्राप्त शब्दों को नरह यह भी पीछे से संस्कृत में लिखा गया है। पल्लि शब्द जेनों के प्रार्थन अंग-प्रत्यों में भी पाया जाता है ÷। 'पल्लि' शब्द का अर्थ है आम या भीव। 'पालि' का अर्थ मार्थों में बोली जानी भाषा—प्राप्य भाषा—होना है। 'पङ्कि' पर से 'पालि' होने करमना जिन्हीं में लेश साह्य है। इससे हमें विद्या मन ही अपिक संगत मानून होना है। 'पालि' केवल प्रामों को हो भाषा थी, इससे उनका यह

६ "नेवृत्ति रान्वनर्यातु नावितं पारि कप्पते" ( प्रतिवानवरीतिका ६६६ )।

<sup>÷</sup> देखो बिराइधुत पत्र इस, ३६)।

१२। प्राप्त में पश्चमी के एकवचन में देवा, बच्छा, जिला आदि रूप होते हैं; बैदिक महि

में भी इसी नग्ह के उच्चा, नीचा, पश्चा ब्रभृति उपलब्ध होते हैं।

१३। प्राप्त में दिवन्तन के स्थान में बहुबनन ही होता है, वैदिक भाषा में भी इस तरह के में प्रयोग मीजुर है, यथा—'स्न्द्रावरणी' के स्थान में 'स्न्द्रावरणा', 'मिस्त्रावरणी' की जगह 'मित्राम' 'यो सुरगी रिपननी दिविस्पृशाविवनी' के बदले 'या सुरथा रधोतमा दिविस्पृशा अधिना', 'नरी हैं रधल में 'नरा है' शादि।

इस सरह अने ह युक्ति और प्रमाणों से यह सावित होता है कि ब्राहत की उटपति वैदिक रोकिक सम्एव से मही, किन्तु वैदिक संस्कृत को उत्पत्ति जिस अध्यम स्तर की आदेशिक मार्ल । से पूर्व में करा गई है उमाले हुई है। इससे वहाँ पर इस बात का उन्हेंन करना आवश्यक है कि संस्थ भार भारतारियों ने और प्राप्तन के मायः समस्त वैयाकरणों ने 'तन्' शब्द से संस्टन को लेगर 'स शाद का लो ध्यवदार 'संस्कृतभव' अर्थ में किया है यह किसी तरह संगत नहीं हो। सकता। इसिंहर 'तन्' शब्द में सम्द्रत के म्थान में यैदिक काल के प्राप्त का महण कर 'तह्व' शब्द का प्रयोग व कान के प्राप्त में जो शब्द संस्था में लिया गया है उससे उत्पन्न इसी वर्ष में करना चाहिए। गण भीर प्राप्त तरूर शरर स्न दोतों का साधारण मूल वैदिक काल का प्राप्त अर्थात् 💒 -मारत या मध्य स्तर का माहत है। इससे जहाँ पर 'तद्वव' श्राप्त का सीद्वान्तिक अर्थ 'संस्कृतमा' किन्तु 'वैदिक कारा के प्राकृत से उरपन्न' यही समकता वाहिए।

#### हिनीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम श्रोर उनके प्रधान भेद।

अव दर्भु क बधन के अनुसार मेरिक तथा छीकिक संस्कृत और समस्त बाइत सामाओं वा एक हो हैं और येदिक तथा लोहिक संस्टल दिनोय स्तर की सभी प्राप्त भाषाओं से प्राचीन है, हैं बद्दी की कोई आप्रदेशकता नदी है कि द्वितीय स्तर की प्राप्टन माधाओं के उत्पत्ति क्रम का निर्णय दर्भ सङ्घाय के नाटास्य पर निर्धार करना है जो उसव संस्थान और प्राप्टन सङ्ख्य शब्दों में पामा अला दिन प्राप्त सामा के नदूष शब्दों का धेदिक और लोकिक संस्टत के साथ जिनना अधिक साद्रश्य होगा दचने ही आर्यन भीर जिलाहे तद्वय शब्दों का उभय संस्कृत के साथ जितना अधिक मेर होगी उनती हो मर्याचीन माना जा सकती है, क्योंकि अधिक भेद के उत्पन्न होने में समय भी अधिक है यह निविधाद है।

दिनंत्र स्नर की जिन प्रापृत भाषाओं ने साहित्य में भवता शिलालेकों में स्थान पाया है : राजी को बैतिह और शौदिक संस्कृत के साथ, उपर्युक्त पड़ित से तुलता करने पर, जो भेद ( देखने में बाने हैं देनके धनुभाव दिनीय कना की प्राजृत आचाओं के निश्लोक प्रधान भेद (प्रकार) के रे जे बस से इन नीन मुख्य बाट-विसामी में बाट जा सबते हैं:-(१) प्रथम गुग-विस्त-पूर्व से हें बर किस्त के बाद एक सी वर्ष तक (100 B, C. to 100 A. D.); (२) बाद एक की से पेन्त सी यार्च तक (100 A. D to 500 A. D.). (३) होय युग-पिनिय सी से बन रहार वर्ष तक (500 A. D. to 1000 A. D.)।

प्रथम सुग ( विस्त-पूर्व २०० से लिस्त के बाद १०० )।

( 🗷 ) - इंज्यान बीडो के बिफ्टिक, महायेख और जानक सभूति प्रत्यों की पालों मापा ।

स्व ) पेशाली और स्वित्राधितांनी ।

- (ग) जैन बंग-ग्रन्थों को अर्घमागधी मापा।
- ( घ्र ) अंग-प्रन्य-मित्र प्राचीन मुझों भी और पउम-चरित्र बाढ़ि प्राचीन प्रन्यों भी जैन महाराज्यी भाषा।
- ( 🛪 ) अजोक-शिलालेचों की पर्य परवर्ति-बाल के प्राचीन शिलालेचों की भाषा।
- (च) क्रवचीय के नाटकों की भाषा।

# मच्चयुग ( क्रिस्तीच १०० से ५०० )।

- (क.) त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित मास-रवित कहे जाते नाटकों की और बाद के काटिदास-प्रसृति के सटकों की शौरसेती, मानवी और महाराष्ट्रो भाषार्थे ।
- ( म ) मेनुबन्ध, गाथासप्तरानी बादि कार्यों की महाराष्ट्री मापा।
- (ता) प्राकृत व्याकरणों में जिनके शक्षण और उदाहरण पाये जाते है वे महाराष्ट्री, श्रीरसेनी, माराधी, पैशाशी, बुल्किर्णशाची भाषायें।
- (च) दिगम्बर क्षेत्र प्रत्यों की शौरसेनी और पग्यति-काल के ध्वेताम्बर प्रत्यों की जैन महाराष्ट्री मापा।
- ( ह ) चंड के व्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमीर्वशी में प्रयुक्त अपन्न श भाषा।

# शेप युग ( किस्तीय ५०० से १००० वर्ष )।

मिन्न भिन्न प्रदेशों की परवर्ती काल की अपन्न श भाषायें।

ब्रव रन तीन गुनों में विमक्त प्रत्येक भाषा का लक्षण और विदीय विवरण, उक्त क्षम के अनुसार १)पालि (२)पैताची (३) चूलिकावैदाची (४) अर्घमानधी (५) जीन महाराष्ट्री (६) अर्घोक-रुपि (७) सीरसेनी (८) मानवी (६) महाराष्ट्री (१०) अपर्मंश इन द्यार्पकों में कमराः दिया जाता है।

## (१) पालि।

होनयान बाँडों के धर्म-प्रत्यों की भाषा को पाटि कहते हैं। कई विहानों का अनुमान है कि पाटि शहर 'पङ्क्ति' पर से बना है के। 'पङ्क्ति' शहर का अर्थ है 'ध्रेणी' है। प्राचीन नेदेंग और खुत्यिन। वाँड टेनक अपने प्रत्य में धर्म-शास्त्र की चवन-पङ्क्ति को उद्दुश्त करने समय सां पाटि शहर का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय में बाँड धर्म-शास्त्रों को भाषा का हो नाम पाटि हुआ। बन्य विहानों का मत है कि पाटि शहर 'पङ्क्ति' पर से नहीं, परन्तु 'पन्ति' पर से हुआ है। 'पन्ति' एवं असल में संस्कृत नहीं, परन्तु भाषत हैं, यद्यपि अन्य अनेक प्राप्तुन शहरों को तरह यह भी पीछे से संस्कृत हैं लिया गया है। पन्ति शहर तेनों के प्रार्थान अंग-प्रत्यों में भी पाया जाता है :। 'पन्ति' शहर का अर्थ है साम या गाँव। 'पाटि' का अर्थ गायों में बोटी जाती भाषा—प्राप्य भाषा—होना है। 'पङ्क्ति' पर से 'पाटि' तेने की करवना जिननी कटेश-साध्य हैं। 'पिटि' पर से 'पाटि' होना उतना ही सहज्ञ शोध्य है। इससे हमें विटरा मत ही अधिक संगठ मानूम होता है। 'पाटि' केवट शामों को ही भाषा थी, इससे उत्तका यह

÷ तेखो विशवस्त्रुत पत्र ३८)।

६ ''सेनुस्सि तन्त्रपन्तीसु नान्त्रियं पान्ति कथ्यते" ( प्रामिघानप्रदीपिका २६६ )।

माम तुमा है यह वान नहीं है। विका प्रदेश-क्रियो के मार्मों के नाह महारों के मो जन-माधारण को वा भागा भी, पान्तु संस्कृत के अनत्य-भान महावाणों की ही ओर से इस मामा के तरफ अपनी स्थानीक पूजा ४ को व्यवन करने के दिवा इसका यह नाम दिया जाना और अधिक प्रमिन्त हो जाने के कात पीछे से योद विज्ञानों का भी माराधी थी जरह इस शहद का मारोग करना आधारण जनका माहार्य का जात पहरी। जल यहन भाषा-समुद्ध में पादि आया के माध्य वैद्यिक संस्कृत का अधिक साहस्य देवा जना है.

रसी कारण से डिगांय स्नर की प्राहृत भागाओं में पार्टि आगा सवर्षप्रधा प्रायोन मान्द्रम पड़नी है!

पार्टि आगा के उरतित-स्वान के कार में दिवानों का मन-मेर हैं। बोल लोग इसी माना को मनने

करते हैं और उनके मन से इस आगा का उरानि-स्वान मानय देश है। एन एं

करते हैं और उनके मन से इस आगा का उरानि-स्वान मानय देश है। एन एं

भागा का मानाओ बाहन के साथ कोई साहरण नहीं है। डो. कोनों ():

Konow) और तर विवस्ते में इस भागा का पेशायी भागा के साथ साइरए देगकर केमानो भागा विन हैं

में प्रवित्त थी उसी देश को इसका उरतित-स्वान यनाया है, यागि पेशामी माना के उर्वाचि-स्वान विराह्म

में दर होनों दिवानों का मनेवच नहीं है। डो. कोनों के मन में पैशामी भागा का उरपित-स्वान विराह्म

मान दिला प्रदेश है और सह विपर्यन का मन यह है कि 'समझ उरपित-स्वान भागतपर्य का उत्तर कीमान है,

माना है, वहीं उरपत्र होने के बाद संग्रद है कि बोक्डम-स्देश-पर्यन इसका दिस्तार हुमा हो और वहीं एमें

सालों भागा को उरपत्रि हो है हो।' परन्तु पार्टि आगा क्योंक के मुक्तन-पर्देश-चितन गिरातर के मितने के अनुत्र होने के कारण यह मान में नहीं, हन्तु 'सारतवर्य के पश्चिम मान में उत्पक्ष हुई है भीर सं से सिहल देश में से आगा का प्राहृत्य साथ मान से उरदा हुई है भीर सं

संस्कृत पाली गिरनारशिला प्रौतिशिला। गहः राजिनो, रूजो राष्ट्रो स्नीति इनस इतं इतं इते

इस विषय में की, सुनीनितुत्रार चटकों का बहना है कि "+ युद्धदेव के समस्त उपदेश मागभी माँ से बाद के समय में मध्यदेश (Doab) को श्रीरसेनी प्राकृत में मनुदादिन हुए थे और ये ही लिलने! मान से सो यर से पालि-मागा के नाम से मिलद हुए हैं।" किन्तु सच नो यह है कि बालि माया है भारत में भोर मागभी को अपेक्षा पैशायी के साथ हो अभिक सहदृश्य है जो निक्तीक उदाहरणों से स्प्र भारत मां मान है।

| संस्कृत      | पाल्डि      | पैराची         | शीरसेनी | सागंभी                    |
|--------------|-------------|----------------|---------|---------------------------|
| क का § (सोड) | कः (क्रोकः) | कः (क्षेत्रकः) | • (शोष) | <ul><li>(क्रीम)</li></ul> |
| 🕶 ग (नग)     | ग (नग)      | य (नग)         | • (খন)  | • (धम)                    |

<sup>× &</sup>quot;सोशायनं उतर्द व शास्त्रं म्लेच्डमायितम् ।

न भानन्य दिशेनेतदची नदिन तद् द्वित्रम्" ( महद्दुराख, पूर्वलयह ६८, १७ )।

<sup>-</sup> The Origine and Development of the Bengalee Language, Vol., page 57.

<sup>्</sup> इत उदाहरणों में प्रयम यह भारत दिया गया है जियका उठ उठ मागा के मीचे दिये गये अपन्त में वरित्र होता है भीर भारत के बाद जाकेट में उठी अपकर बाका ग्राप्ट स्वयन्त के क्षिए दिया गया है ।

<sup>•</sup> स्वर वद्यों के मध्यवर्गी झमंयुक्त वर्षी।

```
शीरमेनी
                                                                             , (ऋं)
                                                          ॰ (मंद्र)
                                       वैज्ञानी
                                                                              ॰ (सम्रद)
                    पालि
                                     च (मची)
                                                          ॰ (गमर)
                                                                             ड ( ३३ )
   मंगन
                  च ( मर्ना )
                                      ज (र<sup>हत</sup>)
                                                          इ (कद)
                                                                              रः (क्त)
क्रम (शर्मः)
                   ज (रहर)
                                       ন (ফন)
                                                           र (इ.र)
                                                                              श (वम)
क् ज (रजन)
                    न (मन)
                                       र (वर)
                                                           स (वम)
                                                                               श (संग)
 क्त (इत)
                    र (कर)
                                        म (नम)
                                                           स (मेग)
                                                                               श (गानग)
       (कर)
                     म (प्<sup>स</sup>)
                                        म (हेन)
                                                            स (गास)
                                                                               ण (यञ्जया)
    श (यग)
                     म (चेम)
                                        स (गारम)
                                                            च (यम्मः )
                                                                                点(好)
     ष (मेर)
                      म (गार्ग)
                                         न (यचन)
                                                            ह (पह)
                                                                                ल (भ्रल)
     म (मार्म)
                      न (यनन)
                                         इ (पह)
                                                            हच (भग्भ)
                                                                                 ष (लुलंग)
      न (यचन)
        पारि मापा की उत्पत्ति का समय रिक्न के पूर्व पण्ठ शताब्दी कहा जाता है, किलु वह काल
                       शुद्धदेव की सम-मार्ग्यक कृष्य मागर्था आया का हो सकता है। पालि कृष्य
      ह (पह)
                        उण्या नहीं, परन्तु योज धर्म-साहित्य की मापा है। संमयतः यह भाषा त्रिकृत के
       र्भ (झर्ग)
     ग∙ म् (गृहः)
   पूर्व चतुर्थं या पञ्चम शताब्दी में पश्चिम मारत में उत्पन्न हुई थी।
           भारत शहर में माधारणतः पालिनमित्र शहर भागाय ही समूर्ती जाती है। इससे, और पालि भागा
          इस पालि-भाग से आपुनिक सिहली भाग की उत्पत्ति हुई है।
    भारत राज न नायार्थन पालनान नाज नावा का जनता सामा है। इसन आर पाल सामा है। इस
है। इसके स्वतन्त्र कीय होने से, प्रम्तुन कीय में पालि माया के शहरों को स्वास नहीं दिया गया है। इस
     िए पालि भाषा को विदेश आलोचना करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है।
              गुजाट्य ने 🗢 वृहत्क्या वैद्याची भाषा में लिखी थी, जो लुप्त हो गई है। इस समय पैद्याची भाषा
                            उदाहरण प्रायतप्रकारा, आचार्य हैमचन्द्र का प्रायतस्थाकरण, पङ्मापाचन्द्रिका, प्राय
                            सर्यस्य ब्रीर संविज्नसार आदि प्राप्टन-च्याकरणों में, आचार्य हेमचन्द्र के हुमारण
          शिल तथा ९ काच्यानुशासन में, मोहराजपराजय नामक नाटक में और दोएक पड्मापास्तोयों में मिलते
                त्राचा र वाह्यसम्बद्धाः स्व नाम्यस्य व्यक्तियः हैसने में नहीं श्रातः है, पस्तु इसके पर
          ÷ स्टूट, × प्रेश्विम्त्र वादि संस्कृत के आलंकारिकों ने इसका उन्हेष क्या है। बाग्मट ने इस भाग

    हतर वर्णों के मध्यवर्ती ध्रमंयुक्त वर्ण । १ वृंजित में प्रथमा के एकवचन का प्रत्यव ।

                अवार्ष उत्वतिन की कुरत्य माना में, ह्याटी के बाज्यादर्श में, वाण के हर्षज्वित में, धनप्रतय के द
             भूतमापित' के नाम में अभिहित की है।
                   में, मुबन्धु की वामवदना में ब्रीर अन्यान्य प्राष्ट्रत-मेस्सूत प्रत्यों में इसका उल्लेख पाया जाता है।
                   कृत वृहत्कथामण्डारी और गोमटेवमरू-प्रचीत कथासरित्वामर इसी वृहत्कथा का संस्कृत अनुवार
                    वहरूतमा के ही मिल्र भिन्न खेनी के आधार पर बाया, श्रीहर्ष, भवभूति आदि मंस्कृत के महार्का
                    कारम्परी, रहायती, मालतीमाध्य-प्रभृति खनेक मंस्कृत मन्धी की रचना की गडे हैं।
                   ह कट २२६: २३३। ÷ काज्यासद्भार २, १२। × धर्मच्छून प्राकृत चैव पैशाची मागर्पा तथा" (
```

[ 43 ]

मागधी

 न नाएभर तथा । वैद्याधिय ने बल की सूत और विद्याय-प्रभृति पात्रों के लिए और \$ पाना मन्द्रिहाकार ने राशस, विशास और नीच पात्रों के लिए इसका विकार

कड़ान्य में दुक्तकर विराज देशों की भाग को ही पैशायी कहते हैं और पिशाय-देशों के मिन ··ः (राज्यातः) के रिज्यामध्ये के ब्रह्मोकों को उद्युक्त करते हैं :--

> भ : वाप्रस्टोहरूच बाढी हम्हानेपानक न्यानाः । श्चेर सुभो ज्यान्यारी १**४ मो** जनास्तया । प्रो विशानदेशाः स्पुर<sup>3</sup>

क्षा का है पाने अपने अस्तरार्थका में माहत्रपट्टिका के

"बाइ-बेंदेशीयगाग्रहणं ज पाम्याच ग्रीड-माग्यम <u>।</u> अत्यर्थ दाविशास्य य शोरनेते श वैदयम ॥ शाला हालिये नेत एकाइम विभागमाः।"

इस क्लन को उद्देशको स्थारह प्रकार की पैशायी का उच्लेख किया है; परम्यु बाद में इस है का स्टाइन करने विद्यारने यथ है। इन तीन प्रकार की पैशाची का प्रहण नित्या है। यथा—"कैनर्य शीमे ਲ ਰਾਵਕਾਰ ਹਿੱਤ ਜਾਂਕਿ ਤਾਂ ਹੈਤੜਦਣ:"।

ल॰ म°रत तर्प मार्च जरेय ने जिल प्राचीन वसती का उन्हेण किया है उत्तरी पाण्डय, काम्यी के र्व रच ॥ द प्रदेश सर मृत्रों में अरिन्त्यनों प्राण्यों में भवन्यित है। इतते दूरवर्ती प्रदेश परदेशीय में के उपान करात केंगे हो सकते हैं। वैदि पैशाबी माता दिन्दी मदेश को माता न ही कर मित्र मित्र मि में रहते के राहित्या जाति दिहीत को भारत हो तो इसका संगय इस तरह हो। भी सकता है कि पूर्ण में दिश्य कर देश-विदेश में रहने बलते विभाग माय मनुष्य-मानि याद में निम्न निम्न देशों में चीलते हैं बरा काल जाना को है। हो है हो । मार्क गरंग निर्दिष्ट नाल प्रकार की पैशायी परम्पर नीनिहित प्रदेशों की मी है इस्पी लुब हा संस्थ है कि यह पहन्दे केवल देश में उत्पान हुई हो भीर बाद में उत्पीति नामीपाण हुनी भीर पर अप अप कीत गई हो। मार्चान्डेय ने शीरकीत पैशामां भीर पाञ्चाल मैगायी की प्रकृति को केवम पेगा करा है इसका संख्यन भी वरों हो राजना है। यह शियरवेन के मन में दिलान-माना-मानी होगी का अर्थ बाल रुवान प्रकार गरिवान परवाल भगारा भारतानिर्यान का प्राप्त प्रदेश हैं, भीर बाद में वर्दर में ही सीनी बसका पान्त हैती में दिवनात हथा है। विस्तु की होनेति का इस दिख्य में और ही मन है। उनका का का है हि प्रकर्ण जानि के रोगा बार्य जानि की माना का जिला विष्त्र करा में एक्यारण करने ये हैं देल्पने अपने हैं, धर्मान इसेंट मन से पैजापो सपा व और किसी देश निर्देश की सामा है और बंदे कारून में जिस्स माना हो है। बर्ने हर लिएमीन का मन हो मामाणिक मन्तिन होता है जो मार्डगाँव इन है सुन्द्र धनेबात् में मिलता उन्हरा है।

. rat aloute tarner removed again ( antening a v) i in along of firms (अरु.) (अरुदार्यमा कार्य १)। १ प्रमानिकासमेनम् वैकानीवृत्तव सदेन्॥ १४॥॥ (स्राप्त

em en er ara eur bait o

र इत्याप महुर झीर करवाहुमार्ग के काल्याल के ब्रह्म का आप वायुक्त, प्रवास्त्र प्रहेश कह जाते हैं। करणा अच्यान व व्याप्ति वार्त्यक्रात्र वाण्ये व्याग्त का नाम व द्वीचा, व्यविष्ट आपन् के न्यास । प्रपट्टम की वी नयं स्थान के प्रान्त स्थान में विक्रामन वेण बर नाम कुरत्या, वर्णनाम, बालाम की र देशांदर बाले हैं का मान मानवाम मानावाब के देवन करी कारिय काल विशेष का नाम हैर की र बीवाल अवस्थान के मी

बरुरिय ने बीरमेनी बाहन को हो पैछाची मान का मूट कहा है के । सार्क ब्रिय ने पैछाची साम को बीक्य, श्रीरमें हुआँ पाञ्चान इन नीन भेडों में विनक वर संस्थत और शीरमेनी उस्य को चैक्य-वैशाची का और कैक्य-वैशानों को श्रीरमेन-वैशानी का मन महारि**।** यतलाया है। पाञ्चाल-पैशाची के मुख का उन्होंने क्टिंग ही नहीं किया है, फिल् उन्होंने इसके लो ली (केंद्रिः) और मेंदर्ज (मोन्दरम्)ये दो उदाहरण दिये हैं इसमें मानूम होता है कि इस पाञ्चाल-पैद्यानी का केंद्रय-वैद्यानी से स्वार और स्वता के व्यतस्य के अतिरिक्त आय कोई मेद्र नहीं है, सुनत्ते श्रीरमेन-पैशाबी को तरह पाञ्चार-पैशाबी की प्रकृति भी उनके मन से कैक्य-पैशाबी ही हो नकतो है। यहाँ पर यह यहना आवश्यक है कि मार्कपड़ेय ने शीरमेन-पैगामी के जो शतक्षण स्थि है उन पर से जीत्मेन बैजानों का जीत्मेनों भारत के माध कोई भी संदन्य प्रतीत नहीं होता. पर्योक्ति पैक्य-पैजानी के साथ शीरसेन पैशाबी के तो भेद उन्होंने पनकाये है वे मागया भाग के ही अनुरूप है. न कि शीरसेनी

के। इसमें इसको शीरमेन-पैतानी न कह कर मागध-पैतानी पहना ही मंगत जान पड़ता है। शहत वैवाकरणों के मत से पैगाया भाषा का मुख शीरमेंना अध्या संस्कृत भाषा है, किन्तु हम पहले यह असीमानि दिया चुके हैं कि कोई भी आदेशिक करण भाग, मंगरूत अथवा अन्य आदेशिक मार्या से उन्यन्त नहीं है, पान्त वह उसी करन बचचा प्राप्त भाषा से उत्पन्त हुई है जो वैदिक युग में उस प्रदेश में प्रचलित थीं। इस रिष्य पैनाची भाषा का भी मूल संस्कृत या श्रीरमती नहीं, किन्तु यह प्राकृत भाषा हो है जो वैहिक युग में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम प्रान्त को या अरुगातिस्थात के पूर्व-प्रान्त-पत्ती प्रदेश को कच्य भाषा थी।

प्रयम युग को पैशाओं भाषा का कोई निर्देशन साहित्य में नहीं मिलना है । सुमाद्य की बहुन्क्या संसवतः रसी प्रथम युग की पैशाची साम में नवी गई थी; विन्तु वह आजकर उपलब्ध नहीं है। इस समय इस ध्याकरण, नाटक और फाव्य में पैशाची भाषा के जो निर्द्शन पाने हैं यह मध्यमून की पैशायां नापा का है। मध्यमून की यह पैशायां नापा निन्न की द्वितीय शताब्दी से पांचवीं शताब्दी पर्यन्त प्रचलित थी।

पैशानी मारा का श्रीरमेती मारा के साथ दिस दिस श्री में भेर है यह सामान्य कर में नीचे दिया जाना है। रहके सिया अन्य सभी अंशों में यह शाँगसेनो के हां समान है। इससे इसके बाकी के लक्षण श्रीग्सेनी के बकाण से जाने जा सकते हैं।

## वर्ष-मेर्।

१। ८, न्य और रप के स्थान में न्य होता है, यथा—प्रमा=पन्ना; धान≃ञ्जान; पन्यका≔कञ्जका; अनिमन्य=अनिमञ्जू; पुण्य=पुञ्ज ।

२। य और न के स्थान में न होना है; ईसे-गुण=गुन; क्राक =क्राक ।

न और द की जगह न होना है; जैसे-सगयनो=सगयनो; शन=सन; सहन=मनन; देव = नेव।

सकार द्व में बर्दरता है यथा--सील=सीदः कुरु±कुछ ।

इ की लगह दु और दु होता है: जैसे-कुटुम्बक =बुटुम्बक, बुनुम्बक।

महाराष्ट्री के लक्षण में असंयुक्त-व्यव्यत-परिवर्षन के रूसे रूदे, रूप और रूई बंक बाले जो नियम वनलाये गये हैं वे श्रीरसेनी मापा में लागू होते हैं, हिस्तू पैशावी में नहीं; यदा-लोक-झेक-शाया=साखाः सट-सटः सट-सटः गण्ड = गण्ड : प्रतिसास=पतिसासः पतक=पतयः शाय=स्पयः रेक=रेक्, शवल=मय=; यक्त् =यस; करपीय=करपीय; बंगार=ईगार; बाह=बाह ।

"प्रकृतिः गीरमिनी" (प्राकृतप्रकास १०, २)।

६ "तस्य माः", "रस्य मी मवेत्", "वदर्शसंगीतिशद या", "इतादिपु बहादया", "दस्य च्छा", "स्यादिवृत्तेः इन्द कार्त, 'स्त्यके: य उर्को स्वात्", "इनः हेती (है ) द्" ( प्राहृदहरीन्न, पूछ १५६ ) ।

- शादश आदि शम्दों का ट परिणत होना है वि में; यथा—याद्वरा च्यातिस, सदृश=सिमा।
   नाम-विमित्तः।
- १। अकारान्त शस्त्र को पञ्चमां का एकवचन चानो और चातु होता है, जैसे—जिनातो, जिनातु। आल्यात।
- १। श्रीरसेनी के दि और दे प्रत्ययों को जगह नि और वे होता है, यथा-गज्डित, गन्छने, रमित, ग
- २। भविष्य-काल में स्ति के वहले एवं हाता है, जैसे—सविष्यति=हुवेष्य।
- ३। भाष और कमें में इंच तथा इब के स्थान में इप्न होता है, यथा—पट्टाने=पटिप्यते, हरिय्यते। एटन्त ।
- रा प्रत्यय के स्थान में कही तुर और कहीं त्यून और द्व होते हैं, यथा पिठत्वा=पिठत्व, गर गरन्, नरदश=नर्थ्व, नद्वन, तप्ट्वा=नर्थ्व, नदुव्व।

## (३) चृतिकार्पेशाची।

चूलिकापेशाची भागा के हश्चन आचार्य हेमक्टर में अपने आहुत-ब्याकरण में और पंडित करनीण अपने अहुत-ब्याकरण में और पंडित करनीण अपने का स्वान्त के कुमारणाव्यक्ति में स्वान्त के कुमारणाव्यक्ति मार्यम्बर्ग-नामण नारक में और बंधक छोटे २ पद्माणात्यों में भी इसके छुछ नमूने देवने में माते हैं आदारकरान, माहुत्वकाच, संक्षित्रभार और धाइन्तर्यम्य वर्षिर आहुत-स्वारणों में भीर सं के अवहार कर्मों में मुहित्यक्षियां की स्वान्त छोटे ने पहार कर्मों में मुहित्यक्षियां की स्वान्त छोटे ने हमें हैं, स्वाय मार्य के स्वान्त कर्मों में मुहित्यक्षियां की स्वान्त छे उन्हें कर में में हैं स्वार्य के स्वान्त मार्य के स्वान मार्य के स्वान्त मार्य के स्वान्त मार्य के स्वान्त मार्य के स्वन्त मार्य के स्वन्त मार्य के स्वान्त मार्य के स्वान्त मार्य के स्वन्त मार्य के स्वान्त मार्य के स्वान्त मार्य के स्वान्त मार्य के स्वन्त मार्य क

भी भागे अभिज्ञानिकानार्वाजनाम् स्वत्यन्ति वायन्त्रन्य ("मार्याः वह स्वत्याविका") ( काद ६, शिक्ष वायन् वा "अन्यत्याहणान्यवीक्षीत्रीत्रीत्राजनाद्वाज्ञां वह व्याख्या करते हुए वृद्धिवारिधार्यी अन्य इन्तर्यक्षात्रे वह व्याख्या करते हुए वृद्धिवारिधार्यी अन्य इन्तर्यक्षात्रे विकासिक्षात्रे को पैद्याची अन्य है इन्तर्यक्षात्रे विकासिक्षात्रे विकासिक्षात्रे वह है एक मानते है | इन्तर्यक्षात्रे विकासिक्षात्रे काद्या का है एक मानते है | इन्तर्यक्षात्रे विकासिक्षात्रे काद्या का विकासिक्षात्रे काद्या काद्या

#### रक्षा

- श वर्ग के नृतंत्र और अनुर्ध अप्ताने के क्यान में क्रमण प्रथम और द्विनंत्र होता है०; यथा—नग नगर, त्याप्त चवकत, शहा—दाया, निक्रीर=निक्डर, तंद्राग कन्द्राक, दका=दक्ता, प्रश्त-म प्रश्न-मुद्दर, वान्त्र-चान्द्रक, मायर्गा = प्रवचनो ।
- २। र के स्थान में यैक लिक म दोना है, यथा- स्ट्रान्ट्र, स्ट्रा
  - बाल वैवच्छाची के मन से दह निम्म रच्द के बादि के बाजरों में जागू नहीं होता है (है o प्राo Y, १२"

## ( ४ ) अर्धमागधी।

भगवान महाबोर अपना धर्मीपदेश अर्धमानधी भाषा में देते थे 🛊 । इसी अपदेश के अनुसार उनके समयामयिक गणवर श्रीमुवर्मस्वामी ने अर्थमागर्थी मापा में ही आचारादु-प्रभृति प्राचीन हैन एवी की सब-प्राची की रचना की की \$ । ये प्रत्य उस समय लिये नहीं गये थे, परन्तु ज़िल्य-भागा प्राथेमासभी । परस्था में कण्ड-पाड हारा मंग्धित होते थे। दिगम्बर जैनी के मता में है सक्रमन प्रभ्य चित्रपत हो गये हैं, पगन्तु ध्वेतास्वर जैन दिगस्वरों के इस मन्त्रध्य से सहमत नहीं हैं। ध्वेतास्वरों के मन के अनुनार ये सूत्र-प्रत्य महार्थार-निर्धाण के बाद ६८० अर्थात् जिस्ताव्य ४५४ में यलमा (वर्तमान वर्टा, पाटियायाड ) में श्रीदेवर्डिगांजि क्षमाश्रमण ने वर्तमान आकार में लिपियद किये । उस समय लिखे लाने पर भी इन प्रन्थों की भाषा प्राचीन है। इसका एक फारण यह है कि जैसे ब्रावणों ने फण्ड-पाट-हारा यह शताब्दी-गर्यन्त येदों की रक्षा की की विते ही जैन मुनिओं ने भी अपनी शिव्य-परमाग से मुख-पाइ-हारा करीब एक हजार वर्ष तक अपने इन पवित्र प्रत्यों को याद गया था । दूसरा यह है कि जीन धर्म में मुत्र-पाटों के शुद्ध उच्चारण के लिए गुप जोर दिया गया है, यहाँ तक कि मात्रा या असर के भी अशुद्ध या विष्णेत उच्चारण करने में दोष माता गया है। तिस पर भी सत्र-प्रत्यों को भाषा का सक्स तिरीक्षण करने से इस बात का स्वकार करना हो पटेगा कि भगवान महाबोर के सबय को अर्वमागुत्री भाग के इन अर्व्यो में, अज्ञानमाय से ही वयों न हो, भाषा-विषयक परिवर्तन अवस्य हुआ है। यह परिवर्तन होना असंभव भी नहीं है. क्योंकि ये सूत्र-प्रत्य येहीं की तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ प्रधान हैं। इतना ही नहीं, बहित ये प्राय जन-साधारण के योधे के लिए ही उस समय की फल्य भाषा में उसे गये थे है और फल्य भाषा में समय राजाने के साथ साथ अवद्य होने याले परिवर्तन का प्रमाव, कण्ट-पाट के रूप में स्थित इस सुत्रों को भागा पर पटना, अल्लन: उस उस समय के लोगों को समफाने के उद्देश के भी, आधर्षकर नहीं है। इसके सिवा, भाषा-परिवर्तन का यह भी एक मध्य फारण माना जा सकता है कि भगवान महाबीर के निर्वाण से करीय हो सी वर्ष के याद ( लिस्त-पूर्व ३१० ) चन्द्रगुष्त के राजत्य-काल में मणय देश में वारह वर्षी का सुदीर्घ अकाल पड़ते पर साधु लोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-तोर-वर्ती प्रदेश ( दक्षिण देश ) में जाना 'पड़ा था ÷। उस समय वे सूत्र-प्रत्यों का परियोजन न कर सकते के बारण उन्हें भन से गये थे। इससे 'अकाल के बाद पार्टलपुत्र में संघ ने पकत्रिन होकर जिस जिस साधु को जिस जिस अहु-प्रत्य का जो जो अंश जिस जिस आकार में याद रह गया था, उस उस से उस उस बद-प्रत्य के उस उस अंग को उस उस हुए में

७ "भगवं च यां खदमागहीय भावाए धन्ममाहक्त्रह" ( ममनायाद्म स्व, पव ६० ) ।
"तए यां ममने भगवं महावीर कृषिधमस्य रेषणी भिनितारपुचस्य...... धदमागहाए मामाए भावह ।....... मा
वि यां खदमागहा भावा तेसि सञ्जीत आरिममणारियाणं धन्यणो समामाए परिणामेणं परिग्रामेणे
( श्रीस्याविक एव ) ।

 <sup>&</sup>quot;श्रत्थं भागद श्रारहा, मुनं गंथति गणहरा निष्ठण्" ( श्रावश्यक्रिविकि )।

<sup>§ &</sup>quot;मुन्या दिहिवायं कान्नियडक्कान्नियंगिवद्वं ते ।

यीवानवायणस्यं पाययमुद्दयं विषावर्गेद्दं ॥"

<sup>(</sup> भाचार्रादनकर में श्रीवर्धमानवृदि ने उद्पृत की हुई प्राचीन गाया )।

<sup>&</sup>quot;बान्नस्रोमन्दन्यांचा तृया चारिवकाडिक्याम्। श्रनपदार्थं तत्त्वज्ञैः सिदान्तः पाकृतः सृतः॥"

<sup>(</sup> इरिमद्रमूरि की दरावैकालिक टीका में धीर हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में उद्धृत प्राचीन अतीक )

<sup>÷</sup> देखी Annual Report of Asiath Society Bengal, 159, में ही, होनीन का लेख।

वप्रस प्राप्ति कारी कार परियात होता है ति में, यथा—पाइश च्यातिस; सङ्गा=सितस ।

#### नाम-विभक्ति ।

1 । अकारण राष्ट्र की प्रमुखी का प्रकारण सामे और बाह होता है, जैसे---जितायो, सिवातु ।

१। होन्दर के दि भीर ने क्षण्यां का जनह ति और ने होना है, यथा—सन्छति, सन्छते, समित, स्मी। २। बीतन के समेरिक के बाद त्या होता है, जैसे—सिक्यित-क्षयेय ।

📭 अप अंत्र असे में हंस नवा इन के स्थान में इन्य होता है, यथा-पट्यते=पटिय्यते, इसिय्यते।

#### दस्त ।

ा अल्या के रूपान में कड़ी तुन और कही रण्य और आहे हैं, है से में प्रतिस्था न्यानिपूर, मण्यान लापुर करका पार्च कहात, बाहुबत, बाहुब्र कल्युन, सहुब्र में

## (३) वृतिकाषेशायी।

क्रिक्रपोर में अपा के लक्षण भागार्थ देववन्त्र से आने आहत क्षातरण में भीर पेडिन लक्ष्मी है भागर क्षात्रावर्षन्त्र में दिश है। आवार्य देववन्त्र के क्षाांगारव्यति के क्षापान्त्रावन में देव आवार्य के निकृत पार्ट जाते हैं। इनके अनिरित्त हुम्मी

क्षरपर्वत कालक कारण में और केरणह छोटे २ पणधारावनीत्री में भी धारे पुरव कमूने देशने में साने हैं। प्रत्याप्तक प्रमुख्यामाल, क्षीत्रम्यार और मालकार्यय पूरीर महित क्याप्तकों में भीर कीरा

के ल रहार क्रांती में मृद्धियारियाची का कोई उत्तरित्व नहीं है। भाग स अवर्ष 'कारक' है क्याद ने भीर ने, स्ट्रांसी माने मुहित्वारीयायों के जो हमाण हिने हैं है से सर्वाद करायाच्या की स्ट्रांसी सामाने कार्यों की स्ट्रांसी सामाने के स्ट्रांसी

कर १ वर्षात असर १२ और सरहे रहत प्रश्नी वेदालाओं में गैसालो सामा के वर्षों में हा अस्थान विशे हैं। इनसे यह वर्षा माना है कि उनसे पेशवरण मां ब्रोल के सम्बद्ध के मिलने के सम्बद्ध होता के स्वाम के स्वाम मही। आसामें है है की

#### י איניב

र देवतान में देवतावर सहाम है बदा जानू तर हर।

• कर देशक के में में में में कर कर कर कर कर कर कर के कर के कर की मार मी ह मारे (है। मान ४, १११)

## (४) द्यर्थमागधी।

भगवान मारवीर धारता धर्मीपरेश प्रधेमागधी भाग में देने ये ६ । इसी उपहेश के अनुसार उनके समलाविक राजधर श्रीस्थर्वस्थामी ने अर्थमागर्था माया में हो शायोगह-प्रभृति क्राचीन हैत गर्ने ही मय-राज्यों को स्वता की भी है। ये ब्राय उस समय सिमें नहीं गये थे, पान्ते जिल्हे um unimari परभार से बाउट-बाट हास संरक्षित होते थे। दिसम्बर हैती के मता से वे समस्त ब्रम्य विकास हो गर्व है, परस्तु ध्वेतास्थर क्षेत्र दिसम्बर्ध के इस मन्त्रस्य से सहस्रत नहीं है। ध्वेतास्वर्धे के मन के अनुसार ये सूत्र-प्राय महावीर-निर्दाण के बाद १८० अर्थात स्मिनाव्य ४५४ में यतमा ( वर्तमान वहर, काहियायाह ) में भ्रोदेविद्यार्थिय समाधमण ने यर्तमान आकार में लिविक्ट किये । उस समय हिन्दे काने पर भी दर प्रत्यों की मापा प्रत्येत हैं। इसका कर कारण यह है कि जैसे शासनों ने करफ चार हाता यह जाताव्ही वर्षन्त येहीं की रक्षा की की बैसे ही जैन मुनिजों ने भी अपनी जिप्य वरणान से मुख्याद-हारा वर्ताद एक हजार वर्ष तर व्यवे इन पवित्र प्रत्यों को याद गया था । हुनरा यह है कि जैन धर्म में संबन्धारों के शह उच्चारण के लिए एवं और दिया गया है, यहाँ तक कि मात्रा या असर के भी असूझ या विषयंत उच्चारण करने में शेष माना गया है। तिम कर भी सुब-प्रस्त्रों की भाग का कुरूम निर्मक्षण करने में इस यात का म्याकार करता हो पटेगा कि भगवात महावंद के समय को अर्थमानूची भारत के इस अर्थी में, भगातमाय में ही पयों न हो, भाषा-विषयम परिवर्तन अपहार हुआ है। यह परिवर्तन होना असंभय भी नहीं है. पर्योकि ये खुन-प्रेगर येहीं को तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु भई प्रधान है। इतना हो नहीं, यिक ये क्रम्य जन-माधारण के येथि के लियाही उम समय की क्षण्य भाषा में की गये थे § और कथ्य भाषा में समय राजरने के साथ साथ अवस्य होने वाले परिवर्तन का प्रमाव, करूर-वाट के रूप में स्थित इस सुत्रों ंकी भाषा पर पहना, भन्तनः उस उस समय के लोगों को समकाने के उद्देश से भी, आधर्यकर नहीं है। ंदुसके सिवा, आरा-परिवर्षन का यह भी एक सुख्य कारण माता जा सकता है कि भगवान महाबीर के निर्वाण ्मे करोब हो मी वर्ष के बाद ( किन्त-पूर्व ३१० ) चन्द्रगुप्त के राजल्ब-फाट में मगथ देश में बारह क्यों का सुद्दीर्थ अकाल पड़ने पर साधु लोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-नीर-यनी बदेश (दक्षिण देश) में जाना त्पड़ा था ÷। उस समय ये सूथ-प्रकों का पीछोलन न कर सकते के कारण उन्हें भूठ से गये थे। इसमे <sup>।</sup> अकाल के बाद पारतिपुत्र में संघ ने एकत्रित होकर जिस जिस साधु को जिस जिस अह-प्रत्य का जो जो अंहा िस जिस आकार में याद रह गया था, उस उस में उस उस अद्व-प्रत्य के उस उस अंग्र को उस उस मय में

 <sup>&</sup>quot;नगरं च यं भ्रष्टमागरीए मानाए चन्ममारम्बर" (सम्बायाद्र म्ब, प्व १०)।
 "तर् यं नमोद्र भगवं महावीर चृत्विभ्रस्त श्ययो मिमिसायुक्तमः.....भ्रष्टमागराय मानाए भावर ।.... सा वि म यं श्रष्टमागरा भागा देवि सन्त्रीति भ्रास्तिमयास्थियां भ्रण्यो समाप्ताय परियामेयं परियामयं (भ्रास्तिक मृत्र)।

<sup>🗢 &</sup>quot;ब्रत्यं मामद ब्ररिहा, सुनं गंधीत गण्डहरा निउछां" ( ब्रावस्पक्रिपूर्तिः )।

<sup>&</sup>quot;तुन्य दिहिवायं कालियउक्कान्नियंगविद्व'तं ।

मीबाहबाबवात्यं पायवनुद्वं जिव्हवर्गेहें ॥"

<sup>(</sup> भाचार्यदेनकर में शीवर्वमानद्दि ने उद्घुत की हुई प्राचीन गाया )।

<sup>&</sup>quot;बान्नकोमन्दम्खीयां नृषां चारिक्वादिल्लाम्।

श्चनुप्रहार्थ' तत्त्वहैं: सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥"

<sup>(</sup> इतिमद्रम्पि को दमवैकाप्तिक दीका में भीर हेमक्टर के काव्यानुसामन में उत्पृत प्राचीन अलोक )

<sup>÷</sup> देखों Annual Report of Asiatic Society, Bengal, 1893 में हो, होसीत का लेख।

प्राप्त कर ग्यारह अहु प्रत्यों का संकलन किया है। इस घटना से जैसे बहु-प्रत्यों की भाषा के परिवर्तन ह कारण समक्र में आ सकता है, वैसे इन बन्धों की कर्षकागुर्धी माणा में, प्रमय के पार्श्वार्मी प्रदेशों ह माराओं को तृतना में, दूरवर्ती महाराष्ट्र प्रदेश की मापा का जी अधिक साम्य देखा जाता है उने कारण का भी पता घटता है। जब पैतिहासिक बमार्कों से यह बात सिद्ध है कि दक्षिण प्रदेश में प्रत चान में जैन पर्म का अच्छी तरह प्रचार और प्रमाव हुआ था तय यह अनुमान करना अयुक्त नहीं कि उक दोर्च राजिक मकान के समय साधु लोग समुद्र-तीर-यतों इस दक्षिण देश में ही गये थे और ह उन्दोंते उपरेग हार। जैन धर्म का प्रनार किया था । यह कहने को कोई आवश्यकता नहीं है कि उ माजुओं ना दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचित थो उसका अच्छो तरह प्रान हो गया था, की वर्गो िन उपरेश-द्वारा धर्म-प्रचार का कार्य ये कर ही नहीं सकते थे। इससे यह असंभय नहीं है उन कार्युओं की इस नव-परिनित साथा का प्रभाव, उनके बाल्ड-स्थित सुवों की भाषा पर भी पड़ा प 14 प्रमार को लेकर उनमेंने कर्रवक साधु-लोग पाटलियुत्र के उक्त संमेशन में उपस्थित हुए थे, जिन शहरें के पुत्र संकलन में उस प्रभाव ने स्युनाधिक अंश में स्थान पाया था।

उक्त पटना ही करिय आठ सी वर्षों के याद बल्टमी (सीराष्ट्र) और मशुरा में जैन प्रत्यों ि। यह बस्ने के लिए मुनि-संमेरन किये क्ये थे, क्योंकि इन सूत्र अन्यों का भीर उस समय तक म को क्षेत्र प्रत्य रचे गर्थ थे उनका भी समया विस्तरण हो चला था और यदि यहा दशा कुछ मी रामय तक सन्दू रहती तो समग्र जैन शान्त्रों के लोव हो जाने का दर या जो बास्तव में सत्य था। संग इम समय तक जैन सामुनी का आरम्प्यं के अनेक प्रदेशों में विस्तार हो सुका था और इन सम हरेगों से अन्याधिक संख्या में आकर नाजु होगों ने इन संमितनों में योग-दान किया था। मित्र बहेगों से भागन दन मुनिश्रों से जो ब्रन्थ मध्या ब्रन्थ के श्रीय किम रूप में प्राप्त हुआ। उसी रूप में िपिनद किया गया। उन्त मुनियों के निम्न निम्न प्रदेशों में विर-माल तक विचाने के भाग हरेगों की नित्र मिल माराजों का, उच्चारणों का और विभिन्न प्राहत मापाओं के व्यावरणों का इन कुछ अलक्षित प्रमाय उनके कच्छ-न्धित धर्म प्रत्यों की मारा पर भी यहना अनियार्थ था। यही काण हि भंग मार्गो में, पक हा भट्ट-प्रत्य के भिन्न जिन्त संशों में और वहीं वहीं भी एक ही भंग-प्रत्य के ही बाक्य में परमार माला भेद मजर माता है। श्रीमात्राः जिल्ला निस्त मदेशों की मालाओं के प्रमाय युन्द ६मं' मापा भेद को एकप में लेकर जिस्स जिस्त को स्टलम शतान्दी के मन्यकार श्रीजिनन्।सगणि में म निर्धाणकृति में अर्थनालको भाषा का "सरहारनरेनीभागानिय वा सहमागर्" यह चैकरिक है। विया है। मन्या-परियन्त के उन्ह अनेक प्रयाद कारण उपस्थित होने पर भी अंग-मन्धों की अर्थन माया में, पर्यात्रपुत्र के संमेजन के बाद हो, आमुक वा अधिक परिवर्तन म होकर असके पहले जी म था अन्य हा माना-मेद हुआ है और सेकड़ी की नादार में उसके प्राचीन अप अपने असल आकार में मारिशन रह महे हैं उसका अंदः मुत्रों के लगुन् उच्चारण आहि के लिए प्रदेशिन पाप-शाय के उस धा विश्वम को है जो संजयत: वाटार्टपुत के समितन के बाद निर्मित या हुई दिया गया था।

<sup>• &</sup>quot;इ'म लीमन कुरवारी बराये कावारी मानुगा निवाहार्य मानुग्रह्मनीर मीतिहारीयी ॥ ५५ ॥ ' कगुरवसाने यु तदा नारपूर्व विस्तृति धुनेस । कार-स्वयन्त्राः सर्वत्यपति पीसनासदि ॥ १६ ॥ म राज्य बरायोपु ने बुरकायाच्ये देशसम्बद्धाः ह । बराहारवयसे र साठामी द् यस्य नदाहरे ॥ ४० ॥ नत्यों बादरणपूर्णन कोकार जेनाका नहा । हरिवाइनियानं ख तवयी वित्रिवर् विधानसन् ॥ ४८ ॥ केराप्रकेणमार्वननं स्टराप् च पृत्यित् । स्टब्स स्था समाहापु तथः वेगीनसृत्युत्स् ॥ ५६ ॥" ( स्थापराश्ची वीत, करें

चती चर प्रमहुन्यम रम चान का उन्हेंग काना उचिन प्रतीत होता है कि हमस्यायाहू सुत्र में निर्देष्ट अहु-क्रम्थ-संदर्भा विराय और परिमाण का पर्तमान अहु-अभी में वहीं कहीं हो हो दोड़ा-बहुत क्रमण चिमेवाद और हाम पावा जाता है और अहु-क्रम्यों में ही बाद के दिखाहू-क्रम्यों का और बाद को - परताओं का हो उन्हेंग्य इंग्लिन्स होता है उसका समाधान मो हमको उक्त संमेलनों की घरताओं से बच्छी तार मिल जाता है!

प्रसमयायाह सुन्न, स्वारपामारिक सुन्न, सीववातिक सुन्न सीव प्रशासना सुन्न में तथा अस्यास्य सुन्न सिक्य साथा को अर्थमामधी नाम दिया गया है, में स्थासाह को अर्थमामधी नाम दिया गया है, में स्थासाह को अर्थमामधी नाम दिया गया है, में स्थासाह को स्वर्थमामधी नाम दिया गया है और सुन्न भीर सुन्न भीर सुन्न भीर सिक्य स्थाप को अर्थ (जाविजों को भाषा) सीवा स्था है यह यस्तुत एक हो भाषा है अर्थमामधी, सुन्मितिना और आर्थ में तीनों एक हो भाषा के मिन्न मिन्न नाम है, जिन्में बहुता उसके उत्पत्ति-स्थान से और पाको है हो उस भाषा को सर्थ-स्थम साहित्य में स्थाप देते यालों को संयर्थ स्थान है। जैन सुर्यों की भाषा पहि अर्थमामधी, अर्थिमादिना या आर्थ है। आयाई हैमचन्द्र ने भयने ब्राह्य-स्थाकरण में भाषे ब्राह्य के जी स्थाप ब्रीट स्थान की स्थाप ब्रीट स्थाप की स्थाप ब्रीट स्थाप की स्थाप ब्रीट स्थाप की स्थाप ब्रीट स्थाप की सुन्न सुन्न की सुन्न स्थाप की सुन्न सुन्न सुन्न की सुन्न सु

समयाबाह स्थ, दथ ६०६ में १२५।

<sup>🌣 &</sup>quot;वहा पन्नवचाष पत्रमय बाहारहं नव्" ( व्याप्तावमन्ति युन् १, १—५३ १६ )।

<sup>÷</sup> देखी स्थानाष्ट्र सृष्, पव ४१० में बर्धित निद्धव-स्पर्ण ।

<sup>×</sup> देखी एउ १६ में दिया हुमा समरापाइ युव भीर भीरपतिक्युव का पाछ।

<sup>&</sup>quot;देवा यां भेते । प्रयाग भागाय भागित । वसरा या भागा माधिजनायी विधिस्तित । गोपमा । देवा यां घडमागदाय भागाय भागित, गापिय यां घडमागदा भागा माधिजनायी विधिस्तित ।" (व्यान्या-प्रणानगृत ४, ४—पत्र ६६१)।

<sup>&</sup>quot;से दि ने मानारिया ! मानारिया है यां ध**दमागहाप** मानार भानंति" ( प्रशासनाम्ब १—यव ६२ )।

<sup>&</sup>quot;मगरदाविनवमामाधिवद" सदमागर्ह, भट्टारमदेशीमानाधिवव वा शदमागर्ह" ( निर्शापन्धि ) ।

<sup>&</sup>quot;ब्रारिस्थ्यमेरे विद्र' देवायं अद्धमागदा वायो" (काञ्चानंदार की ननिवापुष्टवदीका २, १२ )।

<sup>&</sup>quot;एर्वार्षमागर्यी एर्वभाषामु परिवासिनीम् । - सर्वरा सर्वेता वार्च मार्वेमी प्रचिद्धमहे ॥" ( वाष्मह्द्राच्यानुगामन्, इन्छ २ ) ।

 <sup>&</sup>quot;सरकता पागना चेन दुहा भाष्यतीको काहिया।
 सरमंडहरिम गिकरिन पष्टत्या इसिमासिना॥" (स्थानाहृत्य ७—पय ३६४)।
 "महत्वया पापना चेव भाष्यिको होति दीविष्य वा।
 सरमंडहरिम गिकरिन पर्यन्या इसिमासिका ।" (क्षतुर्वनदारस्य, पत्र १३१)।

इंग्ले हेमचन्द्र-प्राइतव्यावरया का गुल १, ३।
 "आपीत्यमार्गद्राय च हिनिर्च प्राइत विद्वा" (देमचन्द्रवर्षकार्याण में काव्यादर्गदीका १, ३३ में उद्धृत किया हुआ पद्याग)।

मागरी मान में बहारान्त पुँजित भव्द के प्रथमा के एक्क्क में 'ध' दोता है।

सुत्र की व्याच्या में जो 'क यदिंप हुं "पारायमदमागहभावानियर हरह मुनै —" इत्यादिना आहान्य आंगान भागानियनत्त्रभाष्नायि रहरेत्तद्वि प्रायोज्यये विधानान्, न बद्यमाणान्त्रधाष्ट्य यह यह वह वस उमी के अन्य ओ दश्येकालिक मूत्र से उद्गुन "हर्गर मागच्छा, में तारिमें जिहेरिए" यह उदाहरण दिया है उसमें उठ यात निविचाद मिल होती है।

हो. जेकोवी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कह कर 'जैन प्रहाराष्ट्री' कर दिया है × । डो. विशल ने अवने सुवसिद्ध वाहन-स्थाकरण में हो. जैकीवी की इस यान का सम्बन्ध खंडन किया है और यह सिद्ध किया है कि आर्थ और अर्थमानयो इन दोनों में पास्पर मेद नहीं है, ही प्राचीन जैन मूत्रा की-गद्य और १व दोनों की-भाग परम्परागत मन के अनुसार अर्घमागत्री हैं परवर्ती काल के जैव प्राहत प्रन्यों की भाषा अन्यांत्र में अर्थमागधा की और अधिकांत्र में महाराष्ट्री है विरोपनाओं से यक होने के कारण 'जैन महाराष्ट्री' करी जा सकती है; परन्तु प्राचीन जैन सूर्यों की में को, जो शोरसेनी आदि मापाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री से अधिक साम्य रस्तती हुई भी, अपनी उन भेरे सासियतों से परिपूर्ण है जो महाराष्ट्र आदि किया बाहत में इष्टियोचर नहीं होता है, यह (के महाराष्ट्री ) नाम नहीं दिया जा सकता।

पंडित देवस्तास शपने गुजरानी ब्राहत-स्याकरण को ब्रस्ताचना में जैन सुत्रों की वर्धमागपी कर को है प्राप्त ( प्रहाराष्ट्रो ) सिद्ध करने की विकल चेप्टा करते हुए डो. डेगी षार्थमागधी महाराष्ट्री से

से भी दो कदम आगे यह गये हैं, क्योंकि हो, जैशोदो जय इस भाषा की प्रार्व भिन्त है। महाराष्ट्री-साहित्य-नियद महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री-यनाते हैं म पंडित वैवरदान, मारत भाषाओं के इतिहास जानते की तनिक भी परवा न रखकर, अर्थाचीन महाराष्ट्र से इस प्राचीन अर्थमाग्यो को अभिन्न सिद्ध करने जा रहे हैं ! पंडित देवरदास ने भवने सिद्धान्त के समर्थ में जो दारोलें पेश की हैं ये अधिकांश में भ्रास्त संस्कारों से उत्पन्न होने के कारण तुरह महस्य न रह हुई मो दुन्दल-जनक अयरप हैं। उन दलीलों का सारांश यह है—(१) अर्थमागधी में महाराष्ट्री मात्र दो चार रूपों की ही जिशेषता, (२) आचार्य हैमचन्द्र का इस आपा के लिए स्वतन्त्र स्वाकरण श्रीरसेती भादि की नरह अवना अलग सुब न काकर प्राष्ट्रन (महाराष्ट्री) या आर्थ प्राष्ट्रत में ही सुर्वे अन्तर्गत काना; (३) स्पर्ने मागायो मात्रा को कनिवय विदोक्ताओं का अभावः (४) निरागिर्वा<sup>र्वक</sup>

इसका अर्थ यह है कि प्राचीन क्याचार्यों में "पुराना सुव क्यर्थनामधी भाषा में नियत है" इत्यादि विके द्वारा आर्प भागा को जो अर्थमागधी भागा कही है वह आय: सायधी भागा के हती एक एकारशाले विधान है लंदर, न दि भागे कहे जाने वाले मागधी मात्रा के धान्य क्षत्रया के विधान को लेकर ।

<sup>§</sup> इती बचन के आधार पर हो. होनेशि का चयड-इत प्रावृतसम्भय के इन्टरोष्ट्रकान (पृष्ठ १८-१६) यह जिलना कि हेमचन्द्र के मन में 'वीराम्य' चार्य माहत का एक नाम है, भूम-पूर्व है, क्योंकि वहीं 'पोरापा' यह सूत्र का हो विशेषमा है, माना का नहीं।

<sup>-</sup> भाषम्यहम्त्र के पारिस्टायनिकामकरण ( दे॰ सा॰पु॰पं॰ पत्र है२८ ) में यह संपूर्ण गाथा इस तरह है :--"पुरुवानरसंत्रुचे बेरम्मकर छर्ननमविहद्र"। पोरायामद्रमाग्रहभागानियये हवह सत्ते ॥"

x Kalpa Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XII.

<sup>+</sup> Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 16-17.

जैने भावार्य हेमचन्द्र ने भएने प्राकृत-व्याकरचा में महाराज्यी भाषा के वर्ष में' प्राकृत शब्द का प्रो हिया है वैसे पंडिन बेनरदाल ने भी बारने प्राकृत-व्याहरण में, जो क्षेत्रप्त हैमानाय के ही प्राकृत-व्याहरण माधार पर रचा गया है, सर्वत शाहित्यक महाराष्ट्री के ही कार्य में माइत शब्द का व्यवहार किया है।

के अर्थमागर्था के दोनों में एक भी रुक्षण की इसमें असंगति: (५) प्राचीन जैन प्रत्यों में इस माया का 'प्राइत' शब्द से निर्देश; (६) नाट्य-शास्त्र में और प्राइत-स्याकरणों में निर्देश्य अर्थमागर्था के साथ प्रस्तुत अर्थमागर्था की असमानता।

प्रथम दलील के उत्तर में हमें यहाँ अधिक कहने की कोई आध्यस्यकता नहीं, इसी प्रकरण के अन्त में महाराष्ट्री से अर्थमागयो की थिशोषनाओं की जो संक्षिप्त सूची दी गई है वहीं पर्याप्त है। इसके अतिन्वित हो. यनारसीदालजी की "अर्थमामधी रीडर" मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी की "जैन सिद्धान्त-कीमुद्रा" और डो. विराज का प्राहत-स्याकरण मीजुद्द है जिनमें कमश. अधिकाधिक संख्या में अर्धमागयी की विशेषनाओं का संप्रद है। आचार्ष हेमचन्द्र के ही प्राष्ट्रत-व्याकरण के "आर्पम्" सूत्र से, इसकी स्पष्ट और सर्व-मेद-प्राह्म व्यापक क व्याच्या से और जगह जगह । किये हुए आर्य के सोद्राहरण उत्तरेखीं से दुसरी दलील की निर्मूलना सिद्ध होनी है। यदि आचार्य हैमचन्द्र ने ही निर्दिष्ट की हुई दी-एक विशेषनाओं के कारण चुलिकापैशाची अलग भाषा मानी जा सकती है, अथवा आठ-दस विशेषनओं को है कर श्रीरमेनी, मानवी और पैशाची भाषाओं को भिन्न भिन्न भाषा स्वोकार करने में बापत्ति नहीं की जा सकती, तो कार यजह नहीं है कि उसी वैयाकरण ने प्रकारान्तर से अथन स्पष्ट रूप से वताई हुई वैसी हो अनेक विदोवनओं के कारण आर्प या अर्धवाराधी मो मिन्न भाषा न कही जाय। तीमरी इस्तीस की जड यह मान्त संस्कार है कि ' वही भाषा अर्घमाराधी कही जाने योग्य हो सकती है जिसमें माराधी भाषा का आधा अंग्र हो'। इसी म्रान्त संस्कार के कारण चौथी दलील में उद्देश्त निशीधचर्णि के अर्धमागर्था के प्रथम लक्षण का सत्य और सीचा अर्थ भी उपत पंडिनर्जा की समक्त में नहीं आया है। इस म्रान्त संस्कार का निराकरण और निज्ञाथचूर्णिकार ने बताये हुए अर्थमागधी के प्रथम सञ्चण का और उसके वास्तविक वर्ष का निर्देश इसी प्रकरण में आगे चलकर वर्षमागयी के मुख की आलीचना के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों दलालों के उत्तरों को यहाँ दुहराने की आयुद्यकता नहीं हैं। पाँचर्यों इलील भी प्राचीन आचार्यों ने जैन सुबन्धत्यों की भाषा के अर्थ में बयुक्त किये हुए 'ब्राइन' शब्द को 'महाराष्ट्रां' के अर्थ में बसांटने से हा हुई है। मालूम पहना है, पंडिनजी ने जैसे अपने व्याकत्त्वा में 'ब्राइन' शब्द को फैबल महाराष्ट्रों के लिए रिफर्च कर रखा है चैसे सभी ब्राचीन आचार्यों के 'ब्राइन' शब्द को भी वे एकमात्र महाराष्ट्री के ही अर्थ में मुकरर किया हुआ समझ बेटे हैं 🗘। परन्तु यह समझ गलत है। प्राप्तन शब्द का मुख्य अर्थ है प्रादेशिक कय्य भाषा—स्योक-भाषा। प्राप्तन शब्द की ध्युत्पत्ति भी चास्तव में इसी अर्थ से संगति रखती है यह इम पहले ही अच्छी तगह अमाणित कर चुके हैं। दिस्त की पष्ट शताब्दी के आचार्य दण्डी ने अपने काव्यादर्श में

"जीरमंमी च गीटी च साटी चाम्या च ठाटगी । याति प्राकृतमित्येवं व्ययहारेषु संतिथिम् ॥" (१, ३५) ।

 <sup>&</sup>quot;आर्प प्राकृतं यहुनं भवति । तदि यथास्थानं दर्शिययामः । आर्प हि सर्वे विधयो चिक्त्रप्यन्ते"
 (१० मा० १, १) ।

केलां हेमचन्द्र-प्राष्ट्रत व्याकरम्य के १, ४६, १, १७; १, १०६, १, ११६, १, ११६, १, १७७, १, २८, २, १, २८, १, २८, १, २८, १, २८, २, १६, २, १०४, २, १४६, २, १७४, ३, १६२, भीर ४, २०७ मुलें की व्याल्या।

<sup>&</sup>quot;अपरता क्या उनलेलोमां वदरावेंनां 'बाइन' जब्द ब्राइन मायानां न्यक छे, अनुवाधददारमां 'ब्राइन' जब्द ब्राइत मायाना अर्थमां वदरावेंना छे. (१० १३१ म०)। वैयाकरण वरकविना समयश्री तो ए शब्द ए ज अर्थमां वपरानो आव्यो छे; अने ए प्रशाना आव्योरिए एण ए शब्दने ए ज अर्थमां वपरितो छे, माँट कीए अर्थ ए गब्दने मरदने नरहें नहीं।" (ब्राइन्ट्याइन्य, प्रवेग, इन्ट २१ दिव्यनी)।

रत पुने मारों में यहा बात कही है। इससे भी यह स्वप्ट है कि ब्राह्न शहर मुख्यन मोरीन होकभाग का ही बन्दक है और इसके साधारणक सभी आदेशिक कटन भाषाओं के अर्थ में स्क प्रयोग होता अया है। दण्डों के समय तक के सभी प्राचीन ग्रन्थों में इसी अर्थ में प्राप्त गर्य रमाहर दया राजा है। सुद देही ने मा महाराष्ट्री भाषा में बाहत शब्द की प्रयोग को 'ब्रहरू' रूप रिरोटिंग करने हुक इसी बात का सार्कन किया है 🛊 । दक्षी के महाराष्ट्री को 'प्ररुष्ट प्राप्त प के पार रें भी, रिशेष प्रसिद्धि होने के कारण, महाराष्ट्री के अर्थ में 'प्रहार्ट प्राध्न को छोड कर के मार १ र र ता व प्रशेष हैमचन्द्र आहि, किन्तु इण्डों के पीछी के ही विद्वानों ने, कहीं वहीं खिया वीर राप के सामित के रामय से लेकर पीछले भाषायों का महाराष्ट्री के हो अर्थ में प्राप्त करें। eaर'' में ए जो कर उस्स दिला। में ही जिसी है उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने न तो <sup>कर्</sup> का र अपना नेपा है और न उनके पीछे के भावायों के ही अप्यों का निरीक्षण करने की कीरिश े ११ + रामांत ने तो ' देन महाराज्येशन्" (प्राइतप्रकाम १२, ३२) कहते सुप इस मर्थ में महाराज्ये ह क' र पराम रिया है, व कि प्रोहत शहर का। आयार्थ हैमवन्द्र ने भी कुमारपाचवरित में "परि - ' : (१,१) में प्रदूरण का निर्देश कर और देशीनामगाना (१,४) में 'विशेष' शब्द छगा भार का पत्रम सामारण लोक-भाषा के ही अर्थ में किया है। शालार्थ दण्डी भीर हैमचन्द्र हैं। वीर विस्ता को नरकी शताब्दी के कवि गतादीकार थे, स्वाहवीं शताब्दी के निम्साल के उपने शरणारे के प्रमान्द्रवर्षवागीया प्रभृति ६ प्रभृत जैन और जैनेतर विद्वानों से इसी भाषे में प्रारत्य भा प्राप्त क्या है। इस तरह जब यह अभ्राप्त सत्य है कि प्राचीन बाल से है कर आजना में म र मार्गिक कथ्य माला के अर्थ में व्यवहत होता आया है और इसका मुल्य और प्राचीत ! रार रणात समा और रिशेपन कोई भी प्रादेशिक भाषा है, तब प्राचीन भाषायों ने सगवान स्रा बा दारेग माना के और उनके समयामयिक शिर्य सुपर्मरवामि प्रणीत जैन सुत्री की भाग 🍍 भी पाप में बायु क्व किये बुत्र 'बाकुन' मध्य का 'अर्थ सम्पन्न सदेश ( जहाँ भगवान सहारीर सीर मुक्तिर हा १९१७ में र विवरण ह'ना मंतर है) बी लोक-माना (अर्थमामधी) इस सुमंगत अर्थ की छोड सत र हरे रहुन्यती प्रदेश 'महाराष्ट्र (जरें। न ता अनवान कहारीर का बीर न सुधरिस्वामी का ही आय िया इ.स. अ.स. गण है) की मापा (महासादी)' यह असंगत अर्थ स्वाता, अपनी हीन विवेदती हैं का परिचय देशा है। इसी विकरिनारे में पंडितां। ने अनुयोगडार सूत्र की एक अनुर्ण गाया उपि है। यदि प्रका परित्रका अनुवीमहार की गाया के पूरांचे का यहाँ वर उन्हें स करने के पहरते हुने में के सब म्यान की तुक्ति गति और ये बाहत श्राद से जिल भाषा (ग्रहाराग्द्री) का श्रहण करते हैं इसके हैं क्राच न मुक्ते का क्रांक्रामाओं भाषा के श्रीतहारा की न जानते हुए भी सिर्ह उत्तरार्थ-महित हो है पा हा प्रकाश संगति के मात्र जान मान में दिनार करने का कार उठाते मी हमाना ग्रह विश है हि। वे कमले कम दल सामा का वही दवाला देने का साहत और आनुयोगात्रार के कर्ण भारतामान के विश्वानन का ध्यह बाल छोड़ने की भूष्टता कहानि मही का गाने। बर्गान इस गुणी मारे क्यान है गुरु थ जा प्रत्ये जिलका ताम क्यानाहु सूत्र है। इसी क्यानाहु-सूत्र के संयूर्ण का

<sup>•</sup> नमन्यान्त्रं वर्ण अत्रः प्रदृष्ट बाहुत रिहा" (काल्यादर्गे ६, १४)।

ए १९६१ सम्बद्ध की बाउम कीकि हुए सुद्धारी ( बर्ड्सम्बर्ग, बाह्न हू ) ह

<sup>🛎</sup> १५० व्यांन प्राप्त नवारी ह, तथा प्राष्ट्रनवेत्रणावी गरण ( व व्याप्तवूष रेटायन व, १० )।

<sup>े</sup> पर्यापाल प्रकृत्यपाला-(काव्यप्रीतिका १, ३१), "वार्याप्यतेत कात्रावेशस्त्राक्षणाः वर्षः माराः प्राप्तम्भवस्य स्था स्थाप्तः (बाजाप्तरीया १, १४)।

त्रपं को अनुयोगद्वार सूत्र में उड्घृत किया गया है जिसमें यह गाथा भी शामिल है। वह संपूर्ण त्या इस तरह है—

"सद्दरता पागता चेव दुहा मधिरंग्रों पाहिया। सरमंडनस्मि गिटबंते पनत्या इतिमातिता॥"

इसका शब्दार्थ है—"मंस्ट्रन कीर प्रकृत ये दो प्रकार को प्राप्त कही गाँ है, गाँव को स्वर-पन्ह रहक-प्रकृत ) में कृतिभारिता—कार्य माया—प्रमास्त है।" यहाँ पर प्रकरण है सामान्यतः गीन को भाषा ।। वर्तमान समय की नग्ह उस समय भी सभो भाषाओं में गीन होते थे। इससे यहाँ पर इन सभी प्राप्तों का निर्देश करका हो स्वकार को अभिन्त हैं जो उन्होंने संस्टुत—व्यावरण-संस्कार-युक्त—प्रा और प्राट्टत—स्वावरण-संस्कार-रहित—लोक-भाषा—इन हो मुख्य विभागों में किया है। इस ह इस गाया में पहले गीन की भाषाओं का सामान्य रूप से निर्देश कर बाद में इन भाषाओं में जो ग़ान्त है वह 'अरिमारिता' इस विशेष रूप ले बनाई गई है। बहि यहां पर प्राट्टत शब्द का 'आदिशिक कि-माया' वह सामान्य कर्ष न ले कर पंडितकों के क्यानानुसार 'महाराष्ट्री' यह विशेष अर्थ लिया व तो गीन को सभी भाषाओं को निर्देश, जो सृत्रकार को करणा आवश्यक हैं, की हो सकता हैं या उस समय अन्य लोक-भाषाओं में गीन होते हो न थे शीत का देशा बया संस्टृत शीर महाराष्ट्री यह विशेष भाषाओं को हो मिला हुत्रा था? यह कमी संभित्त नहीं है। इसी गाया के उत्तरार्थ के 'प्रमत्या जिमातिता' इस वक्त से कर्यमाण्यों की मृत्रका हैं तहीं, विल्व उस्तर श्री-प्रपत्न भी सृत्रका ने स्वष्ट प में महानार्यों है। इससे पंडितकों के उस करने में सुद्ध भी सत्यांश नजर नहीं आता है जो उन्होंने प्रकार के कर्यमाणार्थ की भवता करने के यारे में किया है।

जेसे बीडसूत्रों की मागवी (पालि) से नाटव-शाख या प्राष्ट्रन-व्याकरणों में निरिष्ट मागवी सिन्न चेसे जैन मूर्जों की वर्षमागवी से नाटव-शाख की या प्राष्ट्रन-व्यावरणों की वर्षमागवी मी वरता है। समें बीडसूर्जों की मागवी नाटव-शाख या प्राष्ट्रन-व्यावरणों की मागवी से मेल न रकते के कारण जैसे हाराष्ट्री न कही जाकर मागवी कही जानी है वैसे जैन मूर्जों की वर्षमागवी साथ भी नाटव-शाख या प्राप्टन-व्याकरणों की वर्षमागवी से समान न होने की यजह से ही महाराष्ट्री न कही जाकर वर्षमागवी

ो कही जा सकती हैं।

मान-नितन कहे जाने माह्य-ह्याख में जिन सान भाषाओं का उन्होंन है उनमें एक धर्ममामधी माँ हैं । इसी नाह्यशाख में नाह्यों के नाह्य, राजपुत्र और धेष्ठी इन पात्रों के निष्य, राजपुत्र और धेष्ठी इन पात्रों के लिए इस मापा का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है +। इससे नाह्यों में इन पात्रों को जो भाषा है यह धर्ममामधी कही जाती है। पान्तु नाह्यों को धर्म मामधी और जेन मूर्वों को धर्ममामधी कही जाती है। पान्तु नाह्यों को धर्ममामधी और जेन मूर्वों को धर्ममामधी में पान्त्र समानता की धर्ममा इनमा मिल भेद हैं कि यह एक दूसरे से अभिन्न कर्मा नहीं कही जा सकतो। मार्कण्डेय ने धर्मन प्राप्त स्वाप्त के मामधी की स्वयं के स्वयं के स्वयं कर स्वरं के भाषा के निकट-वर्गों होने के कारण मामधी ही वर्ममामधी है। इस सक्ष्य के अन्तर उन्होंने उक्त नाह्य-प्राप्त के उस बचन को उद्देशन किया है जिसमें

 <sup>&</sup>quot;मागणसन्तिवा प्राच्या ग्रमेन्यर्थमानघी । बाह्रीका दक्षिणान्या च मन्त मानाः प्रकेरिताः" ( १७, ४८ ) ।

<sup>&</sup>quot;चेटाना राजपुत्राची श्रेष्टिनी वार्यमागाभी" (सार्वाय नाटामाक, निर्मयनगरीय पंतरराप, १७, १०) । सार्वाचेव मे खाने व्यावराण में इस विषय में मान का नाम टेकर जो वचन टर्षुत किया है वह इस तरह हिम्मापालकीशेटिचेटानुबम्बदिर्यमागाभी इति मानता" यह पाटाम्बर शान होता है।

<sup>×</sup> प्राहृतसर्वेस्त्र, शुन्द १०३।

[ २६ ] अर्जमागाओं के प्रयोगार्ट गावों का निर्देश है और इसके बाद उदाहरण के जीर वर येजीसंहार की र

की एक उक्ति का उन्हेंस कर अर्थमामधी का ब्रह्मण ननन किया है। इससे यह स्पष्ट महसूम हो कि सान का अर्थमामधी-पिरप्रक उक्त पत्न और मार्केड्ड का अर्थमामधी-पिराम उन्हें एक्स नर अर्थमामधी के लिए हो रचित हैं, जैन सूत्रों को अर्थमामधी के साग हरका और संस्था मंद्र मार्म्क्रियत ने अपने मार्क्-स्थान्त्रण में अर्थमामधी का ओ लक्ष्म किया है यह यह है—" मा मिश्राक्रियामधी अर्थान् महाराष्ट्रों से मिश्रिन मार्ग्य भागा ही अर्थमामधी है। जान पड़ना है, अर्थ-का यह एक्सण भी नाटकीय अर्थमामधी के लिए हो प्रयोज्य है, क्योरि उक्त नाटमाम में जिन पा लिए अर्थमामधी के प्रयोग का नियम बनाया गया है, अर्थन नाटमों में उन पायों की भागा निव्ह मिल संस्थान स्मी मिलना के कारण ही बारहोकार ने भीर मार्केड्य ने मर्थमामधी के निल्म मिल

विये हैं। जैसे हम पहले कह चुके हैं, जैन सूत्रों को अर्थमामधी में इनर भागाओं की अपेक्षा सर महाराज्यों से क्रांसाधी

महाराज्ये से बर्भमागर्थी साहित्यक महाराज्ये में जेन अर्थमागर्धी में नहीं भागे हैं। इसका करण मार्चन है। है कि जेन सूत्रों की अर्थमागर्थी भाग साहित्यक महाराज्ये मागा से

हुए आर्थ माहत को महाराष्ट्री का मूल स्थांकार किया है। माहकाय अर्थमाणधी में मागयी आगत के रुक्त अधिव हा में याथे जाने हैं इससे 'शाण ही अर्थमाणधी आग की उरवित हुई है और जीत सूत्र्यों को भागती में माण मर्थमाणी शहर की अर्थमाणधी आगत मिलने से यह अर्थमाणधी बहुदाने बोग्य नहीं' यह जी

बात बहुतारि । संस्कार वर्ड होगों है जन में जा हुआ है, उसता मृत्य है अपंजापारी का गायो भागा है अपंजापारी के सामाण्यों के के सामाण्या के सामाण्य

Page XIX).

श्रीजिनदासमणि महत्तर ने तिगीयचूणि-नामक प्रत्य में "योरायावदमागरभागान्यवं इवर हुन" हते हैं • वीदानार, १०७ १८ । + देखे मान-वित बहे जाने चाहदव और स्वानानवरूप में नमा, वेट हर्ष ही भाग भीर गुरक के प्रवाहितक में नेट भीर भेटी चाहदवात की मागा।

<sup>+ &</sup>quot;It this seems to me very clear, that the Prakrit of Chanda 15
ARSIIA or ancient (Porana) form of the Ardhan agadhi, Mahiria
and Sauraseni." (Introduction to Prakrita Lakshana of Cha

के 'अर्थमागय' नाद की स्थालया के प्रसन्न में इन स्वाद शादों में कही है :-- "मगद्वित्यमासानिका" घडमागः" अर्थान् माराच देश के अर्थ प्रदेश की भाषा में नियह होने के कारण प्राचीत सूत्र 'अर्थमाग्य' यहा जाता है।

पान्त, अर्थमागयो का मुद्र उट्यति-रूपान पश्चिम मगय अथवा मगय और शुग्नेन का मध्यवर्ती प्रदेश ( प्रयोध्या ) होने पर भी जैन अर्थमागर्या में मागर्थी और और मीरमेनी भाषा हैन सचेनावर्धा का के विदेश सक्षण देवते में नहीं चाने। महागण्डी के साथ ही इसका अधिक दृह्यचि-ह्यान साइत्य नजर आता है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस साइत्य का कारण क्या है? श्चीर सर दियमंत ने अपने प्राप्त-आयाओं के भौगोलिक वियरण में यह रियर हिया है कि दसका 'महाराष्ट्री' के जैन अर्थमागर्था मध्यदेश (शुग्लेन ) और मगय के मध्यवनी देश (अयोध्या ) की साथ साइम्य का भाषा थी एवं भाषानिक पूर्वीय दिन्ही उसमे उत्पन्न हुई है। फिल्न हम देखने है कारका । कि अर्चमामधी के एसमों के साथ मामधी, शौरमेनी और आधुनिक पूर्वीय हिन्दी

का कोई विरोध संयन्त्र नहीं है, परन्तु महाराष्ट्री प्राहन और आधुनिक मगडी भाषा के साथ उसका साइट्य अधिक है। इसका कारण क्या ? किसीने असीनक यह टीक टीक नहीं बनाया है। यह संभव है, जैसा हम पाटलियुत्र के समितन के प्रसंग में उत्पर कह आपे हैं, चन्द्रगुप्त के राजत्वकाल में ( प्रिस्त पूर्व ३१०) बाग्ह वर्षों के अजान के समय जैन मुनिन्संघ पारन्रोपुत्र में इक्षिण की ओर गया था। उस समय यहां के प्राप्त के प्रभाव से धंग-प्रत्यों की भाषा का कुछ कुछ परिवर्षन हुआ। था। यही महाराष्ट्री प्राप्त का आप प्राप्त के साथ साइप्य का कारण हो सकता है।

सर आर. जि. भाण्डारकार जैन अर्थभागधी का उत्पत्ति-समय लिस्तीय वितीय शताकी सानते हैं। उनके मन में कोई भी साहित्यिक ब्राह्न भाषा विस्त की प्रथम या हिनीय हाताब्दी से पहले को नहीं है। सायद इसी मन का अनुसरण कर दा. सुनीनिक्रमार बटकी ने अपनी Origin and Development of Bengalee Language नामक पुस्तक में (Introduction, page 15) समन्त नारकीय प्राप्त-भाषाओं का और जैन अर्घमाणयों का उत्पत्ति-, काल जिस्तीय सुनीय शताब्दी स्थिर किया है। परन्तु विधेन्द्रम से प्रकाशित भास-रचित कहे जाते. नाइकों र का निर्माण-समय अन्तर: श्विम्त की दूसरी शताब्दी के याद का न होने से और अध्ययोप-इल चौड-धर्म-विषयक नाटकों के जो कतिएय अंश हो। त्युहर्स ने प्रकाशित किये है उनका समय पिस्त की प्रथम , राताखी निश्चित होने से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी नाहकीय प्राप्तत भारायें प्रचलित थी। । भीर, दो. त्युटर्स ने यह स्वांकार किया है कि अध्वयाय के नाटकों में जैन अर्थमागर्था भाषा के निदर्शन है। ्डससे जैन अर्थमागर्था की प्राचीनता का यह भी एक विश्वस्त प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, तो. जेकीयी जैन , सूत्रों या मापा और मधुरा के फिलालेकों ( जिस्तीय सन् ८३ से १७६ ) की भाषा से यह अनुमान करते हैं ुचि जैन अंग-प्रन्थों की अर्थमागधों का बाद विस्त-पूर्व चतुर्थ शताब्दी का दीप भाग अथवा विस्त-पूर्व , तुनीय प्रानार्थ्य का प्रथम भाग है। हम डो. डेकोबी के इस अनुमान को टीक सममते हैं जो पारतियुव के उस संमेलन से संगति रावता है जिसका उन्हेख हम पूर्व में कर चुके हैं।

संस्कृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधान प्रधान भेर हैं, उनकी संक्षिप्त सुची महाराष्ट्री के प्रकरण में दी जावगी। यहाँ पर महाराष्ट्री से अर्थमागयों की जो मुख्य मुख्य विदेशनाएँ हैं उनको संक्षिप्त सबी दी जानों है। उससे अर्वभागधी के स्प्रमार्ग के साथ माहाराष्ट्री के लक्षणों की तुरुना करने पर यह अब्छी तरह बात हो सकता है कि महाराष्ट्री की अपेक्षा अर्थमागयी को मेरिक और लैकिक संस्कृत से अधिक निकटना है जो अर्थमागयी की प्राचीनता ंका एक श्रेष्ट श्रमाण कहा जा सकता है।

#### चर्ण-भेद ।

- दो न्यां के प्रश्वदनों असंगुचन क के स्थान में प्रायः सर्वय ग और अनेक स्थालों में त भीर म है है. जैसे—
  - ग—प्रकर्=स्वरत्य, धरकर=धागान, ध्याकरतः च्यागान, प्रकार=पगान, क्षावक=सावग, विवर्धक=िगः निवेदक=िमानेवगः क्षोक=जोगः प्राकृति=च्यागः।
  - न-भागवह-पायाच्या कार्य-वार्य, वार्याय-वार्यः वार्यायः विद्यादे द्वारः १३२), विद्यादे विद्यादे व्याद्यः वार्यायः विद्यादे विद्य

य-दाविक-पारम, लेक-लाव वरीरा।

- १। शो नपति के गोप का असंयुक्त व आय कायत बहता है। कही कही इसका त और व होता । जैसे — चारत=आपस, खातमत=खानमच, खाद्यशीमक=आस्तासिक, आसीनवन्=आसीनत, प्राव बारर, खारानि = चारारि, समन्त = समर्थ, खीरत=धानि (हार १६७); सार्य=सम्पर्ध।
- १ वां नशी के बाय के अलंगुक व और क के न्याल में व और य उत्तर हो होता है। न के उत्तर असे न्याला का वांचा असे न्याला के वांचा असे न्याला का वांचा का वांचा असे न्याला (टा॰ १८०), वाचा न्याला वांचा का वांचा वांचा का वांचा व
- %। दो स्वारों का सारायती व सारा सारास बहुना है, वहीं वहीं दानका य होना है। यथा—प्रारं वर्षात, सार्वाी=स्वारंति, वर्षामने=प्रमुतायति (सूच २, ७, विशा—पन है), निनेतिस — निविद्य (वि २, ६, ४), निनेत्वनति (सूच १, १, ४, ६२), भवति—स्वारंति (टा०—पन ६५०) प्रारंति—स्वारंति (टा०—१४), भेगच-पंतर (टा० १६३), सारा= स्वारंति (हावित्यापिति, तिर्दाति—स्वारंति ४), गुण्य-पुण्ये, वर्षाति—स्वारंति (हावित्यापिति (विवार्ति ६), गोदिन्याविति, संदर्भ -वर्षात्र (विवार्ति - क्षेत्र), स्वारोति—विवार्ति (विवार्त्ति १, व्यारोति—स्वारंति
- - न-वर-करा, यह यह, निवाद-निवाद, ब्रह्मकी, स्थावाद-मुखावाव, वादिव-वादिव, कर्याद क्रमण, क्रावित्यक्तणी (टा०-वन क्रमण ११०, १४६, १६६, १६७, ४४०, ४४६, ४४६

रार् } पर्द=मान, निगरिक=निगानीत (विगा॰ पन ४) दत्यादि र

य-वं निर्मातस्याविकाशका, भागमद्भवाशका वार्षाः। को व्याप्ति क्राप्ति विभाव व के व्याप्ति विभाव वर्षेत्र व को होना है; याता—सारवस्यामा विश्वापत्र किरापि, को स्थापको वस्ता, स्वीतार्थस्यविका, उपनीक्षक्षका, सार्युक्तस्थासम्बद्धात्रास्त्रात्रात् उपीर्ण अस्तर् को सार्याप्ति कार्युक्तस्य स्वार्यापत्र व्यापीक वर्षायी व कृत्रस्यात् ।

#### शघ-भेत्र ।

१। अर्थमामधी में वेसे प्रसुर शब्द है जिनका प्रयोग महाराष्ट्री में प्रायः उपलम्ब नहीं होता. पर-भरमत्थिय, भरमीवरवण, प्रसुर्वेत, भाषक्या, प्राप्तक्या, प्राप्तक्या, प्राप्तामण्, भावीहम्म, प्रवृत्त, स्वर्त दुरूत, प्रचतियमित्रं, पात्रमुव्यं, पुर्शत्यांमन्त्र, पारवय, महतिमहात्रिया, बक्क, विजन इत्यादि ।

पेसे शब्दों का संख्या भी बहुन बड़ो है जिनके बय अर्थनामधी और महाराष्ट्रों में निम्न निष्य ना

| अर्थमागधी             | महाराष्ट्रो       | अर्थ <i>भागधा</i>                | महाराष्ट्री |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| भ्रमियागम             | श्रन्भात्रम       | निनिय                            | (ग्रास्त    |
| षाउटण                 | भाउच्य            | f-10'ৰ                           | विभाग       |
| <b>भा</b> हर <b>य</b> | उभाइरम            | वर्षण्यान्त                      | परशुप्तरच   |
| <b>র</b> ন্দি         | उपरि, भगरि        | पन्देश्य                         | पक्छाइम्ब   |
| द्भिया                | <b>बिरिया</b>     | वाव (वान)                        | पस          |
| कीस, केन              | के दिस            | पुरा (एपक्)                      | पुर्, निर्द |
| <b>क</b> न्दिस        | <b>किया</b> च्चिर | पुरेकस्म                         | पुराक्तम    |
| नेहि                  | শিৱি              | पुस्ति                           | पुत्रवी '   |
| वियत्त                | বংগ               | साय (सात्र)                      | सत्त, मेल   |
| हुन्य                 | 証金素               | माइच                             | वस्य य      |
| जाया                  | अस                | मित्ररस्यु, मेच्छ                | মিলিক্ড     |
| विगय, विगिय (नान)     | धीरम              | वम्म                             | वाषा        |
| व्यिगियाय (नाग्न्य)   | खम्मत्तव          | बाहचा (उरातह् )                  | उशास्त्रभ   |
| सञ्च (नृतीय)          | दश्य              | संदेश्य                          | दशम         |
| तदच (तथ्म)            | व<छ               | गंभाण, मुहाय                     | मशाय        |
| वेगि <b>ञ्</b> रा     | <b>चिर्य</b> छा   | *सुमिख                           | तिनिय       |
| दुवान्नसंग            | बारमग             | मुहम, मुहुम                      | संयह        |
| 2123                  | इस्थ              | सिहिं<br>प्रमानोत समाप्त जैनामान | ন্তুত্তি    |

भीर दुरापत, बारस, तरस, अउखबीनइ, बचीस, प्रवातीस, श्रवात, तैयातास, प्रवास, बादपास, कार्ति, वेराहि, वारहि, धारहि, धारवाहि, बानाहि, व्यवस्ति, वनहन्ति, वेराक्षा, व्यवस्ति, अर्थाक

संस्था-शन्मों के हर अर्थनागधी में मिलते हैं, महाराष्ट्री में वैसे नहीं।

#### नाम-विभक्ति।

हा अर्थन संबंधि में पुलित अकारान्त शब्द के प्रवास के एकप्यन में प्रायः सर्वत्र ए और क्य हैं श है किनु महाराष्ट्री में भी ही होता है।

दा सहित्यों कर प्रस्ति होता है जब महाराष्ट्रों में दिन ।

र। स्टर्स्स के पहारक में बार वा बाने होता है, जेसे-देशव, वस्वावाय, सम्वाव, ब्रह्ताय,

सन्मादे सम्माते । साव दव ११५ । ि, महाराष्ट्री में यह नहीं है।

४। अनेक शालों के तृताया के एक है, यथा-सव , कायस, जोगसा बाधुनाः प्रदासस्त्रा में श्रे मनेपा. बप्रचा. बलेया, चक्त्रया। पालि की ं और धम्मुखाः भार काल आहे पटन शब्द के



## (५) जैन महाराष्ट्री।

जैन गुर-प्रम्यों के सिया भ्वेताप्रर जैनों के रचे तुर अन्य प्रम्यों को प्राह्त भाषा को 'जैन महागर्ध नाम दिया गया है। इस भाषा में तोर्घ कर और प्राचन मुनिजों के बरिय, स्था महित्य। स्थान, नकी, स्थोनिय, भूगोज, स्तुति आदि विषयों का विशास साहित्य हैं।

हारदा। सन है।

प्राह्म के प्रापंत्र येशकराजी ने 'जेन सहाराष्ट्री' यह नाम दे कर किसी मिन्न भाषा का उने
नहीं हिना है। हिन्तु आधुनिक पायात्य खिलानी ने, वशकरण, काव्य और नाटक-मन्यों में महाराष्ट्र का जो मन देया जाना है उससे अंतास्वर जैनों के मन्यों की आया में दुख कुछ पार्यव्य देश कर, प्रा 'जेंग मानदा' नाम दिशा है। इस आया में माहन-स्वाकरणों में नामी दुस महाराष्ट्री आया के नर्श निर्धान को से मोतुर हैने वर भी दीन अर्थमाध्यों का बहुत-कुछ मनाव देखा जाता है।

ति महाराष्ट्रा के कश्चित्र प्रत्य प्राचान हैं। यह दिश्य स्तर के प्रथम गुग के प्राहमों में स्थान । सकता है। एयन्ना-प्रत्य, निर्मुक्तिया, यत्रमचरित्र, उपदेशमाला प्रभृति प्रत्य प्रय

नार । युग्य जो जी महाराष्ट्री के उदाहरण है। युरुका-भाष्य, व्यवस्थित-भाष्ट्री दिर्श गर के अध्य , निराधपृथ्यि, धर्मलेश्रणा, नावग्रहण रुक्त-भृष्य मध्य मुग्र और होर पुण में प्री होने पर के कि आध्य स्थान सुच का जेन महाराष्ट्री के समान है। दाम शतालगा के बाद को परिवास साराजार, जोरेगारहाका, सुगान सहयरिक, व देशवह्य सामानाहत्य मध्येन मध्ये को भाषा भी मार के पुण का जैन महाराष्ट्रा के हा भनुहर है। इसके वर्ष वर यह कहता होना कि जी महाराष्ट्री के ये क मार्गुक्त के का में रिवास होने पर भी उनका भाषा, सहस्य का नहह, भनिवास्त्र कात में हो उदयन हीं और यह भी धर्मान किया जा राकता है कि जेन महाराष्ट्री कमस्य, परिवर्षित हो कर सध्य-युग

अर्थनागाम के को लक्षण पहले बनाये गये हैं उनमें से सनेक इस आपा में भी पाये जाते। बन्दा । पेसे स्थानों में पूछ से हैं !---

- 📢 😮 📽 स्थान में बनेक स्थलों में ग।
- ६। गुण्य ध्याप्त्रजो के स्थान में यू।
- ६। यद का भादि और मध्य में ना य की ताह न।
- d) बचा और चानन् के स्थान में समया नहां और नात को तरह चहा और बात भी।
- ५। सनास में उत्तर पर क पूरे में मृ' का बागम।
- ६ । पार, बार, वे मञ्जून, पर्वास्थ्य, बाहि, बहुर, कुनिया आहि शब्दों का भो, पत, मेत्, चेहच्छा आहि । तरह प्रयोग ।
- तृताय अपन्यका में वहीं वहीं ना प्रत्यव।
- ८। पदभार, रुनार प्रमृति चानु स्त्र ।
- 📢 नोडा, दिना, व रचु आदि त्या अत्यय के इता।
- ६०१ ६४, ४२४, ५३४, प्रभृति तन्प्रत्यामा द्वर ।



भरत के नाटवसास्त्र में सीरसेनो भाषा का उब्होज है, उन्होंने नाटक में नायिका और विनिश्तेन । लिए इस भाषा का त्रयोग बताया है है।

भरत ने दिशुरक को भाषा प्राच्या यही है ने, परना प्राक्षण्डेय के व्याकरण में प्राच्या भाष जो रुक्षण दिये गये हैं उनसे और नाडकों में म्युक विद्युक्त को भाग प्र मान्या भाग कोर्सनों के यह मानून होता है कि सीरसेनों से इस भागा (प्राच्या) का सुख दिस्स

भनारेत । महीं है। इससे हमते भी प्रस्तुत कोप में उसका अलग उत्तरेख न चरके सेहे

में ही अन्तर्ना किया है।

दिवनर जेनों के प्रश्यनसार, इध्यसब्द प्रश्वि प्रत्य भी एक तरह की सीरसेनी माण हैं नेवित है। यह भागा भंतमध्यों की कार्यमाणधी और प्राष्ट्रत-ध्याकरणों में हैं नेव ग्रीरंगने। सीरसेत कि मिश्रण से पनी हुई है। इस भाग को 'जेन सीरसेत' क्षम है गया है। जेन मीरसेत प्रश्युप्त का जेन महाराष्ट्री की अपेशा जैन अधीमाण्यों से अपित कि इसता है और मध्युप्त को जेन महाराष्ट्री की श्रीरंश जैन अधीमाण्यों से अपित कि

सौरसेना मारा का उत्पत्ति ‡ सूरसेन देश अर्थात् मधुरा प्रदेश से हुई है । यरधीन ने भाने व्याकरण में संस्कृत को हो सौरसेना भाषा को प्रकृति अर्थात् मूल वहाँ है

माजि। संस्कृत से बहु क्षा चहुंठ हो प्रमाणिय कर चुंठ है कि दिसा प्राह्म भागा की ए संस्कृत से नहीं हुई है। सुनत, सोरसीनी प्राहम सुन आ वीर जा की संस्कृत से ही। सोरसी भी पर सहस्य में दोनों हो विदेश हुए में स्वाहम सुन आ वीर सं कथा प्राहम भागा से हो हूं कि पूर्व है। संस्कृत भाग प्राणित प्रभूति के व्यावक्ता हारा निम्मान हैं कथा परिपंत-होता मुहिनाहीं में विवास हो। वीर्च काल को सोरमेना ने प्राहम-प्रावस्था निक्तित ने हो में के बत्तीय समझे प्राचित्र कोता तुर दिख्य काल को सोरमेना ने प्राहम-प्रावस्था प्राप्त किया। विद्युत्त समझ क्षावस्थानिक त्या के स्वाहम-व्यावस्था के हाश्य जाता है से संस्कृत को तरह परिपृत्त मुख्य हो हर स्थानभाग में विद्याल हुई है।

कार पर के प्रस्ता में दिवार नाग्यता आया के दशहरण सकत हूं रह सकाराग्य है अर्थ कार्यादक की उत्त महाने हैं। मार्य के महारों है। मार्य के महारों हो की सीसीनों का मार्य के नित्र में का मन्द्र मंत्रका पित्र को प्रथम या दिनीय शाभारों मार्य में होते हैं महागर्दा मार्य के मार्य मेमिनने मार्य को में कार्य में प्रश्न में यह में वेदिया जानी करवा। इसके नियम महागर्दा भागा के जो स्थान उतन इत्यूष्ण में दिने आपने

 <sup>&</sup>quot;अर्देश्वाना सम्बन्ध व स्थानेना विश्व क्रिक्ते" (नाउपसाध्य १७, ५१ )।

म् भ्यान्या विद्यक्षाद्वात् ( अञ्चलाख्य १३, ११ )।
 म् भ्यान्या विद्यक्षात्व १४, ११

महाराष्ट्री के साथ सौरसेनी का कोई भेद नहीं है। इन मेदीं पर से यह मान होता है कि अनेक स्थलों में महाराष्ट्री की अपेक्षा सौरसेनी का संस्टन के साथ पार्यक्य कम और साहृत्य अधिक है।

## वर्ष-मेर्।

- १। स्वर-प्रणों के मध्यपतों असंयुक्त न और द के स्थान में द होता है, यथा—स्वन≔रमद, गदा≕गदा।
- २। स्वरों के बांच असंयुक्त य का ह और प दोनों होने ही, जैसे-नाय=पाप, पाह।
- ३। वे के स्थान में व्य और ब होता है, यथा—बार्व=बव्य, मबः स्वं=हव्य, हब।

## नाम-चिनक्ति।

 पञ्चमां के प्रश्यचन में दो और दु ये दो हो प्रत्यय होते ही और १नके योग में पूर्व के अकार का दीर्घ होता है, यथा—दिनान्=विचादो, विचादु।

#### थाध्यात

- १। वि और वे प्रस्पयों के स्थान में दि और दे होता है, जैसे-रहाद, रहादे, स्मीद, रमादे।
- २। अविष्यत्काल के प्रत्यय के पूर्व में लि लगता है, यथा—हतिलाहे, करिलाहे।

#### सन्धि ।

 अल्य मकार के बाद इ और ए होने पर प् का वैकल्पिक आगम होता है, यथा—पुन्त् इदन्= इतं ियन, इतिमाँ, यन एउन्=एवं चेदं, एवनेदं।

#### रृद्दन्त ।

१। त्वा प्रत्यप के स्थान में रम, रूप और चा होते हैं, यथा—पटित्वा = पटिम, पटित्वा।

## (=) मागधी।

मागधी प्राप्टत के सर्व-प्राचीत निर्धात व्यक्तेक-साम्राज्य के उत्तर और पूर्व भागों के सालसी, निर्धात (Lauriya), सहस्रात, यावर (Barabar), रामगड, घौलि निर्धात। और जीनड (Jaugada) प्रनृति स्थातों के अधोक-शिललेसों में पाये जाते हैं। एक यह नाटकीय प्राप्टतों में मागधी भागों के उराहरण देले जाते हैं। नाटकीय मागधी के सर्व-प्राचीत नमृते अभ्योप के नाटकों के खण्डित अंधों में मिलते हैं। मास के नाटकों में, कालिशस के नाटकों में आर सुन्ध्यक्रिक आदि नाटकों में मागधी भागा के उराहरण विद्यमान हैं।

वरवि के प्राष्ट्रतप्रकार, वण्ड के प्राष्ट्रतलक्षण, हेमबन्द्र के सिद्धहेमबन्द्र (अप्ट्रम अध्याय), अमरीध्वर के संक्षिणसार, टक्सीधर को पड्नापावन्द्रिका और मार्कण्डेय के प्राष्ट्रतसर्वस आदि प्रायः

समस्त प्राहत-व्याकरणों में मागर्या भाषा के उक्षण और उदाहरण दिये गये हैं।

भरत के नाट्यशास में मागर्था मापा का उत्सेख है और उन्होंने नाटक में राजा के अन्तापुर में रहने वार्ट, सुरंग खोदने वार्ट, कस्त्यार, अध्वपाटक घगैरः पात्रों के रिटर और विपत्ति विनियंग में नायक के रिटर भी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा है का परन्तु मार्कण्डेय

 <sup>&</sup>quot;नामधी तु लेल्ह्रापामन्वः दुर्वतर्गात्मम्" ( नाव्यमात्र १७, १० ) ।
 "तुरक्षात्मकादीनां गुपक्काराक्षपंद्रपात् । व्यन्ते नापकाना स्पादात्मरकृत मागधी ॥" (नाव्यमात्र १७,१६)।

ने अपने माहतसर्यन्य में उद्गुश्न किये तुष्य कोहरू के "राज्यभिज्ञ्याय रोशाना वायने गर्" हम राष्ट्र से माहून होता है कि तरण के पढ़े तुष्य उन्ह पानी के अभिरिक्त निष्टु, आयणके आदि जाय रोण ने इस भाष्य का स्वयाद पानी थे। यहून, गतनह, हेमनाई आदि आर्यकारिकों ने भी आने साने साना कार्ती में इस भाषा का उन्होंन किया है।

समय देश ही समयी भाषा का उत्पति स्थान है। समय देश की सीमा के बाहर भी स्वीत है उत्पति स्थान । अस्पति स्थान । भाषा प्रत्य कि सहित साथ को कि उनका प्रत्य कर है कि करां पुत्रा था। संवरतः राज भाषा होने कि प्रत्य साथ मान्य कि साथ की इस थाना का स्थाहार करने या नियम हुआ था। प्रायोग कियु और शायक भा सामय के हो निर्म होते से संवर्ष है नाइसी है नियम हुआ था। प्रायोग कियु और शायक भा सामय के हो निर्म होते से संवर्ष है नाइसी है नियम हुआ आप आ सामया हो निर्मिष से मार्थ है निर्म

धरमांच ने भवने वाहत-स्वाहरण में मामधी को महीन—मूत्र होने का सम्मान नीम्मेस है विशा है का हसोका अनुसरण दर मार्क्डरण ने भा गोहिता है है। मार्क्य है महिता कि है मार्क्य है महिता कि है कि महिता कि है मार्क्य है महिता कि है कि स्वीह कि है कि से सब महिता कि मार्क्य और समामित है, यह महिता कि भागों और समामित है, यह महिता कि भागों के स्वीह कि से सब महिता कि मह

अशोक-शिलाहेलों की और अध्ययोग के नाटकों की मानपी भाग प्रथम युग की मानपी भाग निदर्शन है। भास के और वरवर्ती काज के अन्य नाटकों को और प्रश

कारण । व्यापरचों को मानाभा मस्य-तुष को मानाभी अन्य के उदाहरण है। अस्य । वाजारणों को मानाभी स्थापर है। अस्य । अस्य

o "प्रकृति। चीरसंनी" ( प्राज्यवकाम ११, २ )।

क "मागधी शौरसेनीवा" (माइतसर्वस्त्र, पृष्ठ १०१)।

 <sup>&</sup>quot;शवराखा यजादीनां तत्स्वभागम या गणः। शकारभाषा योकव्या" ( नाटनशास्त्र १७, ५२ ) ।

<sup>🗴 &</sup>quot;शकास्त्येयं शाकारी, शकारम

<sup>&#</sup>x27;राजेऽनुदामाता स्याजस्त्वेश्वर्यंत्रवंत्रवः।

मदमूर्द्रताभिभानो शहार इति दुष्कुन्नीना स्थात्" इत्युक्तेः" ( प्राहृतक्षरेत्न, पृष्ट १०५ )।

 <sup>&</sup>quot;चावशाली पुत्रकृशादितु । व्यवारकरूनाथानी कान्द्रवन्त्रीयनीविनाम् । योज्या शबरभाषा तु" (नाव्यः १७, ५३-४) ।

मृच्छकटिक के पात्र माधुर और दो धूतकारों की भाषा को 'इक्की' नाम दिया गया है। यह भी वित्र स्पान्तर प्रतीत होता है। मार्कण्डेय ने 'इक्की' का ही एक क्यान्तर प्रतीत होता है। मार्कण्डेय ने 'इक्की' का ही या टाक्की 'दाका' नाम से निर्देश किया है, यह उन्होंने वहाँ पर उद्धुप्त किये हुए एक उल्लेक भाषा। ' से आत होता है क। मार्कण्डेय ने पहान्त में उ, तृतीया के एकववन में ए, पञ्चमी वन में हुन आदि औ इस भाषा के लक्षण दिये हैं उत्पर से इसमें अपन्न श का ही विशेष साम्य माता, है। इस लिए मार्कण्डेय ने यहाँ पर जो यह कहा है कि 'इस्किन्द्र इस भाषा को अपन्न श है है वह मत हमें भी संगत मादम पड़ता है।

मागर्या भाषा का सीरसेना के साथ जो प्रयान भेद है वह नांचे दिया जाना है। इसके सिया बहुष । अन्य अंद्रों में मागुधो भाषा साधारणतः सीरसेना के हा अनुस्प है।

## वर्ण-मेर ।

र के स्थान में सर्वेव स होता है +: यथा—नर=यन; बर=बन । या, व घोर व के स्थान में नालक्य य होता है; यथा—योमन=योहण; पुरव=पुन्निय; वारव=मानम । संयुक्त व धोर व के स्थान में दन्त्य सकार होता है; यथा—गुष्क=गुरुव; बध्य=बस्ट; स्वतनि= संक्रीदे; बृहस्तीव=बुहस्तीद ।

है और प्र के स्थान में स्ट होता है; यथा—पह=प्त्ट; हुप्टु=गुन्टु । स्थ और प्र की जगह स्व होता है; जैसे—उपस्थिण=टबस्तिद; मार्थ=एस ।

िंब, व और य के वर्हे य होता हैं; यथा—जनाति=यापदि, दुर्वन=दुव्यप; मय=मव्य, प्रय= भिन्म; बाति=बादि, पम=बम ।

न्त्र, रंग, व्र और न्व के स्वात में न्न होता है; यथा—बन्द=बन्नः, पुग्य=पुन्नः, प्रश=बन्नाः, बन्दक्तिः=बन्दक्षिः।

थनादि ए के स्थान में भ होता है; यथा—गन्द=गभ, चिन्द्रन=चिभित्र । वं की जगह रूंक होता है ÷, जैसे—एइश=प्रत्कम, वज=चरक ।

## नाम-चिमचिन ।

अकारान्त पुर्टिम-शन्द के प्रधमा के प्रकाबन में प्र होता है; यथा—विनः ≔िष्यं, पुरशः ≔पृतिशे । अकारान्त शन्द के परशं का प्रकाबन स्व और आहं होता है; यथा—विनस्य ≔िष्यस्य, विचाह । अकारान्त शब्द के परशं के बहुवबन में आयं और आहं ये दोनों होते हैं; असे—विनानाम् ≕ विचाया; निपाह । अस्तव् शब्द के प्रधमा के प्रकाबन और बहुवबन का त्या हो होता है।

23.22.32

<sup>। &</sup>quot;म्बुन्तवे नारहारी य वादिन्यवहाँग्रीनः।

विष्णिमिर्मिर्देश वरादुश्चन्द्रभागितम्" ( मास्यवन्तः, शृष्य ११० )।

<sup>&#</sup>x27;'हरिबन्द्रस्त्वमां भागामगत्र'श हतीन्द्रति" ( बाहृद्रव० १५० )।

h-्माक्येडेम यह निमन वैकल्पिक मानते हैं; "रहन क्षी वा मर्वत्<sup>त</sup> ( प्राइतव॰ एन्ट १०१ )।

हेनस्टर-माहत-माहरा के बनुवार 'व' को काह बिह्मुबंत 'ंंंंं होता है, देता है का ४, २६६।

ने अपने प्राह्मसर्वेग्य में उद्गुशन किये तुए कोहल के "राष्ट्रशमितुकायक्वेदावा मागणी प्राहु" इसक से मालून होता है कि भरत के कहे दुए उक्त पानों के अतिरिक्त भिक्ष, श्वपणक आदि अन्य होन इस भाषा का व्यवहार करते थे। रुद्रट, याम्बर, हेमचन्द्र आदि आलंकारिकों ने भी अपने अपने अन्त प्रन्यों में इस नाथ का उन्हेंख किया है।

मगप देत ही मागधी भाषा का उत्पत्ति-स्थान है। मगध देश की सीमा के बाहर भी अग्रोक शिलालेको में जो इसके निदर्शन पाये जाने हैं उसका कारण यह है कि हम

अत्या उस समय राज-मांगा होने के कारण मगध के वाहर भी एसका क हुआ था। संभारत राज भएम हाने के कारण ही नाटकों में सर्वत्र ही राजा के अन्तापुर के होगों के वि व्या भारत वः भ्यादार करने का नियम हुआ था। प्राचीन भिन्नु और श्वरणक मी माध्य के ही निर् होने भ, मनर रे, नारको से इनको साथ सो सामधो ही निश्विष्ट की गई है।

पर्यात ने ज्ञाने प्राहत-स्थाहरण में मानधी की प्रहति-मूल-होने का सम्मान सीरसेने ह विया है : । इसीका अनुसरण कर मार्कण्डेय ने भी सीरसेनी से ही माग्यों ह

निद्धि कही है ! । किन्तु मागधी और सौरसेनी आदि प्रादेशिक भाषाओं भा करोर है शियालेगों में भी देगा जाता है। इसमें यह सिद्ध हैं कि ये सब बादेशिक भेर न भीर समस्यामां रक्त है , एक प्रदेश को भाषा से दूसरे प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे सौरसेना क में प्रचारित वेशिक गुरा की कथ्य भाषा से उरवन्न हुई है चैसे मागर्था ने भी उस कथ्य भाषा से कर्मा किया है जा पेरिककाल में मगाय देश में अचलित था।

अगा के विकासेत्यों को और अध्ययोग के नाटकों की सामधी आपा प्रथम सुग की सामधी आप निर्दर्शन है। भास के और प्रवर्श काल के अन्य नाडकों की और प्र

व्य. अ.रची की मामधी मध्य-तूम की मामधी भाषा के उदाहरण है।

शाहरण चाण्डाळा और शावशं ये सीन मायार्थे मामधी के ही प्रकार-मेद्र-कपान्तर-हैं। वर्ष शाकारी भागा का व्यवहार श्वर, शक आहि और उसी बहुति के अन्य लोगे दिव बड़ा है ‡ किन्तु मार्श्वपडेय ने राजा के साले को भाषा शाकारी बनवार है mein & Gelenfall अरत पुरुद्धम आहि जातिओं की स्वयहार-भाषा को चाण्डाली और अंगार प्रताद, स्टहार और यन्त्र-जाया लोगों को भाषा को सावती कहते हैं 🕝 । इन नीजो भाषाओं के जो हैं। भीर उत्रहत्ता मार्चनडेव के बाहत-ध्याकरण में, और नाडकों के उन्हें पात्रों को भाषा में पाये जाते हैं है केद १न६ वाहत ध्वाहरणी का मामकी भाषा के लक्षण और उद्दुद्धणों में तथा नाटकों के मामधीना मणा पात्रों का तथा में इतना जम नेद और इतना अधिक साम्य दें कि उन्न तीन भाषाओं को मार्गी करन नहीं बड़ा जा सहती। यहा काम्या है कि हमने बस्तुत कोव में इन भाषाओं का मामधी में

<sup>• &</sup>quot;बहुना मीतनेका" (बाह व्यक्ताम १६,२)।

क विस्ता संस्थित (बाह्यकान, वृत्त १०१)।

 <sup>&</sup>quot;र सावा गरादाता कन्यानाम वा मवा। शरादाताम बाकन्या" ( नाटवराख १०, ११)।

राजानामान्य स्य कार्यक्रमानाः।

भरत्तातात्रभागं राहार हे व दुरहुमाना स्वार् करहेकां (बाहतगरेसन, कुट १०४)।

कुछकरिक के बाद साधुर और हो युवकारों की भाग को 'दक्की' तम दिया गया है। यह भी मामधी भागा का हो एक स्थाननर प्रतीत होता है। साकेन्द्रेय ने 'दक्की' का हो 'या दान है। साकेन्द्रेय ने 'दक्की' का हो 'दावकी' तम से निर्देश किया है, यह दन्हेंन बढ़ा दर उद्देशन किये हुए एक उन्होंक भागा। भी भाग होता है का साविष्ट्रेय ने प्रहानन में दा तृतीया के एकववन में दा प्रस्त्रमा वन में दून प्राहि जो इस भागा के लक्ष्य दिये हैं उन्होंन से उसमें अपन्तार का हो विभिन्न साम्य ग्राह्म है। इस लिए सावेन्द्रेय ने बहुत पर जो यह कहा है कि 'इस्टिक्ट इस भागा की प्राह्म से हैं। 'यह सन हमें भी संगत साउस पहला है।

प्राप्ताचा भाषा का भीगोंना के मात्र जो प्रजान भेड़ है को जो के लिया जाना ने असके अक्षत्र ( ) अस्य क्षेत्रों में प्राप्ताक क्षावानाना सीगमेना के तो अनुस्य है :

## यर्ज नेद

न के नधान में सर्पन में लोग है के यथा करता गांच कर कर में स्पार्थ ने में स्वार्थ ने से साम में निवार में निवार ने से सिम के स्वार्थ में सिम के सिम क

र्था प्राप्ति स्था क्यांस्था स्था । हिल्ला का घारा चार घर । १००० । १००० । इत्यास १००० । १००० । संस्थित प्रेण क्यांस्था स्थानेसार्थ व्याप १००० । १००० । १००० । १००० । संस्था क्यांस्था क्यांस्था स्थानेस्था । १००० । १००० । १००० ।

## काम दिन्हों देव

जनभाग प्रतिचार मान्य के प्रध्यक्ष के शक्य प्रधान के तार्वाचार है। का तार्वाचार का वार्षाचार का वार्षाचार के प् प्रभावकार प्रश्ने के प्रधान कर सकार का लिख का तार्वाचार का व्यवस्था के कि का का का का कि का का कि का का कि का प्रभावकार के कि प्रधार की प्रमुख्यन के का यह कीना के कि की का का ना तार्वाचार का का कि का का कि का का का कि का विकास का करता है।

प्रमासन कार्य के प्रधानक कारणबंदान जीन बहु इसने बहा नहार । ही तह ह

The Control of the Co

## (६) महाराष्ट्री।

प्राहृत फाव्य और गांति की भाषा महासाद्री बहाँ जाती है। सेतुक्क, गांधासप्तानी, क् कुमाध्याहक्वरित प्रभृति प्रश्लों में इत भागा के निर्दर्शन पाये को हैं। (गांति-साहित्य) में महासाद्री माहत ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त को ही में नाश्यों में गांव में सौरक्षेत्रों रोक्टेबवाढ़े पायों के हित्य संगीत या पत्र में महासाद्री भाषा के करने का विवाज सर्थ वन गया था। यहाँ कारण है कि कांक्ट्रिय से से कर उसके बाद के सर्ग

में प्रध में प्रापः महाराष्ट्री भाषा का ही व्यवहार देखा जाता है।

चंद ने अपने प्राहनतरहाय में 'महाराप्ट्रा' इस नाम का उद्शिक और इसके निरोग रूपन में कर भाग सामार निर्माण कर का स्वाहन स्थान अपेसायां के और जैन महाराप्ट्रों के लक्षण के साथ सामार का इसके त्यांग दिये हैं। यरकी ने अवले महत्त-व्यावरण में इस माया के 'क महाराप्ट्रें का साथ के कि के महाराष्ट्र के अपने क्षण कर के महाराष्ट्र के अपने क्षण कर में हैं और दनके विदोग कर 'महाराष्ट्र' के साथ का निर्माण ने कर 'महाराष्ट्र' इस साथारण नाम से महाराष्ट्र' के ही रूपण और उद्गर्द हैं। अन्तर्गक्ष का संविक्तसार, जित्रकार को महत्त्वक्षण के इस का महत्त्वक्षण के साथ के क्षण और अवहर्द की साथ के रूपण और अवहर्द की साथ के रूपण और अवहर्द की कि साथ और अवहर्द की कि साथ और अवहर्द की साथ की साथ के रूपण मीर अवहर्द की साथ की साथ के साथ की सा

संस्ट्रन के अलंकार-पार्खों में भी भिन्न भिन्न मारत भाषाओं का उन्हेख मिन्ना है। नहें नाहर-साख में 'दाक्षिणास्या' भाषा का निर्देश हैं, किन्तु स्वके विदोध रक्षण नहीं दिये गये हैं। यह महाराष्ट्री भाषा ही है सकती है, क्योंकि भएन ने महाराष्ट्री का सकता उन्हेख कार्ती किया एतुन मार्काप्रक के मार्काप्रक कार्ती किया एतुन मार्काप्रक के कि वस्ते में उन्हों के सार्काप्रक के प्रकार मार्ग के क्यू में उन्हों के सार्काप्रक के प्रकार मार्ग के क्यू में उन्हों के सार्काप्रक के प्रकार मार्ग के क्यू में उन्हों के सार्काप्रक के स्वास्त मार्ग के क्यू में उन्हों के स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त मार्ग के क्यू में स्वस्त मार्ग के स्वस्त में स्वस्त मार्ग के स्वस्त में स्वस में स्वस्त में स्वस में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस्त में स्वस में स्वस में स्वस में स्वस्त में स्वस में स्व

गया है। इच्छी के फाल्यादर्श के

' महाराष्ट्राभयो भाषो प्रहृष्टं प्राकृतं विदुः ।

मागरः खुविस्तानां नेतुस्त्यादि यन्यवम् ॥" (१, १४)।

इस इटोक में महाराष्ट्री भागा था और उसकी उसकरता का स्पर उक्की है। इच्छी है

में महाराष्ट्री प्राप्टन का इतना उसकी हुआ था कि इसके परवर्ती अनेक मत्यकारों ने

के ही कर्य में उस प्राप्टन प्राप्ट का इयोग दिया है जो सामान्यतः सर्व प्रावृद्धिक भाषाओं ही

है। स्ट्रट का कान्यार्टकार, प्राप्टाराहंकार, प्राध्यक्तव्यनितामताता, हैमकन्त्र का प्राप्टत-व्याक्तव मन्त्री में महाराष्ट्री के ही क्यों में माहन ग्रस्ट व्यवहत हुआ है। अस्तेकार-प्राप्ट-निध्य और देर्यानामताला हम कोच-क्रयों में भी महाराष्ट्री के उदाहरण है।

हो। होनेजि के मन में महाराष्ट्रां भाषा महाराष्ट्रां भाषा है। होनेजि के मन में महाराष्ट्रां भाषा महाराष्ट्रां भाषा है। ये मार्क ( महाराष्ट्रां का कर्य 'विद्याल राष्ट्रं को भाषा' है और राजपुताना मर्मृत रहीं विद्याल राष्ट्र के अन्तर्गत है, इसीसे 'महाराष्ट्रां' मुख्य ग्राह्य

परं है। हिन्तु देण्डा ने इस भागा को महाराष्ट्र देश की ही भाषा कही है। सर

• "देप महाराष्ट्रीवन्" (पाइतप्रकास १२, ३२)।

र्व देशो प्राइतवर्गल, इन्ड २ मीत १०४।

<sup>+ &</sup>quot;महाराज्यो तमाक्ती शीरमेन्वर्यमार्था । बाह्येकी मामधी मान्येत्यरी ता दाविष्णात्यमा ॥" (प्राव्ह र र्वे

हाराष्ट्रो प्राप्तन से ही आधुनिक मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। इससे महाराष्ट्री प्राप्तन का उत्पत्ति-स्थान हाराष्ट्र देश ही है यह बात निःसन्देह कही जा सकती है।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने स्पाकरण में महाराष्ट्रों को हो 'प्राष्ट्रन' नाम दिया है और इसकी प्रकृति संस्कृत कहीं है। इसी नरह चण्ड, रूक्सोधर, मार्कण्डेय आदि वैपाकरणों ने प्रकृति। साधारण रूप से सभी प्राष्ट्रन भाषाओं का मूरू (प्रकृति) संस्कृत वताया है। केन्तु हम यह पहले हो अच्छो तरह प्रमाणिन कर आर्थे हैं कि कोई भो प्राष्ट्रन भाषा संस्कृत से उत्पन्न हीं हुई हैं, बल्लि वैदिक कारू में मिन्त मिन्त प्रदेशों में प्रचलित आर्थों को कथ्य भाषाओं से ही सभी ग्राष्ट्रत भाषाओं को उत्पन्ति हुई हैं, सुनरां महाराष्ट्रों भाषा को उत्पत्ति प्राचीन कारू के महाराष्ट्र-निवासी आर्थों को कथ्य भाषा से हुई है।

कीन समय आयों ने महाराष्ट्र में सर्व-प्रथम निवास किया था, इस यात का निर्णय करना कठिन है, परन्तु अशोक के पहले प्राप्टन भागा महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय कमय। में किसोका मत-भेद नहीं है। उस समय महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय कमरा: कार्याय और नाटकाय महाराष्ट्रों भागा उत्पन्न हुई है। प्राप्टतप्रकाश का कर्ता यररिव यदि वृत्तिकार कार्यायन से अभिन व्यक्ति हो तो यह स्वांकार करना होगा कि महाराष्ट्रों ने अन्ततः खिस्त-पूर्व दो सी वर्ष के पहले हो साहित्य में स्थान पाया था। लेकिन महाराष्ट्रों भागा के तद्व कर्तों में व्यक्त वर्णों के लोग की व्यक्तित देवने से यह विध्यास नहीं होता कि यह मापा उत्तरी प्राचीन है। वरर्शव का व्याकरण संभवतः चित्रने के याद ही रचा गया है। जैन अर्थमागधी और जैन महाराष्ट्रों में महाराष्ट्री मारान के प्रमान के प्रवाद की प्रचान के प्रमान के क्षा कर्ता हो वर्षों के महाराष्ट्रों के प्राप्ट के प्रचान महाराष्ट्रों का कोई साहित्य है। अप स्थान के स्थान के महाराष्ट्रों के व्यक्त के महाराष्ट्रों के व्यक्त नहीं है। प्राचीन महाराष्ट्रों का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। प्राचीन महाराष्ट्रों में याद को महाराष्ट्रों को तरह व्यक्त-चर्ण-खोप की अधिकता नहीं थी, इस वान के कुछ निर्दर्शन बण्ड के व्यक्तरण में मिलने हैं। जैन अर्थमागधी और जैन महाराष्ट्रों में प्रचीन महाराष्ट्रों मापा का साहत्य रिव्न है।

मरत ने नाट्यशास्त्र में आवन्तां और वाहीको भाषा का उरलेख कर नाटकों में धूर्त पात्रों के लिए आवन्तां और वाहीकों का आर यु नकारों के लिए वाहीकों का प्रयोग कहा है। मार्कण्डेय ने अपने प्रावन्तों का आर यु नकारों के लिए वाहीकों का प्रयोग कहा है। मार्कण्डेय ने अपने प्रावन्तां स्वाप्त्यं में "आवन्तों स्वाप्त्यं में "आवन्तों स्वाप्त्यं से "आवन्तों स्वाप्त्यं से "अवन्तां से अपने" यह कह कर इनका संदिष्त्र लक्षण-निर्देश किया है। मार्कण्डेय ने आवन्तों भाषा के जो त्वा के स्थान में त्या और अविष्यत्काल के प्रत्यय के स्थान में उन्न और ज्वा प्रमृति लक्षण वनलाये हैं वे महाराष्ट्रों के साथ सावार्ष्ण हैं। उनके हिये हुए क्यार, वेदन, वेच्छार प्रमृति उद्योग वनलाये हैं वे महाराष्ट्रों के साथ सावार्ष्ण हैं। उनके हिये हुए क्यार, वेच्छार अपने वाहरूय हैं परन्तु वह भा सर्वेत्र नहीं है, तैसे उन्हों ये येतृ हैं वेद त्य हैं। स्वाप्तां का आहे उदाहर्ष्णों में । इसी तरह वाहीकों में जो र चा त्र होता है विदे त्य होर एकमात्र मार्ग्या का साइक्स हैं। इसके सिवा सभी अंशों में यह भी आवन्तों को तरह महाराष्ट्रों के हो सद्भा है। सुनरे, ते वेदों ने सहाराष्ट्रों के हो अन्तर्गन कही जा सकता है। इससे हमने भी उनका इस कोप में अलग निर्देश नहीं किया है।

संस्कृत भाषा के साथ महाराष्ट्रा भाषा के वे मेह तीचे दिये जाते हैं जो महाराष्ट्रा और संस्कृत के साथ अन्य प्राकृत भाषाओं के साहृत्य और पार्यक्य को तुलता के लिए भा किया । अधिक व्ययुक्त हैं। १७। ह का न्द्र होता है, यथा—प्रहाद=पन्दाम, बहार=कन्दार।

१८। मंत्रोस में पूर्ववर्ती क, स, ट, द, त, द, प, स, प और स का आप होना है, जैसे—इक=इन, पद, १८२४ - हरपञ्च, सह्म=समा, उत्सत=उपात, पुट्रर=पुगार, मुप्त=मुप्त, निधन∞पिषर, नै धिर ए स्व.यत = सनिश्र ।

मंत्रान में परवर्ती म, न और व का स्ट्रीय होना है,यथा—स्मर्= छर, छन्न=छमा, व्याव=ग्रह। मयोग में पूर्वपर्ती और प्रयनी सभी ल, व और र का लोप होता है, यथा—उल्हा=उन्हा, ति

वितर ए, शब्दे = सद्, पत्रव=पर ह, आई=सत्रक, चक = चरक ।

२१। संग्रुत प्रश्नुत के स्थान में जो जो आदेश ऊपर कहा है उसका और संयुक्त व्यव्छान के हो प्त जो जो व्यञ्जन बाकी रहता है उसका, यदि यह शब्द की आदि में न हो तो, दिलाई त्रेमे- गत्मा = ख्या, मत्=मन्त्र, मुक=धुच, उल्का=उक्का। परनु वह आहेरा स्वय ध्यन्तन यदि यर्ग का दितीय अथवा चतुर्थ अक्षर हो तो दित्व न हो कर उसके वृत्र में अथवा शेव व्यञ्जन के अनन्तर-पूर्व व्यञ्जन का आगम होता है; यथा—सङ्गण=अस्तर, अ पन्छा, इष्ट=इट्ड, मुख्य=मुद्र ।

## विश्लेपण ।

१। है, में, ये के मध्य में और संयोग में परवर्ती ज के पूर्व में स्वर का आगम हो कर संयुक्त म का निरुत्रेयण किया जाता है, यथा-महर्त = भार, भारह, भारह = भारा = भाराह, हार

#### ध्यत्यव ।

 अनेक शाक्षी में व्यवस्था के कथान का व्यवस्था होता है, यथा—क्रेस्= करोर, बाजन= महाराज्य = सरहर्ड, हरितान = हतियार, खपुष्ठ = रहुय, स्तात = यारात, गुरूप = गुरूर, स्या = हर

१। मनाम में कहीं कहीं हस्य स्वर के स्थान में दोयें और दोवें के स्थान में हस्य दोना है। ९ भन्तर्शेद = प्रन्तावेह, पतिवृह् = पहुँहर, वयुनातह = जंडणभह, नदीक्षीवः = णह्सीच ।

मार पर रहते पर पूर्व भार का छोप हाता है, जेसे-निरहेश =विम्रवीत।

१। मंतुन व्यव्यत्र का पूर्व स्वर इस्य होता है, जेसे-धास्य - धास्य, मुनीन्द्र - मृथिद, पूर्व-तान्त्र = सांस्र, म्लेच्छ = मित्रिच्छ, मीलोटाल = स्पोतुराख । सन्धि-निरोध ।

 उद्दान (अञ्चल का लोप होने पर अविषय यहे हुए) स्वर की पूर्व स्वर के मार्च मान्य नरा होता है, यथा-निमाहर =िमुनासर, रजनोहर = रक्षपीहर। पक पर में न्यतं की महिल नहीं होतों है. बेसे—बाद = बाच, यवि = बह, तवर = याचर!

इ। इ.ई. उ और इ को, अम्मात स्वर पर रहते था, सन्धि नहीं होती है, यथा-वाले इटें

४ . य आ का का परवर्ती स्वद के माख मन्त्रि नहीं होती है, यथा—कले बार्श्स, बार्शस्त्र परें।

५। जास्यात के स्वर को सन्वि नहीं होना है; जैसे—होद रह ।

पञ्जमी के एक्सचन में नो, भो, उ, दि और जोर होता है और ना-मिस अन्य प्रत्ययों के प्रसंग में अकार का आकार हाता है जैसे—िवन्त्=िविष्यं, विधाओ, विधाओं, विधाओं

1 . . .

पण्डों के प्रकारकार का प्रत्यय स्व होता है, यथा—िक्षयस्त, मृत्यस्त, वरस्त । अस्मत् ग्रान्द के प्रथमा के प्रकारकार के रूप मिन, भिन्न, भिन्द, हं, बहें और महाने होता है। अस्मत् ग्रान्द के प्रथमा के प्रकुरकार के रूप भन्द, भन्दों, भन्दों, मा. वर्ग और में होता है। अस्मत् ग्रान्द के पण्डों का प्रदुष्यक हो. यो, मत्म, भन्द, भन्दों, मन्दों, मन्दों, मन्दाय, मनाय, महाय और मत्माय होता है।

सुप्मन् राज्य के पष्टों का पक्यवन नर, द, है, तुन्हें, दह, दहें, दन, दम, दमें, दुमें, हुमार, दि, हे. इ, प, दुव्भ, दुम्ह, दुरुम, उच्म, उम्ह, उरम धार उच्च होता है।

िहु-व्यत्यय । संस्कृत में जो शब्द केयल पुंलित है, उनमें से कांपक महागण्डों में खोलिंग और नपुंसकर्तित मो है, यथा—प्रशः=वपरो, प्रदाः सुपाः=सुपा, सुपादं, देवाः=देवा, देवायि । धनैक जतह खोलिंग के स्थान में पुंलिंग द्वोता है, यथा—रुक्=वरमा, प्राहू=वर्रेंग, विगुता= विन्ह्या । संस्कृत के धनेक क्लोबर्लिंग शब्दों का प्रयोग महासाव्यों में पुंलिंग और खोलिंग में मी होता है.

## आस्यात्।

यथा—यगः=वर्तः, बत्म=बन्ना, प्रवि=प्रष्ठो, पृठम्=िरो, चौत्न्=चीरिया ।

ति और ते प्रत्ययों के व का लोप होता हैं, जैसे—हरति=हरद, हरद, सर्व=स्तर, स्तए।
परस्तेपद और आत्मिन्य का विभाग नहीं है, महाराष्य्रों में सभी धातु उमयपदों की तरह है।
भूतकाल के हस्तत, अध्यतन और पर्णेक्ष विभाग न होकर एक हो तरह के रूप होते हैं। और
भूतकाल में आत्यात की जगह द-प्रत्ययास इतृत्म का हो प्रयोग अधिक होता है।
भविष्यत्-काल के भा संस्टत की तरह अभ्यत्म और अधिष्यत् पैसे हो विभाग नहीं है।
भविष्यत्-काल के प्रत्ययों के पहले हि होता है, यथा—हिन्यति=हिन्हर, कीत्यति=कीरिंहर।
वर्तमान काल के, मविष्यत्काल के भीर विधि-लिंग और आधार्षक प्रत्ययों के स्थान में व और
वा होता है, यथा—हत्ति, हिन्दर्भि, हत्त्व, हत्त्व=हत्त्व, हत्त्व।
भाष और क्रमें में हैं अऔर हत्र प्रत्यय होते हैं, यथा—हत्व=हत्व, हत्त्व।

## कृद्दन्त ।

शोलायर्थक तृ-प्रस्थय के स्थान में दर होता है, यथा--गन्तृ=गनिर, नननगोत्र=प्यानर । त्वा-प्रत्यय के स्थान में दुद, स, दूच, दुस्राच और वा होता है, जैसे--गटित्वा=गर्दर्व पटिस्र, गरिक्षण, परिवस्त्य, परिवा।

#### নৱিন।

्ल-प्रत्यय के स्थान में च और चय होना है, यथा—देशल=देशन, देशनय।

## (१०) व्यपश्चंश।

महार पतन्त्रजित ने अपने महाभाष्य में जिल्ला है कि "नूगांवाडरराज्या, मल्योगांवा करा। हो हि "भरम में राज्य वातान्य भीर सिर्वेद भर्म । में प्रत्य कर उपन्त के बहुत आफ्रांश हैं।" अर्थी, अध्यात्य पहुत और राज्य (मुद्ध) और भर्म । भर्म । सोराज्य के बहुत आफ्रांश हैं। यहां पर 'अराम्स' ग्राज्य अस्त

माना, योपोनिका हत्यात्रि अवस्थि हैं। यहाँ पर 'अपस्थी साल अन्तरी सर्थ में ही रायदन है और आराय्य का अर्थ में 'संस्टरन-स्मारका के अनित सुन-सम्यो में वाय अर्थ उत्त उदारत्वों में भारते' और 'पोकां' ये दो सार्य का स्परीय प्रायोग के जीन-सुन-सम्यो में वाया अर्थ और ' यंद नया : आयार्य हेमच्यद आदि आहत-स्पाकरणों ने भा ये दो श्रव्य अपने अर्थने अर्थ का राजरात्वों में रायदा है स्वार्य से दे दे । क्यूडी का अपने काजाव्यदा में वहते हारत सीर स्वर्य राजरा अर्थन निद्देश करते दूप काव्य से स्थादन आयोध्याप्य वायदा गर्द हैं । वह ती पर स्व राजरा अर्थन निद्देश करते दूप काव्य से स्थादन आयोध्य अपदेश कहा गर्द हैं । वह ती पर स्व राजरा अर्थन निद्देश करते दूप काव्य से स्थादन सामे आयार्थ अपदेश के स्थानति है । वह तावर के उनके के स्वर्य में यह तिला है कि 'साहस से साहत-भागार्थ अर्थन में अर्थन है। काव्य काव्य कर्य के उनके के स्वर्य के विकास में संस्ता-तिम सानी प्राहत-भागार्थ अर्थन में अर्थन माना सहत का हो एक अनुकार में काराग्येजा को दोता में निमाला के किसा है कि 'स्थानस्वास्त्रम्मा'' (२, १५) अर्थन अर्थने गोर्गमंत्री सागनी गादि को तत्व पक प्रतास का माहत हो है। उक्त क्रसिक उरहेजों से यह स्वर्थ में प्रतास है। समय में निवस अपदेश शायु का 'सस्टान-क्यारस्य-अदित (वोहें भा माहत') 'हत के वर्ष में सागीत होना मा उनने माति जा पर समारा 'पाहत का वक्त भें हैं प्रयोग हान्ति भाग उनने माति जा पर समारा 'पाहत का वक्त भें हैं प्रयोग होना भा उनने माति जा पर समारा 'पाहत का वक्त भें हैं हो स्वयदाह दिवा है।

ाराज्ञ सामा के निर्देश जिल्लामां प्रमान्त्रश्य आदि नारक-सम्बं से, हरिवायुराब, यह क्षित्रे के क्षित्र के स्वर्णक क्ष्म क्षित्र के स्वर्णक क्ष्म क्ष्म

दर्भरः ध्यावरणीं में और शक्किश्चन-नामक छन्द बन्ध में पाये जाते हैं।

द्वी. होनेंदि के मन में जिम नगई आर्थ लागों को करन भावाचे अनाथे लोगों के मुख से उर्क देने के कारन जिम पिट्रन रूप को धारन वर पार्थी और यह पीमारी मन् प्रकार कीर नगर । भीर यह चौहें भी मार्थिताक भागा नहीं है, उस नगर आयों के क्या में सहन के आदिम निवासी अनाये लोगों की निवास निवास भावानों के प्रभाव से जिन करानगरों हो है दूर भी वे हो निवास अपने हा नावाचे हैं और वे महाराष्ट्री की प्रवेश अधिक प्राचन है। हो है

<sup>• &</sup>quot;नरीयमधी समग्री", "संबंधित्वात्र" ( प्राचा २, ४, ५)।

<sup>&</sup>quot;यननाशको" ((इस १, २,—पन २६))।

<sup>&</sup>quot;न प म स्टेन्स" (स्वाहासम्बद्ध ३०४)।

<sup>🕈 &</sup>quot;बार्नोग" (महतवयूष २, १६)। 😊 "बायादव." (हे॰ मा॰ २, १७८)।

<sup>🖟 &</sup>quot;चानगाद्यस्य हान्येष्यान्सः इति स्थृताः ।

याचं द वन्तुवादन्यदयन्यतंत्रीहरूम" ( १, ३१ )।

है इस मन का सर प्रियर्सन-प्रभृति आधुनिक भाषानस्थ्य स्थोकार नहीं करने हैं। सर प्रियर्सन के मन में सिन्न सिन्न प्राकृत भाषायें साहित्य और व्याकरण में नियन्यित होकर जन-साधारण में अप्रचित्त होते के कारण जित नृतन कथ्य भाषाओं की उत्त्वति हुई थी ये ही अप्रमृत्र हों। ये अप्रमृत्य-भाषायें विस्ताय प्रव्यक्त शतायों के वहन काल पूर्व से ही कथ्य भाषाओं के रूप में व्यवहत होतो थीं, क्योंकि चण्ड के प्राइत-व्याकरण में और कालिदास की विक्रमोर्थियों में इसके निदर्शन पाये जाने के कारण यह निर्ध्यत है कि विस्ताय प्रव्यक्त शांता के पहले से ही ये साहित्य में स्थान पाने लगी थीं। ये अप्रभंश-भाषायें प्रायः इश्वम शताब्दों पर्यन्त साहित्य की भाषायें थीं। इसके यह किर जन-साधारण में अप्रविक्त होते से जिन नृतन कथ्य भाषाओं को उत्पत्ति हुई वे हा हिन्दों, यंगला, गृजरानी वर्गरें। आधुनिक आयं कथ्य भाषायें है। इनका उत्पत्ति-समय यिक्त को नवर्थी या दश्वी शताब्दों है। मुतर्ग, अपर्म्या-भाषायें विस्त की प्रव्यक्त शताब्दों के पूर्व से ले कर नवर्थी या दश्वी शताब्दी प्रवन्त साहित्य को भाषाओं के क्य में इचलित थीं। इन अपर्म्या की विस्तित ये विस्तित प्रावृत्य-भाषाओं के क्य में इचलित थीं। इन अपर्म्यों की उत्पत्ति के पूर्वकाल में प्रचलित थीं।

भेद । अपने देश के पहल भेद हैं, ब्राइलविन्द्रका में इसके ये सावाईस भेद प्रवाद गये हैं :--"ब्राइड ब्राइदर्शावुरवागरवागरे । यदिवयस्य गन्यानदार स्मादव है हवा ॥
गाँडोद्देशवाभ्यवागदार हैन्त्रवर्षेत्रताः । काल्यियमस्य हायोटकान्व्यक्रविद्यां ॥
साभीये सम्बदेशीयः ब्रुक्सेन्द्रव्यस्थितः । काल्यियस्य स्थापे वैनाब्राहिकसेदतः ॥ ॥

<sup>🛦 -</sup> बह्नांबर्गारत्यारेयर् प्रतिका, १३१०।

भारतस्य देवकभाषानामी क्यांगारिक्षी देवभागी वस्तु त्युहुना भारतः । वारो दुष्टा चाळ्याती । उपन्नवास्त्र विस्मी । निर्माणा प्राराण । देवभा । त्युहुना भारत्य । विस्मी । देवभागी । देवभागी विस्मी । त्युहुन्त भारत्य । विस्मी । देवभागी । देवभागी देवभागी । वार्ष्टि । वार्ष्टि । देवभागी देवभागी । वार्ष्टि । वार्ट

arra ta arritetar sonar i existe seas e praes

蓝色灰色 医毛皮管 医皮肤结束 二苯二甲

हैम्पन्द ने 'अपनुंत' इस सावान्य नाम से और कार्यण्य ने 'नामाग्यन्त' इस पिरंग नाम में इं एक्षण और उदाहण निर्वे हैं ये पारमानां जानूंता या पारमानात नाम मुकान नेता है अनुं से हो संस्थार एतते हैं, यानदायनुंत के नाम से मिन्यान्देश के अमनुंत्रा के सावान्त्र के अपनुंत्र मार्यण्येय ने अपने स्वादाय में निर्वे हैं, और उपनाय-जानुंत्र का न्यों सहाय न होत्र देवन कर और प्रावद के मिश्रण को 'उपनायर जानुंत्र' कहा है। इसके मिना मीर्मानो-आनुंत के निरांग नामें के अपनुंत्र में पाये जाते हैं। जन्य अन्य बहेत्रों के अपना महाराज्यु, पर्यज्ञायम, मार्याने के विश्वासी मायाओं के जो अपनुंत्रा से उनका पोर्ट साहित्य उपन्यंत्र न होने से कोई निरांग नामें

्रिम्त भिन्न अपनुंद्य भाषा का उत्पत्ति स्थान भी भारतको का निम्न निमन प्रदेश हैं। स्टर्ड और यापस्ट ने अपने अपने अपनुःस्थानम् में यह बात संदेश में अपन स्था म

उत्पत्ति-स्थान। में इस तरह कही है .--

"गण्डीज्य भूरिभेदी देशविदेशादयभू गः" ( कान्यानद्वार २, ११ ),

"प्राम् शन्तु वन्तु द वन्दे देतु भागितम्" ( वाग्मरावद्भार २, १ )।

विवस की पश्चम शाशाह्यों के पूर्व से हेजर देशम शताब्दों पर्यक्त आता के जिल्ल जिल प्रदेश में का माधाओं के कार्य के कार्य के कार्य के प्रवाहित जिल जिल जो भाषाओं के शहरी । हो जो जो आधुनिक भाव कार्य अगर (Modern Vermeular) उरक्त (

महाराष्ट्रो-अपभू'श से मराठी और क्रोंकर्णा भाषा।

माराधी-अवभूषा का पूर्व शासा से बंगला, उडिया और आसामो भारत । माराधी-अवभूषा की विहास शासा से प्रैषिलो, मणही और भौतवस्था ।

भागवान्त्रपुन् से का प्रहार साला से मानला कार आउपुरिया । अर्धमागर्था-अपुन् से से पूर्वीय हिन्दी भागायें अर्थात् अर्थात् अर्थतः स्रोत छतांसगडी ।

न्यवानायान्त्रभू वे स्थाप व्यक्त कार्यन न्यात् व्यक्त, व्यक्त आर दलासपडा । सीरिसेनी-अपूर्व से युन्देग, क्लाडी, प्रकारात्, वीक्ट, हिन्दी या उर्दू ये वाशास्त्र हिन्दी भागी नागर-अपूर्व से राजस्थानी, माल्या, मेयाडी, जयपुरो, मारवादी नया गुजराती भागा ।

पालि से सिंहलो धीर मालदांचन ।

टाक्की अथवा दाक्की से टह्फ्डो या पश्चिमीय पंजायो । टाक्की अपभूष ( सीरसेनी के प्रमाय-मुक्त ) से पूर्वीय पंजायी ।

वानड-अपन् श सं सिन्धी भाषा।

पैशान्त्री-अवभूष से कार्मत्ते भाषा।

सम्बद्धाः नागर-अवभूं श के प्रधान प्रधान सम्बद्धा से हैं :--

## वर्ण-परिवर्तन ।

१। सिम्म निम्म स्थापे के स्थान में निम्म निम्म स्थर होते हैं; यथा—इत्य=हप, बाप; दमन=ो बीय; बाद=चार, बार; बाद; इन्ड=च्यृति, विदृति, बुद्दि, तुष्य=वष्य,तिष्य, तृष्ठ; मुहत्र=मुन्दर, विर् लेखा=निद्द, नीद, लेह।

स्वरों क मध्यवर्ती अवंशुक्त क, ता, न, व, व और क के स्थान में प्राय: क्रमशा म, प, द, ५, ४ और होता है; यथा—क्रिकेटकर=क्रिकेटकर, मुख=सुत्र, क्रोवन=क्रीप्टर, माथ=सुत्र, क्राव=क्री

 अनादि और अनयुन्त म के स्थान में वैकल्पिक सातुनासिक व हाता है, यथा—कमते=कीं कमन: मुमर=नर्धर ममर।

संयोग में परवर्तों र का विकल्प सं जीन होता हैं, यथा-विव=विन, विन, चन्द्र=चन्द्र, चन्द्र। कहीं कहीं संयोग के प्रस्तती व का विकल्प से र होता है, कैसे—व्यास=मान, वान, व्यास

नहाराष्ट्रों में बहाँ न्ह होना है वहाँ अपनुंश में न्य और न्ह शोनों होते हैं, यथा—क्रीक्र= गिन्दः ×रोप्म=विन्म, विम्ह ।

विभक्ति के प्रसङ्घ में हस्त स्वर का दीर्घ और दीर्घ का हस्य प्रायः होता है, यथा-ज्यानतः स्वा तह्माः=खमाः, हटिः=दिर्हिः, दुवी=पुति । साधारणतः सातों विभक्ति के जो प्रत्यय हैं ये नीचे दिये जाते हैं। लिंग-भेद में और शब्द-

। इतिक विद्याप प्रत्यय भी हैं, जो विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिये गये हैं।

| पक्तवचन ।   | ान से यहां नहीं दिये                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| उ, हो       | वहुचचन                                                 |
| >>          | 9                                                      |
| <b></b>     | 9                                                      |
| तु, हो, स्न | हि                                                     |
| ₹, ₹        | ₹, 0                                                   |
| तु, हो, न्य | हु*                                                    |
| र, हि       | ₹, 0                                                   |
|             | हि                                                     |
|             | ड, " हैं<br>हैं, हैं, ही,<br>हैं, हैं, ही,<br>हैं, ही, |

# भाष्यात-विमक्ति।

|          | भास्य             | ात-चिमकि । |
|----------|-------------------|------------|
|          | प्रवचन ।          | 1,110      |
| £ 30     | ਝੰ                | वहुवचन।    |
| २पु०     | ਵਿ                | g.         |
| ई पुरु   | •                 |            |
| पक्चन⇒ ≅ | र, ए<br>आजार्थ सं | ₹ (F)      |
|          | भाजार्थ है        | A 16       |

ı

मध्यम पुरुष के एकप्यत्वन में आजार्थ में द, उ और ए होने हैं, यथा—हुद = करि, कर, करें। मिष्यत्काल में प्रत्यय के पूर्व में न आगम होता है—यथा—मिष्यित = होतर ।

वन-प्रत्यय के स्थान में इएनडं, एनडं और एवा होता है, यथा—स्वेन्न=हरिएनडं, स्टेनड, होना। ता के स्थान में इ, इड, दांबे, खांबे, एटिंग, एटिंगा, एवंबे, एवंबेग़ होने हैं, यथा—इत्वा=करि, करिंड, न-प्रत्यय को जगह एवं, अस्य, अस्यहं, अस्यहं, ध्रांम, ध्रांमा, ध्रांम, ध्रांम, ध्रांम, होते हें, यथा—कर्नुम्=करंब, लासर्थक तृ-प्रत्यय के स्थान में कृष्ण होता है, जैसे—कर्नु =क्स्प्स, मार्गपतृ=मारपञ्च।

और वा के स्थान में नाय होता है, यथा—देवत्व=देवनाय, नहत्त्व=बहुनाय ।

हम पहते बद पह भावे हैं कि नैहिक और लोकिक संस्कृत के बानी के माग नुका पं अपन्नों का पित्र बाहत अपने में वर्ण-लोप कहति विवर्णन जिनता अधिक क्षात्र में अपने के स्वत्र वाहते अपने हो प्रकृती काल में उत्पन्न माना जाना साहिए। इस निष्य के में में तहन

में गठन । इस देशने हैं कि महाराष्ट्री माठन में अपकारों का लोग मार्गका नेत्र ससे यह प्रमासन माठन भागाने हैं गाँउ ज्यान हो हैं, यह भागाना किया जाता है। यह में उस कियम पा स्थायन देशने में माता है, वर्गाक कियम पा स्थायन देशने में माता है, वर्गाक कियम पा स्थायन देशने माता है। वर्ग में माता है। वर्ग में माता है। वर्ग में माता है। वर्ग में माता है। वर्ग माता है। वर्ग मार्ग है। वर्ग मार्ग है। वर्ग मार्ग है। वर्ग प्रमास के वर्ग मार्ग मा

## प्राकृत पर संस्कृत का प्रभाव।

जैन और बाँदों ने संस्कृत भाग का परित्यान कर उस समय की करूप भाग में पर्नेपरित <sup>है</sup> बढ़ करने की प्रधा प्रचलित की थी। इससे जो दो नयी साहित्य-भागामों का जन्म तुमा या, वे <sup>देश</sup> प्रधानायी और बाँद पर्य-प्रस्थ की वालि भागा है। परन्तु वे हो साहित्य-भागायें और <sup>भवरन</sup>

पाया था, नो भो यह स्वीकार करना हो होगा कि ये सब शाद परवर्ती काल को मार्ट-में जो अपरिवर्तित रूप में स्ववद्वन होते थे वह संस्टत-साहित्य का हो प्रभाव था।

इसके अतिरिक्त, संस्कृत के ही प्रभाव से बोदों में एक मित्र-भारा उदलन दूरे थी। गापा-भारत। बोदों के महायेषुन्यसूत्र-नामक कतिरय सत्र प्रस्य है। छोटारिसरी

ापनाचा पुण्यसीक, पाप्त तो संस्कृत के हिं हो, मेरक प्रा प्रमुत्त किये वे ! पाधात्व चिद्यानों ने इस भाषा को 'नाधा' नाम दिया है। पण्तु यहां बहुत्त भावस्थक है कि इसका यह पाधा' नाम अस्तान है, क्योंकि यह संस्कृत-मिधिन में म्याग उपन क्रमों के देवर बयायों में हो नहीं, यदिक पद्यांश में भी देखा दाता है। इससे ! को भाषा को 'माधा' कहा दुक्त के सहकृत-मिश्र संस्कृत' या 'संस्कृत-मिश्र माहृत' अध्या संस्कृत भाषा हो सहता उदिन है।

डो. वर्नक और डो. राजेन्द्रलाल मिन का मत है कि 'संस्कृत-भाषा क्रमत: परिवर्तित होती! गाथा-भाषा के रूप में और वाद में पालि-भाषा के आकार में परिचत हुई है। इस तरह गाथा-माण और पालि की मध्यवर्ती होने के कारण इन हांनों के (संस्कृत और पालि के ) स्टक्षणों से आर्म

यह सिद्धान्त सर्वया मान्त है, क्योंकि हम यह पहले ही अच्छो तरह प्रमाणित कर चुके हैं कि संस्ट्रत-वह ।वज्ञान व्यवसा कृष्य हे, वजाक हम वह पद्छ हा वज्ञानाह व्यवस्था कर उप द का अव्यवस्था कर स्थाप कर कर वह कर परिवर्तित होकर पालि-भाषा में परिणत नहीं हुई है, किन्तु पालि-भाषा वैदिक-युग को प्रावृत्तिक भाषा से ही उत्पन्न हुई है। ओर, गाधा-भाषा पालि-भाषा के पहले प्रचलित न थी, क गाथा-माया के समस्त प्रत्यों का रचना-काल खिस्त-पूर्व हो सो वर्गों से लेकर जिस्त की नृतीय शत पर्यन्त का है, इससे गाया-भाषा बहुत तो पालि-भाषा की समकालीत हो सकतो है, न कि पालि-भाषा ह्मांबस्या । यह मापा संस्टत के प्रभाव को कायम राव कर विभिन्न प्राटन-भाषाओं के मित्रण से व ह इसमें संदेह नहीं है। यहां कारण है कि इसके शब्दों को प्रस्तुत कोप में स्थान नहीं दिया गया है। गाया-भाषा का थोड़ा भम्ना छित्रिविस्तर से यहां उद्गुत किया जाता है :—

"अभ्युवं विभवं सरदभूनिमं, नदरद्वतमा जांग जांन्स च्युति । निरिनयतमं मयुर्गायवर्षं, मवतासु वर्गे यथ विद्, नमे ॥ १ ॥"

"उद्कचन्द्रवना इनि कामगुषाः, प्रतिबिन्न इत्रा गिरियोप समा ।

मतिमायवना नटरन्नवमास्वय स्वमवमा विदिवायननेः ॥ १॥" ( इन्ट २०४, २०६ ) : बुद्देव और उसके सारिय को आपस में यातचान:—

"एपी हि देव पुरुषे बस्वाभिन्तः, बाँगोन्द्रियः नुदुःखितो वतवीर्वहीतः। बन्धुजनेन परिभृत सनायमृतः, कार्यातमर्थं समीवस बनेन दाव ॥ कुतवर्म एव भवनत्व हि त्वं मयाहि, भवनावि स्वज्ञावोऽस्व ह्यं ह्यवस्था। राम भयाहि बचनं वयम्तनेवन्, श्रुत्वा वयायानिह वानि हिचन्तिक्ये॥ नैवस्य देव कुनधमें न राष्ट्रधमें:, वर्षे बगस्य वर पीवन धर्ययावि । विन्यांच मातृत्वनृत्रान्यवद्यातिवंषां, बरवा झतुक्तं नहि झन्त्यातिर्वनस्य ॥ थिक सारथे भारत्यातवनस्य सुविदेन् यीवनेन मदमस वर्रा न पाये । भावतप्रीक्षह रथं पुनरहं मबक्च, कि नय कीडरविनिर्वरमा थितस्य ॥"

# संस्कृत पर प्राकृत का प्रभाव।

पहले बो यह कहा जा सुका है कि वैदिक काल के मध्यदेश प्रचलित प्राहन से ही वैदिक संस्टत त्पन्न हुआ है और वह साहित्य और व्याकरण के बारा कमरा: मार्जिन और नियन्त्रित होकर अन्त में लेकिक स्टूल में परिपात हुआ हैं। पूर्व प्राकृत के अन्तर्गत समस्त तत्सम ग्रहर संस्कृत से नहीं, परन्तु प्रथम स्टूरत में भारतत हुआ हा एवं आहत के अरवश्व वामका पांचम कार पांच्या पांच्या पांच्या पांच्या अपम ए के प्राह्त के ही संस्ट्रत में और द्वितीय स्तर के प्राहत में आये हैं; प्राहत के अलगत तहुब सहस् संस्टत से प्राष्टत में ग्रहोत न होकर प्रथम स्तर के प्राष्ट्रत से हो कमराः परिचरित होकर परवतों काल बाहुत में स्थान पाये हैं और संस्कृत व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होने से वे शब्द संस्कृत में अपरियनित नार प्रत्या के के प्रत्या के अधिकांस देशों सन्द भी चैदिक कोल के मध्यदेश निम्न अस्यान्य में के आर्य-अपनिवेद्यों का प्राहत-भाषाओं से ही बाह की भाइत-भाषाओं में आर्य हैं, इससे उन्होंने रिश्वों ने ) मध्यदेश के प्राष्ट्रत से उत्पन्न वैदिक और टोकिक संस्कृत में कोई स्थान नहीं पाया है। रर से यह सहज है। सनका जा सकता है कि माइन ही संस्कृत भाषा का नूल है।

हर से यह सहज हा समामा जा प्रचान है। जा जाइन है। जाइन का पूजा का पूजा है। अब इस जाह हम यह बताना बाहते हैं कि पाष्ट्रत में ने केवल बैटिक और लॉक्कि संस्ट्रत मायायें हों हुई हैं, बहिक संस्ट्रत में मुत्र होंकर साहित्य-माया में परिणत होने पर मां अपनी अंग-पृष्टि ही हुई है, बाहुक लक्ष्य के हुन है। इस सामहत्व कार्य व वार्याव होते वह भा अवना अग्नायाद र प्राह्म से ही अनेक राज्यों का संप्रह किया हैं। सम्बेद आदि में अयुक्त बक (वट), यह (वर्ष),

मंद (मंच). पुराव (पुराव ), नितंद (चातर्ज ), उच्छेक (उत्संक ), मश्ति शब्द और लेकिक 'प्रवित्त तितंद (चातर्ज ), भावुत (भीन्नेगीच). खुर (चूर ), गोयुर (भोदुर ), ग्राप्य (इंड ) सुरिता (चूर मा), भावद (चाव ), बिता (चूर मा), प्रति (चाव ), बिता (चूर मा), प्रति (चाव ), बिता (चाव ), बिता

## प्राकृत-भाषात्रों का उत्कर्ष।

क्यों में करण भाग क्यों न हो, यद सर्वेश हो परिवर्तन शांक होतो है। साहित्य और मार्क्ष क्या में मार्क्ष के प्रभन में जरूड कर मिन-होन और आरिवर्तनीय करते हैं। उदस्त कर यह कि हैं। मार्क्षिण के भाग कमार करण भाग से मिन्न हो जाती है और जन-साधारण में भाग कमार करण भाग से हिए यो हाती है और जन-साधारण में भाग कमार करण भाग से हिए यो साहित्य की हर हैं। अगा में परिजन होने हैं में स्वार्त के होंगे भीर यह उस मृत-भाग में परिजन होने हैं नव करण आगा से हिए यह मृत-भाग से हिए यह नवि साहित्य की मार्क होंगे होंगे हैं। इस नाव पर पर स्वय को करण भाग से हैं है साहित्य की मार्क होंगे होंगे हैं। इस नाव पर पर स्वय को करण भाग से हैं है साहित्य की मार्क होंगे होंगे हैं। इस नाव पर पर स्वय को स्वय आगा से ही हिए यह नवि साहित्य की मार्क परिज के साहित्य की साहित्य क

हरों दें भाग का सर्व-वभा उद्देश होता है अर्थ-बहाय। दूसलिए दिस भाग के हाता किने <sup>ह</sup>ने क्य में भोग दिनने भाग प्रणास में अर्थ-वहाय हिला जाय वह उनना हो उस्कृष्ट भाग मानो जाने हैं। वर्ष कारचों के जा होतर हा आगा जा निस्तर पश्चित साचित होता है और फिल दिल बाल में किने कि बहुद अराधा में क्यों नय साहित्व भागमों को उत्पत्ति होता है। वेदिस संस्कृत प्रसास, एटा हैर्स

ं अधिक शक्ति, अन्य आयास सं और सुख सं उञ्चारण-गोग्यता प्रमृति गुण न होते तो ये कर्म भी न्द्रन जैसी समृद्ध भाषा को साहित्य के सिंहासन से च्युत करने में समर्थ न होती। काल-क्रम सं ये ा प्राकृत-साहित्य-भाषाय भो जब व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर अवबन्ति और जन-साधारण में ांच हो चर्छो त्य उस समय प्रचलित प्रादेशिक अपने रा-भाषाओं ने रनको हटाकर साहित्य-भाषाओं ्राय का पटन तात्र उस समय नेपालक नाकृतक न्यमून्य मानावाना में क्षेत्रका स्टाकर साहत्य-मायात्रा स्यान अपने अधिकार में किया। यहाँ पर यह अस हो सकता है कि साहित्य की प्राञ्चन-मायात्रा ्याप अपने प्रान्तात्वा । प्रश्नित्व प्रम् अस्त का प्रकृता ह । क सामहत्य का आकृत-सामाआ अपने इत अपने रा-भाषाओं में यह कानता गुण था जिससे ये अपने पहले की प्राकृत-साहित्य-चाओं को परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सकीं ? इसका उत्तर यह है कि कोई मी त्रा ना प्रतास का पहुँ च जाने पर फिर यह गुण ही नहीं रहने पाता, यह दीप में परिणत हो जाता है। ्टेन की अपेंद्रा प्राप्तत-भाषाओं में यह उत्कर्ष था कि इतमें संस्कृत के अक्टा और कप्टांच्यासीय दुरा का अवसा नाइका नावक नावक अध्यक्ष का का अध्यक प्रस्टका का कनता आह काव्यावसाय युक्त और संयुक्त व्यव्यत्व वर्णों के स्थान में सब कोमल और सुलोव्यारणीय वर्ण व्यवहत होते थे । खिक बार चतुक अवस्त्र वर्ण करवात में एवं भागल बार सुलाञ्चारणाव वर्ण अवस्त्रत हात या सु हत्त गुण को भी सीमा है, महाराष्ट्री-प्राष्ट्रत में यह गुण सोमा का अतिक्रम कर गया, यहाँतक है रहा हुए। का का का का का पहरूप हो होए कर उनके स्थान में स्वर-वर्णों की परम्पा-द्वारा कारत के अपने प्रवास का के प्रमुख के अध्यारण सुत-साध्य होते के बहले अधिकार करन त्व राष्ट्र भावत होत योच में व्यञ्जत-दर्णों से व्यवहित न होकर केवल स्वर-परम्परा का उच्चारण कटकर होता है। इस तख प्राञ्चनमाग्रा महाराष्ट्री-प्राञ्च में आकर जय इस सरम अवस्था में क कर्मा कार्या वार्या नारवान्त्राच्या व्यवस्था म नाकर व्यव रक्ष वर्षण व्यवस्था म त हुई तदसे हो इसका पतन अनिवार्य हो उटा। इसको प्रतिक्रिया-स्वरूप अवसूर्य-मायाओं में नूनन त हुई तयस हा रेपका पत्र आवयात्र का उठा। रेपका आधानत्र एक्टर अपन राज्याता म गूनन तथर्ष विद्रा कर सुर्योच्चारण-यायता करने की चेप्चा हुई। इसका पत्र यह हुआ कि प्रादेशिक तत्त्वमा । १४८१ कर सुकारवारणाच्याम्यकः प्रकारणाच्याः प्रकारणाच्याः प्रकारणाच्याः प्रकारणाच्याः प्रकारणाच्याः प तुम्मायार्वे साहित्यं को भाषाओं के रूप में उन्नीत हुई । आधुनिक प्रादेशिक आय-भाषायं भी प्राहतः ानावाय चमहत्य का नावामा क क्ष्य म उन्मात हरे। अधावक आदासक आय-मावाय सा प्राप्टतः है के उस दोष का पूर्व संशोधन करने के लिए नूतन संस्कृत सन्द्रों को प्रहण कर अपभूशों के । के उस दाव का पूज सरकार करा करा है। कि इस के अपने का अपन् आवकार में करके तथान जागद्व का का के के में पार्थात हुई है। आधानक आयर में पूर्व नतों माहतों और अपने हों की अपेंद्रा उत्कर्ष यह है कि इन्होंने सन्दों के स्वन्ध में माहत और म पूजनता भारता जार अनुसार का अवसा जार के पह राज शहान राज्य के सबस्य म प्राप्टन आर को मिश्चित कर उन्तय के गुणों का एक मुन्दर सामक्तस्य किया है। इनके तहमय और देश्य का माश्रत कर उन्तर के गुजा का उन्न छान कर जान कर का का प्रकार वाहर की कोमहता और मधुरता है और तत्सम ग्रहों में संस्ट्रत की भोजस्विता। आधुनिक भारत का कामकता जार मधुरणा व नार भारत के अपेदा के प्रतिकार यह है कि ये संस्कृत और प्राह्मता के अपेदा उत्कर्ष यह है कि ये संस्कृत और प्राह्मता के मना म चार्या भार भारत राम का कर्म कर कर वेद है कि व चारत आर भारता के हिंदी, चवन और विमक्तिमें के मेरी का बर्चन कर, उनके बदले मिन्न मिन्न स्वतन्त्र राज्यों है लिया, धवन आर विभावता के नदा का बच्च के पूर्व के विभावता क हैं। विधान आर विमानवाना के सद्दा जा निकासक कर जार किर्द्धक राख आहे जा के विभावतन्त्र हुन्हें । परित्याम कर विम्हेन्यपन्तिहरू भाषा में परिपात हुई हैं। इस तरह इन भाषाओं ने अन्य आयास में । पारत्याम कर म्वरूठकार साम्य कार्या व कार्या उर्देश स्थानकार कार्या व कार्या व वार्यात कार्य को अधिकतर स्थान हर में प्रकासित करने का मार्ग-प्रस्तान किया है। उसत सुवाँ के अव का बावकार राज्य है. बाधुनिक आर्य-भाषाओं ने यदिक, संस्ट्रत, प्राट्टत और अपनुंश इन सब साहित्य-भाषाओं

अवना आधकार जनावा है। त्र को अपेक्षा प्राञ्जनभाषाओं में जो उत्कर्ष-गुप्प-अपर वनाये हैं ये अनेक प्रार्थन त्र को अवसा आङ्गानावाना न जा जन्मनाद्यान कवर वागत है व अवस्त प्राचन पहेंछे ही प्रदेशित किये हैं। उनके प्रत्यों से, प्राकृत के उत्कर्ष के संबन्ध में, कुछ बचन रहीं "भ्रमिश्रं पाडश-इव्हं पढिउं होई च ने या भ्रापति ;

भागभा गाडभा भाग । धानस्य दत्त-तात्तं कुणति, ते बहु स्य हत्वते १। (हाम सी गामान्यस्ती १,२)। हानस्य तस-तास अध्याव, व वह व तहन्यतः १९६० का वापालकारा १,२)। जो लोग अधुनोयम प्राकृत-काव्य को न तो पहुना जानने हैं और न सुपना ज्ञानने हैं अधन

हत्वहाच्य पटेतु आतु च व न बार्तन्त । कामस्य वस्त्रांचना कुन्निते, ने हसेन रक्तने ग्रा

o "र्डास्मल्यह जानवर्षो प्रयन्-द्यायाप् सरस्य-वशामा ।

वकान करिया है। संस्टात द्वारों का साराव्य प्राह्त की हागा से हा क्यक होता है; संस्टात-माणा के उत्हर र में भी प्राह्त का प्रभाव क्यक होता है।

🕆 "गुप्रमत्थ-दहरां चनिष्ठ-छिमरासी वेब-रिद्रीसी ।

व्यविरत्निमामा श्रामुक्य-वर्षीमः स्वार प्रामीम ॥" ( गउहाही ७२)।

सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक प्रचुर परिमाण में नृतन नृतन अर्थी का दर्शन और रचना वालो प्रवच्य-संपत्ति वहीं भी है तो वह बैक्ट प्राष्ट्रन में हो ।

🛊 "हरिन-विसेनो विषसाउद्यो च मङ्जाउद्या म भञ्जीय ।

इह बहि-हुत्तां खेतो-हुहा व हिमयस्त विष्युरह ॥" (गउहबहां ४४)।

प्राकृत-काव्य एदने के समय हृदय के मांतर और बाहर बक यैसा अभूत पूर्व हुएँ होता है कि दोनों आँखें पक हो साथ रिकस्तित और मुद्रित होती हैं।

§ "परते सम्बद्ध-रंभी पाउअ-यंधीयि होह सुउमारी।

पुरिक-मिर्देशाचा जीवसमिहता वेविकसिमार्ग्य ॥'? (राबदेशस के बर्गुसम्बरी, भी संस्कृत-आया फर्केटी क्षीर प्राकृत भाषा नुकुमार है। पुरुष क्षीर महिला में जितना अन्वर है। आयाओं में भी उठना हो प्रसेश्व हैं।

<sup>4</sup>ीरः श्रव्या दिच्याः प्रकृतिमधुरः प्राकृतगिरः

नुमन्याऽपञ्ज या सरसप्यां भूतवचनर्।" (पञ्छेतर का बातरामाण्या १,११) संस्टन-भाषा सुनने योग्य है, आहत आया स्थमाय-मधुर है, अपन्नेश-भाषा अस्य है और भाषा की स्वना रस-पूर्ण है।

× "मन्द्रय-हब्बस्स्टर्थ जेया न यायति मंद-बुदीया।

सञ्जासावि नुइ-कोह तैसेमं पायवं रहव ।। गुरुष-वैति-रीइवं सुप्तदिय-बन्नेहि विरह्नं रन्ने ।

वायक-कर्ण क्षोय करन न दिवर्ग गुद्दाबेद !॥ (महेश्वरह्मिक वा पञ्चमीनाहात्म्य) साभान्य मनुष्य संस्कृत-काव्य के अर्थ को समुक्त नहीं चाते हैं। इसलिय यह प्रस्य उर्छ

भाषा में रचा जाता है जो सब लोगों को सुखनोध्य है। मूरार्थक देशी-आपों से रहिन और सुललित वहीं में रचा हुआ सुन्दर प्राहत-राज्य दिसी को सुखे नहीं करना !

"÷ उन्मउ स्वहद-दर्ज स्वहद-हर्ज च निस्मिषं तेया।

वस-१री व पत्तिनं तहबहतहत्त्वचा कुचाई ॥" ( वजासन्वा() में काम्रांत्रज्ञान्यस्वी को मस्ताक एष्ट औ में उद्धा

उन्मीतित खावपय माहतच्छापया सस्हतपदानाम् । सस्हतसे हारोस्टरीयेन माहतस्यापि प्रभाव ।

🕆 नरमार्थदर्शनं गनिवेशशिश्तरा बन्धर्ययः । धाविध्वमिदमासुरनवन्धमिद् केवन प्राकृते ।

इर्शविदेशे विकासको सुद्वतीहारकभावयोाः । इह बहिर्मुलोऽन्वर्मुलभ इदयस्य विस्तुर्रात ॥
 प्रथम संस्कृतकन्यः शकृतकन्यस्त्र भवति सुद्वासः । वृष्यपदिज्ञवायीविद्दान्तरं सावदनयाः ॥

× सस्तुवकाल्यस्यार्थं देन न बार्नान्व सन्दबुदयः । बाँगायि मुनगोर्थं नेनेदं माहतं संववस् ॥ गुरार्थदेशांतरित मुक्तांतववर्षोर्थियिनं सन्वस् । माहतवकालं क्षाके कस्य न द्वदयं मुख्यति १ ॥

लना एंस्कृतदाव्य संस्कृतदाव्य च निर्मितं येन । यंद्यपृद्धिय प्रदोप्त नदतदतहत्यं करोति ॥

संस्कृत-कान्य को छोड़ों और जिसने संस्कृत-कान्य को स्वना की है उसका भी नाम मत हो, क्योंकि ( संस्कृत ) जलते हुए बास के घर की तरह् 'तड तड तह्र' आवाज करता है— ध्रुतिकटु हगता है ।

"क वाह्य-कव्यक्ति रहे। जो जायह वह व हैस-मध्यिष्टि । उपमस्त व वाहिय-छीपजस्त विधि न वयामी ॥ ब्रह्मिय महरस्परण उन्हें-यय-वन्छहें छ-छिगारे ।

मेंने नाइबन्क्यों की सम्बद्ध सम्बद्ध नहिंद्ध ? ॥" ( जयबन्त्रम का बन्नाताम, दुन्द है )

प्राकृत-भाषा को कविना में और विद्युच्य के बचनों में जो रस आता रही उससे, वासो और शेतिल इ की नव्ह, तृति नहीं होती है—मन कभी ऊपना नहीं है—उरकण्डा निप्तर बनी ही वहती है।

जय सुन्दर, मधुर, श्रङ्कार-रस-पूर्ण और युवातओं को प्रिय ऐसा प्राहत-काव्य मौतुद है नय स्टूब पढ़ने को कीन जाता है?

प्राप्तकान्ये रहा वो जावते तथा वा हेंक्सीएकैः। उदक्क्य च वावितग्रीतक्रक्य कृति न प्रवासः ॥
 प्रतित सदुराहरके मुत्रतिक्यरक्षयमे स्थाद्योरे। स्ति प्राप्तकान्ये कः व्यवको संस्कृते परितृतः १ ॥

## इस कोप में स्वीकृत पद्धति।

श्री प्रथम काले टाइने में इस ने प्राकृत ग्राब्द, उठके बाद चादे टाइने में उन्न माहत राज्य के लिङ्ग आर्थ का संदित्त निर्देश, उनके प्रधान काले कोन्ड (अक्टि) में काले टाइने में प्राकृत राज्य का संस्कृत प्रतिग्राब्द, उनके जनन्तर चादे टाइने में हिन्दी भागा में अर्थ और तदनन्तर खादे टाइने में अफ्टि क्रिमाच (क्टिंग) का उन्लेख किया गया है।

२ । जन्दों का कम नागरी वर्ष-माजा के प्रतुवार इव तरह रखा गया है;—म्म, मा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, भो, भी भी, क, ख, ल, ग भादि । इव तरह भ्रतुत्वार के स्थान को गयाना चंत्कृत-कोषों को तरह पर-ववर्ष अनुनातिक व्यवस्थान के स्थान में न कर भ्रतियम तर के बाद और प्रथम व्यवस्थान के पूर्व में हो करने का कारण यह है वि संस्कृत को तरह प्रावृत्त में अन्यावरण को होंगे से मां प्रतुत्वार के स्थान में श्रतुनाविक का होगा कहीं में श्रात्वाय नहीं है भीर मार्चान हस्त-शिवत प्रस्तकों में मायः वर्षक श्रात्वार का हो प्रयोग पापा जाता है ।

१। ब्राह्य शब्द का प्रयाग विदेश का से ब्राय ( क्र्युंगानया ) क्रांत महाराष्ट्री भागा के ब्राय में ब्रांत सामान्य कर में ब्राय से ले कर कार्य या-माना तक के ब्राय में दिया जाता है। प्रक्तुत कार के 'ब्राह्य-राज्य-महार्त्याव मान में ब्राह्य-राज्य सामान्य कार्य में ही राहीत है। द्वंत वहाँ १ क्राय, महाराष्ट्री, ग्रीसंत्री, क्रायोक-रिवासित्रिय रेग्य, मानायी, वैशावी, ज्यूंतकारियायी तथा करमूंच भाषाओं के राज्यों का संबह किया गया है। परन्तु प्राचीतत ब्रांत साहित्य की हीन्य से हम तथा माना में क्राय ब्राह्म के शब्द वहाँ प्राची के प्रवाद के प्राची की क्राय है। इससे हम दोने के शब्द वहाँ प्राची को क्रिय में दिये गये हैं ब्रांत ग्रीसंत्री क्रायि भाषाओं के प्रायः उन्हों राज्यों का क्यान दिया के शब्द वहाँ प्राची का क्यान हिया के प्राची का स्थान हिया के प्राची के प्राची के प्राची के प्राची का स्थान हिया का स्थान हिया का स्थान हिया के प्राची का स्थान हिया है स्थान हिया का स्थान हिया का स्थान हिया का स्थान हिया का स्थान हिया है स्थान हिया का स्थान हिया है स्थान हिया है स्थान हिया है स्थान हिया है स्थान हिया का स्थान हिया है स्थान है स्थान हिया है स्थान हिया है स्थान हिया है स्थान है स्थान हिया है स्था है स्थान हिया है स्थान

गमा है जो या तो प्राप्त ( आर्थ और महाराष्ट्री) से विशेष भेद रखते हैं अथवा जिनका प्राप्तत रूप नई गमा गया है, देसे 'प्येच', 'विश्वय', 'र्वनादश्चाय', 'र्वभावीआदि' वर्गरः। इस भेद की पहिचान के जिस् प्राप्तत से इतर भागा के शब्दी और आल्यात-इत्स्त्व के स्त्रों के आपे साह दाइयों में कोस्त्र में उस उस्

भाषा का विद्वारत नान-निर्देश कर दिया गया है, बैंसे 😂 ( शी )', '( मा )' दत्त्वादि । परन्तु भीरमेनी भाषि में' भी जो राज्द्र या रूप प्राकृत के ही वनान है बहाँ वे भेद-दर्शक विद्व वहीं दिये गये हैं । ( क ) भाषे और महाराज्दी से वीरसेनी भाषि भाषाओं के जिन गर्व्स में' सामान्य ( सर्व-नन्दर

> साधारण ) मेर हैं उनकी रम क्रांप में स्थान दे कर पुनरामुचि-हारा प्रनय के क्लेकर के विकेष बढ़ाना रखतिक उचिव नहीं समस्ता गया है कि वह सामान्य मेर प्राकृत-आपाओं के साधारण अन्यावी से भी अज्ञात नहीं है और वह उपीर्यात में भी उस उस भाषा वे

क्षन्नय-प्रवद्ध में दिला दिया गया है जिसमें वह नहन्न ही स्थान में भा सकता है। (स्त) भाग और महाराज्यों में भी परस्पर उच्छोनमीय मेद है। तिस पर भी पहाँ उनका मेद

निर्देश न करने का एक कारचा तो यह है कि इन दोनों में 'इतर भाषाओं ने आंक्स-कृत क्षमानन आधिक हैं; दूकरा, प्रहाति को आवेता प्रत्यापों में हो प्रिकेश भेद है जो व्याकरचा से संदर्भ मता है, काप ने नहीं; तीनरा, जैन अन्यकारों ने महाराष्ट्री-प्रत्यों में भी आर्थ प्राकृत के गुकरों का अधिकार का में आधिक व्यवहार कर उनकी महाराष्ट्री का रूप ने दिया है है।

देखा प्राकृतप्रहास, त्य ४, १४; १०; हमचन्त्र-प्राकृत-त्याकृत्य, त्व १,२५; भीर प्राकृतवर्षस्य, त्व ४,२३ आदि

माइत्रवर्धस्य ( एन्ट १-६ ) मादि में 'इनने श्रादिष्क श्रीत भी माध्या, माझारी खादि खनेड उपनेद बनावे गर्ने हैं
 बिनहा समावेश वर्देश नीरनेकी खादि इन्हों सन्य मेडी में बधानधान दिवा गया है।

इन नोइन्त नामों का विवस्त नंदित-नुवों में देखि:।

<sup>§</sup> इसीने द्याः चिम्मृ आदि पाधात्य विद्वानी ने आर्थ-निन्न देन माहरू-मन्यों को भाषा की 'देन महासाद्र्यं माम दिया है। देखी की निमन् का प्राहतक्यारच्या और दी, देवेदीरी की उपनेयमात्रा की प्रस्तावता।

- ४। महत में वर्धत नाता ० तिम नह ही प्राण्यक्तिया है। प्राहत-प्रवास, तेतुरूप, नाधायता प्राहत-प्रवास प्राहत में इस निरास वा प्रवास है जब कि प्रार्थ, जैन महागड़ी तथा गुरुर्योग्यों में इस निरास वा इस है। उसार जाइद देगा जावा है। वहाँ वक कि प्रवाही गाइन में वहीं तो वर्धी है हों तो वर्धी है। एवं प्रवाही कि प्रवाही के प्रवाह के प्रवाही के प्रवाही के प्रवाही के प्रवाही के प्रवाही के प्रवा
- भारत परिवर्ध के शिवान परिवर्ध के अध्यक्षित के स्वाप्त के बहुत हो पाया जाता है, जैते 'मां' ( भारत परिवर्ध में पहुनिताने परिवर्ध के जिस 'मानीय' मादि। ऐसे शब्दी की भी इन क्षेत्र के प्र परिवर्ध के मुन्दिन कार्य की ही विशेष रूप से स्थान दिया गया है।

(क) इन मनुक गर्दा में जहाँ दियाँ "---" म जिस सन्द को देखने का कहा गया है हैं। गर्द के उसी मुच शस्द के भीतर देखना गर्साम्य के हुमन्य सम्बद्ध ।

- भा भाषा (०३), मा, वा (तन्), भार, वर, तरान (तर), भाम, तम (तम) भाषि छुतन भीर । ना रण्या करा, वाले अंदर्श में अस्वों को लाव कर केतन मूल सरफ ही बर्दर विशेष में है। वाले एन सन्यों में क्या मार्ट की विदेश में दे वर्दर स्ट्यून-मंदित रास्ट्य भी जिये गये है।
  - "में के पेक में में की किया है विशेष कर कर कार्क सार होते हैं। बारुमों के भव भव माद टाइनों में स्मीर करन्ती के मद कार्क सारों में आह के मीतर दिये गये हैं।
    - क्षा रूप है भी विशेष के प्रतिकृति है। जिस्सा के में बात काइया में भारत के भारत दियं गण है। (ह) भारत तथा हमें-हतेरि में हो निर्देश भी धानु के भोरत क्से--! से ही दिया गण है।
      - ( ल ) तुर इंदरन करो नया भारत भारत्यान नथा इंदरन के रिशिष्ट रूप सहूगा भारत भारते श्रांतक स्वान में दिये गये है ।
- १ "बन अन्वरायों न गन्दनाहर दिया गया है दानों रही हुई संवादन को या देन को नुसी की क्षांत्र में गर्द हुए वह दिया की अध्या की साम हुए वह दिया मून बाने की हुए ने में हैं कि साम हुई कर दिया मून बाने की हुई हुई के अध्यान हुई की हुई की हुई की दे और भून बाने बाग में दूर्व दे और भाग मार्ग म
  - (६) मी दिल्ल किल इस्त्री में वा वह ही सम्ब है किल किल क्यांनी में मा अन्तर्व कर महिल कर है। सन्दर्भ के बाद कर किल कर पान वह है चौर इस है कि इस है। इस बाद कर के साथ कर महिल हो है में दिल के मान कर कर कि बोर में ने मिल के दिल के मिल के मि

<sup>·</sup> faws Litteribility of the s. stat

(भग २५ डी—पन ६२५); जिटियदेडल (भी. मा. का स्वकृताज १, २, १, ११) और जिट्यिदेडल (भा. च. का प्रकृताज १, २, ११) और जिट्यिदेडल (भा. च. का प्रकृताज १, ५, २—पन ६१) और पितियरित्स (भागपानवीनक का प्रकृतावरचा १, ५), सामकोट्ठ (अमगपाज पन १५३) और सामिकट (अमगपाज पन १५३) और सामिकट (अमन्तवीयर, इ.र. ७) अर्जुत।

रहा विस्तृत को तरह प्राहृत में भी कम ने कम मन्दर के ब्राहि के 'व' तथा 'व' के विषय में गहरा मत-भेद है।

एक ही गन्द नहीं बकारादि पाया जाता है तो कहीं बकारादा। जैने नगनतीमृत्र में 'वित्य' है तो विपाकधुत

में 'वित्य' हता है। इसने ऐसे गन्दों का दोशों स्थानी में न देहर जी 'व' या 'व' उचित जान पड़ा है

उसी एक स्थत में वह गन्द दिया गया है ब्रोह उभव प्रकार के शन्दों के नेहर्सेंग भी वहाँ हिया गये हैं।

हैं।, जहाँ दोनों बाबरों के ब्रस्टितन का स्थाद नाथ से उस्तित पाया गया है वहाँ। दोनों स्थानों में वह गन्द
दिया गया है, जैने 'वपकाउसरे' और 'वपकाउसर' के ब्राहि।

१२। निद्वादि-बोयक संदित गन्द बाहुत गन्द से ही मंदन्य रखते हैं, मंस्हत-प्रतिशब्द से नहीं ।

(क) वहाँ अपी-मेद में लिज आदि का भी मेद है वहाँ उस अपी के पूर्व में ही भिन्स लिज आदि का स्पक शब्द के दिया गया है। वहाँ ऐसा निन्स शब्द नहीं दिया है वहाँ उसके पूर्व के अपी या अपी के समान ही लिज आदि सम्मन्ता चाहिए।

( ल ) प्राप्त में जिद्ध-विधि प्यून ही अनियमित है। प्राप्त क वैयाकरणों ने भी कुछ अति निवन्त परन्तु ने व्यापक पूनी के द्वारा इन यात का स्पष्ट उन्लेग किया है। प्राचीन प्रन्थों में एक ही जब्द का विस्त विस्त में प्रयोग नहीं तक हमें हिंदगीचर हुआ है, उन उन तिन्न का निर्देश इस कीय में उन जन्द के पान कर दिया गया है। नहीं लिड में विदोष विश्वन्यता पाई गई है नहीं उन प्रन्य का अवतरण भी ने दिया गया है।

(ग) जहां की-निज्ञ का विदेष कर पाना गया दे बहैं। वह अप्यं के दाद 'श्वी---' निर्देश कर के
रिस्टेंग के शाप दिया गया है।

(प) प्राप्तुत में धनेक प्रत्यों में अध्यय के बाद विमान्ति का भी प्रवीत वावा जाता है। इतने ऐसे स्थानों में अध्यय-त्यक 'अ' के बाद प्रायः तिद्व-बोधक शष्ट्र भी दिया गया है; तैसे 'यला' के बाद 'अ- स्त्री'=( अध्यन तथा स्त्रीतिक्व)।

१३। देख गर्दी के वंस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान में केवल देख्य का सन्निष्य सप 'दे' ही बाले टाहपीं में' कोच्छ में दिया गर्या है।

(इ) जा बातु वास्तद में देश्य होने पर भी प्राष्ट्रत के प्रविद्य शिव्ह ब्याहरणों में मस्कृत बातु के बादिश कह कर तक्रव बतुनाये गये हैं उनके मेस्कृत-प्रतिरावद के स्थान में 'दें' न दे कर प्राचीन वैयाहरणों की मान्यता बतुनाने के उद्देश में वे वे बादिश संस्कृत त्या ही दिये गये हैं। इंक्के वंस्कृत ने विश्वकृत विवहरण त्या वाले इन देश्य भातुओं को वालाविक तक्रय वम्मने की मृत्र कीई न करे।

(न्व) जो धानु तद्वयं होने पर भी पाहत-व्याहरची में उत्तरा धन्य धानु का चारेग वत्त्राचा गया है उस धानु के व्यावस्था-वद्गित झांदेशि तत्कृत रूप के बाद वास्तविक संस्कृत रूप भी दिखनामा गया है, यथा पैष्ठित के [दूरा, व्य-ईश्च] खांदि।

(ग) प्राचीन प्रन्थों में जो राज्य देश्य स्पू से माना गया है परन्तु वास्तव में जो देश्य न होकर चद्रव ही प्रतीत होता है, ऐसे शब्दी का संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है और प्राचीन मान्यता यत्रप्ताने के तिरार संस्कृत प्रतिशब्द के पूर्व में 'दें' भी दिया गया है।

<sup>\*</sup> देशीनाममाना ६, ६२ को ठीका । 🕆 हेमचन्द्र-प्राह्तव-स्वाहरण, स्व १, ३३ ते ३८ ।

- (प ) या शब्द बास्तव में देवद हो है, यस्तु आरीन स्वातन्याकारी ने उनहीं तहह राज उसके जो परिमार्जिन-जिल्ल छाज कर बनान हुन संस्कृत-क्य प्राने पत्त्री में (हो है, ची अस्कृत-होशी में नहीं पाने जाते हैं, पने अस्कृत-मानेमारी की ग्री स्थान न से ह 'ते' ही दिया गया है।
- (८) जा सन्द देवव सप से महत्त्वच है उनके महिलाई है पूर्व में 'ते' भी दिया गया है। १४। मार्चान व्यार-सांकारों ने दिवे हुए संस्कृत-प्रतिसन्द से भी वा व्यक्तिक समानता काता वस्का होते.
- यत्ती यही पर दिया गया है, वैते 'यहायाव' के प्राचीन वित्तगद 'स्नापिन' के बहुते 'स्नानिन'। १५। मने कार्य वाले सन्दी के मध्येक धर्म १,२,३ बार्गद बाड़ी के बाद कमशा दिने समें हैं और प्राप्त
  - के एक या अनेक रेफरेंग उस अर्थ के बाद सारे बाहट में दिन है। (क) भादु के भिन्न भिन्न रूप वाले रेस्ट्रेसी भे जा ना मार्ग पार्थ गर्दे हैं वे सह १,३,३ हैं
    - से दे कर अमनाः थार्ड क काम्ताः तथा इ.स्तत हे मह दिने संप हे कीर उत उन मार रेफरेंस का उल्लेख उसी मा के बाद बाहेट में इर दिया गया है। (त) जिस राष्ट्र हा वार्थ वास्त्रव में सामान्य वा व्यावह दे, किन्तु वायोग प्रत्यों में उठक न प्रकरण-यन विकेष या सकीर्य भर्य में दुष्ता है, ऐसे राज्द का सामान्य या ज्यारक की
- इत कोष में दिया गया है; यथा—'इतियमा' का प्रकृत्यान्या होता 'हाय के बीव कर्ष यह विश्लेष कार्य यहाँ पर न दं कर 'हाय-छन्न-धां' यह सामान्य अर्थ ही दिवा ल 'याकरत्व ( नाक्क )' मारि तदिवान्त शन्दी के निए भी यही नियम रखा गमा है। १६। सन्दरूप, बिड, पर्य की रिकेशन या नुमारित को टॉन्ट में बहा पासरपा देने की प्रावसका शर्य. है वहाँ पर वह, पर्यांत प्रश्न में, क्षर्य हे बाद कीर रेटरेंस के पूर्व में दिना गया है।

  - (क) अवतरण के बाद कान्द्र में जहां अनेक रेक्ट्रें की का उन्लेख दे वहां पर कार्य संस्ट रेक्ट व का ही अपतस्य से सक्य है, श्रेप का नहीं।
- एक ही प्रत्य के जिन अनेक तरकरणों का उपयोग इन कोंग में किया गया है, रेसरेल में कर्कर तरहत्या दिशेव का उक्लेल न हरहे बेरन प्रत्य का ही उक्लेल किया गया है। इससे ऐने रेलेंड शब्द को तब तस्करचों का या तस्करच-विशेष का तमकता चाहिए। (क) वहां पर सरकरावानिकेश के उस्लेख की साम भावरतकता मनीत हुई है वहां पर सिर्ट
  - संहेत-त्वी में दिने हुए संस्करता है १, २ आदि भेक रेसरें छ है भी दिने गर्न है पैसल बार पैसलेस शब्दों क रेक्ट्रेस 'बाचा' के पूर्व में '२' का बक पारनारर व के सस्करण का जीर '३' का श्रक मो. रवजीभाई के सस्करण का बोधक है।
- रेन। वहाँ इसी प्राहत है हिंछी शब्द के हम की, अर्थ की अपना मंतुक शब्द आदि की समाना वा हिंही विमा पानन में की तेने लिए प्राइत के ही ऐसे सन्दान्तर की तुजना बत्जाना उपयुक्त जान पड़ा है वहाँ पर फरॉर्स हैं प 'देगो-' में उम शब्द को देखने की स्वना हो गई है।
- वहाँ बही 'देता' के बाद बाले टाइयों में दिवे हुए आहून शब्द के बनन्तर बारे टाएगों में ज़ियारिंग मा अक्तर-प्रतिकार जिल्हा कर के न्यू में दिवे हुए आहून शब्द के बनन्तर बारे टाएगों में ज़ियारिंग 135 या महरूत-प्रतिशहर दिया गया है वहाँ उसी जिंग श्राहि शहरे के श्रानन्तर साह टार्पा भ अपने में प्रत्यात ने प्रतिशहर दिया गया है वहाँ उसी जिंग श्राहि शहरे से सहस्त्र प्रतिशहर बाजे हो गानि रि नं मतन र है, न कि उत्तर हमान दतर माहत सन्द से। जैते का राज्द के 'देला च भा' के च म तर्न में तंत्र बर रतर ही कालता पत्तर माहत सन्द से। जैते का राज्द के 'देला च भा' के च म तर्न हो छोड़ बर दूसरा ही मन्यव-रूव च शन्द श । अस अ शन्द के 'देशा च मां' के च " " ने उत्तर तरह हैंगार कारिक च ने से हैं के असार के देशों असार च उत्तर हैं 'देशा के 'हमार री ऊसार गन्द दरमा चाहिए, पहने, दूसरे बौद चीवे ऊसार शन्द का नहीं ।
- उक्त निरमों ने प्रतिरंक्त जिन दिव्यों का प्रतुत्रस्य इस कोष में किया गया है ने प्रापुनिक दूरन में हरका आहि अभी है देशने शतों में परिचन और मुख्य होने हे कारण खुनाने की जरूरत नहीं रहते

व

य पुं िय रे १ झन्तरूप ब्यन्यन वर्ष-विशेष, जिल्ह्य उन्त्राय-स्थान दन्त मीर मोर्र हैं; ( प्रापः प्रामा )। १ ईन, वस्यः; (8 1, 1; 2, 11 ) ( य म [ य ] देखो इव; ( मे र, ११; वा १८; ६३; ६४; ण्यः कुमाः है २, १८२; प्रा**स्** २ ) । व देखो बा=म; (हे १, ६७: ना ४२: १६४: इना: प्रकृ २६: मनि । । ध' देखी वाया=राज । 'क्सेवश दि [ 'सेपक ] बच्न का नित्न-जरहनः ( गा १४१ म )। 'प्यर्पय वं [ 'पति-राज | एक प्राचीन कवि, 'गउडवही' बाव्य का कडी; (गउड)। वनजोना को दि ] १ उन्मत की: १ इन्नीत की: (पर्)। वयल मह [ म + छ ] पनरता, चेत्रता । वमतहः (पर्) । यभाड देखे। याचा ह=शकारः ( संवि २ )। यह म वि । इन मर्यों का स्वड मन्द्रशः-- । महकारण, निवयः ( विते १८०० )। १ मनवयः ३ वंबोधनः ४ पाद्यतिर्देश (चंड )। बह म [दे] बहि, कृष्य पत्र; "क्रमुद्रतर्क्शर्" (ब्रुग न्६)। बार वि [ मार्विन् ] वन बाता, संपनीः ( तवः सुरा ४३६ )। को-धी: ( हर १७१ )। बद को [ बाब् ] बची, बबन; ( हम १४; कम; हम (०४; था ३१: ह्या १मर, कम ४, २४: २०: २८)। 'सुच वि [ मुत ] वायी हा संदन वाला; ( माना; हर ६०४ )। "गुर्ति की ["गुति ] कादी का वंदन: ( माना )। 'जोब, 'जोग वं [ °योग ] बदम-बाहरः ( काः फद १, १)। 'जोगि नि ('योगिन्) वचन-कामा बाजा: ( मा )। 'मंत वि [ 'मन् ] वयन वाता; ( माचा २, १, E, 1)। 'मेल न ['मात्र] निर्ग्यंड दचन; (धर्मत्रं रव्यः रव्यः वदर )। देवी वर्दे। बह भी विति वितर, चैंट महिने बसडे बार्ता स्थान-प्रतिव, वस, 'पन्नाचं रहजा कीरंति वर्डमी" (भा १०; गडड; ना ६६: डम ६४=; पडन १०३, १११; बम्बा ८६),

 ५. ३४ )। २ प्राच्छादित, उद्या हुमा; "पच्छाइमन्तिमाई वहमाई" (पाम)। बास्त्र वि बियपित विकास ब्यव किया गया हो वह: "कि-निह दब्बेच नाएवं बहुएवं" ( सुना १७८; ७३; ४१० )। चइब्रम्म वुं [चैदर्म ] १ विस्में देश का राजा; र वि. विस्में देश में इत्पन्तः ( पह )। यद्भर वं व्यक्तिकर । प्रचर्म, प्रस्तायः ( वर ४, १३६; महा )। यहमञ्च देती यय=त्रत्र । यहमा हो [ ब्रिजिका ] होटा गोइत: ( पिंड ३०६; इत ३, धः मोच न्य ) t बर्आिंटन वि चितालिक । मंगत-स्तृति मादि हे सना को जनने वाला मानव मादिः ( है १, १६२ )। यस्त्रालीय दुन [ चैनालीय ] उन्द-वियोग; (ह १, १४१)। चरपस वि [ चैदेरा ] विदेश-वंबन्यां, परदेशीः ( पडन ३३, २४; हे १. १६१; ब्राह्न ६ ) । यइएड वं विदेह ] १ विषक्त, वैरय; १ ग्रह प्रश्न मीर वैरय ह्यों से उत्पन्न जाति-विशेष; ३ राजा जनहः ४ वि, देह-रहिश में संबन्ध रखने वाला: ४ निविता देश का: (हे १. १४१: शह ६)। चइंगम न [ दे ] वेंग्न, वृत्ताह, भंदा; ( दे ६, १०० )। वरकच्छ वं [ चैकल ] स्वरासंगः ( मीर )। यहकरिय न [ येकह्य ] विहतताः ( गाम ) । यक्तंड वं चिक्रएड । डोन्स, विन्युः (याम)। १ टांद-विदेश, विन्यु द्या यन; ( इर १०३१ टी )। वरपर्वत वि [ व्यतिकान्त ] व्यति, गुनग हुमाः ( पत्र २, ७४; ट्ला; पाँड ) १ यहपक्रम वं [ ब्याँतक्रम ] विशेष उत्तंत्रम, जा-दीप-विशेषः (ब ३, ४--पत्र १६६; पत्र ६ टी; पत्र ३१, ६१ )। यहमार्गाय वं विकासिक । स्वन्यनंत्रार-विकास ( द्वार kx= ) 1 बर्गा देवो बर्बा: ( हुव २, ४; दर ३ ) । बर्गुण्य न [ बैगुण्य ] १ बैक्ट्य, मरनेर्ज्या, मर्जनन्ता; ( धर्मनं बन्द )। 💸 तिरुवेतान, विस्तेदः ( गृत )। बहुबिस न [बेबिध्य] निनिज्ञः; (तिवे ३११; धर्मनं £ 2 ) 1 यहत्रयम वि [चैत्रयन ] योक्सिन में ब्रन्तः (हे १, 121 ) (

चर्° देखी यय≈बर् ।

षइ' देखी चय≈नत्र ।

"डच्ड बोर्लि वर्" ( पर्नव १३: मंबीय ८२ ) ।

चिद्द देखो पर्=पति; ( मा ६६; में ४, ३४; इन्य; इन्स )।

बद्ध दि दि रे १ पेत, जिनक पत किय क्या हो बद्ध (है

(प ) जो राज्य बास्तर में देश्य ही है, परन्तु प्राचीन ज्यान्याकारों ने उसको तहब शराब हू उसके जो परिमार्जिन-दिव छाज कर बनाये हुए सहहत-रूप बारने प्रत्यों में दिवे हैं, तन जो मस्कृत-कोरों में नहीं पाने जाते हैं, ऐसे सस्कृत-मतिक्तों को वहाँ स्थान न हेने हुए हम 'दे' हो दिया गरा है।

( - ) जा शब्द देशक नव से सांदरण है उसके मतिराज्य के पूर्व में 'दें' भी दिया गया है। १८। माध्य प्रात्माकारों ने दिये हुए संस्कृत-प्रतिवाद्य में भी जो प्राप्तिक समानता बाहा संस्कृत होएटी र दंग पर दिसा गरा है, हेसं 'यहास्तिए' के प्रान्तान मनियान्द 'स्नापित' के बहले 'स्नानित'। १४ । इत्तर पर्य राले सन्दी के प्रत्येक पार्य १, २, ३ कादि कार्क के बाद कमना दिये गये हैं और प्रत्येक की

६ एक या अनेक सार्तेन उस अर्थ के बाद साहे आहेट में दिये हैं। र क) भारू कमिल भिज्ञ स्व बालें रेफ़रेंसीं में जो जो छार्व पार्च गये हैं वे सर १,२,३ केफी

त दे कर कमराः थाउँ क भारत्माउ तथा इदन्त के मन दिवे गर्य हे भीर उस उस मन । रारंत का उल्लेख उम्रो का है बाद बाकेट में कर दिया गया है।

(त) दिन मन्द्र का सबे वास्तर में वामान्य वा व्यापक है, किन्तु माचीन मन्धीं में उनका स वहरख-रत विशेष का संक्षेत्री वर्ष में हुआ है, ऐसे तप्टर का सामान्य या स्थापक अर्थ इन कार में दिशा गरा है; यथा—'इत्यियम' का अकरण-वस होता 'हाय के बोग्य आहर वह भिन्न सर्व गर्दा कर न दे कर 'हाय-संक्रमधी' यह सामान्य प्रार्थ ही दिया गर्ना

'घवन्तन ( नाप्नव )' प्रार्थि राजिनान्त सन्दर्शे के निष्य भी यही निषम स्था गया है। १०६ ०१, निह, यह को रिज्ञणा या मुनारित का हान्द्र से वहीं प्रानत्त्व देने की ब्यावस्थाता जात : है औं। पर रह, परान भ्रम से, अर्थ इ बाद भीत रेहरेंन क पूर्व में दिया गया है।

121

(क) बाराख ब्याद बान्ड में बढ़ी अने बरेरों की डा उस्लेख है वहाँ पर बेरन करने रेश न हा ही या हत्या में मनस्थ है, शेप का नहीं।

ए ६ १ कर व ६ दिन घर ६ १९६ मधी हा उत्तीम १७ कार में किया गया है, रेहरेस में साराय

कर का विशेष का अनेतान कर के के का कर का ही उत्तेष किया गया है। हसमें ऐसे रेकन हो र द का भद्र मन्द्ररायों का या मन्द्रराय-विशेष का समस्ता चाहिए। (क) बहा रह मन्द्रस्यारिकेट के उनलेल की मान स्वास्थ्यना स्थीत हुई है बहा पर स्तिन के

अहतन्त्रता में दिव कृष्ट व्यवस्था ह है, दे सादि संह रेशरें व हे पूरे में दिव यह है, में पेनज भार पेनजेन शन्दों होनोज "माचा" हे पूर्व में 'द' का खह भागनाइकारी ह मन्द्रस्य का भीत 'हैं का यह थी. रहकोताहै क मस्कर्य का बीवह है।

= भी भारत वहत वहिला साद व भर का, चर्च का माना लड़ कराद चाहि की समाना वा विदेशा है कर माध्य हुई। एन सन्दानार हा दुवना बाजाना अस्तुक जान पहा है वहाँ। पर केरी पर 'र-१ - न उन एन्द्र शहले शन्ता शहहै।

का का देका है तर कार्य कार्य देशों में दिने हुए महत्व मन्द के मतन्तर गाहे सम्मी में जिलाहिनीओ त कार में द्वार है हो। उस जिल महि सर्व मा महार में स्वरूप कार है। महार है नं - 'बर है, में है जिह बच्च इस प्राहृत सन्द बा के जा साम्य है में से प्राप्त पान हो नाम

के को का हुआ है। मनोक्त कार के भी असार है होती असार चार में के असार के के साम के असार के के साम के असार के के ह इसक रूट रूका है दर, रहन, देन हो है है। इसका रूट हा नहीं।

ा प्रसान है एक तम प्रसान है। बर्च प्रमान क्षेत्र के बन्ध । इ.स.च्या प्रसान के के इ.स.च्या इत बेल में दिस गया देने सार्विक दूरन क्षा है हत के दें के दें के देंगत बाता ने एक इंड बूटन एक इस इस एकता की अध्यव नहीं समेते

रोजपात विरोधन । १ मॉन, र्यन्त (सुम १, ६, ो। १ वर्षि सामह इन्यः (देन्द्र ३०४)। ३ उत्तर रता में रहने बाते महर्णनटाय के देव: (भग ३, ९; पन रह )। हत्त्व इह लोहानिक देवनिकनः (जा २६ १: ल १८)। होंश्रम है दि । इ. इंस. ( हे ८ ६५ ) । (सेंद्र १ दि ) जार, इसर्वेट ( दे न, हर )। प्राप्य प हि । गाँव से एक सावि, इन्हम गर्न, (हे के 12 ) 1 ायाय वं [ व्यतीसात ] क्लेजिक्सिय एड वंदः (गाव) । (बिटा को [दे] मेंना; (हे ५,३५)। tस रेगो यहस्य=शेय, "वारिञ्चरिक्यवयोगभाषकातेत् उत्कृत । वे होति सम्बन्धा वासम्मानया धीमा" ( पञ्च १, ११६ )। स्वराज ति । वैषयिक ) तिस्य वे उन्तरन, विस्तनवेबन्धीः (सिंद्धि)। [संपायन वं [वैद्यानायन] एवं की यो ब्याव क ভিন্ন থা; (हे १, १६१; মার)। रममा देन [ यैपस्य ] विपन्यः; "बारान्नो" ( संदि ६; विद्य ) 1 (सबण ९ [ वैधवण ] होत, (हे १, १६२; व्ही )। रमस न [ चैरास ] एंकान्यप्रतं पत-हतः (इत ६२६)। रसानर देखे । यहस्सापर; ( धन्न ११ थे ) । इसाल वि [चैशाल] विहाता में इतन्त; (है १, 282 ) 1 इसाह वं [ वैद्याधा ] १ कान-विदेय; ( हर ४, १०१; नवि )। १ जन्दन-१८४: ३ इत् योदा द्या स्थान-स्थितः (दे १, १६१; तत्र)। हिसाही देवी वैसाही: ( राज ) । हिसान है | वैश्विक | बेर ने ब्रीनेश टरार्वन बले बाहा: (दे ६, १६२; प्राव ) । म्सिट्ट न [ चैशिष्टच ] विशिष्टा, मेरः ( पर्वत ६६ )। मसोसिय व िरीपिक ) १ दर्शन-विशेष, क्याद-दर्शनः ( सिं १६०४ ) । १ विर्देश "जोएस्य सबसो वा बाहेन्रि-दरस्तवं पद्धा" (सिं २१४८)।

वहस्स दुर्जा [ वैश्य ] वर्ष-विदेय, विदर् नहादन; ( विदा

1. k ) i

बरम्स विश्विष्य निर्मातनः ( ज्ञा ३२, १०३ )। बरस्मदेव र् [ बैरवदेव ] वेधना, मीन, ( निर् ३, १ )। यहस्साणर ३ [ वैद्यानर ] १ र्राड, म्रीतः २ वितक ह्यः ३ गर्नेद स्र म्हल-स्टिंग (है 1, 181 )। वर्दे ज्यो वर्द≈त्त्रः (मण्यः)। 'सय वि ['सयः] वस्तानाः ( दन ६, ३, ६ )। वद्याव [ व्यवंता ] प्रवंत, द्वारा दुना । 'सीम उ [ शिक्त ] एड जेन सुनि; ( पटम २०, २० )। यांचय गढ [व्यति+यज् ] पाता, पन्त बारा । एह-'चाल्यवना गरिवंततन महागार्नदेशं वहेंचयमाचे बहुबच-गद्द नियानदः" ( उस ) । र्वाचाय देना वाचाय: ( एक ) । यड ५% (है) डासल, इसेंग-इन्ट्रि, "पड म टाक्ले" ( \$ 4. 20 ) 1 यत्र न [ यपुष् ] रागंग, देश ( एत्र ) । यजीयम वि वि चित्राचीतः ( ३ ०, ८८) । वएमाण देवां वय=वर् । वजी देखे वय=त्वनुः ( माचा )। 'मय न [ 'मय ] गर्मय, गाय; ( सिं १११ )। यजी देखे वय=१२५ ( पतन ४८, ११६ )। यभोवउपत । पुन [ दे ] स्पिता, इसन एवं भीर दिन बाता वनोवत्य 🕽 ग्रन्जः (३ ५, १०)। वं देशे वाया=गर्। 'नियम दुं ['नियम ] रादी ही नरोश: ( उर प्रश्न दी ) । वंक वि [ बद्धा, बका ] १ चँचा, देश, इन्छा; ( उना; ह्या १ वर; वि पढ़ )। २ नहीं द्वा चौह; (हे १, २६; प्राप्त )। यंक वं [ दे ] क्तंब, राष्: ( दे ५, ३० )। 'चंक देखे पंक; ( में ६, २६; गडड )। वंकवल वं [ बदुन्बुल ] एक प्रतिद्व राज-प्रमारः ( प्रमंति ६२: चंडि )। वंकवृति है [ बङ्गवृति ] जार देखे: "तमे गया बंद-चंडियो गेंद्र " (धर्मेति १३; १६; ६०)। वंकण व [ बहुन, बक्रण ] रहे हरण, इटिन बनाना; ( य २, १—न्त्र ४० )। वंकित वि[वक्ति] चैंद्य दिया हुमा; (वे ६, ४६)।

'वंकिन वि [ पद्वित ] पंद-दुक; ( ने ६, ६६ )।

e, 3xe; x+9 ) 1

वंक्ति इंजी [चकिनत्] क्ला, इदिल्या; (ति ०५; हे

परित रेण परप्ता ( मार )।
परिते को परिता ( मार )।
परिते को पिरेती । राज नव को को, सोता की
माता (प्रम १६, ५५)। ६ जनकारमण, सोता की
माता (प्रम १६, ५५)। ६ जनकारमण, सेता १६ १।
पर्तमा न विधार । स्विद्यमाता, निरात्त्रका ( कि
१९४० )।
परित्स से विधानिमात्री सोतियत (प्राचा १, १, १, १)।
परित्स से विधानिमात्री सोतियत (प्राचा १, १, १, १)।
परित्स से विधानिमात्री सोतियत (प्राचा १, १, १, १)।
परित्स स्वा प्रमा । १ १ एट स्व प्रस्त (प्रमा )।

एक देशियान, (देनेप ११३, धन १६)। ४ विन्तुत, विन्न से हिन्तुत, विन्नुत, विन्

(गत्र)। "जंघ ९ [ "जङ्ग ] १ मरावेश में उत्कल

तृरीय प्रतिशामुरेत; ( मन १६० ) । र प्रकारको निवय

के लोहार्गन नगर का एक सात्रा, ( प्राता )। "प्राप्ता न

["प्रम ] एक देव-स्थित, (तम ६६)। "सरका को

यहरिय । प्राप्त १७४ )।

्वा )।
व्यक्ति कि [ व्यक्तिक ] किल, भ्रवन, (तुर १९, १९ वेश १६४४) ।
वारते की [ वजा ] एव नेन धुक्तिगान; (क्या )
वारते की [ वजा ] एव नेन धुक्तिगान; (क्या )
१ क्यान करिनायों वो जान रेते, (वजी १) ।
वारतकारिया न [ यज्जोत्तरायतंतक ] वह रेशेन्य
( वय ११)।
व्यक्ति ( व्यक्तित्तरंति ) न स्थान, (स्थां १)११)

वहरेंग है साध्य के मनात में हुत का क्लिन मनर

(धर्मर्व ३६२; तप ४१३; विते २६०; २२०४ )।

यहिरक न [ दे ] विजन, एकान्त ह्यान, देखें। पहिरक

" मदिम मुक्याइ निरंत्रवाइ वहरिक्टक्व्याविमाइ ",

ति [ चण्ठ ] छर्न, शतनः (हे ४, ४४० )। व ( मर ) व विष्यत ] बेटना, विनावनः ( विषे )। विविदि दिन्दी दिन्दी (स्ट्र)। (देखे पंड: ( य २६४ )। बन दि । स्टाइ (दे ५, ३६ )। र देखी पंडरः ( या ३ वर )। इं[दे] बन्दः (३७, २६)। ति [ बान्त ] १ विच्छ दन्त दिन का हो ६६ (त । इत. इन्हः 'वंदे इ च तिचे इ च' (न्य)। (इं विनार कि विकास (इं २५ का)। रित्र 🛊 [ व्यन्तरिक ] कर रेन्डे; ( स्य )। रेजी हो [ब्यन्तरी] बन्दर-शहेन हेर्ने; ( हुत , 13)1 दिखीयन। ते देखे पत्थि; (या २ भ्यः, ४६३)। -3) 1 'सह [बन्दु ] १ ज्ञान इत्य । १ स्टन इत्य । देश: क्य नहाः इन )। सह--धन्यमानः ( मोत १८ नं •; प्राने १२२ )। छङ्ग-चन्दिञ्जनाय; ( स ध्यः ५ प्राप्तु १६४ ) । वंह—बन्दिल, बन्दिलो, बन्दिजन, । न्हिता, बन्दितु, बदेवि; ( इन १, १; वंद: इन; इ.हे १, १४६; चंड ) । हेह-यदिचपः ( इत्र )। --वंत्र, वंद, वंद्गिक्त, वंद्गीय, वंदिन; ( स्तः न्ते १९३व १, दन १, १, जब् १६३; दर-西班(河1)1 [व[बृन्द] छहु, रहा ( राज १, १; मीर; राज )। इस ) वि [बन्दर ] इन्स रुले रहा; (पान १ स्म रिकार्य के के कि है। इस व [ बन्दन ] १ रुप्तन, रुपमः १ स्टब्द, सुद्धिः (बन्दुर ५१३; स)। 'बन्स हं ['बन्स] इंदरेड पर; (की)। वड है [पर] यह करें (मीर)। माटा, नाहिया को [ नाटा] पर हे हुए पर संग्त है जिए वैचे बार्ज पतन्तरः (हुए १४: हा १०, ४: य २(२)। विद्या, विचेत्रा हो ['प्रत्यय ] इन्दरनेटुः (इट १२२; घीर ) । देचा क्रं [बन्दना] १ अचन, १ लटन (४६३,

२; ५६३, १—१३ १००; मेरे 🕽 🕽

वंद्धिया क्रां [रे ] केरी, बडा, फाडा; "मरिय केरी, चरिकार नेति । मुन्छे । तमे तीते दिन्ते । तीर व(१ वं)-द्वितार हुद्रे" ( हुन्न २, १४ ) । वंदाप (महो ) देवो वंदाय । वंदानहीं; (ति ॰ )। बंदास्य पुं [बृत्दास्क ] १ रेत, देवतः ( प्रमः इस्य )। २ कि नहेरु (इस )। २ हुन्य, ज्यान; (है % 133) [ बंदाद वि [बन्दाद] इन्दर इस्ते बजा; (बंद १२१; टइम ३)। वंदाव वह [ यन्त्य् ] सन्दन करतना । वंदाय: ( व्ह ) । वंदाबयाग म [ बन्दन ] इन्दन, प्रयाद, ( धावह ३ गर )। वंदिन्न देना वंद्र=बन्दु । बंदिय वि [बन्दित ] विनदो बन्दन किया गया हो वह: (इन; स)। वॅदिन देखे वंद्र≔स्ट । य देखे पत्रयाः (ते १, १६: ३, ४२; १३, २०: ति वेदेव [यन्द्र]ब्द्रः द्रः (हे १, ४३; २, ४४; पत्र 19, 970; 4 (52 )1 वंध वं[ बन्ध ] एक न्हाबह ब्रोहिक देव-विरोह (ड्ब २०)। वंक क [बाइस्] शस्य, यन्तित इस्य। रंग्स, वंक्र, बंक्री; (हे ४, १६२; इन्स् )। वंत मह [बल्] डौळा । वंद्यः (हे ५, १४; पर्)। बंकि कि [ बहिन् ] १ डीटने दला; १ की विके दला; ( 350 ) 1 यंदिय ति [ काङ्सिन ] मन्डितिः ( इस )। वंदिन्न वि [ दे ] हुक, कवा हुम; ( दे ७, ३६; चम )। बंस इं [दे] ब्हांक रुप्त (देन ३०)। र्यस है विंग्री १ बेंट, बेंग्र ( रूद १, ४ - रह १४६; चम)। १ कद्वित् "सम्में क्षे " (इन्हरू, अः, रात्र )। ३ व्यः, "दुद्धानिकोर्मा" ( क्र्य २, ४ इन्द्रम, इंदरि, ४ द्वारम, ग्रेंब स माम, ६ र्कः, १ वर्षः, ज्यः, = स्वर्कतेत, बदासः, (रे १, २६०)। 'इरि इं[ 'गिरि ] चंत्र-निरेद (चन ३६, ४)। किंद्ध विस्ति ने [किंद्ध ] केंद्र, देन ह हेन्द्र सरस्य (४२५, न४)। 'बाटी, पार्टी को ['जारों] देंत्रों से दलका; (डा १२,२००; इस्ट ३६): 'रोजना के ['रोजना | रंटतेस्ट (FE)

निस्मेह, स्नेह-रहित, ( दे ७, ८३)। ( मूर्त क (था ११)। 'व

घंजग देखो यंजय; ( राज )।

[ 41

मधिवाए नेनि । बुक्ये । तमे तीने दिन्ती । तीए व(१ वं)-

€\$\$

यंद्रणिया भी दि भेरेंगे, नाला, पनाला; "मत्थि कंदनी, : वि [ चण्ड ] सर्व, वामन; (हे ४, ४४३) । ष्प ( प्रतः ) न [ यण्द्रन ] बाँटना, विभाजन ( पिंग ) । इस्त वि वि वे विश्वतः (पर्)। डु देखे पंडु: (गा २६४)। [सन[दे] गज्य; (दे ४,३६)। इर देखो पेहर; ( गा ३७४ )। दिविविन्यः (देश, २६)। । वि [ चान्त ] १ जिसहा यन्त हिला गता हो यह; (डात पुनः बननः "बंते इ वा पिते इ वा" (भग )। ार पुं [ ब्यन्तर ] एक देव-जातिः ( दं २७: महा ) । त्रस्थि वं [ व्यन्तरिक ] कार वंग्रो; ( मग )। रिप्पो स्त्री [ व्यन्तरी ] व्यन्ता-जातीय हेवी; ( पुरा 1 ( 50 ता देखां यम। ति देखो पन्तिः ( गा २०८: ४६३ )। धि देखो पन्यः ( से १, १६: ३, ४२; १३, १०; पि 803) 1 द सक [ सन्दु ] १ प्रदान करना । २ स्त्रान करना । वंदर; ( दव; मदा: बच्च )। यक्त-धन्दमाण: ( म्रोप १८: सं १•; मनि १७२ )। इन्ह-चन्दिज्जमाणः ( हर ६८६ र्टा; प्रात् १६४ ) । संह—चन्दिअ, चन्दिओ, चन्दिऊण, विन्द्रिता, विन्द्रत्तु, वंदेविः ( कम १, १; चंडः क्यः पड्: हे ३, १४६; पंड ) । हेड-यंदिचपः ( टवा )। ह-चंत्र, चंद्र, चंद्रणिज्ञ, चंद्रणीय, चंद्रिय: ( राज: मिति १४; इब्स १; याया १, १; प्रास् १६२; नाट--मच्छ १३०; दस्तु १ )। दि न [ चृत्द ] सन्ह, यूथ; ( पडन १, १; भीर; प्राप्त ) । बंदन ) वि [ बन्दक ] बन्दन करने वाला; ( पटम ६ बंदग र ६=: १०१, ७३; मदा; भीप; ग्रुख १, ३ )। वंदण न [ चन्दन ] १ प्रयमन, प्रयाम; २ स्तवन, स्तुति; ( इप: पुर ४, ६३; ३३)। 'कलस पुं ['कल्या] मांगिलिक पट; ( मीप )। धिड पु [ धिट ] बदी कर्य; (मीप)। भाला, भालिआ स्नी [ भाला ] पर के द्वार पर मंगल के लिए वेंधी जाती पत-माला; ( सुपा ४४; सर १०, ४; गा २६२ )। <sup>\*</sup>चडिआ, चित्तिआ स्री [ 'प्रत्यय ] बन्दन-हेतुः ( हुना ४३२; वृडि ) । चंद्रणा क्षं [ वन्द्ना ] १ प्रपाम; २ स्तवन; ( पंचा ३, २; पद्द २, १—पत्न १००; मंत )।

दिवनाए दुरो" ( मुख २, १७ ) । वंदाप ( मर्रो ) देखे वंदाय । वंदास्ती; ( रि ७ ) । वंदारय पुं [ वृन्दारक ] १ देव, देवता; ( पाम; क्या ) । २ कि. मनोद्धाः ( दुमा )। ३ सुख्य, प्रधानः ( है १, 122 ) [ चंदारु वि [ चन्दारु ] बन्दन करने वाला: ( चेप्रय १११: सहम १)। यंदाय वह [ चन्द्रयू ] बन्दन करवाना । वंदावा: ( इव ) । वंदावणम न [ चन्दन ] वन्दन, प्रवाम: ( आवक ३०४ )। यंदिय रंगो वंद=यन्द । यंदिल वि [ पन्दित ] जिन्हों बन्दन हिया गया हो वह: ( रूप; दर )। वंदिम दंवो वंद=सन्द । वंद्र त [ चन्द्र ] सन्ह, यूप; (हे १, ४३; २, ४६; पडम 11, 120; @ (22 )1 यंघ वं वन्ध्य र पह महाप्रह, ज्योतिन्छ देश-विरोप: ( सुझ २० )। वंफ वड़ [ काङ्स् ] चाहना, मभिलाप करना । वंध्य, वंक्य, बंदांति; (हे ४, १६२; बुना )। वंफ मक [चल् ] लीटना। वंदरः (हे ४, १०६: पड् )। चंफि नि [ चिटिन् ] १ वौरने वाला; १ मीचे गिरने वाला; ( 3मा )। चंफिन्न वि [ काङ्क्षित ] मन्तिपितः ( इमा )। वंफिल वि [ दे ] सुक, खाया हुमा; ( दे ७, ३६; पाम )। धंस प्रं दि ] क्लंक, दाण: (दे ७, ३०)। वंस वं विशा ने भाँत, बेगुः ( पदह २, ४-पत्र १४६: पाम )। १ बाय-विशेष; "बाइमी बंसी " (बुना २, vo; राय ) । ३ उताः "अनुगर्नसरीवमा " ( उना २, ६१)। ४ तन्तान, संतति; १ प्रशायवन, पीउ का भागः ६ वर्गः ७ इन्, क्यः = वृत्त-विशेष, सातरसः (हे १. २६०)। "इर्षि वं [ "गिरि ] पर्वत-विशेष; (पडम ३६, ४)। 'करिल, 'गरिल्ड पुंत [ 'करील ] वंशांकुर, बाँस का कोनत नत्रावदवः (धा २०; पत्र ४)। 'जाली, 'याली म्नी [ "ज्ञाली ] बौंनी की गहन घटा; ( सर १२, २००; डर १३६)। 'रोअणा हां ['रोचना] वंरालांचनः (क्यू)।

```
-चक्साणेउं; ( वितं ११ ) । इ—चक्साणेअच्य;
1 (1
णि वि [ व्याख्यानिन् ] व्याख्यात-व्रतां; ( पर्मंतं
9)1
णिय वि [ब्याख्यानित ] ब्दारदात; (विषे १०८७)।
णीअ ( ब्रप ) कार देखे: ( पिंच १०६ )।
य वि [ व्याख्यात ] १ विष्टत, वर्षित; ( स १३२;
७७१) । २ वुं मोन्न, मुक्तिः ( माचा १ ६, ६,
रि वुं दि ] यखार, भन्न मादि रखने का नदान, गुराम:
ાય∘કેય દ્યું)ા
र पुं [ चक्षार, चक्षस्कार ] १ पर्वत-विरोप, गज-दन्त
कार का पर्वत; ( सम १०१; इक )। २ मू-भाग, मू-
; ( पडम २, ४४; ११; १६; १⊏ )।
रय न [दे] १ रति-गृहः २ मन्तःपुरः (दे ७,
) i
वि सक [ व्या + स्थापय् ] व्याख्यान बराना । वक्या-
( সাচ ६१ ) ।
चि वि व्याक्षित । १ व्यव, व्याइतः ( बीव १३:
२७)। २ किसी दार्च में ब्यापृत; (पत्र २)।
य देखा बक्खा≃व्या+स्या ।
व ९ [ व्याक्षेप ] १ व्यवता, व्याख्यता; ( स्वा; स
६ री; १४० )। २ कार्य-वाहरूब: ( सुख ३, १ )।
वि पुं [ अवसेष ] प्रतिरेष, रावडन; ( गा २४१ म ) ।
ो' देवो वच्छ=त्रज्ञम् । 'रह् वुं [ "रह् ] स्तन, पन;
श ३⊏६)।
। (शौ) देखां संक≃बंदः (प्राक्त ६७)।
ण ( भ्रप ) देखा चक्लाण=श्याख्यानव् । बखायः;
पेंग) (
।णित्र ( प्रत ) देखं चक्छाणिय; ( पिंग ) ।
रा स्ती [ दे ] बाड, परिकेष; ( ब्रज्ज; बन ६ )।
चक [ घटना ] १ जाना, गति करना । २ जूरना । ३
-भाषण करना । ४ मनिमान-सुबद्ध राज्य करना, खुँखा-
। वन्गरः (भिवः, नयः, पि २६६), वर्गातः (द्वरा
== )। दर्म--वर्गामदि (श्री); (दिसत १७)।
—यमांतः (स ३८३: इस ४६३; नवि )। चंक्र—
ग्गिसाः (पि २२६)।
। पुं[ बर्ग ] १ वजानीय मन्द्र, (चंदि, सर ३. ४, इना)।
```

```
२. मधित-विरोप, दो समान संख्या द्या परस्पर सुद्धन: ( द्या
 १०--पत ४६६ ) । ३ यन्य-परिच्छेद, मध्यदन, सर्ग; ( ह
 १, १७७; २, ७६) । भूल न [ भूल ] गवित-विशेष, वह
 मंक जिलहा वर्ग दिया गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने से १६
 होता है, १६ का वर्णमूत्र ४ होता है: ( जीवस १६७ )।
 'चाग पुं [ 'चर्म ] गणित-विरोप, वर्ग से वर्ग का गुपन, जैसे
 २का वर्ग ४, ४का वर्ग १६, वह २का वर्गवर्ग कहलाता है;
 (रा १०)।
बगा गढ़ [ वर्गय् ] दर्ग दरना, दिसी मंद्र दी समान मंद्र
 सं गुदाना । बन्पमु; ( कस्म ४, ८४ ) ।
यगा वि [ व्यप्न ] व्यक्तिः ( उत १४, ४; रवच ८० )।
यमा देया यसक≃रल्क, (विते १६४)।
यग्ग वि [ यास्क ] वृत्त-स्वया द्वा वना हुमा; ( याया १,
  १ री -पष्ठ ४३ )।
चर्गासिश्च न [ दें ] युद्ध, लडाई; ( दें ७, ४६ )।
यगगण न [ यहनन ] कृरना; (मीप; क्रन १०७; रूपा; यादा
  १. १--पत्र १६: प्राप )।
यागणा स्त्री विर्मणा विज्ञातीय समुद्रः ( टा १--पत्र
  30)1
चमाय न दि ] वार्ता, वातः ( दे ७, ३८ )।
वना हो [ बला ] तमन; ( उर ५६८ हो )।
वग्गाचिमां म् वर्ग स्य है; ( मीर )।
विगि वि [ वाग्मिन् ] १ प्रशस्त बाबय दोलनं बाला; ३
 पुं वृहस्पति; ( प्राप्त; वि २५५ )।
यगित [ वर्गित ] को हिया हुमा; ( इस्म ४, ५० )।
चिमाञ्च न [ चिल्पात ] १ वहु भाषण, वस्त्राद; ( सम्मत
  २२७)। २ वड़ाई का मावाज; (मोद ८०)। ३ मति,
  चातः ( १० )।
 विभिन्न वि विद्याल । १ विद्यार भाषात्र इस्ते वालाः
  गवि-विरोप वावा; ( सुर ११, १७१ ) ।
वागु देखी वाया=बाचु: "बागृहिं" ( मीप: इग: सन १०:
  बुम्मा १६)।
 वमा देखे वम्म≔र्गः, "क्लाहि" ( भीर ) ।
यम्मु वि [ यह्मु ] १ हन्दर, श्रांभन; (त्य ३, ४, २, ४) ।
  २ ब्दा, मनुर; (पाम)। ३ विजय-जैत-निर्मप, प्रान्त-विर्मप:
  ( य २, ३-पन =• )। ४ इन एक देव-विमान, वैध-
  नए तांहरात का दिनान; ( देवेन्द्र १३१; १७० )।
 वग्गुरा व [ वागुरा ] १ वृग-दत्वन, प्यु दंशने दा जात.
```

यस्य सङ [ अज् ] जाना, गमन काना । वस्य, () फन्या, (पहर १, १, विपा १, २—पत्र ३१ )। २ समूह ममुदाय, "मगुस्सवग्रुगपरिकेवले" ( सवा: प्राप )। धागरिय वि [ चागुरिक ] ९ मृग-जाल से जीविद्या निर्वाह यच्य छक [काङ्क् ] चाहना, प्रनिद्धार कान । । बारने वाला, ब्याध, पार्याः ( धोष ५६६ )। १ वं. नांड-विशेष: ( राज )। वच्च देशां वय≕ान । बगुलि पुंडी [ बलुगुलि ] १ पद्मि-बिरोप: ( परह १, १--यञ्च पुन [ चर्चस् ] १ पुरीय, विह्ना, ( प्राम, प्रीन !! पत प) । २ राग-विशेषः ( मोपना २७७: आवड ६१ टी )। धागोकत वि वि ) प्रवृद्ध प्रभुतः (वे ७, ३८०)। चम्मोञ वि [ दे ] महल, म्बीला; ( दे ७, ४० )। धम्मोरमय वि [ वै ] हज, सुखा; ( वे ७, ६२ )। धग्गोल वह [ रोमन्धय् ] प्युराना, बडी हुई बन्तु का पुनः बतानाः ग्रवनानी में 'वागोळव्' । यगोउदः ( हे ४, ४३ ) । धमोलिर वि शिमन्धियत् । प्यराने बाताः ( हमा ) । चाच प विदास र १ वाप, शेरः (पाम, स्टा ७०: सपा पर्दे )। १ रखाएगड का पेड, ३ करन्त्र इसा; (हे १,६०)। भुद्द ५ [भुष्य] १ एक मन्दर्शिः; उस में रहने वाली मलन्य-आति. ( टा ४, १--पन ११६: \$5 )1 यग्याञ पु [ दे ] १ साहास्य, सदद; १ ति. विकसिन, विजा हुमा, (दे ०, ५३)। यायाडी भी [ दे ] जाहास के लिये किया जाता एक प्रवार का भावात्र; "मध्येगह्या वण्यात्रीमी करेंति" (बाया १. E--- 97 988 ) 1 घम्यादिव वि [ व्याधारित ] १ वपाग हुमा. खेंबा हुमा, (बार-मृन्छ २११)। १ स्माप्तः "मीनोद्यवियहकृपा-रियगविषा" (सम ३६ )। यन्त्रारिय वि [ दे ] प्रतस्कित, "परिवद्यपरिकारियनोचि-मुक्तम्बदानकतावे" (सुम १, १, ६६ ), "बनारियान यी" ( यावा १, ८००पत्र १६ ८; वटा, श्रीयः सहा )। पन्याप्रस्य व [ व्याप्रापत्य ] एवं गोल जो गानित गोल बी एक शाक्षा है; ( या धन्नवत ३६०; गुरुत १०, १६, हप्प; TK) 1 यत्यों स्ते [ व्याओं ] १ बार ही मारा, ( इना ) । १ एड Sem ( feit tete ) 1 यचाय देखे याधाय, "माञ्च्य धाताव्यं वदाय, शहाबू-

सर्वे व प्रश्न सर्वे " ( मूख १, १३, ३० )। यचा को [यचा] १ र्रुवर्र, बन्द्रेः (ब १, ११)। १

मार्म-भिरेष, रप: ( मृथ्य १०० )। देखो वया=नपा।

मुगा १०६; तरु १४ ) । २ कृता-स्टस्टा "संब । लाइ कुवाता जिवामिहे कुवह बन्वं" ( संबंध v)। चीथी नएक का चीया नरकेन्द्रक-नरकस्यान विवेद (ह १०)। ४ तेत्र, प्रसानः (सामा १,१--प्रा "घर, "हर व [ "गृह ] शानाना, टरी; (देव 1, 1, 12: 4 481 }1 यञ्च देखी यय=त्रवयुः ( श्रादा १, १-पत्र ६ )। यण्यंति वि [ यचस्यित् ] प्रयस्त वषन वाताः ( ६३ १-- पस ( )। यञ्चलि व [ यर्चेस्वित् ] देवस्वी। (धार्म 1, 1 १४२; धीर; विष४ ) । यक्वय पु [ व्यत्यय ] विषयांग, बलट-पुत्रद, ( उन्ह ॥ पव १०४)। देखी यस्त्रम । यच्यरा ( भप ) देखां चचा; ( भनि ) । घच्या देखे घय=ातु। यच्यामेलिय देखा चिच्चामेलिय; ( दिन १४६१ )। घच्यास है [ ध्यत्यास ] विनवांत, विनवंद, ( होत । कम्ब १, ६३ )। यच्यासिय वि [ व्यस्पासित ] उत्तय दिवा द्वरा, (<sup>5</sup> 5 ( \$ \$ P यज्यीसम पुं [ यज्यीसक ] बाव-विशेष, ( म्द्र )। यच्यो देशो यच्य≔वर्षम्: ( पूर ६, १८)। यच्छ म [ दे ] वार्स, समापः ( दे ४, १० )। यच्छ १न [ यक्षम् ] छाती, मीना; (हे १, १४; ईहें। प्रायः, ग्य १११, इना )। "तथल न [ 'स्थल ] ह<sup>्स</sup> खता, ( क्रमा, महा )। "सुच व [ 'सूत्र ] प्राम्हरू बच्च स्वल में पहले की वंदली, (भव र, ३३ है-600 }1 षण्ड 9 [ युश्ल ] वह, शाखी, दुम, (प्राप्त, इन्मं; हे ६ " श्रम )। च्छ दु [ घटल ] १ रउत, ( दुर र, ६६; <sup>दाव )।</sup>

१११; महा )। भवि-विविद्धिनः (महा)। .

वब्बंत, यज्वमाणः (मुर २, ५२: महः, म १६)

वन्तर, (हं ४, १६१; प्रमा )।

ांगू, बच्चा: ३ वत्तार, वर्ष: ४ वक्तस्थल, हाती: ( प्राप्त )। : ज्योतिस्मास-प्रविद्ध एक चरु ( गय १६ ) । ६ देश-बेग्रेप; ( ती १० )। ७ विजय-चेत-विरोप: ( य २, ३--त =• )। = न. गोतनियोप: ६ वि. उस गोत में ह्मनः ( य ५-५त ३६०: इन )। दर प्रंसी [ वर ] । चुद्र बत्तः १ दमनेन्य बढडा मादिः स्री—रीः ( प्राक्ट १३)। 'मित्ता सी ['मित्त्रा] १ मधोलोक में रहने ाडी एक दिश्वमारी देवी; (य ५--पत ४३०; इक )। । अर्मनीक में रहने वाली एक दिस्त्रमारी देवी; (इक: ाज)। ध्यर देखी दिए ( दे र, इ: ५, ३०)। ध्राय i ['राज] एक राजा; (तां १०)। 'चाल पुंजां ंपाल ] गोत, खाला; ( पाम ), म्ही-स्टी; ( मावन ) । च्छगावई हो [ चरंसकायतो ] एक वित्रय-चेतः ( य २, ३--पत न्वः १६ )। च्छर हुंत [ चत्सर ] ग्रात, बर्ग; ( प्राय; ब्रिरि ६३६ ) । ब्द्रस्त वि [ बत्सर ] स्तेही, स्तेह-पुक: ( गा ३; इमा; हर ६, १३७ ) । च्छल्छ न [ चारखस्य ] स्नेह, मनुराग, देन; ( इना; पडि )। च्छा सी [ बत्सा ] १ विमय-चेत्र विशेष: २ एक मार्ग: (इक)। ३ लड्की; (कम्)। च्छाण पुं [ उस्म ] बैत, ब्लांबर्द: "टक्स बस्स म ब-च्छादा" (पाम)। च्छित्रदं स्ते [ यत्सायती ] वित्रद-वेत विगेप; (अं ४)। ाच्छि' देखा वय=वर् । ाच्छिडड वुं [ दे ] गर्नाभवः ( दे २, ४४ थे ) । रव्यिम इंम्री [ वृक्षत्व ] १३५न; ( ५३ )। रिन्डिमय पुं [ दे ] गर्भ ग्रन्या; ( दे ७, ४४ )। रच्छोडच वुं [ दें ] नापित, हनाम: ( दे ७, ४३; पाम; स 16 80 बन्छीव वं [ दे ] गाँद, खाता; ( दे ७, ४१; पाम ) । बच्हुद्धलिञ्ज वि [ दै ] प्रलुद्धदः ( पर् ) । पच्छोम न [ यसोम ] नगर-विशेष, कुन्तत देग हो प्राचीन राबदानां; ( रूप्)। वच्छोमो क्षं [दे] राज्य हा एक रानि: ( रान् )। यस्त ब्रह [ प्रस् ] दाना । बना, बन्नरः ( हे ४, १६८; प्राक्त १५; घाटवा १६१ ) । पञ्ज देखी घष्च≕नत् । बल्बा; ( सङ—मुख्ड १६३ ), ।

कार्यतः (पि ४८८)। वड्न सर्व [ वर्जय ] ह्याग करना । क्यक्-विकारजंतः ( पंचा १०, २७ )। संह—चिन्त्रिय, वज्जेवि, वज्जि-ऊण, वज्जेताः (महा: दात: पंचा १२, ६)। ह— वज्ज, वज्जणिज्ज, वज्जेपत्र्य; (पिंड ४६२: भग: प्रय २, ४; ह्या ४०४; महा; पव्ह १, ४; मुपा ११०; हव 1-50)1 यज्ञ मक [ यह ] बजना, वाय मादि का मानाज होना । वबरः ( हे ४, ४०६; द्वपा २३४ )। वह--वहत्रंत, यज्जमाणः ( मृर ३, ११४: छग ६४६ )। यउन न [ याद्य ] यात्रा, वादितः (दे ३, ६०: गा ४२० )। बद्धावि विर्यो १ थेष्ट, दलनः (सुर १०, २)। २ प्रधान, मुख्य; (हे २, २४)। यद्भ वि [ यर्ज ] १ रहित, वर्जित; "नियन्यनदेववार्य न नमद जो तत्त्व तज्जुद्धी" ( था ६ ), "सहबनिमोगजवज्जा पार्व न घडंनि आगाए" (चेद्रव ४७१), "तोदनवहारव-ज्ञा तुम्मे परमृत्यमुदा य" ( धर्मीत प्र४४: विसे १८४७: धावक ३०७; हुर १४, ७०० )। २ न् छोहकर, दिना, विवायः (धा ६; दं १५: इस्म ४, ३४; ४३)। ३ पुं हिंदा, प्राय-वप; (पन्ह १, १--पत ६)। वज्ज देखे व्यवज्जः ( सम १, ४, २, १६; वृह १ )। वाज देखो बदर≔ननः ( इनाः धर ४, १४२; गु ४; है १, १००; २, १०४; पर्: इस्म १, ३६; जीवा ४६; सम २४)। १७ वं विद्यापत-वंश का एक राजा; ( पटम ४. १६: १७; ८, १३३ ) । १८ हिंग, प्राच-वय: ( परह १. १-पत्र ६)। १६ बन्द-विशेष; (पत्य १-पत्र ३६: टन ३६, ६६ )। २० म. वर्ज-विशेष, वेषाता हुमा वर्ज: ( दूम २, २, ६६; टा ४, १-पत्र १६७ )। २१ पापः (सम १, ४, २, १६)। "कंड वं [ 'कण्ड ] वाना-द्वांत दा एक गजा; (पत्र ६, ६०)। 'कंत न [ 'का-न्त | एक देव-विनान; ( तन १४ )। 'बांद वुं | 'बान्द ] एक प्रदार का करद, क्लस्पति-विशेष; ( था २० )। 'कुड व [ किट ] एक देव-विमान; ( छन १६ )। 'यस्त प्रे [ीक्ष ] एक विद्यापर-बंडोब सजा; (पञ्ज ८, १३२)। 'चुद ई [ °चूद ] विदायत्वंग का एक राजा; ( पडन ४, ब्रि)। 'जीव पुं ['जिहु ] विवायर बंदीय एक नेरगः (पडन १, ११)। 'पान पुं['नाम ] समान प्रति-कदन-स्वानी के प्रथम ग्रह्मगः ( तम १४१ )। देखी "नाम ।

'दत्त पं ('दत्त 1 १ विद्याधर-वंग का एक राजा: ( पडम । १.. १ k )। २ एड जैन मुनिः (पउम २०, १८)। 'दर्य १ [ 'ध्यज ] एक विद्याया-वंगीय गाजा, ( पडन १, १४)। धर देखो दर; ( पत्रम १०२, १६६; विचार १०० )। "नागरी स्त्री [ "नागरी ] एक जैन मुनि-साखा; (इप्प)। 'नाम पं िनाम पृष्ठ वैन सुनिः (पउप २०,१६)। देशो "णाम। 'पाणि प्र ('पाणि ! १ इत्य, ( तत ११, ११, देवेन्द्र १८३: तप १५१ टी )। ३ एक विद्यापर-नरपति, ( पत्रम ३, १७ )। "प्पम न िप्रम ] एक देव-विमान: (गम २४)। "वाह प्र[ "वाह ] एक विद्यापर-वंशीय राजा: ( पडार ६, १६ )। भूमि सी िभृमि ] लाढ देग का एक प्रदेश: (भावा १, ६, ३, १)। भ ( भा ) देखे मय, (दे ४, ३६१)। "मज्ब पं िमध्य । । गशन-वश का एक राजा, एक खंकेत; ( पडन ४, २६३ ) । र रावधायीत एक सामन्त राजाः ( प्रजन न, १३१ )। "सरभा सी ["मध्या ] एक प्रतिमा, मा-विशेष: (भीष १४)। "मय वि ["मय] श्रम का बना हमा, ( पडम १९, १० ), क्रो-क्रिके (गढ--इत्तर ४k)। "रिसदनाराय व । "अपधनाराच ) सद्दम्न-विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम कन्छ। ( काम १, १८)। 'स्व व ['स्व ] एक देव-स्मितः (सम १६)। 'छेस व ['छेरप] एक देव-विमान: (सन ११)। वि (मा) वेशो म; (३४,३६१)। "धण्य व [ "धणे ] एड दंद-विभागः (सम २४ )। "धेग पु [ चेन ] एक विधायर का नान, ( महा )। 'लिखला की [ श्टूडरो ] एक विचा-देवी; ( बिति ४ ) । "सिंग व [ रेट्यू ] पढ रव-विनान, (सम १४)। "सिद्ध व िराप्ट ] एक देव-विमान, (अन २६)। "संबद प्र [ सुन्दर ] विधायर-वरा में उत्पन्न एक राजा: ( पत्रम ६, १४)। 'सजण्ड ५ ['सजहर्च ] विद्यापर-वंश का एक रामाः (प्रज्ञ ४, १०)। 'सेपा ४ (सेन) १ एक जैन होने जो मनतान् भागभंत के पूर्व करम में गुरू थे, (पान २०; १०)। १ विक्य की चीरहर्शे शतान्दी के एक जैन धानार्वः (विदि १३४०)। दिर पु िधर] १ वन्द्रः देश-ग्रं (से १६, ४०, ३३)। २ हिंदन हो पाला क्षेत्रकाः (इत्र १३४)। "ग्रह ३ [ भ्यूप] । रन्द; (पञ्च १, १३% ६१, १८)। १ विद्यापानांत्र स एक गम; (पन t, 1t)। "श्रिषु ["श्रिष] एक

f ... वियाधस्मधीय राजाः (पञ्च ४, १६)। "यस्त ४ मि एक देव-विमानः (सन २४)। "स्त दुं[ भ्रष्ट] ए न धर-राज्य (पउम ४, १७)। वटजंक पु [ घजाङ ] विद्यापर-वंत का एक गण, (र ٤, ١٤) ١ बरबंदु सी सी [ बज़ाक्तुओं ] एक विवानेती, (की) वज्ञंत देखें। यज्ज=१३ । बउजेघर पु [ बजुन्धर ] विदाधर-बज का एक राज,। t. 18 ) 1 यज्ज्ञचहिता सी [ दै ] मन्द-भाग्य सी; ( धरि ४०)। यक्त्रण न [ वर्जन ] परिलाग, परिहार, ( का ४,वा २०१: मुक्त २४४, छ ६ ) । चंडजपान ( मप ) वि [ चहित्र ] बर्जन बावा; "पाडु व 43" ( & v. 483 ) 1 बन्त्रणया है भी [ बर्जना ] परिवाग; ( हन ४४, यहत्वपा र १६, ३०; तन )। वज्जमाण देस्रो वज्ज=वर । यक्क्य वि [ यर्जेक ] त्यापने बाजा; ( उना ) । यज्ञार एक [क्यय्] बदना, बंतना । बञ्चरा, व (के ४, १, वहा मदा )। वक-सक्जरंत, (के ४ चेदय १४६ ) । संह--वन्त्रस्टिकणः (दे ४, १)। ! वस्त्रस्थित्यः (हे ४, १)। यज्जर देखे यंजर=मार्जर, ( यह )। वास्तर प्रविद्यार ] १ देश-विरोप: १ वि. देश-वि .उत्पन्नः "परिवाहिया य तेचे बहुवे बल्हीयनुस्त्रस्य भासा" (म १३)। चडजरण व [ कथन ] उक्ति, वचन, (हे ४, १)। बज्जरा भी [ दे ] तरिष्णो, नहीं; ( दे प, १प )। धाजरित्र वि [ कथित ] द्या दुवा, उक्त, ( हे ४, ६ ૧, ૧૧; મવિ 🕽 દ वडजा सी [ दे ] अधिकार, प्रम्ताव; (दे ७, ११, बन्म यज्जाय ( अव) एक [ घाचयू ] वनवाना, पहाना । <sup>ब्रा</sup>न (बाह्र ११०)। बाजाय मह [बाद्य्] बजाना । वज्जाना, (अर्थि) घडवाजिय वि [ चादित ] बजाया हुमा; ( भवि )। वजित्र पु [ चित्रित् ] १न्द्र, ( संबोध म )। यज्ञित्र वि [ रे ] भारतंतिन, १२. ( रे ४, ३६; मस)

विजिल्ल वि [ वादिन ] क्तावा हुमा, ( मिरि ६६६ )

बब्बित है [ बर्बित ] ग्रेश; (ब्रा; मीर; ब्रा; मन् ग्रे)। , विज्ञ्यावन इं [ दें ] १९, इन: ( स १ )। बह्मिर है [बहितु ] बस्ते बदा; ( इस ११, १४३) इस ४६; म्यः द्विते १६६; इच ), "पहित्र(म्यः विकासम्बन योजक्यवितंतंत्रकेतंत्रे" ( इव १६८)। वस्त्रचरविदेसग न [ वज्रोचयवनंसक ] एड व्यक्तिक (जा ११)। वड्डेंदरी की [वड़ोट्री ] नियन्तिक (वस्त ४, १३०)। बक्द वि[बन्न] सर्वे देन्दः, (हुत १४८; पा १६; , ४६६ दे ८, ४६)। नेबतिया वि ['नेबियक] मृत्यु-दंद-राम की पहरामा बाटा देव वाटा; ( पद ६, १-- पट १४)। माला की [ माला ] रूप के स्टाई यदी बता, इतेर के इसी ही बसा; ( तत ११०)। बक्क ति [बाह्य] १ वहत छाते दोस्य; (बाह; इस १६० टे)। २ कमल मादियक् (व ६०३)। सिंहत िंचेळ विस्तिकेट, एन ग्रेन्सर्ग ग्राह्म: (न £ = 2 ) 1 यञ्चा हो [ हत्या ] बर, पन्: ( हुन ४, ६; नग्न )। र्वाञ्च्यायम् । विद्यायम् । देवन्ध्याः ( हान १०, 16)1 यम ( मा ) रेको यच्च=तर्। दर्ग, दर्गरे; ( १र्)। बह सह [बुन्] १ करूट, होन्य । २ माराव स्टार या, यर, वर्षेत्र ( स. १, १६ वर व्य )। बहुंत, बहुमाय; (च ४१% इस १, १% चेव ४१३) । बर्दे, बर, दर्दे; बन्द ते ३६०) । हेह-बट्टे डें; ( चेद । ३६८)। इ—वह्यियः(ज)। ब्हल्ड वर्त्य के ब्रह्म के रेक्ट । ६ कोल्या । ४ रहरा, मान्यास रखा । स्टर्मी: (विंड २३६)। छह-बद्धिदनामः (मैंग)। ्बर्ट ते [ बृत ] १ स्ट्रंड, पेटाबर; (स्त्र १३; बीह, का)। १ मधेद, दुररा हुमा; ३ ५%, ४ संबद, स्टब्स, मोर (१) महेल, जुल (१५६)। व र बंद रहे गरेंदे (इस ५ ५ ६ ६ १ । च्युर् दिर हैं [ विद ] श्रेर मन्द्र ( क्रीत श्रम्भ टव)। बिड, ह 'बेड्र इंट विंट ] इट-विंट ( एक १, १-व वस, विस=ाः। यह 🔅 [बर्सन् ] रेट नर्प एकः, "प्रीकेत एकः

बन्द्र महुत्तेमकतियो रहा" ( तर्ज ११२: सुर १०, ४: इत ११०), "बर्दे" (प्रह २०)। चाउप न पावन दिसालों से एसी में हुका; "सर्वहरकाइय-वंस्परक्रकरस्टारां" ( इन ११२ ), "से कराजेति बंदरप्रदेशीं वक्तप्रदेशि" ( वर्तन १२३ )। वियद वं वितादय किंदिनेत्रिक ( व १० )। बह क्षे [ हैं ] १ काडा, हुबराई में 'बरहें दें ''क्स्मूर्यने बर्तिया बंदर, इत्याद निर्दार्थ कहरे" ( मुत्र ४६६ )। २ वं हारे, इच्छर, इस्पर्टा में 'चंछे'; "मन्दर सम्बद्धवे नुता बरो रहें देहीं" (इस ४०४)। १ डोव्ह, रिजन दृष्टदः "बटवरस्व" (सम १६, ३—नव ५६६ )। बर्फिंग, पर्द व्हें; (स्ट् २, १—म्ब १४८)। यह इं [ बर्त ] देन-विरोध ( का ६० छ )। बहु ई [पह] क्राहु (इस् )। रेखे पहु (ने ६ १५ स्त्रि; रहड ) । वहांत रेका वह=ऋ । बहुक ) देखे बहुब=बर्डह; ( त्यह १, १—नत २; विता बद्दा रि. म्यान्त्र वर्धः इत २, २, १०, २६, ४३ )। बद्धमा देखें बचनाः ( राज ) । बहुनन व [बरमेंक] मार्च, पला; ( मारा; मीर )। बह्नान रेखे बह्नसः। बह्मान व [दें] १ हेब, गर्छः १ क्बदल हा एव टरइ स स्वितः; (दे ४, ५४)। बह्य देखे बहु=हे; ( चन १०२, १२० )। बहुब है [ वर्तक ] १ दिन निर्देश, बेटेए ( इन १, १, १, २; ब्ह्रा)। २ वज्हीं से देखने स एक ब्ह्रा स काहे ब स्य हुम देत बिलैंद्र; (म्ह ४; व्य १, १२—स 234)1 वद्य रेडे एहः ( रहः )। बहा कं [ दे बरर्नत् ] देखे बह=कर्मः (६ ५, १५)। क्या के [कर्ता] पद व्यः (इट) । बहाब व्ह [बर्वेष्] राष्ट्रच, इत्त में तरदा। स्टीय; ( ₹ )ı बहाबम ब [बर्जन ] बदाय, धर्व ने क्याय; (जा)। बहुत्यप ने [बर्जर ] स्टाने रता, प्रतंह: ( इर एक 5, 54一可证) 1 बहै के [बर्ति] । को, तेल में उसी उसी रही हो। १ नार्ड, भौते में सुद्ध तरने हो तर्ड; ् रहेर पर किट

**£**22 पश्चिम्मी [पृद्धि] कार, (तर, रेरेन्ड १६७, जन्त . 200): यक्तिम वि[युद्ध] बहा दुमा ( दुन्य १,३०, स्व ४१०; बदा है। यदिम हि [ यर्थित ] १ बसरा हुमा, "म्हेंईड नहर्मग्रक-नीरो उपहित्र क्रियर् (विंद ६२०)। २ व्यक्ति क्रिय हुमा, बादा हुमा; ( वे.१, १ )। घड्डिमा स्रो [रे] इराजा, रेंड्स, (१ % ३६)। पड्डिम इसी [ शृद्धिमन् ] इति, बहुर, "पन्त दिसं संबद्धा" ( मक १३: क्य )। यह देखे यह=तरः (हे २, १०४, वि २००)। यद वि [ दे ] मुद्द, सङ्र-र्याल से र्यक्ष (स्त्रि १६-)। 'यहर'] ई[बढर] १ मूर्व छन, १ बाह्य पुरा और यदल । वैग्य भी से बराब संहर, प्रस्तर: १ वि रुद, पूर्व: ४ सन्द, मजन, (हे १, १६४; रह )। यण एक' [ पन ] हर्तका, तास्त्र कान्य । स्टेशः ( विंड .445 ) ! षण पुं[दें] १ मॉपझण, १ भाष, चौरात, (३०, 53 ) I चण पुंत [ प्राप ] यत्, इहत, चन, "अस्त्रेम वद्यो न्यसेम रमया" (साम मन्द्रा सा १८१३ ४१०; सम्म )। विद्र प्रं ( प्रंट ) धन पर चेंची जाटी पडी: ( स्व ४६० )। षण व [यन ] १ सन्दर, प्रेणतः, (सनः, प्रसः, इसः, इसः, पास् (१। १४४ )। १ पानी, बड; (पाम; काका बन्द )। ्रं निवास, ४ मातवः (दि ३, ००; प्राप्त ) । १ सम्पति, (क्ष्म ४, १०; १६; १६; ई ११)। ६ त्यान, क्योपा, (ता ६८६ टी)। "१५ देशों की एक जाति, कानवांतर देव; ( सम; बस्म १, १०')। = १व-विरंप; ( राव )। 'काम पुत्र [ 'कार्मन् ] अगत को कारने का देवने का काम् (सग ८, ६—पत १४०; प्रीः)। "कस्मंत न [ "कर्मान्त ] क्नस्पति का धारवाना; ( प्रापा १, १, १, १० )। "वाय वं [मज] जंगती हाथी, (स ३,६३)। स्मिष् ,[भीन ] दातानतः ( याम )। "चर वि [ "चर ] दत

में रहते कता, जगती; ( क्यह १, १—पत १३ ); क्री—

'ते, ( रत्य ६० ); देखे 'यर । 'जिंद नि [ 'च्छिट् ] अनत स्रत्ने शता; ( इत्र १०४ ) । "रक्षत्री स्त्री [ 'स्क्यु-

ळी] म्लस्य-सूम्, (बे १,६१)। देव (( देव ]

रक्षत्रकृत्यात् । १०५८ हत्। क्रिकेट [ पर्मा ] कर्न्यत्वकार संग् महादश वर्ति स" ( माण २, ३, ३, ३) । (बात) प्राप्त ] अवसी (क्या) ( व्या ) । एक वेक्टिमान, (स्था १९)। साला मो 🕃 व वेर वह परक्षते बादो सानु ( क्रीय सम्बू स् एक गाव करते. ( गाव १३, १४)। क्ती (क्लास्ट्रास्)। यति [व]सर्वे अवती, (कास १९२)। 'यर वि[ यर] न्दन दना, क्रीना, ( दाना १, १०० ध्व ६१, गा अर्थे दक्त रह ( कि ००० वह १६० है। वर्ष (अरह १३०)। 'सहको ['सक्रि] अर्नेष ण्यः (पद इत्यः, वर, वर्षः ३६)। 'स्त्रः ' िया है। स्थित हो काओ गाउनी स दूरण र्यंत्र राजा, (ब्रद्ध १०८)। १ निद्ध देवते।(१ करवा, क्या को [ कता ] १ एक को क्षेत्रक, १ वह १७ स्मिश्च एह से साथा हा; (६०५ गर)। वि [ 'पाल ] उद्यक्तपत्रक, संप्रदे ( जा स्मृत वास ३ [ 'वास ] मरस्य में गुना; (ति ॥' 'वासी को [ वासी ] काशिदर, ( एव ) l द्वाग व [ विद्वर्ग ] बनाहिर हमो स स्कृत (द ६ ५ वर )। 'विसेंदि । 'विसेंदिन् ] हरा (इस्य १०, १६)। 'सह पुत ['पाह] सी रहों को क्य-म्पृष्ठ (य १, ४) भग, बाज १, १, ६ दिरिय थ [ 'इस्तिन ] बवड बा हाथी, ( व म ॥ ील, पेलि सो [ पेलि ] वन-पतिन ( म रंगः) 200)1 यणह को [ दे ] स्तनाहित श्यानहित् ( रे ४ १५ ४ वषाय व [ यतन ] बच्चे हो उनही माता ने क्लि लि व तपनाः ( प्रव १, १-१न १६ )।

यापावकसायन ३ [ है] तान, सारा स्टिश (वें ११)। यापाता ३ [यास्पति] १ एउसिंग, इत केंद्रेर्ग किलों का तथना सं वह शहर (हे १, ६, इन्हें)। तथा इस्त, एव साह संहें तो तथा, रेट सर्थ (वेंंं, १ १ ९६, (३ था १, १)) स्वाहम में क्रिकें

वपन्ति को [ दे ] वोशन्द, धंनस्तुर, ( १ २, १०)। वपनकात्रित्र वि [ दे ] उपहरत, बावे दिया दुवा (सं.

£23 ·

मय पुं [ यनक ] दूसरी नरक-रूपियों का एक नरक-स्थान;

गरसि ( प्रप ) देखे वाणारसी; ( पिन; पि १६४ )। गय पुंदि देशवानतः (दे ५,३५)। पसवाई हो [ दे ] केकिन, केवन; (दे ७, ४२; पाम)।

णस्सइ देखो चणण्यादः (हे २, ६६; जी २; हव: ४०० 1)1 पाय वि [दे] व्याघ ने व्याप्तः (दे ५.३५)।

(देवेन्द्र ६)।

णार वं [दें ] दम्तीय बठहा; ( दे ७, ३०)। णि वि [ मणिन् ] पाव वाला, जिलको पाव हुमा हो वह; (दे १, ३६; पंचा १६, ११) १

णि } वं [ चणिज् ] चनिया, व्यापारी, वैश्यः ( प्रीयः णित्र ) दर ४२६ हो; सुर १४, ६६; सुपा २७६; सुर १, ११३: प्राय 🗝: बना: नदा 🕽 🕽 प्रिम वि [ मिपित ] मरा-पुक्त, पाव वाला; (गा ४४८;

६४६; पड़न ५४, १३ )। णित्र वुं [ धनीपक ] निजुर, निजामे; "दवि जायवि ति बंदिमां पायन्याचं वनेशति" ( वित्र ४४३ )। ाणिय न [चिपात्र] ज्योतियश्रविद्व एड सम्बः ( वित्रे

३३४म; सुमति ११ ) १ र्राणभा सो [ यनिका ] वाटिहा, वर्गाचा; "प्रयोगर्रायमञ मानतार्यन्य" (भाव कः उमा )। र्माभा क्षो [ यनिता ] सी, मी(डा, नारी; (मा १५: इना;

र्राणज देखे वणिश्र≕विकः ( चार ३४ )।

तेंद्र ६०; सम्मन १४६ )।

(गुज)।

र्यापद ) न [याणिज्य] न्यासन, वेसन्, "एतिन्हर्स्सर्व ग्रीपदत र्रदं यह नं विदेति वदित्रकर्" ( पुरा ६९०; ें १६१ ), "लानेदी-मानमी सर्वित्री" ( प्राप्त ३३, ६६; ख ४४३; तुर ९, (०; इप्र ३६४; नुत ३८४; प्राय् ८०; प्राय्

ंधा ११)। "रथ वि ["कारक] ब्यातारी; (तुन | ्रेग्रः हर इ.१०४ ) [ ्यपी सी [यनो ] १ सीव वे बात पनः ( छ k, ३—५४ ३८१)। १ पत्री-शिव, विनने स्थल निस्टब हैं;

२०६; बना )। २ विकल्प; ३ मनुक्रमनीय; ४ संभा-वनाः (हे २, २०६)। वणेचर देखे वण-यर; ( रवण ४६ )।

यण्य सक [ यणेयू ] १ वर्षन करना । १ प्रशंसा करना । ३ रॅंगना । करामानोः (पि ४६०)। कर्म-बिलानरः ( शिरि १२== ), विरामद ( मप ); (है ४, ३४१ )। वह-चष्णंतः (ना ३४०)। हेह-चिष्णाउः (पि १७३)। ऋ-वण्णणिञ्जः वण्णेअस्यः ( हे ३, १०६; भग)।

यण्य पु [ यर्ष ] १ प्रसंसा, रताया; ( इप ६०७ )। १० दरा, फीर्ति; ( प्रोप ६० )। २ शुक्त मादि रँग; ( भग; ठा ४, ४; उदा )।. ४ महार मादि महार; १ मान्नण, वैश्य प्रादि जातिः 🐧 गुद्यः ७ प्रंतरामः 🖛 सुरसं, संत्माः ६ विजेपन की वस्त: १० मत-विरोध: ११ वर्षन: ११<sup>7</sup> विजेपन-किया: १३ गाँत का कन: १४ विस: (हे १.

१०५; प्राप्त )। १६ धर्म-विशेष; गुक्त भादि वर्ष हा-द्यारप-भूत दर्म; (दम्म १, २४)! १६ संदम; १७ मोध, मुक्तिः ( प्राचा )। १८ नः बुंदुमः (हे १, १४२)। पाम, नाम कुंत [ नामन् ] कर्म-विशेषः ( राजः सम (")। "मंत वि ["यत् ] प्रगन्त वर्ष वालाः (भग )।

'वाइ वि [ 'वादिन् ] श्रापा-छर्गा, प्रशंतकः ( वर १ )। 'बाय वं [ 'बाद ] प्रचंता, भ्याप: (पंचा ६, ११)। ीवास वुं [ शवास ] वर्षन-प्रस्ए, वर्षन-प्रदेति; ( जीतः ३; ३१ )। ीयास पुं [ व्यास ] वर्दन-क्लिए; (भा; उसा )। यण्य वि [ दे ] । मच्छ, लब्छ; २ रसः; ( दे ७, ८३) । 'चव्य देखे प्रयम् ( म ६०१; मउड ) ।

यच्याय व [यर्षेत ] १ भ्राम, प्रतंत्राः (यम्)। विरंबर, विरत्य, हिस्तय; ( स्वय ४ )। चण्यमा श्री [धर्पना] कर देखे; (दे १, ११; सर्व \*k) 1 पण्या अ [हे वर्षक] १ फल, थंजरः (१७, ३ अ वंशा व्य, २३ )। १ विहादक-मूर्व, मंग्हराः (द

७, ३०, स्टा (१)। त्रायोगरा । पु [यनीयक] कचर, निज्रुह, निजरी: ( व े वज्या १ [ वर्षक ] वर्षेन्डाव, वर्षेन्डावह ( दिस १. 1, 3T, Mil) ( स्पीमय 🕽 ३, ३, नुस १६२, गर, घर ४३६ 🕽 १

वरणम देखे घरणयः ( आ; भीर )।

| .२४ पाइ                                                   | असद्महण्णवी ।          | [ चण्णिआ—यविभा                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| (मदा)।                                                    | वर्तन, (पवा            | 13. ४३ ) । १३ स्थितिः <i>र स्थान</i> , ६           |
| क्षिणभादेशो बन्तिभाः (गाइ३०)।                             | वर्तन, होना,           | ्ति दृति वाला; <b>७ व्हने बाला</b> ; (सर्वि        |
| किंदु (घरिण ) १ एक राजा, जो धन्धक कृष्य                   | नाम से ९०)।            | •                                                  |
| प्रसिद्ध या; "वरिह पिया धारियी माया" ( अंत ३ )            | । ३ वचणासी वि          | र्तेना ] अप देखी; "यत्तवालपत्तवो रूवा"             |
| एक मन्तरः । महर्षि। "मक्साभ परेणई बरही" ( क               |                        |                                                    |
| इ मन्धकान्यान्यन्य में उत्पन्न, यादव, ( गादि )।           |                        | तिनी ] मार्गे, गस्ताः (पद्ध १, १—म                 |
| स्रो व [ वरा ] एक जैन मागम-प्रन्य; (निर १)                |                        | • ५; सूपनि ६१ टी; सुपा ६१८ )।                      |
| गत्र ३ [ "पुंगव ] बादन-प्रेष्ठः ( इतः ११, १३; व           |                        | ) भून्दरः १ बहु-शिक्षितः (दे ७, ६०)।               |
| १८-यस १११) ।                                              |                        | यर्तमान ] १ काल-विरोप, बलता कर,                    |
| र्शिद प्र[ घहिन ] १ प्रति, भाग, (पाम; बदा )               |                        | <ul> <li>)। १ वर्तमान-कालोन, विप्नान; १</li> </ul> |
| शासन्ति देशों की एक जाति, (याया 3, क-पत                   |                        |                                                    |
| ३ चितक प्रमु, ४ भिलावों का पेट; १ नीडू का नाध             |                        | चरि (सम = १: प्राय १९६; वि ४४६)।                   |
| 1, 45)1                                                   | यचन्य देखे य           |                                                    |
| बत देखे स्य≕क्ष. ( ५३ )।                                  | घठा सी [ दे ]          | स्व-वतनक, स्य-बेटन-चत्रः ( पण्ड १, ४               |
| र्शत देशा पर=अविनः ( उर १८१ )।                            |                        | •)। देखे चता=(दे)।                                 |
| पति देखे यह=प्रति, ( चंड )।                               |                        | र्ती] १ बान, इत्याः (से १, ३००, इत                 |
| बल् इ [ है ] क्लिंह, गयुर, ( रे ७, ११ )।                  | ३८५; प्राप्त ९         | दुमा )। १ इतान्त, इडीवत, (पाम )।                   |
| यस देशो यह=१९। बगद, ( भनि ), बगदि ( शी ),                 |                        | र्गा; ६ कृषि-इ.में, लेती; ६ जनपुति, क्ष्मि-        |
| (*)1                                                      | दल्ती; ७ स             | थ का धनुभ्यः य काल-कर्त्रक भूग-तमः                 |
| वर्त वस्य यह=वर्त्य । वस्तः (भवि )। वसंग्रन, (            | शामा (हे ६,३०)         | । "लाय पु[ "लाप ] बातचीत्रं ( <sup>किरी</sup>      |
| १, १६, ४६ ) । बनंद्रशासि, बनेद्रामि, ( उना; नि ६          |                        |                                                    |
| यस व [ यार्थ ] प्रसाद, ( तत् १८, १८ ) ।                   |                        | ] गर्वित, गर्वे-पुक्तः (दे ७, ४१)।                 |
| पत्त वि [स्यास ] धेला हुमा, मन्पूर, (क्रयः, सिर्व ३०      | १६)। यति सी [दे]       | सीमाः (दे ४, ३१)।                                  |
| यत रेख यह=m। (स ३००, महा; नुर १, १५                       | द्रि के पत्ति देशो यहि | ( ता १३२: (६८: विशे १३६८ )।                        |
| વ્ય, થૌક્ષ દે ૧, ૧૮૬ ) ક                                  | ं पश्चि वि [ पर्ति     | न्] क्रि वाला, (मदा)। 🦙                            |
| यत्त वि [ स्यवन ] दस्य, खता, ( फॉर्न ६६१ )।               |                        | चि] प्रशत्ः (स्य २,४,३)। रंगी                      |
| वस र [ यक्त्र ] मुख, मुँह, ( है १, १८, नवि ) ह            |                        |                                                    |
| चित्रं देशा पत्त≔का; ( मा ६०४; हेका ४०; मउड )             |                        | रेत ] समुद्र एक बन्तु, एकाकी बन्तु । 'पाउँ         |
| 'यत्तं रक्षा पत्त=यत् (स्तर, सा १००)।                     | ् बो [ मितिष्ठा        | ] इतिहा-रियोप, जिल समय में जो तीर्वक्र             |
| यच दश्य यचा; (अति)। 'यार वि['कार]                         |                        | पद्व विस्थ को विधि-पूर्वक स्थापना; (चि             |
| ब्दने बाह्या; (चरि ) ।                                    | 18)1                   |                                                    |
| बचय द्व[प्यत्यय] १ तिसेन, तिस्तांन, १ ह                   |                        | र्तिक ] क्याबार; "वतियो" (इ.२०)                    |
| क्लम्,(२३ ११)।                                            |                        | विद्यास, (तम रह, विष १८११)। १                      |
| बचर १था यद≔त्र्।                                          |                        | -ध्यास्याः (स्थि १३८६ ) ।                          |
| पर्चाऽभा ) (२०) १७। वता, (३४०, हे ४,<br>यस्त्रों ) स्व )। |                        | तंत ] १ ११-मात दिया दुमा; (बार                     |
| वस्त्रम र [ वर्तन ] १ प्रशिक्ष, निर्देश, "कि व दुन        |                        | माञ्जाहर, ( पाँ ) ।                                |
| द्रार्थसम्बद्धाः (३द १०)। । स                             |                        | क्वय≔प्रश्वः (कीर)।<br>विभागः (समार्थः)            |
| Craticism and 124 dails 4 mile                            | कर्णाः । पाषामा इसाय   | 12-41, ( ×13 ) (                                   |

जी को [यतिनी ] मर्ज, राज्यः (प्रापः ग रः गुर 1 ( 111 ) ग्रे देखी प्रसीक्ताची, ( सर ४६: १०६, १४३ ) । देखी यय=वष् । काम वि [ पयनुकाम ] गंतने को पढ गनाः ( व १म, मनि रहः स्त्र १०, नाट-रिक ४० ) । [ल हंगो चटहुन: ( राज ) । थे पुंत [ यात्र ] कारता; ( झाचा १, १४, ११; उता; पाद ,१। उर ह ३३३; गुरा ४२: ४६१; इसा; पुर ३,४० ) । विद्व ( 'दोल ] बता-विदेषः । जं २ दी —गत ११० )। धीय दि ['धाय ] वस्र धीने वालाः (सम १०४०)- पूस पुं ['पुष्प ] एह प्रेन मुनि, ( इन क् (१)। 'पृत्तमित्त पु [ 'पुष्यमितत्र ] एक नेत मुनि, (नी )। पिरजा सां [थिया ] विदा-रिग्रेय, जिनेक प्रभाव र बम्ब-सार्य कुराने में ही बिमार प्रन्या ही जाय: (या k )। 'सोदग वि [ 'शोधक ] यस पाने शताः ( म ४१ ) । त्य वि [ व्यस्त ] प्रयम्, भिन्न, तुसः ( युर १६, ४४ )। त्यवद पुं [ दे चरवपुट ] तंत्र, बराउ-कोट, वरा-एवः ( दे 4.88 ) 1 त्थप् देखं यस=19 । स्थंग १ [ चरवाङ्ग ] इन्यान दो एक जाति, जो वस देने हा कान काता है; ( पडन १०२, १२१ )। वस्पर देशी पत्थर≔दलाः ( गा ४४९ )। परयस्टिका न [ परबस्थिय ] दा जेन मुनिन्दर्शों क नानः ( इन्य )। परपट्य हि [ चास्तव्य ] रहते वाजा, निर्मानीः (पिंट ६२७; सुर ३, ६१: मुता ३६४; मदा ) १ यत्याणी मी [ दें:] बल्ती-दिशेष; (पच्छ १—पत ३३ )। वस्याणीत्र कुंत्र ['दे ] साच-विशेषः "इत्येख बत्यायीएव मंख्या कार्य गार्थित" ( पुत्रव 10, 93 )। यत्यि वुं [ बस्तिः] १ दति, मनदः ( भग १, ६; १८, १०; यादा १, १८), "विरिधन्य वायपुनको मतुस्करिनेया वहा नहा त्रवा" ( नवाथ १८ )। ३ मनान, गुरा; "वत्थी मनाना" (पाम; पन्द १, १—पत ११)। १ छते में गताचा— मरी-चैत्रने हा स्थान, इत का एक मादनः (भीत-)। 'कम्प न [ "कर्मन् ] १ छिर मादि में चर्न-वेष्टन द्वारा किया जाता नेत बादि का पूरवः; २ मत साह करने के लिए गुदा में बतो मादि हा किया जाता प्रतिपः ( विशा १, १---पत

१४; याचा १, १३ )। विद्या पुंत [ विद्यक्त ] व्य स भीतरी प्रदेश: ( तिर १, १ ) । यतियय वं [ याद्मिक ] वस मनावं वाता निल्में (मर्च ) । यस्पी हो [दे] इंडन, ताली के पर्य-हरी; (दे प, ३१)। चरशु व [ यस्तु ] ९ परार्थ, चीत्रः ( पाम; स्माः सम्ब =; बूत १०१; प्रायु १०; १६१; छ १, १ ही-पत १८८ )। र पुनः पूर्व-प्रन्यों हा मध्यपन - प्रस्त्य, परिचंदरः (गम रधः र्याद: मनु, रूम १, १)। "पाल, "वाल दुं िवाल 🕽 राजा नीराध्य हा एक सर्वानंद जैन मंदी: ( ती १: इम्मीर 28) धरध् न [ बाम्तु ] १ ए६ पः "वतालुविदिपनिवां संग्" ( उया ) । १ एइदि-निर्मायनाम् ( दाया १, १३ )। ३ गारु-विरोप, ( उस )। 'वादम वि [ 'वादम ] वाल्तु-शास का मन्यानी; (याचा १, १३; धर्नीव ३३)। 'विद्या सी [ विद्या ] एइ-निर्माय-स्ताः (सीरः वं १ )। यत्युल पुं [ यस्तुल ] ग्रन्य मीर राति वनस्पति-निर्धेष. शाह-विशेष: ( परव १--पत ३२; ३४; पत २४६ ) । यत्थूल पु [ यस्तूल ] करा देती; "पल्पु( ।त्यू )ता पेन-पत्लंदा" ( जो ६ )। यद् देखी यय=तर्। वदनि, वरहः ( उत्ता; मनः, रूप )। भूहा-बहाबी; (भग)। हेह--चिद्तियः (दम)। वद देखो वय=नाः ( प्राहः १२: नाट-विक १६ )। वर्दिसा देखे वर्डेसाः ( १६ )। चिद्रकालिय वि [ दे ] बतित, लीटा हुमा; ( दे ७, ६० )। चरुमग देखी चरुमग; ( माचा )। यहल व [ दे, यार्दल ] १ वर्त, वारत, मेन-परा, दुर्दिन; (दे ७, ३४) हे ४, ४०९) स्वा ६४१; राव; मावम; स ३, ३-पत १८१)। २ पुं. छह्वी नएक वा दुसरा नरके-न्द्रह--नरइस्थान; ( देवेन्द्र ११ )। वहिल्या हो [ है वाईलिका ] बरतो, होस बरूत, दुईन, ( सत ६, ३३--पत्र ४६५ मीत )। बद्ध देखा बहु=र्ग्य । हम-च्द्रति; (.गुग ६० )। वद्ध पुंत [ वर्ष्यू ] चर्म-रख्य: "वर्षा वदी ( र बन्नी वदी )" (पाय: दे ६, ८८; पत्र ८३; सम्पत्त १७४ )। चद्धःदेखं विद्य=रुद्धः ( प्राप्तः, प्राक्तः ग ) । यद्भण न [ वर्धन ] १ रहि, बङ्गी; ( पाया १, १; क्रम)। २ वि. बटाने वाला: ( उर ६ ०३; महा ) ।

धद्यणिभा । स्रो [ धर्यनिका, "नी ] नगार्जनी, माहः ( हे । यद्वणी 🕽 ≒, १७, ७, ४१ टी ) । यद्धमाण पु [ वर्धमान ] १ भगवान महावीर. ( धावा १. 9k, 9 . सम ४३, घंत, कप्प: पहि )। १ एक प्रसिद्ध जैनाचार्यः (सार्थ ६३: विचार ०६: तो १४: गु म्न )। ३ स्कन्धारोपित पुरुष, कन्धे यर चतावा हमा पुरुष: (मत: भीष)। ४ एक शाधत जिन-वेच, १ एक शाधती जिन-प्रतिमा, ( पत ka)। इ.न. एट-विशेष, (उता इ. २०)। ७ समा रामचन्द्र का एक देवा-ग्रह--नाट्य-शालाः ( पत्रम ८०, ६)। देखो घडुमाण । धदमाणन 🕽 🖫 पर्यमानक 🕽 १ मद्यती मदाप्रहों में एड धक्षमाणय र्रमहाभड, ज्योतिश्व देव-विशेषः ( ठा २, ३--पत्र ७८)। १ एक वेव-विमान, (वेवेन्द्र १४०)। ३ म पात-विरोप, शराब, (याया १, १-पत १४, पत्रम १०१, ११०')। ४ पुरुष पर आरूड पुरुष, पुरुष के कर्म्य पर चडा हुमा पुरुष, ६ स्वस्तिक-पञ्चक, ६ प्रासाद-विशेष: एक तरह का महत्तः ( याया १, १-पत k४; टी-पत १७)। ७ एक गाँव का नाम, शस्थिक गाम, "आहियता-मस्स पडमं बद्धमायार्थं ति नाम होत्था" ( प्रावम )। 🖴 वि कुटाभिमान, भभिमानी, गर्वितः ( भौष )। द्यद्वय वि [ दे ] प्रधान, सक्यः ( दे ७, ३६ )। चदार एक ( वर्धय ] महाना, गुजराती में 'क्यारव' । बह-बद्धारंत. ( सि १२: संबोध ४: इ = ) । चद्धारिय वि [ वर्धित ] बजया हुमा: ( मनि )। चदाच सक [ धर्पम्, धर्धापम् ] नगाई देना । नदावेश, व-दावंति, ( हप्प ) । वर्म-वदावीमिन, ( रंभा ) । वह--घदावित ( गुपा ११० )। सह-यदायिता; (इप)। सदायण न [ पर्धन, यथापन ] काई, मन्यरव-निवेदनः ( सवि: सुर ३, २४, महा: ग्रुपा १२२, १३४ ) । यद्वावणिया सी [ वर्षविका, धर्यापनिका ] उस देखे. ( fuft 131% ) 1 यदायय वि [ यर्धक, यर्थापक ] क्याई दने वालाः ( सुर १६, ०६; स ६७०; सुवा ३६१ )। यदाचित्र वि [ पर्धित, पर्धापित ] जिल्हो क्यां दी वां हो बहुः (सुना १२२; १६६)। षदिभ पुं[दे] १ पल, नरुप्रह, (देण, ३७)। ३ न्युंबद-विरोध, छाटी अब में ही दृद दे कर जिसका अस्टकाय गडाया गया हो वह ( पत १०३ टी )।

यदिअ देखा यड्रिअ=१३; ( भारे ) । बद्धी को [ दै ] मारप-कृत, मारपक कांप, (१ % १ वडीसका अति वडीसक । बाव-विशेष स्व बद्धीसम । का बाजा, (१७४ २, ६—५८ १८६, म्हर्स षध वेदा चह=गः, (उमा )। वधय देखे यहव, ( 🗝 )। वध रेमा यह, ( भीर )। धन्त क्यो घणण=वर्ष्य । क्योहि (इना: ३४)।। यन्तिरं, (इना)। इ- यन्त्रणिस्त, (इर ५ रदय ६४)। यन्त देशा घण्णा व्यक्ती (अगः उत्र, मुता १०३) वर्ग कम ४, ४०, टा <u>१, ३</u>)। यन्त्रम देखा यण्णय, ( इल; भा १३ )। यम्नण देखा यण्णण, ( ३१ ज्ह् टी, दिर जरूर)। यन्त्रणा देखां यपणणाः ( २४१ ) । यन्त्रय देखो यषणयः ( पिड ३०८: इस्म )। यन्त्रिम देखो यणिपामः ( भग ) । यन्त्रिभा स्त्रो [ यर्णिका ] १ बानगी, नमूना, ''सगरस ई मित्र नगर इह मिलि पाडजीपुण" ( पर्मीत ६४)। ११ रेंगको निधी (जी के) ! यन्द्रि देखो अपिद्र=३व्रियः (दल २२, १३)। चन्दि देशो चणिद्द=श्वि, ( वह )। यप्प सक [स्वय् !] दहना, बाच्छादन दस्ता । हर (धारवा १६१)। यप्प पु [ यद्र ] १ विजयदेश-विशेष, जंदूरीय का एक क्र विसको राजधानी विवया है, (डा १, ३—पत मण व २ पुन किला, तुर्गं, कोत; (तो = )। ३ हेदार, वं "कंडारो बॉप्स्वं क्यो" ( पाड़; झाचा १, १, १, १ ण, ब्हा टी ) । ४ तर, हिनारा, "रोही क्यों ब तर्ग (पाम )। १ उल्लाभू-मान, अँची अमीन, 'बच्चांब र प्रतिहायि वा पागाराथि वा" ( प्राचा २, १, १, १)। बर्प वि [वे] १ तह, इस, १ बतवान, बतिह: १ में बहीत, भुताबिष्ट; ( वे ५, ८३ ) । वणहराय देखे य-णहराय । यणगा देखे यणाः ( राज ) । चणनापई सो [ यप्रकायती ] अनुहीन साएर विकारिक जिमको राजधानी का नाम मधराजिना है: ( छ २, १ - छ Fo: 88 )

बि [ बमा ] १ मन्तान क्षेत्राधर्म हो गरा हा गतः, न १६१ )। २ दनवें चक्तरी गवा इन्दिय की बाता नाम; ( पञ्च =, १४४; सन ११२ )। [ब पुं[दे] १ केदार, बेन; (पर्)। २ न्युंज्य-जः ( उक्त १२६ )। ३ वि रक, समञ्चकः ( पर् )। रण हुंत [ दे ] १ इंदार, नेतः (३ ७, नशः स्रोपः याया : १ टी-पत्र र: पाम; पटन र. १२; पन्दे १, १: २, )। १ कि द्र्यित, जिएने वास दिया ही वहां ( दें % **()**1 सिन्दुं [दे] चलक पद्मी; (३०,३३)। गिंडिझ त [दें ] देव, सेत; ( दे ४, ४८ )। हिंदुं दि दिन्ता, निर्धे मादि ब्राह्म (हे ४, ४०)। में म [दे] इन मयों दा सूचढ मन्यय; – १ उप्हास-ल इल्डाम्न; ३ विस्तय, प्राप्तर्यः ( संद्रि 🙌 ) । साउल देखी यण्याउल: ( हे ६, ६२ टी **)** । र व [दे] रास-विधेय; ( हा १३, १६६ ) । म<sup>र्</sup> देखा **यह**≕बहु। न १ विम्न क्यू-विरोदः ( र ४३० )। नय न दि दे कनजोहर, इनज का मन्य भागः ( हे प = 11 नेचरिय वि [व्यक्तिचरित ] व्यक्तिका रोप ने ग्रीका भी १४)। निचार देखं वहिचार; ( ब ४११ )। निवारि व [व्यक्तिवारित् ] १ न्याय-गामाना रोक देशेन व द्वित, एकान्तिकः (धनवं १२१७: पंचा २, ३०)। २ ई. परकी-सम्बद्धः ( दब ६; 🥕 ) । नियार देखे चहिचारः ( इतः म्ह )। म ४६ [ यम् ] ट्डांडा इन्स । वह- यमंत, यममापाः ( गराः दिता १, ७ )। यह—वंताः ( मानाः दम १. ६,२६)। ह—यम्म; (३८५,७)। मग दि [ वामक ] इडर्ड इस्ते इत्तः ( चेप १०३ )। मिय व [ यमत ] इस्टो, शन्ति, है; ( मार्चा; पासा १, 13)1 माट यह [पुत्रयू] १ (स्त्र बन्दा । १ विन्तान्ता। क्तलाः (हे ४, १०२: पर् )। माल वृं[दे] स्वस्त, बेंडरत: (३६,३०, प्रम:४ , रदेश धरण; मचि )। यमाल वुं [ वुञ्ज ] र्तार, का ( नव ) ।

यमालप न [पतन ] १ इद्या छला; ३ क्लिस् ३ वि. इच्छा करने वाता: ४ विस्तारने वाता; ( उमा ) । यस्म पुन [ यर्मन् ] करान, संनाद, बल्लान: ( प्राप्त; इसा ) । वस्म देखी वस । बन्मध । हुं [मन्मध ] कामदेव, इंदर्ष; ( चंड; प्राप्त; हे १, चमाह ∫ २४२; २, ६१; पाम )। बम्मा देवी बामा: ( कप: पटम २०, ४६: द्वव २३, १: दर ११ )। यस्मित्र वि विमित्त विकास विगत-यस्तः (विगा १. र-पन २३)। चम्मित्र । १ [ चल्मीक ] इंट-विशेष-इन विहो हा स्तुपः बामीअ∫ ( सम २, १, २६; हे १, १०१; पड्; पाम; स १२३: च्या ३१७ )। यम्मीइ १ [ याट्मीकि ] एव प्रतिद क्षी, समावप-क्रा मनि: ( इतर १०३ )। यम्मीसर वं [ दे ] हाम, हन्दर्गः ( दे ४, ४१ )। चन्ह न[दे] बल्मांहः (दं ५, ३१)। बन्द वं [ प्रसन् ] १ शत्र विदेश, पतान का देह, "नगोह-बन्दा दरु" (पक्न ६३, पर )। २--देखी येम: (प्राप्त)। बम्हल न दि विनय, विजल्हा (द ५, ३३: ह ३, १७४)। बन्हाण रंधो यंत्रण: ( इना )। वय सक विस् वित्ता, स्ट्रा । नम्ह, नम्मः ( यह )। मति- वन्पिरेंद्र, वन्पि, वन्पिरेंति, वन्पिति, वोन्पित द्योच्चदिर, बीच्डित, बीच्डिति, बोच्डि; ( सिन्न ३२; पर्: हे ३, १४१; इस )। धर्म-बुस्परः ( इस )। धर्म--भी- क-चवसमाण; (विते १०१३)। वंह-वहता, वन्या, वोत्त्व, ( य ३.१- पत्र १०८, द्य १, १, ६; हे ५, २११; इना )। हेह-वच्च, वर्त, बोर्तः ( माया; मनि १०२; इ. ६, २९१, इसा ) । ह-यस्त्र, यसम्बद्धाः विसे १: जा ११: वी. १८८ वी: श्रद दे; विड दश फॉर्न दश्य; हा ४, ६१; हत १६०; भीर: हार: है ४, १९९ ), देखे वयपिस्त । यय वह [यह] बोलना, दरना। यस, सर्विः (दर्मः दम ), सरमा, शहम; ( दम )। भूध-नशनि, दन-ही; (सीर, इन: मण: मरा)। यह-वर्षत, वयमाण. वयमानः ( इनः चडः य ८४ - नतः १४५ इनः १६; य ।)। वह-वहनाः (मापा)। हेइ-वहन्यः ( ET ):

300};

```
वर नह [ बरम् ] १ प्रान करने हो इच्छा करना । १ लेक्ट
        इन्स । बद्ध, बन्दति; (सर्वि; मुख ७ ), "क्र चूरियं बन्दने"
        (इस्त १,१)। वह-वरितः (सम्ब १)।
       र वृ [ बर ] १ ५ ते, स्वामा, दुवहा; ( म ४=; स्वा ४१;
       ना ४०४; ४७६; मंदि )। २ बस्तान, देव मादि का प्रवादः
       (इनाः धा १२; २७; इत =०; सर्वि )। ३ वि धेरु,
       ामः ( इप्पः नहाः इमाः प्राप्तः ४२: १०४ )। ४ ब्रमीटः
        था १२; इस =• )। १ न दुछ मनीर, मन्द्रतः "वर
        मना रेजे" (ब्ल १, १६; मन्द्र २२; ३०; १०६ )।
       च वुं [ 'द्च ] १ भग्नान् नैनिदायवों का इपन दिन्दः
       त्र ११२; कल ) । २ एक एज-इमार; ( विस २, १;
        )। दान न [ दामन् ] एठ केंग्रें, ( छ ३, १--
        ११२; रह; इच)। घरा व [ धरार्] एक माल्स-
       द नमता कन्नां का काउ-निवः (नहा )। पुरिस्त पु
       स्य ] कहरेन; (क्तप १०—पत १२६; राप; माइन;
     ा १)। 'माल पुं[ंमाल] एड देव-विकान, (देवेन्द्र
  ११३)। "माला की ["माला ] वर की प्रतापी बाडी
  कटा, बरन्वस्वह माजा; (इस १०३)। व्यः वं [ रेन्
  वि] सदा कद के ज्वर का एक विद्वान् प्राह्मण; ( इन
  'es)। विरिया की [विरिका] मनीट बन्तु कैसने
 हे दिए ही बाडी फीरण, हैन्जिय बन्तु के दाव देने ही छै
 क्ता; (बाबा १, =-- एवं १४१: मास्तः, स ४०१: शुर
 १६, १८, दुम पर )। 'सरक न [ 'सरक] उद्
मिया (नद १,४ -प्रा १४=)। सिंह ईन [ विष्ट]
धन डोड्यात हा एक विमाल; (मन १, १-पन १६%)
देवेन्द्र २००)।
सर हेवा बार । 'विल्या सी [ 'विनता ] क्या (उन्हा)।
नर इंग्रे परः "जैनरमन्तराचे वा से स्वारंग को किन्द"
प्यानि [है] कन्यनिंदर, (१ र, १६)।
वत्त वं [दे वर्षावतः] महिला वर, दुवदः ( रं ३, ४५,
रं देखं वस्य=नगर।
उपति [ दे ] मृतः ( दे ग, १०)।
देखं परंच्यत्, "मर्श वरं विख्यान्य व दाय सम्बद्ध"
हें हैं हैं हैं हैं हैं हैं।
व [बरण्ड] । दार्व कार, तस्यो तस्योः १ स्थितः
( वृच्य १ )।
```

```
वरंड वृं [ दे ] १ ह्य-पुन्व, तृष-संवन; ( बार ३ )।
               बाह्य, हिता; (३ ४, २६, पर्)। १ क्योताती, गः
              प दगर्व जाती इस्तुरी मादि की छटा; (१ ४, ८६)
              ४ लमुहः (मा ६३०)।
            बरंडिया की [ दे ] छोडा बरंडा, बरामरा, राजमः, ( ५१
            वरक्स न [ वराष्ट्र ] ग्ल्य-स्थ क्विंग, क्लिंब्स, ( से है,
           वरक्त दुं [ वराहा ] १ योगी; २ वन; १ वि धेउ शन्ति
          वरक्सा सी [ वराच्या ] बिच्ता; ( सं ६, ४४ )।
         बर्ट वं [ दे ] पान्द-विरोगः ( का १४४ )।
         ब्रह्मा मा [दे बरटा ] १ वैवार्टा, इंट-विवेप, दंपसी;
         बरड़ों } २ इंग-क्रम, जन्तु-विग्नेन, (मृच्छ ११, दे ५,
       बरण न [ बरण ] १ मगई, निग्रहमंदन्य; ( द्वा १४४;
         द्धाः १, १२६; ४,१० ) । २ तर, ब्लिए; (गड़ड ) । ३
        टूड, चंद्रः (माय ३०)। ४ मासाद, विज्ञाः (मा १४१)।
        १ लॉब्स्ट, बहुण ( राज ), हेवां चीर-चरण । ( पुं हेरा-
       विगेर, एक मार्च-देग, "वर्गाड क्य बस्य मच्छा" ( हम-
       ति ६६ दो; १६), देखो यसन ।
      वरणय व [ यरणक ] हुक्-विदेव; ( गड़ड )।
     वरणित (भा) देखे वाराणली; (नि ३६८)।
     बरमा छं [बरमा] १ इन्हों हो एक नरी; ( सब )।
      १ मन्त्र देश हो राचल राज्यती: ( द्रमनि ६६ थे ). देखे
     वदना ।
   वरपांत्र हेळे वर=1।
   बरत वि [ दे ] १ फेंट, २ फेंट्रफ़ ३ फेंट्रफ़ बंदट, ( पर् )।
   वरता क्रं [बरता] रन्तु, सन्त्रे; (चम, क्रिस), र,
  वस्त हु [ वस्क ] काई इन्ने सहा, सिए स शर्थह हुनः,
्यस्य वृह्णि हानिक्तित्वा, एक त्रम्य का करणः (१,
वस्य ति [ बराक ] रंन, वर्गक, विरुग्न, रंक ( एम; इर
 र १६ ६ १६६ इन हो। य स्तर है। ये नहीं
```

0 63 पाइअसइमइण्णयो । विस्ता-धगला स्त्री [ चरला ] इसी, इसरड़ी दी मादा, ( पाम )। वर्षमें उत्पन्त, (यह)। 'कण्डन ('रुप्य) वरसि देखो वरिसि, ( मोह ३० )। गाव, २ पुम्नो उस गाव में उत्पन्न; (ग्र ७—१व ११ वरहाड मक [ निर्+स् ] बाहर निवतना । वग्हादह, (ह °धर वु [ °धर ] मन्त-३१-रचक्र पण्ट-विशेष, (क 4, UE ) 1 १-पत ३७, उध्यू, मीर ११ दि )। 'वर प्र वरहाडिश वि [निस्त] बाहर निक्ना हुमा, निर्गतः वही मनन्तरोक्त मर्च, ( भीप )। दंखो वास=वर्ग। (इमा)। चरिसविञ वि [ वर्षित ] बरसावा हुमा, ( गुरा ११) वराग देखो वराय, ( रभा )। वरिसा सी [वर्ष] १ इप्टि, पानी का बसला, () धराइ 🦙 ३ [ बराद, 'क ] ९ दक्षिय का एक वेस, जा १०१)। २ वर्माकाल, श्रायच भीर नाहा साम परादग र माजकत भी 'बरार' नाम से प्रसिद्ध है, (कुप्र (प्रयो ४४)। "काळ पु["काळ] स्पंद्य ह यराहर ) १११, मुख १८, ११; राज )। १ हर्श्स, (इज ण्रः)। "रत्त पु ["राज] बही मर्थ, (ड डीन, (उत १६, १३०; झोप १३४; धा १ }। ३ न् याया १, १ — पत्र ६३)। 'ल देखो 'काल, (स कींडमां का ज्या जिसे बालक सेलवे हैं, ( बोह 👊 ) : मदा)। देखां वासा । घराडिया स्रो [ यरादिका ] इपर्दिका, सौडी, (नुम १०३)। चरिसि वि [ वर्षिन् ] बरतने बालाः ( वेद्धी १९१) पराय इस्रो घरय=लगहः ( ता ६१, ६६; १४१, नहा )। यस्तिणी स्त्री [ वर्षिणी ] विद्या-विरोध: (पडम ४, १ स्रो—"राहमा, "राहे. ( वा ४६२, वि ३१० )। वरिसोलक वृ [ दे वर्षोलक ] पशक्र विरोप, एक प्र घरायड वुं. ब, [ यरायड ] देश-विरोध, (९३म ६८, १४) । खाय; (पर ४ डी )। बराइ पु [बराइ ] ९ तृइट, हमरः (वाम )। २ अव-°वस्हिस्थि देखो पस्हिस्थिः ( सं ४, ३८ ) । बान् मुविधिनाय का प्रथम शिन्तः ( सम १४२ ) । वर ] ईन [दे ] देखां बरुभ, "चपवनस्वा सर्था र पराही सी [ पराही ] विद्या-विरोप, ( विते १४६३ )। वदअ 🕽 ति सुरहिज्लसिवा(श्ला)" (स्वाप ४०)। यरि भ [ वरम् ] घञ्ज, डीक् वदंद वुं [ वरुण्द ] एक मिल्यि-जाति: ( राज )। "बरि मरक मा विरही, विरही महाग्रही रह परिहाह । यस्ड वु [ यस्ड ] एक मन्त्यन-जातिः ( वे १, ८४) बरि एकडे विव मरवां, जेव समप्यति दुक्जाई ॥" घरुण पु [ यरुण ] १ अमर आदि इन्ह्रों का परिन (सुर ४, १८३: अवि )। का खोक्याल, ( हा ४, १--पत १६५, १६५ १६)! यरिम देखो यक्क≔दर्यः (हे २, १००; ६३)। बलि-मादि इन्हों का उत्तर दिशा का लोक्पाल, (य ४, १ यरिश्र वि [ यूत ] १ स्थीत्त, ( हे १२, 🖛 ) । २ हेवित, से सोक्रान्तिक देवों की एक जाति, ( शाया १, द--( भरि ) । १ जिमनी सगाई की गई हो बदः (तमः सदा)। १११)। ४ सगवान् मुनिमुक्त का शामनाधिशयक र ¥ व, सगाई करना; "मुवस्थि नि" ( उप ६४८ टी )। (सनि व )। १ राजभिषर् नवास का धरियाना देव (i यरिद्व पु [ वरिष्ठ ] १ भरत-पेत का भावी वारहवीं चडतती 10, 12)। ६ एक देव-विमान, ( देवेन्द्र 111)। राजाः (सम १६४)। १ मनिन्धेष्टः, (भीष, द्यमः उत्र ष्ट इस की एक जाति, ( पत व ) । व महारात का प्रण र्म्प; द्वार ४०३, सर्व )। सहर्तः (सुरुव १०, १२; सम् ६१)। ६ एक विद्या परिस्त व [ दे ] बम्ब-निरोप, ( बस्यू )। नरप्रति, ( पडम ६, ४४; १६, ११ )। १० एक वेडेडी वरिस सह [ यूष् ] बरमना, इति हरना । वरिम्रहः ( हे ४. ११६: मार ) । वह-चरिनंत, वरिसमाण, (नुस (ब्रा ११६)। ११ छन्द-विरोप, (विम )। ११ सर वर द्वीत का एक कविद्वाना देत. ( जीत १-पत १४८) (२५ (२३ )। १३—वर्गसिउं, ( वि १३६ )। १३ पुरु कार्य-देत, (पत २७४)। कार्य यरिस कु [ यर्ष ] १ १७, वर्षः ( कुम, कुमू, महि )। १ [ कायिक ] वस्य लोक्सल के गत-स्थानीय देवीं के ए वक्तार, मात, ( दुमा, मुग्न ४६२, नह ६, ई २७; बागू : बम्म १, १८)। १ वहुरीन, व बहुरिन का करानियेन, बानि, (अग ३, ७—९व १६६) । "देघकाइय इं रिं कायिक ] बही मर्थ, ( भग ३, ७ )। "ध्यम दु [ 'प्रमे भारत मारि वेत: ६ मर, (हे २, १०६)। "स वि [ "ज ] १ वस्पनर द्वीन का एक सपिशायक देन; ( जीन रे-में

```
३४= )। २ वस्य लोक्सल का उत्पात-पर्वत, (ख १०-
पत्र ४८३ )। 'प्यमा हो ('प्रभा ) वरुवस पर्वन की
द्विच हिंगा में क्लिन बच्च लोबराल की एक राजधानी;
 ( इति )। चिर वुं [ 'चर ] एड द्वीन का नाम; (जीन ३--
 पत्र ३४८; बुग्ब १६ )।
यरुणा हो [ यरुणा ] १ अञ्च देन ही प्राचीन गरुपानी; "
 (पर १७४)। १ वर्ग्यन पर्वत की पूर्व दिगा में स्थित । यस्तिमात्र देखी यस्तमा=प्रास्तः ( दुना )।
 वस्य-सम्बद्ध तोदरात को एक गजधानी: (दीव)। ३ एक - यस्या न [ यसन ] १ मोहना, वक काना: (दे ३, ४३)।
 राजन्यत्तीः ( पटम ७, ४४ ) ।
यसमी द्धा [ यसमी ] विद्या-विशेषः ( पद्म ५. १४० ) ।
बरपोस । वं [ बरपोद ] एड स्वरः ( स १--पत्र ४०६;
यरपोद् 🕽 इदः मुख्य १६ )।
वस्ट वृं ब [ वस्ट ] देश-विदेश; ( पटम ६८, ६४ )।
वरुहिणी हो [ यरुधिती ] नेना, नैन्द; ( पाम )।
वर्षत्य न [दे] पतः ( दे २, ४०)।
वेख मह [ बेख ] ९ लीइना, वापित माना: १ मुहना, देश
  होनाः गुजगती में 'बह्व'। ३ उत्पन्न होता। ४ एक टब्ना।
  k जाना, गनन करना । ६ साधना । बडाई: (हे ४, १<sup>98</sup>ई:
  पर्ः गा ४४६: घात्वा ११२ )। भवि--वडिल्वं: (नदा)।
  क्क-चलंत, वलय, वलाय, वलमाय; ( हे ४, ४२२;
  गा २४; मे ४, ४४; ४, ४२; ब्रीन; द्य २, ४; पत्र १४०)।
  स्रह—चल्डिन्नंत, (ने ४, २६ )। नह—चल्डिकप; <sup>३</sup>
  (चत्र)। हेल -यलियं; (म ४=४; नि १३६)।
  रु—यत्यियम्यः ( महाः मुता ६०१ ) ।
: यस हर [आ+रोपयु ] अस बदमा । वस्र ( हे ५
  ४०, दे ७, ८६ ) ।
 यल वह [ प्रह् ] बहुच बन्ता। बद्धाः ( हे ६, २०६) हे -
   २, ८६) । कृ चलविद्यः (उना )।
चल वृं [ वल ] म्लां सादि से मजरूत समें हे विए दिना <sup>1</sup>
   बाता वतः ( इत २६, २४ )।
यस्त्रवंगी मी [दे] इति वाती, बाद वाती: (३५ ६३)। '
 बरुर्य वि [ बरुपित ] १ ज्वर हो तह योजाहार हिना
   हुमा, बद्धय को तगह मुझ हुमा; (पटन २८, १२४; कम्)।
   ९ वेडिनः ( दन्य )।
  यसंगणिया सो [ दे ] यात्र वार्ताः ( दे 🛂 🗯 ) ।
  यसकिका वि [ है ] स्मिति, अनंग-स्थित (६६ १८३)।
  वस्वत वि [ बस्स ] मंत्र, तरेर, ( पम )।
  यसम्बद्ध न [ यसाझ ] मानुन्य-विरोध, एवं व्यव हा यन
```

में पहनने का गहना; ( मीप )। वलग्य उड [ वा + रहू ] झारोह्य दरना, पट्ना। गुजराती में 'बळ्यव्' । बत्तग्यः ( हे ४, २०६; पहः भवि ) । वस्प्रम वि [ आहड ] जिनने मागेहण हिया हो वह, चडा हुमा; (पाम)। यसमांगणी को [दे] इति, बाहः (दं ७, ४३)। २ प्रत्यावर्गन, पांड वीटना: ( से प. ६: गउड )। ३ वॉक. वक्ताः (हे ४, ४२२)। वलप ( नौ. ना ) देखे वरण; (ज्ञक्त = k; है ४, २६३)। यलणा हो [ यलना ] देखी यलण=वतन; ( गरह )। यल्रय वि [ दे ] पर्यस्तः ( भवि )। वस्त्रमय न ि दे ] र्राट्य, जल्दी; "वच मतमबं नत्थ" ( वे ७. 1 (=1 चलय इंत [चलय ] १ इंडच, इज़ा; ( मीत; गा १३३; बन्दः हे ४, ३४२ )। २ छिपेवां-बेन्टन, प्लगात माहिः (स १, ४- पत्र =६ )। ३ वेटन, वेटन, ४ वर्तन, गीता-बार: ( गडड; इन्यु: य ६, १ ) । ४ नदी मादि के बाँक ने बेटित भू-सागः ( सुम २, २, ८; भग )। । सामा, ३-पंचः ( सुम १, १२, १२; सन ३१ )। अ प्रकृत्य वचन मुना, सूदः (पदः १, १-पतः १६)। व्यवसाद्यार इस, नातिहेर भारि। ( परव १; इस २६, ६६; मुख ३६, ६()। 'बार, 'ारव पुं [ कार, 'कारक ] इंस्य बन्तने वाला जिल्वी; ( दें ४, ४४ ) । वस्य वि [ वस्फ ] नेत्ने बला; "दगदगनावनद्या" ( भिंड ३१४ ) ) ः चलप न [दै] १ हेन, मेतः, २ १६६ घरः (३ ४, ६४)। यस्य देवा यद्भवत् । "मयग वि [ भूतक ] १ वंद्भ वे अर होस्य बिएस साथ हुमा हो वह १ मृत्र मादि ने दह-कटा हुमा जा मग हो दह ( भीत )। 'मरण न ['मर ष ] बंदन वे च्युत होने बांडे का मत्यः ( मत २, १ ) । वलवर्षा वी [दे] हिंद रह (हं १, ६३)। वलपवादा 🕽 सी [दें ] १ होर्न स्टर, बिन 😿 व्यस माहि वलपवाह् । देश कता है ३६ तमा हान्य "बंदारीदाय ब्दरगान क्रिन्तु नित्तु भागेन्" (दादा १, ६—दत्र १६६)। १ हर बाएड मनुत्य, पुहः, (दे १, १२) T# ):

14, 14 ) | पलिभ देखा चिलिभ=स्वतीह, ( प्राप्त )।

बलया देखो यडवा । <sup>\*</sup>णलं पुं [ \*नल ] नहकानि; ( हे १, यिटिआ सी [ दे ] त्या, प्ता को डागे, ( रे ४,३१ १४७; पर्)। 'मुद्द न ['मुख] १ राज्ञानतः; (हे १, 'विलिच्छत्त इस्रो परिच्छन्नः: ( मोन )। २०२; प्रास् वि २४० ) । १ व एक वश पानास-बस्तराः चलिङ्कंत देशा यल=वन् । (ठा ४, १ - पक्ष २२६३ टी - पत्र १२८, छ्य ७९ )। °विलक्त देखं पिलक्त; ( उप ४२= टी ) । वलया सो [दे] वेला, समुद्र-कूल । "मुद्द व ["मुखा] वेला का मय भाग; "ति यतागमुहुम्मुक्को, तिक्तृता वतयामुहै । ति सत्तक्ष्यतो जासेक, सङ् छिन्नोदए दंह ॥ एयारिमं समं सत्तं, सड चट्टियघट्टखं । रच्छिम गलेख वेत् , सहा ते सदिरीयया ॥ ( [48 :553 26] ) बलयार्थ वि [ बलयायित ] जो बतव की दरह गांत हुमा हो वह, ( इमा )। चलवहि [ वै ] इसो वलवहिः ( दे ६, ६१ )। घलवा हेक्षे घड्या, "गोमहिसिक्टरपुरको" (पउम २,१; वे प, ४१; इक् पि १४० )। यळवाडी स्रो [दे] वृति, बाड़, (दे ७, ४३)। थळवित्र न [ दें ] सीप्र, जल्दी; ( दे ७, ४⊂ )। घलति सी [ दे ] हर्राम, हराम, ( दे ७, ३२ )। बलहि ो सी [बलभि, भी ] १ गृह-वृहा, छण्या, बरा-बरुदी निहा; १ महत का मत्रस्थ भाग, (प्राप्त )। ३ द्यार्रमाताब दा एक प्राचीन नगर, जिल्हां सामस्त 'क्टा' कहते हैं. (को १४: सम्मत-११६)। षसाम देखी पस्ताय=परा+भग् । बद्ध—"दीम्ब वि चन्ता-ધંતો" (લે દ, ≂દ) ા चलाम देखां पलाय=प्रताप, ( से ६, ४६ ) । 'बलाअ देखी यल≔वत्। 'मरण' देखी चरुय-मरणः "मजमजान-विसन्ता मस्ति ते तं बतयमस्यं तु" ( पत्र १६७; # t. v-qa £2 )1 विल स्रो [ विकि ] १ पत स्र मनमन-निरोक् "उपम्बलिमसेहि" (ब्रि.१,१)। र क्रिति, गामिक अपर पेट की तीन स्वाएँ (गा ४९६, भनि)। ३ जरा मादि से होनी शिधित चमडो; (बामा १, १-पत ६६ )। यस्त्रिम वि [वै ] शुक्त, भीत्तनः (वे ४, ३१ ) । दलिअ हि [ चलित ] १ सुस हुमा; (मा ६; २७०, मीर)। ९ जिमको क्ल क्लाया गया हो वहः ( रहिन फादि ); ( उत्त

चिलिमोडय वुं [चिलिमोटक] क्लपति में प्रतिक्रम कार नेपून; ( कास १--पन ४० )। विटर नि [ विदिन्दु ] लौटने नला; ( पुना १६ )। यली सी [ यसी ] इंग्रा वसि; ( निर १, १ )। बदुण देना बहण, (है १, १६०)। यही म. सर्वाधन-सूचक सन्यय: (प्राकृ = • )। १-। यले, (१४)। यल्ल देखो यल=वल् । बल्लाइ। (यास्ता १६९)। यदल मह [ यदल् ] चतना, हिंचना; ( इत्र ४४ )। यस्त ३ [ दे ] तिगु, बातकः ( दं ७, ११)। चल्ल ९ [ दे चल्ल ] झन्न-विरोप, निमाब, गुजराता में व"; (स्वा १३; १३१; सम्मत ११८; सर्व )। बस्टई स्री [ बस्टबी ] गंभी; ( हे ७, १६ ही )! यस्तर्द की [दे] मं, मैदा; (दे ४, ३६)। यल्लई | स्त्री [यक्टकी ] बीबा; ( पाम, हे प यल्डकी । याया १, १७--पत ११६)। बब्दा हि [ दे ] पुनस्क, निर्म से बहा हुमा; ( स् बल्टम देखे बल्टह, ( ग ६०४ )। यल्टर व [ हे यल्टर ] १ वन, गहन; ( हे ४, न वत १६, ८१)। २ चेल, संतः (देण, ८(, ९—पत्न ९४)। १ मरवय-चेल। (पाम)। ४ वुल चेत, ( य =११)। थरूटर न [ वे ] १ भरवय, भटवी, २ निर्मत देगः महिए, भेंगा, ४ समीर, पत्रन; १ वि युता, तरुणः ( ( वेशन सीत, ७ वेशित-नामक माडियन करने की बादन वाला, सी--'री: (गा १३४)। ,चव्छरी सो [ चल्लरी ] बल्ली, लता, ( पाम, पड़ा 1 ( 353 वस्त्ररी सी [ दे ] इंग, बात, ( दे ४, ३२ )। वस्त्य पुनी [ यस्त्य ] योप, महोर, खाला; (पा स्रो—ची, (मा नः)। बल्डवाय न [दे ] हेत, वंत, ( र ६, ९६ )। चस्तविक्ष वि [दे] लाक्षा हे रैंग हुमा; ( वह )!

वस्टह ५ [ यस्टम ] १ दिवन, पति, भर्ता, ( गर्म,

!३; हें ९,३≔३ )। ३ वि दिय, स्तेद-पातः "मर्द बल्ल्या महेंब निर्दाण ( महा; या ४२; ६७; इसा १६, ७२; रवण ४६) । 'राय वुं [ 'राज ] १ गुजरात इ वीतुस्य-वंगीय गावा; (अप ४)। २ श्रीवर्ष के त देश का एक ग्रमा; ( इन्द् ) ! त स्रा [ बल्टमा ] इविश, क्लो; ( ता पर )। इय न [ दे ] मान्डारन, दहने हा वस्न; (दे ७, ४४)। य दं [दें] १ रवेन पड़ी; २ नाल, न्यौताः (दे ४, )ı म्री [ चल्छि ] हता. बेठा ( इना )। र वि [ घल्लित् ] दिनने वाता; "न विरादश् वन्ति।" ता वि वस्तिम फउद्देवा" ( इत्र नर )। ते की [ बल्ही ] हता, बेहा ( इन्य; वि ३८० )। मिस्री दि किंग, बात; (दे ४,३६)। बि वुं [ बाहुछीक ] १ देश-विर्धेयः ( स १३; साट )। ति. बार्टीक देश में जयन्त्र, बार्टीक देश का; (व १३)। एक [ यप् ] बीना । "वे उत्तिवितेनु ववंति विते" ( सत १)। वह-यर्वतः (मात्मदि १)। दतह-यवि-बंतः; (सा३६८)। स्च तक [ व्यय+दिश् ] १ द्दल, अतितास व्यता। ब्यवहार करता । बतार्वतिः (क्लीवं ४४२; सूर्यान, १४१ ), "मन्ते मद्यदनस्यक्तनातमा बहनिविक्ति गोहा । वंकानुमार्वित्वास्यनिवितितृत्वं वयसंति ॥" (धावक १६२)। रएस वुं [ व्यपदेश ] १ व्यन, प्रतिगरन, १ व्यवहार, हे १, २६ )। ३ इन्ट, बहाना, प्रतः ( नदा )। बगम पुं [ व्ययगम ] नागः ( भारत ) । यगय वि [ व्यपगत ] १ व्ह दिया हुमा; ( नुज ४१ )। २ मृदः (एवः २, ६—५व १४= )। ३ नाग-प्रातः, नरः, "वरगर्द्रक्य क्रियं पता हिम्बुच्छिमं द्वयं" ( यनि ११; मीतः इत्य 🕽 🛭 वहंन वुं [ व्यवष्टस्त ] महतन्त्रन, ह्वारा; (वे ४, ४६)। विद्वायण देखी वयत्यायण; ( ग्रन्न ) । विद्वित्र हि [ व्यवस्थित ] स्वस्थान्त्रतः ( वे १२, ४३ )। बयण न [बपन] बेना; (वर १; धुट)।

धवस्था स्रो व्यवस्था रे १ नगेश, स्थितः ( म १३; इम १९४)। र प्रक्रिया, रीति; ३ इन्तेज्ञाम; ( पुरा ४१ )। ४ निर्मेष ( ग 1३ )। पत्तव न [ पत्रक ] रस्तानेतः (A x1+)1 ययत्यावण न [ व्यवस्थापन] व्यास्था काना; "त्रीन-वस्त्यावदादिदा" ( घर्मर्व ५१० )। ववत्यावणा क्षां [ व्यवस्थापना ] अतः देखाः ( धर्मवं kt- ) ! ववरिषञ हि [ व्यवस्थित ] व्यक्त्यानुकः (न ४६: ४१/४ न्र ७, २०६; वच )। वचरेस देवां ववपसः ( जाः स्त्र १११ )। ययदेसि वि [ व्यपदेशिन् ] व्यवेश वर्तन वाताः (नाट--ग्रह ६६ ) । ययधाप न [ व्यवधान ] मन्तर, दो पराधी के बीच हा प्रन्ताः ( प्रानि १११ ) । ववरोच क्र [व्यप+रोपय्] विकय दरना, पर जलना। बबरोबीन, बबरोबेरबीन, बबरोबेरबा; ( च्या )। वर्ग--दर्ध-विम्मान: ( दवा ) । इंह-वयरोविचा: ( इवा )। वयरोवण न [ व्यवरोषण ] दिनाव, दिंचा; ( स्व )। यवरोविय वि वियपरोशित ] विकारित, मार बाता ह्वा; "जीनिमामी वर्गनिमा" ( परि )। वयस कह व्यव + सो ] १ प्रतल करना, चेटा करना। १ निर्वेष श्राच । बस्का ( छ १०१ ) । बहु-ययसंत, यवसमाण; (द्वा २३०; व ४६२)। वंक-वयसि-ज्ञपः ( नुरा ३३६ )। क्राह्र—ववसिस्जमापः ( पत्र १५, ३६)। देल-चयसिट्टं (ची); (नाट-गड -49)1 ययसाय वं [ व्यवसाय ] १ निर्पंत, निष्ठतः १ मनुद्रानः (य ३, ३--पत्र १४१; चंदि)। ३ डप्स, प्रपत्तः (हे-३, १४, इन ३६१; च ६=३; हे ४, ३=६; ४९३; इत्र २६)। ४ स्थापत, सार्व, सान; ( मीन; राव )। ववस्थित न [ दे ] ब्लाल्बर, ( दे ४, ४२ )। ववसित्र ) वि [ व्यवसित ] १ व्यत, व्यन-दुला, "वे-वचस्तिय / दिमो नाम राज पवाहेर मुहं ववनिमी" (वन् उत्त ११, ३०; उर )। १ त्यक्तः, "मीन कीनेयं कानियं न के दुरुरिको धीर्मा (जा)। ३ नियम राजा; ४ पराक्तो; ( दा ४, १--५३ १२६ )। १ न् स्वनकाय, र्क्स (यादा १, १--पंत १०)। । देदिः (य

ववप संत [रे] हार्तन, दहा, नरें; "पटही बच्चे रही

स्तो" (पाम ); स्ती--"प्पी; (दे ६, =२; ७, ३२ )।

पपस्यंत्र पुं [ दे ] ब्ल, परस्यः ( दे ४, ४६ ) ।

ययिञ्जंत देखी यद ।

116431

र्यायम वि [ उस ] बोया हुमा; ( वप ७१८ है) ह

घयेअ ति [ ध्वपेत ] स्मग्नतः ( स्म १, १,४०)

ययेक्सा की [व्यपेक्षा ] विशेष मंपना, पता,

433 ण्धः() : ण्डयन्, प्रयत्न, (से ३, २२) । यमहर तक [स्वय+ह] १ स्थापार करना । १ सह वर्तन, मानाव दरता । नाहार, नरहाणुः ( उत्त १४, १८; म १०८: विमे ११११)। नह-बयहर्रत, वयहर-माप्त. (दन ११, १; १; सब ८, ८; सुग्र ११; ४४६)। हेक सरद्वरितं<sub>।</sub> (स १०१)। कृ—घवदुरणिका, च-पत्रस्थित्व, ( उन १११ की स्त १; मुक्त १८८ )। वरदरम हि [ ब्यरद्वारक ] ब्यहार इस्ने नाता, ब्यापारी ( 22 55x ) 1 परदरच २ [ स्वयदरम ] स्वतहर; ( वाक १, ८—१व १११, म ६८१; दम ६२० दी; मूस ४६७, स्त्रि २९१२)। पपदरव (था यगहरमः ( पुरा ६०८ )। बार्यारका देश वाहर। सगदार ([स्यादार] १ वर्गन, सामायः (तत १; भव म, म; (अ १६११, स्र १, १; पर १६६ ) । २ ब्यापार, क्रमा, राज्यार, ( पुत्र ३३४ ) । ३ नव-विरोष, वस्तु-भोषा का एक दुर्ग-क्षेत्र; (सिने ११११; टा ४-- पत tto)। र नुपुत्र भी प्रश्तिनिर्शत का कारण भूत हान-क्ति। ( क्षा स, स--यह दूदहः वह १; पर ११६; ह et)। १ वेश माम्बन्धव विशेष (स्त १)। ( 🕶 ह नाटार्थ हिना बाटा प्रायमिन; "सामारे द्वारारे पत्र-ध्यं वेब दिवेदाय व" ( राप्ति ३ ) । ७ दिवार, मानता, getat autageria bet. ( abs Jost' Joo! &

auffe fier a fer (frest t.):

क्ट्रंस १ [१] क्यू क्रक्ट् (१ ९ वर )।

क्षंच्य १४ क्याल, ( १४ )।

( \*\* 1 ) [

151, 67 1 1

यञ्चय पुं [ यल्वज ] तुष-विरोधः " मूस्पतस्त्र () " ण्डाळ—" ( पण्ड १, ३—५त ११३; इन १, १ यब्बर नि [ वर्षर ] १ पामर; १ मूर्न; ( इमा )। यन्या" देखो धन्यय, ( ६स १, ३० )। घळ्याड ई [ दे ] मर्थ, धन; ( दे ४, १६ )। पत्रीस देखो घच्चोसग, यदीसकः (पत्र ११% पराधि (मा ) देवो यसहि=स्ति; ( माह १०१ ) यश्च (मा ) देयो पच्छ=१७; (मष्ट १०१)। यस मह [ यस् ] १ बात करना, रहना । १ वह है बराह; (बच्च; महा ) । भूषा--वसीय, ( उस १३, १ वड--यसंत, यसमाणः ( द्वर १, ११६। ६, ११ १८; ब्ल् )। संह—यसिता, यसिताणं; ( मण वि ६८३ )। रेड-यत्थर, यसित्रं, (६०, मे। राज)। इ—वसियव्य, ( हा ३, ३; इर १५ द्या ४१८ )। यस वि [ यस ] १ मायस, मधीन; ( मासा वे ६ ११ २ ईन. मधीनता, परनम्बना; ( इमा; कम १, ४१)। प्रभुव्य, स्वामित्य, ४ माजाः (इमा )। १ वर्ष, हर ा(०, थार १६०, उर १६० वि)। व विकासिक (बाबार, रुपाधीत)। भ, मानि [म] वी देवता, क्राप्ता (साइ क्षत्र)। इ स्वस्ता; (हम वरापीन; ( पडम ३०, २०) प्रवर्ष ६१; ग्रुट १, ११% ६ १, १) । १० बन, बाह, (श्रेंग्र ११११; १११०)। उब २६०)। हि ( "ति ] प्राधीतक व पेरिक रि १९ बनगान विग्नेद (निकास ६)। 'व वि [ श्रेष्ट्र] आर्रि की परस्ताता के कारवा दु सिन, (आवा; दिसे 1:11 क्ष्यान्त्रः, (१ तः)। 'वासित्र ति ['वाहित्रः] का दा भीर )। "हमरण न [ "लंगरण ] र्यार वरक्य को गीत ( दा १, ४-वत ६३; मा )। वार बनदारि १ (ब्ययदारिन् ) १ एका वेज में उत्तव एक [ वितित् ] क्योन्त, क्योंन; (जा १३६ टो; प्रण धा क्षित्रम् (६८ १६३)। १ वि. बारागे, व्हेक्ट्रं (बाह मान है [ 'यस ] अर्थन, पार्वन, (अमेरे !! (र, धारत द्वारत )। १ स्वस्तितिकार म्युष वि [ मनुग ] वरी मर्गः ( प्रम १८, ११ ) क्यारित है [बाद्यारिक] स्वदृशक्ते, (संव बस इं [ यूर ] १ वर्ने; ( भारत १८१ ) । १ वेद (व ६६०, बटा १, ४३ )। रेख विस=ता वर्धाय है [ ध्यर्थेट्ट ] भरदन्तुनः ( व्यु, व्यव्ह )। वनाइ भी [यमति] १ स्वतं, माध्यं, (इस) र्द्ध छ (१५४१)। १८५ म, (वस 4 ET, SACT, ( \$ 1, 334 ) 1 वर्भन १ वर वराज्य ।

पर्मत वं [ पसन्त ] १ द्यु-नियंप, भेत मीत वैद्यास मन द्यागमाः (यापा १, १--पत्र १४; पाम, छुर १, १६; इमा; इण्: प्रायु १४; ६२ ) । २ चेत मण, ( प्रत्य १०, · १६)। 'दरन['पुर]ननःविदेद (नदा)। 'विः सम इं [ 'विलक ] १ इतिया में इत्तन एक एका; (प्रम २२, ६८ )। २ व एक उपान, उटी मगरान् करनदेव ने रीका डी मी; (पड़न १, ११४)। 'तिलमा भी ['वि-, रचा ] प्रदर्शिय: (विंग )। पसंचय ति [ पशंचद ] तिव को फरोन करने वाडा; ( फरीं ()1 यसण न [ यसन ] १ वय, बन्ता; ( प्राम; ग्रास १४४; भेरव ४८१, धर्निव ६ )। १ निहास, छ्रमः ( इत्र ४८ )। यसण दं[ यूपण ] मदर-दोरा, पेता; ( छन १९४; स्या; ं पद १, ३; दिस १, ६; भीर; इय ३६४ ) । पसचा न [ व्यसन ] १ ६२, विचति, दुःखः ( पामः, सूर ३, १(१; महा; प्राप् १३ )। १ ग्रजादिन्द्रन द्वारा, ( द्वापा १, १)। १ खराव माहत-चूल, मय-यान माहि खेळ मारत; ( हुद् १ )। घष्ठिष वि [ व्यस्तिन् ] खेटी मास्त शताः (मुरा ४५५)। पञ्चन दु [ नूपन ] १ ज्यांदिय-प्रक्रिद रागि-विरोप, १३ रागि; ( पदम १७, १०० )। २ मनवानु धरमरेवः (चेप १४१)। १ एड जेन मुलि, जो चतुर्य दत्तरेत के पूर्व जन्म में ग्रह थे। (पान २०, १६२)। ४ गीतार्थ पुनि, इत्ती साबुः (पुर १; ३)। ४ वेड, बर्डावर्रः ( हा )। ६ दलन, भेंडः "दुविननना" ( दन )। "करण न [ 'करण ] वह स्थान यहाँ बैत बॉम बात हों; ( प्राचा २, १०, १४ )। 'क्लेस न [ क्षेत्र ] स्थान-विग्रेप, जहाँ पर वर्ध-बात में माचार्य मादि रहेते हों वह स्थान; ( वब १०; नितृ १७ )। विगाम 9ं [ 'ब्राम ] धान-विरोप, इत्सित देस में कार-नुत्व धैव; "मत्यि हू बद्यनगामा कुरेद्यनगरीयमा सुरविद्वरण" (वर १०)। 'श्युजाय वुं [ 'श्रुजात ] ज्यंतिस्यास-प्रविद्ध दय बोर्गो में १पन दोग, जिल्हों चन्द्र, दूर्व और तहत बैत के माहार है स्थित् होते हैं। ( हान ११—पत १११ ) । देखें। इसन, रिसन, चसइ। यसनुद्ध पुं [दे] बाब, बीमा; (दे ५, ४६)। यसन देखां वसिमः ( म्हा )। वसमाप देखा वस=वन्।

बसल वि [ दे ] रीर्न, हन्या; ( दे ५, ३३ )।

बसह पुं [ यूपम ] वैद्याःन क्राने वाता सुनिः (मार १४०)। ६ लदभय का एक पुत्र, ( पडन ६१, १० )। बैत, होंहु (पाम )। ४ इन हा हिन; १ मीपर-विधेत: ( प्राप ) । 'र्थ पुं [ 'स्विहन ] ग्रंबर, महारेग; (गड़र) । किउ वं चित्र ] शहराइन्यंग हा एक ग्रमा; (पल ४, )। 'बाहण पुं[ 'बाहन ] १ ईगान देश्तीक का श्रम्दः (बं २-पत ११०) । २ महादेव, ग्रेंग्न; (यामा (०)। 'बोही औं | 'बीधी ] गुरु मह दा एक देत-मान्। (य ६-पन ४६८)। यसदि देखी यसदः (है १, २१४; इसा; गा ४०२; वि 120)1 यसा सी [यसा] १ वर्धस्य पातु-निरोगः "नेपवतानं-स-" ( पद १, १-५३ १४; दादा १, १२ )। १ नेश, परबी; ( मापा ) । 'यसारत्र वि [ प्रसारक ] देवाने वावा; ( वे ६, ४० )। 'बसारअ रेजे पसादप; ( में ६, ४० )। 'वसाहा की [ बसाधा ] मर्वहार, मानुरण; (वे १, १२)। यसि देवो यसहः " बत्य न नवह भी पहि प्रवित्तिः द्रद्यविवेदो" (सर १, ४२ )। वसित्र वि । उपित । १ रहा हुमा, जिल्ले बाव दिना ही बहुः (पाम; स २६६; द्वपा ४२१; भत ११२; वै ७)। २ बाडी, पूर्वीपतः " बनवेद प्यप्तिविषं निम्मत्वं वीमहत्येच " (संबोय ६)। यसिद्ध वं [ विराप्त ] १ मनवान् पार्वनाथ का एक पद्याः ( य =-पर ४१६, स्न ११ )। २ एक स्वी; ( तर-1 ( s= 105 वसिद्व वृं [ वसिष्ट ] द्वेग्डमार देवों का उत्तर दिया का रन्दः ( रह.)। यसिच न [ चरित्य ] योग की एक व्हिंड, योग-जन्य एक प्तर्व, "बाह्यविक्तुनेषं पडमं चूरानि चंतुदो चंति " ( इय 1600 वसिम न [ दे. वसिम ] बच्चि बादा स्थान; ( मूर १, ४३; लुग १६४; इम २२४; मही )। वसियव्य देखे यस≈३३ । विश्वर वि [ विसत् ] बात बरने बाता, रहने बाता; ( द्वपा ६४७; बन्नत २१७ )। वसीक्य वि [ बर्सीट्स ] का में दिया हुमा, मर्पन दिया

हुमा; ( सूच ४६०; नदा ) १

यसोकरण व [यशीकरण] यस में काने के लिए किया | जाना मन्त्र मादि स्व प्रयोगः ( बाया १, १४; प्रास् १४; मदा )। बसीयरणी मी [ वसीकरणी ] नसीहरय-क्रिय; ( मुर १३, 51)ı यसोड्स रि [ यसोभूत ] जा मधीन हुमा हो गहः ( ता 1( 1) यसु न [ यसु ] १ पन, हन्त्र, ( माचा; सम १, १३, १८; इन्ह ) । १ सन्य, चारित, (याचा, सुष १, १३, १८) । 1 पं जिनहेर, ४ बोनराम, राम-रहिन, १ सदन, संस्मी, साव (भाषा १, ६, २, १)। ६ माठ की सस्याः (हिर १०४। तिव)। ७ धनिहा नचत का मधिपति देव: ( स १, १, पुरव १०, ११ )। द एक सना का नाम, (प्रमान्त्र), ११, मण १०३)। ६ एक चतुर्रंग-पूर्वी तेन महीरे, (विते १११४)। १० एक छन्द का नाम, ( थिंग )। ११ को, हैरानिन्द हो एक पररानी, ( रह )। ११ के बोझिलांड देशों का एड मिनान, (१८)। १३ क्षार्थ, बांबा, (कम ६८, मन १४; उत्त ११, १६)। शुना को [ शुना ] हैगानेन्द्र को एक परवनी। ( य य-वन वर्थः हत्। कावा १-वन २६१)। 'देव वं [ देख ] बार्र बायुरन थीकृत्य और बजरेन का निमाः ( टा १, तम १६६: मंत् तम )। "नंद्य ई [ "नन्दक ] एक तथा को रूपन तहसा; (बुर १, ११; अबि )। भूरत व [ पूरव ] एक राजा, भगवान् स्थापन का रिया; ( सन १११)। 'क्छ १ ['बल ] ११६५ रत में उत्पर एक एक, ( राज १, १)। भाग वु [ भाग ] एह कालि-संबद्ध बन्धः ( महा )। "माना स्त्रों ["माना ] हैरानेन्द्र सं वह प्रत्यत् (१६)। 'सूर वं ['सूनि] एक वेन वृत्ति धानामः (पटन १०, १०६; मातमः)। "म, "मंत [e [ 'लन् ] । सम्पत्तन, वर्ता, श्रीमन, (सम १, १३, ८, १, ११, ११; धाषा ) । १ वंद्रारे, सपू, ( त्या १, ११, म, धाष )। जिसा सी [ जिल्हा ] १ (ठानेव धोण्ड सा-प्रेरो; ( व प-प्य शर; सव १, १३)। 'सह १ ('छन् ) उन्तिकृतः (विव)। 'हारा बी िधारा | १ माधन ने सन्द्रत नुस्त्र-११३; ( सन ११; इन रच का ११, १६; किस १, १० )। १ एक थ्याने; (n = 1 = à),

वसुआ ] मह [उडु+वा] गुन्ह होना, सुन्ना ह वसुआअ∫ माइ, बद्धमाभइ; (हें ४, ११, ३, १४, व ण्य )। वह--चसुर्वतः (इसा)। इस-स्व-यस्त्राइज्जमाण, (गउह )। वसुआअ वि [ उद्यात ] गुन्दः (पाम, व १, १०; गर 1 ( vo 31k यसुवार्थ वि [ उद्वापित ] गुन्द दिया गर्मा, इसर म (85,38) यसुभारत्वमाण देखं वसुमा । वर्मुघर ३ [वसन्धर] एक जैन मुनि, (पन 1 ( 131 यसुंघरा स्रो [ यसुन्घरा ] १ हथियो, पत्ती, (गम; ४१; प्रात् १४१) । १ ईवानेन्द्र हो एक सम्ब (स द-पत ४१६; वाया १; इह )। ३ ध्रमेन संस् आदि बारों लोकपालों को एक पटरानी का दन, ४, १—पन १०४; इड )। ४ एक दिस्कृती हेते, <-- पत ४३(; रङ् )। १ नवर पद्धवी तथा है रानीः (सन १४१)। इ राजय की एव पत्नीः ( पर, १०)। ७ एक धेन्ड-पत्नी। (उप गाव वे थर् वं [ °पति ] एजा, भू-वतिः ( इस रू≕)। वसुधा (शी) देवां वसुद्धाः (स्टा १८)। वसुषुत्रज्ञ देवी वासुषुत्रज, "बनुपुरजमल्ली नेवी सरी ह इमारकन्यमा" (निवार ११६; वंबा १६, ११, ११ "ब्युप्रविवयो अगुन्तो वामो" (पर ३१)। वसुमद् } स्रो [ वसुमती ] १ इपिनी, पती, (1 वसुमारं । व्यूद दी, वाम; नुवा २(०; ४४१)। भीम-समह राष्ट्रसेन्द्र को एक धन-महिती, एक इन्हर्स, ( e, १-पत १०४; वादा १-पत १६१; इक)। पार्ट नाह वृ [ नाय ] रामा, (उप प्रद हो; पडम ०४, १६) भवन व [ भवन ] भूमिन्द, भोसा; (मुख र, १)। वर् ३ [°वनि ] एका; (पडन (६, २)। वायुक्त वृक्षी [है युग्छ ] । निवृत्ता-संभक्त समान दृष्ट् "द्वांत वि वा योडि ति वा वर्षेड वि वा" ( हर रे, ६ रे, हे ). "तहर होते गोति ति साबे वा वर्णन रे व<sup>9</sup> (दव ४, १४)। १ चील घीर इला-बोल में न्सकराष्ट्र "हेन्ड बगुन बोल बाह दर्श दिन धनव" (दर्ग १, ६—पव १६६ ); सी—'टो; (सप ४, १६) हर ۱, ۲, ۲, ۲) ۽

मुद्रा सी [ यसुचा ] द्विती, पानी: ( पाना इसा )। 'दिय १ ( धिर ] राजः ( मृत = ) । म् सी (यम्) ईगानेव्य सी एक प्रशानीः (य = -पत ४१३; १४, पापा १--पत्र १६३ ) । सिरी की [दे ] गोरपण, गोज; ( ग्रुस ४०३ )। वस्त ( ती ) देवा यरिस । बल्वरिः (बाट—मृन्य १४४)। वस्त वि [ यह्य ] मानि, मावन, ( विते = १६ )। रस्सोक न [दे] एक प्रकार की कोडा; "ममदा य बल्ती-देव गर्नी गर(१ वा )चं गविवात पेतिव वारिति" । आवक ध्र यं)। यद् छ इ [यद्] १ पर्नेपाना १ धारव रूपना। १ ते बाला, दाना । ४ मक् घतना । "परिमात्रपद्धी वदश पव-दो" ( इसा; टा; नहा ), "ध्या वहा पाटल" ( हुत १, et ), वहनिः; (दे र, १६४)। सर्व-विश्वा, व-ब्बर, बुब्बर; (इमा; धाला १४१; वि४४१; है ४, १४६)। वह-यर्दन, यदमाण. (महा: हा ३. ११; मीर)। . स्वह---उत्थममाणः ( उत्त १३, (४; ६८ )। देह---पहिनं, वहित्तप, वोटुं; ( पाला १४२; ब्छ; वा १४ )। ह—यद्विभव्य, बोडव्य; ( धात्वा १६२; प्रवि ३ )। यह नह [ यय, हुन् ] मा जातना । बंदा, बदंति; ( उत्त १८, १; ४; छ ७१८; धंबीप ४१ )। इसे-वर्डिटी; (इप २६)। वह-चहंत, यहमाण; (पडन २६, ''; स्वा (११; धावक १३६)। कारू—चहिन्नते, यत्रस्माणः (पत्र १६, १०; माना )। वंह---व्रहि-ऊपः (मदा)। यह वह [ ध्यथ् ] १ पेड़ा करता । १ प्रदार करती । ह---यहेपव्यः ( पद २, १--यह १०० )। ियह (मा) देखां यस्सि=स्। व्हरिः (मारु १२१)। यह दुंसी [ यथ ] पान, हारा; ( हमा; दुना; है ३, १३३; प्राम् १३६; १६३); स्त्रो—दी; (मृख १, ३; व २०)। ंकारी स्रो [ 'करी ] विदानियोगः ( पटन ४, १३७ )। ्यद वृ[दे] १ कन्ये पर का अपः, १ अपः, धानः, (दे ७, 39)1 यह वुं [यह ] १ रास्क्रय, वेत का क्रया; (विरा १,

१८; इत १, १६ 🕮

'वह देवी पह=वींबतुः ( में ३, ६५; ३, १४, इना )। यहात्र वि [ दे ] पर्यंतः ( पर् १११ )। बहुम वि [ बधक ] पात्रह, हिंगह, मार बादने नाताः ( इत्र, व ११३; दुस १६०; हा रू २०, आफ ११२; आ १३)। यहरा वि [ व्यथक ] वाला क्रांन कवा; ( वं १ )। यद्वद्व हो दि । दन्तीन बढाराः ( व १, १० )। यहद्रोल पुं [ दे ] बारा, बात-समुद्रः ( दे ४, ४२ )। यहण व [ यथव ] वय, भट, हवा: "मत्रमा उन्जीपस्थ-बद्दान्ति" (युरा ४२१: धर्नीर १४; मीद १०१: महा; धारक १४४; २३२; हा २ ३६२; बुत १म४; पत्र ४३, ४६ ) 1 यद्वण न [यदन ] १ दोनाः (धर्मवि ४१)। १ पोतः ब्रह्मज, स्थासतः (पाम, डर १६६; ब्रस्स ११)। ३ गुस्ट मादि बाह्न; ( इत १७, १; नुस १८१ )। ४ दि यहन काने वालाः (ते ३, ६; ती ३)। यहण ( सौ ) देखे पगय=प्रका; ( प्रारू ६७ ) । यहुण ( मन ) देखं यसण=वन्नः ( मनि ) । यहणया स्रो [ यहना ] निर्मंदः (यादा १, १-पत ६०)। यहणा सी [ यचना ] वर, यत, दिंचा; ( परह १, १-पव ६)। यहण्यु वं [ व्यवज ] एड नरइ-स्वान; "वन्तेवदप् विगत-त्विन्दे तद विच्छ्यो वि(१व)इच्यू व" ( देवेन्द्र १८ )। वह्य देखी वहग=नपड़; ( तुम १, ४, ४; पडन १६, ४७; आवह २०=: वच )। वहलीय देवा वहलीय; ( रह )। वहा दवा वह=भप । यहाय वह [याह्य्] बहन इराना । वर्म-वहास्त्रिम् (धानह २६= टो )। वहावित्र वि विधित ] मलादा हुमा; ( या १४ )। 'यहायिश्र देखा पहायिभः ( व ६, १ )। वहित्र वि [ व्यथित ] पीडितः ( पंचा ६, ४४ )। वहिंग नि [ ऊढ ] बदन हिमा हुमा; ( घात्वा १४२ )। यदिन वि [ यपित ] जिनहा वथ हिना गना हो वह: (श्रावक १००; पद्म ४, १६४; बिस १, ४; हव; छा २३; २४)। यहित्र वि [ दे ] मनजोच्नि, निर्शनितः, "देनोस्प्राहिनमहि-दश्रप्" ( टा )। र--- तत र )। २ परीबाद, पानी सा दबादा (द %, वहिद्य देखी बहुद्य; ( पर् ) । वहिंचर मह [व्यमि+चर्] १ वर-प्रश्न वा वर-स्रो वे यह पं [ व्यथ ] तह्य भादि श प्रहार; ( सूम ९, ४, ४, संनेत करना ।। १ एक- नियम-भंग करना । वह---यदि-

```
८, १२; बुल ८, १२ )। १ मरि, भी; (इस, १
 चरंत. (स ७११)।
                                                       पुत्र १, २१)। ४ मागात्व, नियव; (ग्रन्)।
यहिचार पु [ ब्यभिचार ] १ पर-स्रो या पर-पुरुष से संशेष;
                                                       कार्स्य, व्याका, ( दिन १८६४ ) । १ उसा, "दर्गी
 (स ५१९)। २ न्यायशास-प्रसिद्ध एक हेन्न-दाव, (धर्मर्व
                                                       क्षेत्रेत कायस्त्राधि कामधेष्ठ' ता" (हि १४; दम ६
 63) 1
                                                        २, ११; मुख २, ६, वर १) । ७ पार-पूर्त; (ता १
वहित्रजंत देशो यह=वप् ।
ग्रहिया भी [ दे ] बढ़ी, दिखान लियने की दिलान; (सम्मत
                                                        ₹5)!
  171: 97 154: 354: 354: 381 ) |
                                                      वाभद्र पु [ है ] हुइ, तोग्रः ( यह )।
घडियाली देखा बाहियाली, "गुरुवरबादवीहडियहरियाति
                                                      वाभड रेफो बायड=स्यातः, "रहरामडा स्मर्न दिनी
 नेइ तं निवइं" ( धर्मवि ४ ) ।
                                                       सरद मामा" ( शा ४०० )।
वहिलम प्र दि, वहिलक ] जॅर, बैल मादि प्या: (राष)।
                                                      घाइ वि [ चादिन् ] १ बंजने बाला, वका, ( मारा, व
घडिल्ल वि वि वि शिम्न, सीमना-युक्त, प्रवस्ती में 'बंदेलो':
                                                       उन, ठा ४, ४)। १ नाइ-कर्ता, साकार्थ में प्रांत
  (हे ४, ४११; दुमा, वज्जा १२८)।
शतु पुंक्षी [ दे ] चिविदा, गन्ध-इच्य विशेष; ( दे ७, ३९ )।
धतु देखो बहुः (हे १, ४; यहः प्राप्त )।
धहुधारिणी सी [ दे ] नरोडा, इस्ट्रिन्स् ( दे ७, ५० ) ।
बहुच्यी सी [दै] ज्वेड-भार्या, पति के बड़े भाई की बहु:
  ($ 4,89)1
बदुमास ५ [ दे ] स्मय विरोप, कोबा-विरोप, जिसमें येशका
  हमा पति नशेवा के घर से बाहर नहीं निस्तता है. दि ७.
  1 ( ) ¥
थहरा सी [ दे ] शिवा, सियार: ( दे ७, ४० )।
धरुलिआ ( प्रप ) भी [ ययुरिका ] धरप वय वाली भी:
  ( fun ) 1
पहुच्या भी [दे] छोटी सास, (दे ७, ४० )।
यहहाडिणों भी [ वे ] एक भी के रहते हुए व्याही जाती हू-
  सरी भी, (दे ७, १०; वड़ )।
```

यह स्री [ यथ् ] बड़, मार्वा, नारी, (स्त्र ४२; पाम, हे %,

यहोल ई [दे] छोटा जल-प्रवाह, ग्रज्यती में 'बहेडो': (वे

या सक [या] गति धरता, भजना। दाशः (से ६, १९; मा

या मक [यै,स्छै] सूचना। बाह्न (से ६, १२; हे ४,

या सर [स्ये ] कुला । इ-वाइम, "वीयलासिवेडिक्शाइय-

था म [या] १व मर्यों दा त्वड मञ्द्य,—१ विकल्प, भ-पना, या; ( भाषा; इसा ) । २ हसुरुपय, घीर, तपा, ( ३१ |

4, 14)1

\$ 4 \$: 500 } 1

संयादमं दंगत्र" ( दक्षनि ३ )।

प्रतिगाइन करने बाला; (सम १०१; विते १७१९; ह्या चेव १६८, सम्बत्त १४९; आ ६)। ३ दार्शनेक डॉर इतर धर्न का बनुवायी: ( क्र ४, ४)। बाद वि [ याचिन् ] बावह, मिशायह, बदने वया। 202 ) 1 याइ देखे याजि, (राज)। वाइत्र वि [ वाचिक ] बक्त-संक्रमी; ( घीर; धा । परि )। यास्त्र वि [ याचित ] १ वादित, पत्रवा हुमा, ( ता १ १४: निष्ठे २३६८)। २ परा हुमा; "नामस्मि बार है ( मुपा २४० ), "मलाहि किं बाहएव बेहेव" (है 156)1 यास्य वि [ यातिक ] १ वात वे इत्यन्त, वायुन्तन (रे भावि); (भग, यामा १, १—पत ६०; तरु १६)। १। से दूखा हुमा, बात-रोव वाला; (विते १६७६ टी; वर् ।) ३ वल्डमं बाता, "सपरस्क्रमराउलवाइएव सांचे पर्वे निपए" ( उद ), "चित्रई सूरी एसो निवसन्तो वार्जन हैं को" ( धर्मीव पर ) । अ पू. नपुत्तक का एक मेर्स (ई १२७: धर्म १)। बाहम दि [ बादित ] १ क्षाया हुमा; (या १६४) रि ३, ८, (६, ७०)। १ वन्दित, मिनादित; "वर्ध

निविद्यक्षं वाइभा बंभवा" ( स २६० )। थास्य व [याघ] १ वाजा, वादिनः (क्य)। १६०

स्वित्रवनिभक्तक्षक्षीरो" ( सूर २, ५६ ।

बजाने की करा; ( सम ८३; भीप )। थाइम वि [ धात ] बहा हुमा, चला हुमा; " हुनहुरहुरी तारंगण व [दे] रेगल, इन्टाइ, मंद्य; (इन ६६० दी; ) ₹ 7. ₹ € ) | (१६ंगणी) हो है | रेज हा गए, इलाही; (राष्ट्र गरंगिणी ∫ प्रत्य १०—पत्र ६९०)। तहमा ( है ) देखे बाह्या, ( इन १०३१ टी ) । गर्जनंत इंखे बाप=शबद् । गार्जन देखे याप≕त्तर । सहस्त व [ यादिक ] बाय, बाबा: ( इत्र १९०; मनि )। साद ६ विमाधिद | विमर्पंत वे सन्मल, व्यय-दुवर स्य हुमा; ( विने मध्य ) ! पाद्य वि [ज्यादिन्ध ] १ तारित्य, वर्ण्डमः १ दक्र. देश: (भग १६, ४ :- ८४ अ०४ )। पात्म देखे पा≔धे । पार्यन्य देखे बाव≃तद्य । वास्करण रखे बाजीकरण; ( छत्र )। याउ दुं [ वाञ्च ] ५ पल, बट, ( इमा ) । २ रह-जरोर बाला बांग: (भए: बां श: ई १३)। १ हर्ल-नियान, ( छन ११ )। ४ छीर्यन्द के मध-बैन्य का मधिर्यन केंद्र ( दा ४, १-पड ३०१ ) । ४ नइय-देव विरोग, स्वाति-महत हा प्राधानि देवताः (स १, ३--पर १४; सम्ब १०, १२ हो )। 'भाय पुं [ 'काय ] १ दबाड परन; ( हा ३. २—पर १४१)। २ राष्ट्र गरीर वाला बीन; (भग)। कार्य दं [ कार्यिक ] बादु मुसंस बाता करेर, ( य ३, १-- वत ११३; वि ३४४)। 'काच देखे 'आव; (बो भ ति १६४)। 'कुमार वें [ 'कुमार ] १ एवं देन-बा-ति, मक्ताति देवी की एक मनान्तर कार्तिः (का)। १ स्तान च निडा; ( पान १६, १ )। किलिया सी [ 'उ-त्कलिका ] बायु-विरोग, नीवे बहुने बादा बायुः (परम १-पत्र १६)। "क्लाइय देखी 'काइय; (अग)। क्काय दंखां 'आय; ( राज )। 'चरविंसग द्वा [ 'उत्तरायतंसक ] एक दंव-विकान; (स्त १०)। 'पयेस वं [ 'प्रवेश ] व्याच, बाग्यन; ( मोयना १= )। 'प्पा-हाण वि [ "प्रतिष्ठान ] वायु के मायार से रहमे वाला; (मा)। मृह् इं [भूति] नवान् महर्वत द्वा एक गदवर-मुख विन्तः ( सन् )। वाउ दुं [ दे ] इन्नु, जन्नः ( दे २, ६३ )। 'याउड वि [ प्रावृत ] । मान्जरित, उम्र हुमा; ( म्न २, १, पर ६१ )। २ त इत्रस, दस्र, ( छ ६. १--पत्र

याउन प [ दे ] १ विट: १ जार, टाराटि; ( हे र, 🖘 ) । याउप्याया को [ दे चातोत्पतिका ] मुक्तरिका की एक बार्ति, हाथ से बतने बाउँ बन्द्र भी एक बार्ति। "स्टाउपहरू बाहम्मुगुंखवाडीइकाडिक(हराइ)वर्गगेडिकीडरीतिकानी व" ( 92 1, 1-93 4 ) ) वाउच्चाम वं [वातोहनाम ] मनान्यत पनः " वाउ-जनः((म्ना)नं वाडरकविदा " ( परंच १-पन १६ )। याज्य वि [ ध्यापृत ] क्लि धर्ष में छन हुमा: ( पाया १, ८—दत्र १४६: मीर ) । याउरा को [ यागुरा ] नग-बन्धन, नग्न बँनाने हा बात. फन्ताः ( पत्रम ३३, ६४; हेझ्र ३५; गा ६६० )। देखो यगारा । याउरिय वि [ यागुरिक ] बाउ में बँडाने हा बान इस्ते वाडा, म्याय; ( परंद १, १; बिरा १, ६—पत ६४ )। पाउल वि [ व्यास्त्र ] १ च्यापा दुमा; ( दव; हा र રક્ષ્યા રહે રૂપ્યું દેશ હશે છે . ૧૬ છોના (વસ્તુ ૧. ३-- प्त त्र) "द्विम वि [ "मित ] माउत बरा हमा: ( दा २२० ये )। याउठ दि [ यातूछ ] १ बात-रोगी, बन्दतः १ प्रं बात-बन्दः (दे १, १११; ब्राष्ट् १०) । बाउटाम न दि । हेता, भन्तिः " निच्चं चिय बाउदामं इपंति " ( सब )। वाउलपा को [ ध्याङ्खना ] ब्याख इत्वः; ( इर ४ ) । वाउडिय वि [ व्याकुरित ] १ न्यास्त बना हुमा; ( हव )। १ निजंबित, फोल-प्राप्तः ( पद १, १—पत ४४ )। घाउँडिया सी [ दें ] डोटी साई: ( मा ६२६ )। याउल्ल देशे याउल≈न्याइत; ( हे २, ६६; पर् )। बाउट्ड वि दे यात्छ विचार, प्रताय-गीत, बद्धारी: (दे ७, १६: पाम; पर्)। बाउल्टेंभ पुंत [ दे ] श्तवा, ग्रहणतो में 'बावतुं '; "प्रा-विदिमनिक्षियाङस्वमा व्य च परमाई हाई " ( गा १९७). " माविद्विपनितिशदस्त्रयं व न परन्तुदं हाइ" (क्रमा 28 )1 वाञ्च्या । की [दे ] देखा वाउस्त्या, वाउस्टी; वाउट्टो े "माजिदिमभित्ताउट्यम व प संबुई द्य " (गाराग्म, देह, हर)।

वाऊल रेब्री याउल=बाद्व, " मनिवादपाञ्ची हविग्रह

नयरलोएच " ( धर्मीत १९१; प्राक्ट ३० )। याकल देखो याउल≔याइल; ( प्राक्ट ३० ) । याय तक [ साद्यु ] बजाना । नाएइ, ( महा ) । नक्ट--चाएंत; (महा)। बरह-याइउजंत, (इत १६)। रेक्ट--धाइडं, ( महा ) : थाए एक [ धास्य् ] १ पड़ाना । १ पड़ना । बार्ड, बाएनि, (भग, धन्य)। स्तरू-चाइक्टल, (द्वा ३३८, इत 1 ( 30

वापरित्र वि [ बातेरित ] परनः प्रेरितः ( या १७६ ) । वापसरी की [[त्रागीश्वरी]] सरस्वती देवी, "बाएमसी पुरुवन-बग्गद्दस्या" ( पडि; सम्भत ११४ )। घाओलि ) स्त्री [ घातालि, श्ली ] परन-समूद, "किं सद-षाओळो ) तो चातिबङ् परश्वाउ(१मा)तिमण्डिनि" (धर्मीन १७, गउह; वाया १, १—वस (१)।

षाका) देलो यकक≕ाल्क; (ग्रीर, दिने ६७; तिसा १. षाग∫ (—पत्र (()) ′ थागड पु [ घागड ] गुन्सन का एक शन्त, जो बाजक्व भी 'बागड' नाम से ही प्रसिद्ध है, ( उस ६ )। थागर सङ [ व्या + ह ] प्रतिपादन करना, बहना । वासंन्द्र, वागरेण्डा; ( इप्य; पि ४०६ )। वह-वागरमाण, घागरेमाण; ( हुर ७, ४१; हुपा १९१; भीप )। सह-वागरिता; (सम ७१)। हेक्र-वामरितं, वागरि-खप, ( इत्र १३८; उत्र )।

घागरण न [ व्याकरण ] १ ६५न, प्रतिशहन, उपदेशः ( विसे ६६०; क्षप्र १; पद्ध १, १ टो )। १ निवंबन, उत्तर, (भौप, दबा; कृष्य)। ३ गन्द्रशास, (धर्मांव ३०% मोह १)। थागरणि वि [ब्याकरणिन् ] इतियादन कृने वाला; (मम्य वागरणी स्त्री [ध्याकरणी] मात्रा का एक भेर, प्रश्न के उत्तर ही भाषा, उत्तर हम स्थन, ( ख ४, १ ─पड १८३)।

यागरिय वि [ ध्यास्त्त ] उन्त, दक्षित, ( उदा; मेत ६, उत १४९ टी, पत पर् टी ) । देखी वायड≂व्याहन । धागल न [ बल्कल ] इन ही छात; ( बाया १, १६— पत ११३) (

म्बक्स्यनियस्ये<sup>।</sup> ( मग ११, ६— वह ११६ )। थागछी सी [ दै ] बल्जी-विरोग; ( परुष ९—५व ३३ )।

बागल नि [ याहकल ] इन ही त्वचा से बना हुमा; "बा-

वाग्रिस्ट हि [ चाग्मिन् ] बहु भागो, बानाता ( स थागुर वृं [ यागुरा ] हुन क्यन, ऋहा, "रेरेर"

(संहण्हा)। वागुरि । वि [ यागुरिन्, 'रिक्र ] देख वार्जर षागुरिय ) राते में 'शक्ते', "मनवामकदिर र

बागुरा(१री)व" ( पाइ १, २—यत्र २६; गुप २, र विश १, ८ -पत्र ८३ )। याधार्भ वि [व्याधातिक] न्याधात से अनन् (व 98 829 ) 1

थाधारम हि [ व्याधानिम ] स्थापत से हैन हड़ा, ९८-पत १६४)। २ म मस्य-निरोध-निर्दे मादि से हाने वालो मीत, ( भीत )। वाघाय दु [ व्याघात ] १ स्प्रतना ( द्वार १६)। विनाय: ( उन ६ ४६ )। ३ प्रतिकल्ध, स्कावर, (

मोयना १=) । ४ सिंह, दावानत माहि से मेरे (भीर)। वाघारिय वि [ स्याघारित ] प्रजन्म, सम्बा, ( १वा 15: 97 (0 )1 यापुण्णिय वि [ ध्यायुर्णित ] दोलादमान, होतना, (ब

१, १-पत्र ३१ )। वायेल वृं [ दें ] एक चतिय-वस, ( ती २६ )। याच देखो बाय≃नावय् । क्तक्र—बाचीअमाण्। (ब्र मालवि ६१)। संह—याचिकणः (६म्मोर १४)। वाचय देखे वायग=शबह, ( इब्य रह )।

वाचिय देशो वाइअ=शाचित, ( स (११ )। थाज देखो धाय≕बाब; (३४ २०१ )। याजि वु [ याजिन् ] मर्थ, धोश; (विवा १, ४)। वाजीकरण व [ याजीकरण ] १ वीर्य-वर्ध मीर्थ-संग २ उपका प्रतिपादक साख, भायुर्वेद का एक मन; (विस् h 1 ( to Bhown

वाड पु [बाट] १ बाह, कटक मादि से की जानी सर्वि परिकः (उन २२, ३४; माल १६१)। २ वाग, दा वाली जयह, वृत्ति वाला स्थान, " निन्दायनहावाउ सङ्ग्री संबविष्" ( उदा, या १२०, दे ७, ४३ दि: गउड ), 'ही स्रो साहुब यात्राहनिर'हब क्रेडक" ( विचार १०६ )। । वृति काहि से परिवृष्टिन एइ समूह, रम्या, मुहल्ला, ( इत रे'

१८ ), "महो गविधागडस्य सस्सिरीममा" ( पार 🕮 )। बाइंतरा हो [ दे ] इशेर, भोषरा, ( दे ७, ६८ )।

शा देकी घाड; (तिह १३४; दिता १, ४—१त १४; :2 ₹=1. ) [ उप रंगे पाइप, 'नगेतस्थानदरंगादकारपन चु" ( इस १९३ ) ( इय पृ [ याद्य ] रहात्त्व, स्नुर्शस्थत प्रवि: (स्व )। इद्राप्त्य पुन [ याद्रधानक ] १ एक प्रेश चैन्द्र १ ति. न गाँद का विकासी। "तांद तेम बाउदाराना द्विल्ला विज्ञा-दा ब्दा" ( हुन ६, ५, नहा )। हिं देखे बार्डी=सडीः (सा ८) याचा १, १० धन 128 ) [ ाडिया हो [ बाटिका ] बर्गाचा, उदान, "मदशहिमा" (सादः चाह ६६: देन, ३६: ग्ला) । र्वित पुं [ दे ] क्यु-विरोग, परहर, वेहा, ( दे ७, ६० )। र्वितन्त्र पुं [ है ] हसि, बीट; ( हे ७, ६६ )। ाड़ों की [दे ] श्री, बाद: "प्रशांत कारिया कंटाईडें वाड़ी" ( प्राप्त हैं। हे में प्राप्त हैं में प्राप्त हैं। गाडी सी [ बाटो ] वर्गाचा, टक्कनः ( धर्मवं ४१ ) । गाडि रे वं दि विच्छन्याय, वेस्य-नित्रं (द भ, १३)। राण एक [वि + नम्] विशेष नमता —म होना। बार्स्स(१); (धाला १६२)। बाल दि [ बान ] दन में उत्पन्न, दन-इंदरूयों. ( मीन; छन १०१) । 'पम्य, 'प्रत्य ई [ 'बस्य ] दन में रहने वाला नारव, नृतीय माध्य में निधन पुरस; ( मीर; वर २००)। 'मंत, 'मंतर, 'चंनर इंद्रों ['व्यन्तर] देती ही एड बादि; (मा; ब २, २; सुर ९, ९३०; मीर; बी २४; महः ति १६१ ), मी—री; (फर १४—स ४६६; जीत २)। 'वासिआ जो [ वासिका ] छ्द-निकाः (मिन 1 ( ; : 'वाण देखे पाण≕यन। 'यत्त न ['पात्र] देने का प्राप्ता; (से १, ६८)। याणय पुं [ दे ] बतदस्मर, बंह्य बनाने बाता किली; ( दे 2. 86 )1 याणर पुंत [ चानर ] १ बन्दर, चर्चि, नच्टेंद ( फद १, १; ५ पाम )। २ विदाधर न्तुन्वीं का एक वंगः ३ वानर-वंशः वें इनाव स्तुमः, (पम ६,६)। 'उसी सी [ पुरो ] व्यिष्टम्यानायक एक मार्ग्डीय प्राचीन कर्गी; (वे १४, . १०)। केउ ३ किंदु] यत्नवंग हा होई मी राजा;

(पडन ८, १११)। 'दीव 3 [ द्वीव] एक द्वेनः (पन ६३४)। दिय र्व [चित्र] स्त्रान्। (पन ka, ca ) । 'बद्द दें [ 'पति ] पुनीर, रामनन्द्र स्त्र एक नंतरति; ( ते १, ४१; ३, ६१ ) । देवी वानर । वापरिंद ३ [वानरेन्द्र] राज-वंगीर उसी हा सना, बाली; (पडन ६, ४०)। वाणवाल वं दि वे इन्द्र, प्रन्तरः (३ %, ६०)। । बाणहा देवो पाणहा, बाहणा≕कतन्द्रः (ति १४१ ) १ याणा देनो यायणा≈तनता। 'यस्ति तं ['चार्य ] प्रस्तात रूपे बता यातु. गित्र हें, 'ग्लो निषय ता होरड क्राचार्यके मी, तमी गुरु भदा(" ( डा १४२ ही )। यापारसी सी [ याराणसी ] नाल वर्ष की एक प्राचीन नाती, जो मात्र छा 'बनारत' नान से प्रनिद्ध है। (है रे. ११६; दावा १, ४; उस; इह: डा; धर्नीर १: वि १८४ )। वाणि देखा यणि=श्वितः ( मनि ) । "उत्त, पुत्त तुं [ 'तुत्र ] वेरव-उत्पार, वनिया चा सहधः ( इत १६; वनः ३३१: ४०४; सिरि ३म्मड; पर्मीत १०४ ) । वाणि सो [ वाणि ] रेवी वाणी; ( वंति ४ )। वाणिय वं [ वाणित ] १ वनिया, व्यापारी, वेश्यः ( भा १२: मुर १, २४८; १३, २६; नाड --वच्छ ४४; वन्: निर्दि ४०)। २ एड गाँउ डा काम; ( उस; मंत; दिस १, २)। वाणिम (मा) देवां चाणिञ्चः (तर्र)। 'चाणित्र देखे पाणित्र=गानीय; ( गा ६न१; सिरि ४०; दुश २२६ ) । वाणियव पु विगणिजक ] वनिया, वैश्व, न्यापारी; (पाम; द्यात्र =६३; वा ६४१; टा; सुरा २२६; २४४; प्रान् १=१)। वाणिञ्ज न [ वाणिज्ञ ] १ व्यापार, वेपार; ( सुपा १४३; पडि )। २ एड जैन मुनिकुत का नाम; (क्य )। वाणिज्ञा स्त्रं [ वणिज्ञा ] स्वातरः, "महिस्त्रतं कारं वादिकाए समिता।" (दादा १, ११)। वाचित्रित्वय वि विचित्रितिक विचित्र-क्यां, ध्यापारी: (र्भाव)। वाणी हो [ वाणी ] १ वस्त, वाक्य; ( राम )। १ बार्य-बना, सरस्वती देवी; ( क्या; मंति ४ )। ३ छन्द-विरोप; (पिंग)। "बाणीञ्च देखं पाणीञ् ( द्यत्र ६२६ ) ।

बार्पार पुं [ दे ] जन्मू इब, जानू स्र शेष्ट्र; ( दे २, १६ )।

वाणीर वुं [ बानीर ] वेनन-रव; ( पान्न; गा १६६ )।

वाणुंजुञ्ज ९ [ दे ] बविष्ट्र, वैरव, "पूर्वो हवा बहत्वो बीटा बाणुजुमो कावि" ( उप ७३८ टी )। वात देनो वाय=तत, ( ठा १, ४—५३ ८६ )। घातिको देखो बाइब=वानिहः ( पत्रह १, ३ —पत्र ६४: वातिय मोघ ०२२)। धाद देखो वाय⇒गर, ( राज )। षादि देखो बाइ≔कादिन्ः ( उका )। वानर देखो बाणर; (विस १, २—पत ३६, विने ⊏६३; **प्र**म ६१८ ), "पुञ्चभववानरावि व ताइ वितसति यिन्द्राए" (धर्मवि १३१)। वाएंक देखे वावंक । बावंक, (वड्)। घापिद ( शी ) देखो बावडळवाहुर, ( ऋट —वंदी ६७ ) वाबाहा की [ब्याबाधा ] विष्टेष पीवा; (काबा १, ४; भेरव ३४४ ) । धाम सङ [धमय्] यनन इराना । बानेह, बानेख (भगः पिंड (४६)। संह--वामेचा, (भग; दश)। थाम वि [दे] १ मृत, (दे ४, ४४)। १ माकान्त, (पड्)। याम वि [ याम ] १ मञ्च, बाँया; (स ४, १—एव ३१६: इमा; सुर ४, १; गउड )। १ प्रतिहृत, प्रन्तुहृत; (पाम; पवड १, १—पत्र १८; तत्रह ६८०; ६६४; दुन्त)। १ प्रन्दर, मनोहर, "नामजोमवा" (पाम)। ४ न, सन्य पण्च; "वामत्यों" ( पडम ६६,३९ ) । ६ वॉंगा सरीर, (मा २०१)। "लोअणा सी [ "लोचना ] इन्दर नेत बाली की, रमणी, (पाम)। "लोकवादि, "लोमवादि वं [ 'छोकवादिन् ] दार्शनिङ-निरोप, जगन् को भगदु मानने बाते मन का प्रतिपादक दार्चानक, (पण्ड १, १-पत १८)। यह बि [ ° वर्त ] प्रतिकृत प्राचरण दरने वाला; ( १६ १ ) । ीयत्त वि [ "यर्त ] वही भर्य; (अ ४, १—पत ११६)। याम पु [स्याम ] परिमाय-विशेष, नीचे फैटाएं हुए दोनों हायों के बीच का मन्तगल, ( पत १९२; मीत )। थामण पुन [ धामन ] १ संस्थान विशेष, सरीर का एक तगढ़ का मादार, जिसमें हाथ, पैर मादि मदयव छोटे हों और छाती, पंड मादि पूर्व या उन्नत हों वह सरीए (आ ६---५व ३६७; सम १४६; इस्म १, ४०) । १ वि, वेस्त माजार के सरीर वाला, हस्व, सर्व, ( पत्र १९०, से २, ६, पाम ), स्रो--°णी, (भौर, बाया १, १-पत ३७)। ३ द् धीतृत्व हा एक प्रवतार, ( सं १, ६ )। ४ देव-विरोध, एक यच-देकाः ( मिरि ६६० )। ६ म कर्म-स्थिप, जिमके वहन पाम, प्राप्त, कुमा )।

से बायन शारीर की शांति हो १६ कर्म; (बस्म ६, ८ "धन्त्री स्रो [ "स्यन्त्री ],धन-विशेष, ( तो १४ )। यामणिम वि [ दे ] नः बन्तु—पतानि—शे वि वे बरने बाजा, ( रे ७, १६ )। यामणिया सी [ दें ] रोर्र कार की बार; ( रं ५ १ यामद्रण न [ व्यामर्तन ] एक तरह का मानन, हर मर्थों का एक दूर्वन से माइना; (बाबा १, १-ना क्ष्य, भीत )। यामरि वुं [ दे ] निह, मुगेन्ड, ( दे ण, १०)। यामन्द्रर पु [ यामन्द्रर ] बल्मीक; ( पाम; गउड )। वामा स्ते [ वामा ] भगशन पार्शनावनी हो सङ्ग सन ( 84 349 ) [ यामिस्स देखो यामोसः ( पत्रन ६१, १६ )। वामी सी [ दें ] सी, महिजा, ( दे ४, १३ )। यामील वि [ स्थामिश्र ] मिनित, युन्ह, सरेत, (राम र x; df xx ) | धामोसिय बि [ ध्यामिश्चित ] इस देखें। ( मंदि ) । यामुक्तय वि [स्यामुक्तक] १ परिहेन, पर्व हुण. प्रतम्बन, सरधा हुमा; ( भीप )। वाम्ड वि [ स्वाम्ड ] विन्द, भ्रान्तः (नुर ६, ११६) १६ १४३: सुरा ०० )। बामोह वुं [ स्यामोह ] मूला, भ्रान्तिः ( डा १ ११६ हर ६१, भवि )। यामोद्दण वि [ स्यामोदन ] श्रान्ति-जनकः; ( भवि )। वाय सह [ वाचव् ] १ पत्ना । १ पहाना । शारा, गण्ने (इन १६६), "साम स्का मुखानवाची पासत्या गहिर नामर है।" (धर्मीन ४७), "सुत्तं बाए उनजन्मभो" (सबोव ११)। वह—वार्यतः ( हुना २२१ )। सह—वाहरूणं, ( ह १६६)। इ—वायणिवन, ( छ १, ४)। खाय सड [ या ] बहना, गति करना, चतना । नामनि, (भ १,१)। वह-चायंत; (पिट ८१, पुर १, ४०; <sup>पुर</sup> र्ध•; दब ६, १, ८ )। वाय मक [ वी, क्ली ] स्वना । वामहः (प्रक्षि १६, प्राव । बह-बायंत; ( यउर ११६१ )। बाय मह [ वाद्यु ] बजाना । वह-यायंत, वायमा (सुय १६३, ४३२)। इ. -वाइयव्य, (स ११४) खाय वि [ सान ] गुप्क, सुपा, स्लान, ( गउर, से १, १°

\* RE) |

याय पुं [ दे ] १ वनस्पति-विशेष; ( सुम २, ३, १६ )। २ न गन्यः (दे ७, १३)। वाय हुं [ मात ] समूह, र्शव; ( ध्रा २३; मित )। बाय वि [ ब्यातः ] संवरत करने वाला; ( श्रा २३ )। थाय ति [ व्यागस् ] प्रहट प्रस्तर्योः ( धा २३ )। वाय पुं [ चान् ] १ पवन, वायु: २ काग बुवने वाता, बजाहा; (था २३)। वाय वि [ व्याप ] प्रहृष्ट विस्तार वाजा; ( धा २३ )। माय पुं [ चाका ] ऋषेद मादि वाक्यः ( धा २३ )। ,बाय वुं [ ब्याय ] १ गति, बातः २ परन, बायुः ३ पत्ती का मान्मनः ४ विशिष्ट दानः ( भा २३ )। वाय वुं [ स्याच ] वंचन, दंगाई: ( धा २३ )। वाय वृं [ वाज ] १ वज्ञ, वेंतः १ मुनि, करि; ३ सन्द्र, , माताब; ४ देग; १ त. एत, घी; ६ पानी, बल; ७ स च धान्य; (आ २३)। वाय न [ याच ] गुड-सन्दः ( धा २३ )। बाय वि [ याज् ] १ फॅक्ने वाजा: २ नाग्रक: ( धा २२ )। बाय पुं[ब्याज ] १ इनद, मायाः २ वहत्व, इतः, ३ विविद्ध वृद्धि (धा २३)। चाप देखे बाग=दल्ह; ( दिस १, ६—पत ६६ ) । बाय है [ बाय ] विहाह, गादी; ( धा २३ )। बाय पुं [ क्यात ] विशिष्ट गमन; ( धा २३ ) । भाय पुं [ बाप ] १ वस्त, बाता, १ चेत्र, वेत. ( धा १३)। वाय पु [बाय ] १ गमन, गांत. १ सुँक्ता, ३ जानना <sup>()</sup> हान्, ४ इच्छा<sub>र हे</sub> खाना, सत्तय, ६ परिययन विवाह, र धा

(बाब वि [ ध्याद ] क्षिप प्रदर करने बाना, आर २३ )।

चाय पु [चात ] १ वक्त अयु । सन राया १, १९ औ

' देव-विमान, ( सम ६० ) : कत दुरु [ कास्त ] एक दव विमन, (सम ६०)। करम न किमन परन

राषु का सामा, पर्दम, ६ बाव १३३ हा 🥏 हुन्हें पुन

[क्रुट] एक दव-पिनान सम ५० . धरेषा पु र्व स्किय | कारण हार्य (११) । अव्हार . विभव्य पुत्र [ स्वयम ] एक देव विस्तात ( रूस ५० ) ।

. भिम्मा प्रिमान । प्राप्त क्षा ६ व्यक्त प्रदेश,

। पीर) । पनिक्सोन 🖫 । पनिसीन 🕆 रागीन,

विषय वि [ बान्च ] वस्ता, बन्नन बन्ना, आ १०)।

ै १ इसर । १ इन्दर / इत्र ६० दि

['प्रम ] देव-विचान विशेष: ( छन १० )। 'फलिंह पुं ['परिघ] वही मर्थ: ( मग ६, ६ )। 'रह वं ['रह ] बनत्यति-विग्रेगः (परच १--पत्र ३६) । 'छेस्स पुंन ['छेर्य] एक देव-विनान: ( छन १० )। "चण्ण पुंन [ "वर्षा ] एक देव-विमान: ( सन १० )। 'सिंग पुंत [ 'श्टूङ ] एक देव-विमान; ( उन १० )। "सिंह ईन [ 'स्प्र ] एक देव-विमा-नः ( छन १० )। ध्यास पुन [ भावती ] एक देव-विमातः (सन १०)। चाय वं [ चाद ] १ तत्त्व-विचार, शास्त्रार्थ; ( मेलमा १७: पर्नति = •; प्राचु ६३ )। ३ डकि, ववन; (ग्रीव )। ३ नान, मारुरा; "वल्डादवाएय मर्ख मन" (गा १२३)। ४ वजाना; "नर्जरायचडनस्टर्जायं" ( विरि १६७ )। ४ स्थेवं, स्थिता; (धा २३)। 'तथ इं [ १र्घ ] तस-वर्षाः "तेदि समं कुण्य वायत्यं" ( पत्रम ४१, १७ )। 'तिय वि [ राधिन् ] ग्राक्षार्थ की चाह वाला; ( पटन 1.8, 38 )1 'बाय पुं[पाक] १ रहोदी १ बाउछ ३ देख, दानशः (धारर)। देखीपागः। <sup>\*</sup>धाय पुं [ पात ] १,प्तनः ( उ.६४५ः दुना )। ३ गमनः ३ डन्पनम्, कूरनाः ( सं १, ४४ ) । ४ पनीः । ४ त. पश्चि-नन्दः (धा २३)। 'वाय वि [ पात् ] १ रदा इस्ने कता, १ पनि वाता; ३ द्यनं बाता, ( था २३ )। वाय दखा वाय, (धा २३)। चाय १ [पाद ] १ पर्यन्त, १ पर्वत, १ पुत्रा, ४ मूत्र, १ कि.स. ६ देर, १ बीचा चन, १ छा २३ १। दस्य पाय=रहः वाय दश पाव≈रप । धः ३: }। बाव पु[वाय] भारता । इत्, भागि पंत्र बाताः वाय स्व अवाय=प्रसः स्ट्राःस्व ५ सः विद्वासः मरम्ब क स्पर

दाने पुरलों की रेखा; (मग ६, ४—पत २०१)। 'प्यम पुंन

धायत्रम १ (है) १ 'हर, नद्रमा, १ जा। दार्घदः ( इ यायगम ब[दे] कार हत्तक नट ( धा १०, संबाध यायनित्र व [ वार्यान्तक ] इस्त्रसङ् में निर्दानदः (११४)

्का प्रकाशक शब्द, (मस्मल १४१)। १ वनाच्याय, ् सुत्र पाटक सुनिः; ( गण ६६ संबोध ९६, सार्थ ९४७ ) । ३ पूर्व-प्रतेथीं का जानकार मुनि; ( पर्वा ९--पत्त है; स्वस्ता १४१, वचा ६, ४६ ) । ४ एड प्राचीन वैन महर्थि मीन प्रन्यकार, तररार्थ सूत्र का कर्ता श्री उपास्त्रानिजी, ( पश्रा ६, vk)। k दि कपक, बड़ते वाला; ६ पहाने वाला; (भण १)। यायग वि [ बादक ] बजाने वाला; ( क्रूप ६; महा )। षायम् ५ [ वायक ] तन्त्रात्र, उजादा, ( रे ६, ६६ ) । खायद्व प्र वि रे एक थेविन्दरा; ( कुन १४३ )। षायड वि [ स्यास्त ] स्रह, प्रस्ट भर्ष वाला, ( दमनि ७ )। : देखें। बागरिय। थायडध्र पु [ दे ] नाय-विशेष, वर्ट्र-नामड बाजा, ( दे %, . (1)1 बायझाग पु[दे] सर्प को एक आति, (परव १--पत k1) | प्रायण न [ घाचन ] देखे वायणा, (ताट-स्त्ना ३०)। यायण न [ यादन ] १ नजानः; ( हुपा १६; २६३; इप . ४१। महा, ६८५)। २ वि. समाने वाला, (दे ७, ६१ टो)। द्यायण न [ वे ] भोग्योपायन, साच पद्मर्थ का बाँटा जाता उपहार, ( वे ७, ६७; पाम )। धायणया ) सी [याचना ] १ पत्र, ग्रह-संदोपे प्रध्यक्त, बायणा 🕽 ( उत्त २६, १ ) । २ मध्यापन, पहाना, ( सब ९०६; उर ) । ३ व्याल्यान, ( पर ६४ ) । ४ सूत्र-पाठ, 1 ( \$24 ) यायणिअ वि [ याचिनक ] वचन-संबन्धी; ( बाट-निक 3k) 1 वायच देखा यायग=रायक; ( दे ६, १८ ) । यायरण देशा बागरण, (हे १, १६८, इमा, भीं, वह )। यायव डि [ यायथ ] बायु रोग बाला, बात रोगी, ( विचा १, ५--पत्र ६)।

'वायत्र दक्षो पायव, ( ते ७, ६७ )।

(इमा)।

ह्यायग ( दिवाचक ) १ मनियायह, मनिया-इति में वर्ष

दिसा, बारूम कायः ( अ ९०--१४ ४००, आ १ 1(035 वायस ५ [ यायस ] १ बार, होमा, ( आ, हर्मा हे 4, १६९)। १ समानार्गं स एक ६४, बर्जन बीए को ताइ इति हा इभा-उस पुनना, (स) "परिमंडल व ["परिमर्डल ] विक्रासिद् हरर चौर स्थान मादि स गुनागुन कत क्लाने रहा (सम २, २, २३)। याया स्रो ( वाजु ) १ वषन, शयो; ( पाम; प्रवृद् स ४६२, छ १, ३५ मा ३२; ४०६)। १ ६६ मधिटानिका देती, सरस्त्रों, (भार३)। १ मह गास, ( गउर ८०१ )। इसा वर्=शर् यायाउ हे [ है, बाचाढ ] हुड, तातः ( ६ ४, ६६ ) वायाड वि [वाचाद] बाबात, बहबारी (पूर्व) वंदव ११५ सीच २)। यायाम वृं [ न्यायाम ] बदरत, शारीरिक भन, (ई। ·पत्र १६; व्यदा १, १—पत १६; इन्टर, मोद स्त्र भं यायाम स्ड [स्यापामय्] इसल इरन, रार्त्रह करवा। वह-"बुर्दु वि वायामैतो कव व वेर गुषं" ( वर ) ह वायायण पुन [ घातायन ] १ वशकः ( वस्त्र १५) ख २४१, पाम, नहां)। २ पुराम का एक मेनिक, (4, 10) 1 वायार १ [ है ] विमित्त-बात, गुजराती में 'बागरी, ( यापाल वि [ याचाल ] मुक्त, बब्बारी, ( भा १५ ह्या ११३ ) । °धायाल देखो पापाल; ( से १, १<sup>५</sup> )। यायाविश वि [ चादित ] बन्नाया हुना, (व it 1( 350 वायु देखो बाउ≍वायु; ( धुग्त १०, ११; क्र्मा, <sup>हर्म</sup> चार सक [ चारव् ] रोक्ना, निरोध करना । वांपी महा ) । वृङ्र∼धारंत; (धुपा १८३)। बारिज्जेंत, (काप्र १६१, महा)। हें यायव्य पु [यायव्य ] १ नायुरेनना-मधन्यी, "वाहब-(सम १,३,२,७)। इ-सारियन्य, वी वायव्याद् पर्वियार्व क्रमेवा मत्याद्व' ( सुर ८, ४१, महा ) । ६ न, गौक सुर सं उड़ी हुई शत, "वायव्यवदायादाया" ( सप ११२: २०१ )। बार पु [दे बार ] चपक, पान-पाल; ( रे प रेप बार ९ [बार ] १ समूह, यूथ; (मुना २१४; <sup>हुर १</sup> यायच्या स्रो [ यायन्या ] र्शरचन स्रोर उत्तर के बीच की

वर्षे ४६; इनः, वस्तन ९४३ ।। अधारत, बेला, दक्तः, बा ६२८: पुरा ३६०, नित्र )। अ सूर्व माहि मह ने ग्रीहत दिन, तेते रितरा, रामरार मादि, (या १६१)। र सीयो नरक का एक नाकमकान, ( या ६ -पत १६४ )। त्यांगे, परितदी, (द्वर १४= हो )। १ कुम्ब, पहा, देख १, १, ४१ )। अ इस-सिरीय, म न फल-विरीय, भग १५—पत्र १३१ )। जुबह को [युवनि ] हर्गम्या, वेरवा, ( इस' ) । 'जीव्यको हो [ 'बीवना ] हो मर्थः (प्रकृ १४)। 'तदणो हो [ तरणी ] रही; (मण)। "यह की [ "बच्चू ] यह मई; (कुन 🙉 )। विस्या हो [बलिना] का स्वीनामर्थः ( इस. इस 🖛 २०० )। 'विलासियो हो ['विलासिनो ] हिं: ( इना; गुरा २०० ) : 'संदरी ग्रां [ 'सुन्दरी ] रदी मर्थ: ( ग्रुपा ३६ ) । रिन [द्वार] दरवादा, ध्याङ २६; उमा; गा ८८०)। 'वर्द स्रो [ 'चतो ] हारका नगरी; ( इत्र ६३ ) । 'बाल , उं [ पाल ] दरवान, प्रतीहार, ( इसा )। रित देशो बार=करव्। ारंपार न [चारंचार] हिन हिन, (बे ६, ३२; वा 388)1 ारम वुं [ बारक ] १ शरी, हम; ( इर ६४म टी )। १ होटा पहा, लबु बलग, ( पिंड २०= )। । ३ वि. निहारक, निषेधहः ( वुद्र २६; धर्मनि १३२ ) । ।रिडिय न [ दे ] रम १६, वात दाहा; (गव्द १, ४६)। र्ष्ट् वि [ दे ] मनिर्शाहित; ( पर् ) I रिय न [ चारण ] १ निवंध, मटहायन, निवारण; ( उसा; मीप ४४८ )। २ हत्र. हाताः " बारद्यवानेरहिं नम्बति इंड नशहरूरा' ( विषि १०२३ ) । ३ वि. रोक्ने वाला, नियरकः (इत्र ३१२)। ४ वं हायीः (पायः दुनाः देन ३१२ )। १ छन्द का एक मेद, (पिंग )। ारण देखा बागरण, ( हे ९, २६=, इना; पर् )। रिणा ह्या [ चारणा ] निवास्यः प्रदश्चयनः ( बृह १ )। गरच १ [ बारच ] १ एह मन्तृह्य मुनि । मन १८)। ९ एक स्पि. ( हव ) । ३ एक समान्य, ४ न एक नगर, (धन्म ६ ई । गरवाण व [ वारवाण ] बन्तुह याने, परय दवः वास्म 🕠 स्न ३५ २ ३ ४२, दबा सन् ।

वारसिया हो [ दें ] हन्तिया, पुरानिया, (र ४, ६०)। वारसिय देवा वारिसिय; "बार्यन्नहाहाच" (दुरा ५९)। वारा हो [ वारा ] १ रेगे, विजन्य; "मन्मी दिनव दस्ते वं लगा एतिया बारा" ( युग ४६६ )। २ वंत्रा, दसः "ती पुरसी निकास बागमा दुन्ति तिन्ति वा जार" (सिंदि से )। वाराणसो देया वाणारसी; ( मन्तः, ति ३४४ ) । वाराविय वि [ वारित ] विवय निरास्य करावा वना हा वदः ( इत १४० )। चाराह ५ [ बाराह ] १ पाँचर यउदेर का पूर्वमरीय नामः ( चन १६३ )। २ त. सृहर के सङ्ग्रं ( उना )। याराही स्रो [याराही ] १ विच-विरोद (पडन ४, १४१)। १ बगदनिदेर का बनाया हुमा एइ उदांतिय-प्रनय, वराइ-वंदियः ( सम्बत्त १२१ )। वारिन [वारि] १ पनी, बतः (पामः, दुनाः, सदः)। र की हायों या देंडाने का स्थान; "बारी करियरद्वार्य" (पाम; च २००; (७०)। "सद्दर्ग प्रं ["सदक] भिन्क को एक बाति, सैवजारी भिन्नक; ( सुमनि ६० )। भय वि [ भय ] शनो दा दना हुमा; सी—र्द्ध (हे १, ४; वि ७०)। "मुझ उं [ 'मुस्] नेप, जनपद (पड्)। य पुं [द] पानी दने वाला मुल; (स थर। )। 'रासि वं ['रासि ] ब्त्रस्, सागर् (समात १६०)। 'बाह पुं ['बाह ] नेर, मन्नः ( उर २६४ दो)। 'सेप वं [ पेप ] १ एक मलहर् महर्ष वो राजाबन्देत के पुत्र थे, भीर जिन्होंने मगतान प्रश्चिनेनि के पात्र दीचा तो थी; (मन्त १४)। २ एक मदतर-नानी मुनि, जो राजा धेरिक के पुत्र थे; (क्ला १)। ३ एसत वर्ष में उत्सम चौबीसर्वे जिनदेव: ( छन १४३)। ४ एक मासनो जिन-प्रतिमा; (पर १६; नदा)। 'सीणा स्तो [ 'पेषा ] १ एक शास्त्रो जिन-प्रतिमाः (य ४, ३---पत २३०)। २ मधाताक में रहने वाली एक दिन्छनारी देवी; ( टा =--पत ६३०; इक २३१ टि ) । ३ एक नहा-नरां, ( ब ४, ३--पत्र ३४१; इड )। ४ जनतांह में रहने वाली एक दिसङ्गारी डेवी, (इक २३२)। हिर ९ [ घर ] नम्, ( गडड )। वास्त्रि पु[दे] हजन, नरितः (३०४०)। वास्त्रि व [बास्ति ] ९ निवर्षत, प्रतिपद (पाम, मे २. २३ ) / २ वड्टिन, ( से २ २३ ।

वारिभा सो [द्वारिका] छोटा दरवाना, वारी, (ती ३), "क्यम्स बात्रता]रियाए परिवित्तो लाइयासस्त ।" "जो जलपुरिपन्तिहरूहामा चा(१ वा)रियाह निरुद्धाना ।

मो उत्तविदयस्थामा जोबीए निग्यनो इत्य ॥" ( प्याँदे १४६ ) । चारित्रज्ञ प्त [बे] स्तिक, शारी, (वे क, ११; पाम; तव 7 = - ) :

वारिमा क्य वरिमा, ( हिंड १०१ )। वारिनिय हि [वारिक] १ वर्ष-वंस्थो, (गड)। १

वर्ष-भवन्त्री, "बिद्ध चडुने मान्य वारिनिया विदुद्धारिमद्विमाण ( 434 45, 4 % ) 6 वारी भो [द्वारिका ] बारी, छोद्रा दरवाजा, (ती १ )। पारी को [पारी] इना 'शारि' का दुनता सर्व; "बद्धा

करोरी प्रायंत्र गमा गमा निहत्व" ( पुर प, १३६; प्रोप rre à la वारी व[वारि] बद, पत्नी, (हे १, ४; वि ४०)। षाबम व [वे] १ सांत्र, बन्दो, २ वि. सीतवा-गुहर, "प

राया सन्त (रे ५ वट)। बादण व [यारण] १ अ.उ., वाती, "निम्भत्रक्रस्वमंदल-महिमान्तिकारमाकपुरवेतं" (निरि ३६३)। १ ति स्तव-वस्त्यो, ( वाल ११, ११०; तुर ८, ४१, सहा )।

'त्य न ('प्रेज़ ) नगवानिश्चन मन, (महा)। 'पुर न [ 'पुर ] नवा-विशेष, (१६)। बादणी को [ यास्मी ] ९ सदिग, नृग दान, ( पाम, ने १, ९०, पूर ३, ६६; क्यू १, ६—यत १६० ) । १ लग-विनेष, इन्द्रदर्श, इन्द्रादन, (दुना)। ३ पविन दिना: ( हा १०—स्त्र राज्य मुख १६६ ) । ४ अनहत् मुस्कि-त्रव से प्रकारित्वास तम् (तम १६१; ११ ६ ) । १

क्ड दिस्ट्रारी देशे. ( इड )। १ डास्ट्रमर्ने का एड कान-९ बिमान दान बहिए की तरह बा सहार्थ में 'बुड बुड' का-बार राज, १ कारामार्ग में महारक्षा का तह हातने रहता, (44) बादरा } भो [ है ] इंन्ज़ी, हज़रे; ( त न्द्रश; ६४)। बारेख स्व वारिक (त स्ट्र)

बारेयध्य दश्य बार≈क्षान् । वात वर [ शहरू ] १ स्थ्य । १ वालि बोटला । दश, दश, , ह र, १३०; वर्ड, दिहे वन्हो । अह- वालियातीय व [रे ] इत, वार्व; ( र १,४)

वाल्डिइजंत; (मुर ३, ९३६) । संह--वालेज याळ दु िच्याळ 🏿 १ सर्व, स्त्रेंप; ( गउर; बाज ' पत ६; भीर)। २ दुट हाबी, (दुर १०, ' १≒)। ३ दिसक पतु, स्तापद; (याना ९,

६: भीप ) । वेद्या विभाल=भाव । याल व-[ याल ] १ एक गात, वा क्स्पस्मात राखा है, र पुन्नो उस गात में उत्पन्न (स 16.31 याल देखा याल≔शतः (भीर, पाम)। प केटों से बना हुमा, (पडम १०१, १११)। स्त्री [ "रुप्रज्ञनो ] १ जानर "पण रायहद्वारं;

सम्बं छतं उपंडते बादणामा बातवीयवि" ( हीर ) न्यजन--पंताः "स्वामारशास्त्रीयवादि बोहमनाबी 1, १—वत १२, सूच 1, ६, १= )। 'हि इ बड़ी मध्ये (यामः सुपा २८१)। °वाल देखे पाल≕गत; ( दात; भरि, इना 1, (६ यार्लकोस व [ है ] इनह, सना; ( हे ४, (० ) यालगपोतिया । सी [ दे ] देशं बालगारीस वालमापोह्या 🖁 ४—पत्र ४०। इत ६, ६५ fx ) 1 थारूच न [ यासन ] हौराना; ( मुर १, १४६ ) बाटक ब [ दे ] बुन्ज, इन, बुँछ, ( दे ४, ६४)।

वालय ९ [ बालक ] गम्प-इन्द विरोध ( पाम )। वालवास ९ [वे] मन्तर सा मान्यर, (रे ४, ध थालवि वृ [ स्थालविश ] महारी, मौती हा पार्म का व्यवसाय करने वाला: ( याद १, १-वत १६) बाटहिन्द्र वृं [ यालविन्द्र ] 👣 वे उभार पुरस् के बाद इबार पुत, जो अगुष्ठ-पर्व के देहनान ह ( गउर ) । १वा चालिखिला । बाटा १को [बाहा ] इन्. ४४-विरेष, "गमर्ब बल्असं " ( मा द्वार ) । याळि इं [ चाळि ] एड विद्यापर-राजा, करिएर, र ६ ६ व १, १३)। 'तपश्रव['तस्य]हर बा पुत्र, अवद: ( हे 11, =1 )। 'सुन्न १ वि व्ही वर्षं, (से ४, ११, ११, ६२ )। यान्ति वि [ यान्तितृ ] बन, रहा, ( व १, ११)।

यादिय वि [ यादित ] संश हुमा, ( यम, न ११ )

लेंद् पुँ [ बार्लन्द्र ] विद्यापर बंग द्या एक ग्रावा; ( पदम 🔻 ( टा ४३४ ) । 1 ( 38 . लेखिल्ल 🧃 [ वालिखिल्य ] एड सर्वर्षः (पडन ३४, 🖟 =)। द्वां बालिहिल्ल। टेहाण न [ वालिघान ] उन्छ, र्हेंछ; ( दारा १. ३; ् हेहिल्ड हेवी वाहहिल्ल; ( नहर ३१० )। ही सी [दे] बाय-विशेष, मुँह के परन से बजाया जाता पनायः (दे ५, ४३)। ली बो [ पाली ] स्वयन्तियेष, यात्र घादि स को वाती ियों मादि से छट: ( इन् )। देखे पार्टी । ट्टेंब हैं [बालुक] १ रामाश्राविक देवों को एक जाति, । कर-बंबों से का बहुस में को से कर उत्ते हैं: न्तरः)। १ वृत्तीनंदन्दीः ( हा रू २०४)। हुम" | कॉ [ बालुका ] बूडो, नेंद्र ग्यः ( वटड )। डुमा र्र पुरुषो को [ पुरिपर्श ] डोडती करक्टिपर्शः फन ११८, १)। फिना, फहा हो [ अना ] को सहस्मी: ( स ५-- पत्र ३==: इह: मंत्र ११ )। गर्का [मा] दो मर्पः ( स्त ३६. १६४ )। र्षेक व [ दे ] पत्ताय-विदेश, एक टाह का बाय: "बंत- ) रेस्टरतमे पुरवन्तिरयात् ह्र" ( मिंड ६३०)। हुँच न [ चालुङ् ] इहही, खेला: ( मन ६; ३४ ६८ )। [ की ) सी [बालुट्री] इत्तर्भ स या ( रा १०; दुक्ती गा १० म )। ट्टा रेखे वालुवं; ' ह 1•१ )। । वर [वि÷शपु] साम इन्छ। इचि; (रे४. (1) ३ म [ याव ] मधरा, याः ( विते १०१० )। रेउं[बार] इतन, केटा; (हे ६, १२६)। सम्बद्धां वायस्य । सार्क्यानः ( न ४४१ ) । के मह[ हु ] भ्न छहा। सर्वः: (हे ४,६८)। र्वेतिर ति | करिन्तु | धन कने बजाः ( उनः )। स्ब मह[स्था÷पट्] स उठा र सम्बद्ध ( २४)। ग्रह [दे] हुन्ने, किन्न, (देन, १४) । ले बर्ष में तथा हुना; (है १, १०६, १८, बर, बर, बुर १, £)1 रेंद्र वे [ व्यापृत्त ] लेंद्रच हुम, बॉल किंद्र हुन,

बावडव क्रंत [ दे ] विर्णत मेहतः ( दे ७, ६= ), क्रं--थाः (फ्रम)। बावन न [ व्यापन ] व्यात कृता; ( क्षि 🖘 ) । वायणी को [दें] कि, विसः (दें गुरुर)। बावज्य देखे बावन्त; ( याय १, १२ )। बार्याचे सी [ब्यापीच ] विनाग, नरहा ( बादा १, ६ -पत्र १६६; दर ६-२; स ३६६; ४३२; पर्मते ६३४; 236 ) 1 वावति क्री [ व्यापृति ] कारः ( ३२ १०६ )। बावित को [व्यावृत्ति ] निहिन्नः (य ३, ४--१४ १ ४९)। यायन वि [ ज्यापन्त ] विकास्तवः ( द्व ६, १--५व ३१२, स २४३; सम्ब २म्, सं ६० ) । यावय हुं [ दे ] माहुस्त, जैंब भ्र मुखिता; ( दे ७, ४४ )। यावर मह [ब्या÷पृ] १ इन में उल्हा। १ वह यन में ठवना। बारोप्टः ( हे ४, ८३), बारपः ( सर्वि ), "सर्व दिई प्रतिकारम परिदर्शन सर्वर " ( इत 1.4, 1% ला १४, १८)। रह-बावर्ताः (इन ६, ४१)। क्ये-हेह-यावराविडं; ( व १६१)। वादरण ४ [ ध्यायरण ] द्वर्ष में इकटा; ( स्ट्रेर ) । वावस्त रेजे वावड=माह्यः ( हा रू वर )। यावल्ड ईन [ दे वावल्ड ] रख-विरेप: ( हव )। यापहास्त्रि हि [ व्यापहास्त्रि ] स्वरहर वे बंदन्य स्वतं बलाः ( रहः विते ६४६; योतम ६४ ) । यायाय(१) मक [अय ÷ कारा | मनस्य परा, करा रत रखा। इसम्बः ( इता १६१ )। यायाञ्च हरू [ ध्या - पाद्यु ] कर राउल, दिका राज्य । करातः (व ३५; नरा)। ध्यं—सदस्याः राह्यंतः (व (य), बने-सार्यम्बर (ति ध्वः)। हंह-याबाइड्यः (त १११)। ह-याबाइदव्यः (488 %) वाबाध्य ति [व्यापादित ] सर हता पर, स्टिटिन् ( गुज रहा ), "कारविक्षिण से वितर्दे सु रहा" ( F \* 1 5 ): रह वि[स्वापन ] १ ब्याइटः (१ २,६४ वे १ १ ) याचानाः वि [स्वानाहक] (१६६,१८८७-६८); (स 250)1 वाबायम व [ब्यासहत] कि सर एउट, स्टिट, ( न ३३, ९०१ १०३ ६४६, ह्यू ५३, २५६ )

वाधर मह [ज्या + शरण] का में हवाना । वह---पायारेंत, (वडर १००)। इ. न्यायारियज्य, (वृषा १६२)। बाबार वृ [ज्यासर] व्यवसाय, (ज.३, १ टी-पत्र

१६६)। धावार वु [स्थातर] स्वरताव, ( छ १, १ टी-पत्र ११४, श्राय ६१, ११३, नाट-कि १७)। , प्रचायरण नु [स्थायराय] वार्च में स्थान; (स्थि १०७१; उर हु ७१)।

वावारण व | व्यायारण | वार्ष में ल्याना; (विने ३०७१; जा द्व ७९) । बात्यारि वि | व्यायारित् | व्यायार वाता; (वं १४, ६६; हम्मोर १३) । बात्यारित् (गी) वि | व्यायारित् | वार्ष में ख्याना दुमा:

(नाट-सङ्घ १२०)। साथि म [बाथि] १ घपरा, याः (पर १७)। २ सी. देखे बायी, (पद १, १० पत्र ८)। यापि हिं [ब्यापिन्] ब्यापहः (विते १११; ध्रा १८४)

वार्ष व [ व्यापन् ] क्यारह, ( श्वेष २१६; ध्रा २८४; भर्मे १२६) । पात्रिम हि [ है ] विस्तारित; ( हे ५, १७ ) । पार्यिम हि [ वार्षित ] १ प्रारित, प्रान करावा हुना; ( वे ६, ११ ) । २ वेसा हुमा, गुरारात्री में 'बारेबु'; ''अं मासी

पुण्यते पम्मयोगं वादिव तए जोव " ( मारुवर्द म्, दे ७, म.)। मादिव्य वि ( व्यास ) मरा हुम्म; ( उना १, ६ १ )। मादिव वि ( व्याह्मत) म्यारीव शता, निरात, ( धर्मतं ११) )।

षावित्तं स्रो [श्याशृति ] व्याशृति, विद्यंते, (पांगृ १०६)। स्रोधिद देशो वाहरू-व्यादित्य, व्याविदः ( दा ६, १—वत १९६)। पाविद देशो वायद । शवितः, ( वह् )। याविद देशो वायद । शवितः, ( वह् )। स्राप्ते स्रो [ वायो ] च्युक्तेय जनासन-दिशेष, (स्रोध, चडाः,

पाइड ( ती ) देखं यायड=म्बाह्न; ( नाट—मुच्छ बादुद रे २०१; ति २९=; ची र )। बादोवणर न [ दे ] निर्देश, दिख्या हुमा, ( दे ०, ६६ )। बादोवणर न [ दे ] निर्देश, दिख्या हुमा, ( दे ०, ६६ )।

यास मह [याहा] १ विश्वतं हा — यनु पंथतं १ माइत करना। "योग्युसीन शतह राज्यतं व परमा" (पत्र ११, ११), बतह, शतर १११)। वह—यासीन: (इत ११) व

१११)। वह-यासनं, (इत ११३)। वास गर्द (यासप्) १ शंकाण हतन। इतन । १ बान कताना कत्त्व, (सी) याननं, यासर्वतः, (मीन, क्य)। इ-य (ति १६७४) धर्मवं ११६)। यास देवा यरिस=गई, (सन १, क्य, बी१४)।

वास के वा वारत = गाँ, (सन १, उन, जी १)।

सन् १, १, इन ११; ६ १, ११; ६ १, १९, १९
६० १, १ लाग न जिल्ला जिल्ला, इन्हु, (सन् १, १८)।

साव १०)। "अर, "६८ पु िसर हो वार्त है

पंदा १६१ ज १, १; उन ११, ६६)।

सात १६ (वास १ न निस्ता, गहन, (सन, जी
युक्ता सन् १३ । १ सुकर्म। (इन, जी
युक्ता सन् १३ । १ सुकर्म। १ मुक्ती

ेंप्यवस्तातमार्थ विदिषे तानाव त्रिक्षेतिं (द्वा १) । १ द्वेनियय जन्त को एक बारिः (क्वा ४४)। विद्य व िष्ट्य ] ग्रवन-द्वाः (कवा १ यत २०१)। भित्रप्त व िष्ट्य ] वहो मर्थः। विद्य द िष्टा ] गुनन्त्रो रज्ञ, (को र) विदे दे वहो, पृत्र ३, २५; मृत्य १९६ मर्थः) विदे

यास ( दियास ) । श्रीव-तिरोत, प्राय-वर्ग (वर्ग ), ६, कन्य )। । वस्तार, (क्षम १, ८ हो)। यास व दियासस् ] वस्त कराः (वस्तू वर्माधी वस्त कराः (वस्तू वर्माधी वस्त वस्तु (वस्तु )। वस्तु वस्तु वस्तु (वस्तु )। वस्तु वस्तु वस्तु वस्तु वस्तु वस्तु (वस्तु )। वस्तु वस्त

बुद्धा विसं य मोत्त्वा विमयवामम" (वप १११ टी, में

1 ( 056 2 42

वासतो

यसंत ) (या) पु [यसत्त ] उत् स र्ष यसंत ) (शिंग १२), १६१ हैं) । यसंत पु [ययांन ] श्ले-इत इत्तरंत्र १८६ )। यामंतिय शि [यासंलिक ] श्लेन्यरंत्र, (र्शे यासंतिय ) स्त्री [यासंलिक, १९८] हर्षः यासंतिय । (श्लेष, ३८९, ३४९, १९८) स्त्री

) 1, E-94 3 ( o, 96 1, (-4)

ामंद्री सी [दे] उन्द श पुना; (वे ग, ११)।

ासन दि [यासक] १ ग्दरे बादाः (वा ग्यून से)।

१ कान्त-कर्म, संस्थानवादः, (पर्नते ३२२)। ३ ग्रम्य

ग्रमे कादाः १ पुं. द्वेन्दिय सादि क्त्युः (सम्य '।

ग्रासम व [दे] कतः, स्तंतः, गुवानी से 'कान्यः' (पिट्टं व भव्यद्वित्रं वंदरकानेदियं दिग्याकान्यः' (ग ६१; ६१)।

ग्रासमा सी [यासना ] ग्रम्यः, (पर्नते ३१६)।

यासमा सी [द्र्यंत ] सर्वादन, निर्माण, (विते १६०),

वा ४६०)। वेसी पासम्या।।

ग्रास्य वेसे यासना । 'सरजा सी ['सरजा ] क्रिया

स्र १६ मेर्ड (इस्त )।
प्राप्तर पुन [यासर] दिवन, रिन, (प्राप्त, नडर, मरा )।
प्राप्तय पुं [यासय] १ इन्द्र, वस्तीन (प्राप्त, मुझ १०४,
प्रेम १८०) । १ एक प्राप्तनुमन्तः (चित्र १, १ प्रम्म १९३)। 'केड पु [कितु] इन्दिन स्राप्त प्राप्त प्

पानवार पुँ (दे ) ५ तुरस, प्रकः, ४ व १,५६ ५) । ५ - चन, तुन्तु, "र्वदर्शनावर सम्म बग्रह १६ व नर्रोहिण (चि-वर ५५४ ) ।

यास्त्रातः पु [ है ] ५७, ३४, १४, १४, १० ) । यासम्बन्धः [ यासम् ] ३५, ४५०, १५५, १५५, ३२५० १४, १८, १८, ४०, १४

यासा १८८ वरिसा, १६८०, ४०८ को १८ वर्ग, ४०१ ४० १८५ शित बहु १८८ वरिसा रक्त ११ १८५८ ४० व्यक्त ३ [ व्यास ] १८६१२ चे १६ ४० वर्ग को १८०० १८५५ १ चेंग, वाब, च १०० विस्तित व्यक्तिक ] व्यक्तिक है व्यक्तिक

यामाचित्रा ४८ (हे. यामजिका ) ४४ ०० ०% , ५६ १ ३, १६ १४

मामाना कर्दिक , एक १९५५ ह

वासि वि विस्तित है । विस्ति करने बना, गुने कहा: ( दब १, ६, ६; इक: एक ६१८; इब ४६; मीर ) । १ बान्त-धरदः संस्था-स्थानः ( विते १६४४ )। वासि को विक्षिति बद्दार, बर्ज बाएक महः "न दि वनिवराध्य १६ मनेवे स्वितिष्य (प्रतिके 🖙 )। इंद्रे वासी । वासिक ) वि [वार्षिक] १९ इंड उन्हरं, (पुरु यासिकक्ष । १२ -२३ १३: । । यासिद्र व [वागिष्ठ] १ यंत्रार्थकेय, (द्वा ग---व्य ३६०, रूप्य, सुरुष ९०, ९६ है। १ दुईं। राजिए गोर में क्यान: (च म ), खी-- ह्वा, हो, : इस, इस १६, 3.5 वासिद्विया मां [ पाधिश्विका ] एक प्रेक मुक्तिगामा, ( \$77.14 वासिन् वि [यदित्] सम्लेखाः, ( ३ ६, ८ ० स 11 325 यासिह । वि [यासित] १ काच दृष्ट, क्यों हा, स्मर् यासिया । १६ १। १ का स्वाह्य हाल हाल हाल हाल र स्वाप्त कर, केक्स है। व स्वति संविध किया तथा, ते स्वयं as eas, we can a writer to after it was a p पासी की [ बासी ] बहुए, बई के एक बना ( शह १, 1, 124 14, 45, 45, 41, 11 1, 15, 27, 27, 1 1, 128 [ बुक् ] न्युंदर इन्य हुँद एक एक नाव पाना हा। इतिहास सम्बद्ध की एक कार्यु ५ उसे वह । यह । वह बागुर । ३ (बागुर्कि) १ २८ २४ ४ ४५० ५ १५ बासुनि । १६,८ ६६,४८६,४ ५,५८,४८५ ५,६५ वामुदेव ५ [ धामुदेव ] ९ ५ ०००, राग्यदा । २८ ० a national temperature increases man takan nan nan nan m यामुख्य । (यामुख्य ) वलाई व व वलाई है। 细节型 计基本键 电影学家 कामुदा क [है] इस कहा, व र तर व

यह त्व [सारम् १ चटा वर्णा, व्याना है कर वर्णा, व्याना है कर वर्णा कर वर्णा के किया है। वर्णा के किया है किया

माह नुं[याद] कथ्य बत, (बाय त्वक, क. क. <sup>†</sup> व्या) क ६. दर परंद दी हर १०१ (स्थार १८) ६ - १ गार ( पादिस १ व पादिना-१/१९ ( पूर १ बीधा, "पाछपुरक प्रवा" हिंक्ति प्रकार देश के बार- १ प्राप्त प्रवाद करते हैं। बहुब होन्द्र होता, त्व १, ६, १, ६ ६ व बीव्यकः विद्यान विहे हा महावामा है। १९१० हिरोप, बाह की बाहद बह एवं मान, है नेहें पत है है. शासीह मही सेंध्रे बन्ता, (युव १, १, ६, ६ १) 'यादिया हो । 'यादिका है दर लागे, अर्थ व है है। वाहमूच ] व [ है ] करो, बचार प्रवस्त (र ८, १९३ वाहगपय है यादडिया भी [ने] बारर बार्ला : ३६३३३३) । पाटम इन ( पादन १ १ म महि यम, "मह निम्मतावता । ताए" ( सम्ब १, ३०, ३२, ३१, ६५१ ) । १ ४५१३, मीका, बामबन: पुनगरी में 'बहाब'; ( उत: निर्देश कर), इस्सा १६) ३ त काचा, "बर्बयूवर्यस्थ्या" (३३ १४०) ६ ४ राष्ट्र, बोल्ड ब्राह्म प्रधान, धार नुगर वह पतानः, (पप १, १ -मा १३, ६ १३ १) दशका भी ( 'शास्त्र ) दाव रहने ६६ ६५ ( भीत ) । याहणा श्री [ पाइना ] यहन बगता, बोध्व वर्तत हेवान: (धावड १६६ छ ) । यादणा सी [दें] मीग, शह, मना, (१०, ६४) ह धाहणा सी [ उपानह ] पूगः ( भीतः उत्तर वि ६४२ ) । बाहजिय हि [ यार्डनिक ] बाह्मगंद्रचे, (हर १९८ ग्रेह पाहणिया हो [ पाहनिका ] बहुब इगुना, बहुत्वा, "हा-सवाहरियाए" ( स १०० ) १ बाह्न इंद्या बाहर ! याह्य वि [ याहब ] यजाने शता, देशने कक्षा, र उन १, 10)1 धाह्य वि [ व्याहत ] स्वामन-प्राप्तः ( मोह १००: उन । । याहर गढ़ [स्या + इरि ] १ नोउन, स्ट्रन । १ माहान करना । वाहरदः (हे ४, १६६: ह्या ३२३: व्हा )। कर्म--वादिप्पद्द, बादरिष्ठद्द; ( हे ४, २३३ ), 'कादिप्पनि पश्चा गार्चव्या" ( गुर १६, ६१ ) । ब्यष्ट—थादिप्यंत, (अमा)। वह--पादरंत; (ना ६०३; पुर ६, १६६)। नं ह-याद्वरित्रं : ( वह ४ )। वेह--याद्वल् : ( वे ११, 11( 111 चाहरण न [व्याहरण ] । उत्ति, बन्नः ( दुना ) । १ भाकान, ( म २६२, ४०६ ) । थाहराजिय वि [ स्याहारित ] नुत्रवाम हुमा; ( क्षुत्र १६;

कर्ता, पुता है से 'तरहाता', 'यह प्राप्ता ' 'कारणपुर सरवात व तह शतुरावात " । स्मेर १ पार्यात्या । को [ है ] जुर गरे, ल्या का ल कार्यके के दश्कात मा १००३ पाला को हि है । इस्तर रहा र ६३४ है वाद्ययह को [है] इन दिवस, नेपनियम बर्ग र वान्तर्व इ.स. हे प्रा. अव्यक्तिकाता इ.स. हे प्रा. वासावित्र है। पादित है बरावा 144, ( मा । कृष्टि केन बाहर है ने बाहिता. (26 3 28 } 1 वादि उत्त [ध्याधि ] तम्, स्वतन्, नपरेwent \*\* ( は v. v → it + + + + ) 対戦 が क्षा साह करेर, व्या है, त्यांस्का एक रहेसा स ( 441 ) ( पादि वि [पादिन्] त्रव अव एता, इव रण क्षारे बद्दानार राष्ट्री" ( ३६ ) । यादिक वि" [काहित ] बतान वृष्ट रही रमकृष्य ने वस्त्र " ( बदा ), "ना नव उद व्यान क्तिक शाहियो यामा" ( मूत १३० )। वादिश १वा वादिस=धारः (१ ५ ३३, ३६, बारा १, १ - १४ (३)। यादिश वि[ ध्याधिन ] रागा, विवर, ( विव १ यस १, १३-१४ १ थ्रा हिल १, १-१८ ११ 1, 1-44 44, 27 ) 1 वादियों की [यादिनों] १ नरा (वर्षी रे)। क्ता, तरका, "सवा का देवा का देवो भवोचे प् (पाम)। १ छना निरोप, जिनमें दा हते, ना रत्र पाष्ट्रमीर रूप ब्यादे ही वह तेन्य (या ६)। पाइपु[\*नाथ] सेना की, (दिला प स 3 [ श ] को (दिला ११ )। वाहित वि[व्याहत] र उस्त, व्यविवृद्धि १, ११५ हर, प्राप ) । र म हुन, त्रविहत, (याम, अन १, ५ चाहित्ति श्री [स्याहति] १ अस्ति, १९५ १ स ( भच्यु १ }।

हिष्य' देखे बाहर। ाहिम देखो बाह=बाह्यू । हियाली सी [ बाह्याली ] मन्त्र वेदने सी दण्ह; ( म १३; द्वरा ३२७; बद्धा ) । गहिल्ल वि [ व्याधिमत् ] रोगीः ( बन्न = री )। ग्रही देखे बाह≂ब्यव । राहुडिञ वि [दे] गढ, चंडिन; "तो बहुटिड जबेग" ( १३ ४६= )। देखां वाहुदिन । गहुय देखे वाहित्त≕याहाः ( भीत )। वे देखो अवि=मर्पः, (हे २, २९=, इनाः, गा ११; १७: २३; इस्म ४, १६: ६०; ६६; रंगा )। विम[वि] रन मधीं दा स्वर प्रव्यः,- । विरोय, प्रतिरचना; जैवे--'विग्हां, 'विमीव' ( दा ४, ३; गव्य १, १९; इर २, २१४ )। २ विरोपः बेर्डे--'विद्यस्तिय' (सूम १, १, २, २३; भग १, १ टी )। ३ विविष्टाः वैने—'वियक्तनाय', 'विदल्लन' ( मोस्ना १८८; भा १, १ दो; मादन )। ४ इत्चा, खग्रदो; जैंद्र—'दिस्त' ( उर अद्य दो )। १ समाद, वेते—'दिह्दा' ( ते ३, १० )। ( महत्तः जैने—'निएम' ( गडर )। ७ नित्रताः जैने— 'विरव' (नद्य )। = कॅक्स्, कर्मनाः वेदे—'विस्तेत' '(मोलना १६१)। ६ पादर्गितः (पटन १७,६०)। १९० द्वं पद्यो; (ते १, १; इर १६, ४३)। ९१ दि ब्होतह, ब्लेबह; ११ मार्बोधह, प्रयह; "सम्मं सम्मन्दि-ं पान्त्रं वरं दिन्त्र मनिपापं" ( वित्रं १४३ ) ! चे रेखे वि≃िंद "ते दुव हेरज विह्या उम्बाइतहमी मर-४ नेत्र"(क्रि ३९६६)।

ैडच्छा साँ ['जुतुस्सा] विद्वत् से क्लिंग, मानु सी हि क्लिंग; (धा ६ टी—पत ३०) । हिंचे सी [विष्] पुरीन, विशः (पत्म २, १—पत ६३; हि बति २; मीगः विदे गन्त ) । वेष एक [विद्] जल्ला। विस्तिः (विते १६००)। हि सीन—विस्तं, वेच्नं; (वि. १२३; १२६; मानः है है, १९०१) । यह—विभंतः (रीना)। वेह—विद्वता,

विति [बिटु] बानबार, बिड, (माया; बिते ६००)।

| विस्ताणं, विस्तुः ( मत्यः रव १०, १४) ।
| वेम व [ विषत् ] मत्यातं, जलः (वे ६, ४०) । ज्यर
| वि व [ विषत् ] मत्यातं, जलः (वे ६, ४०) । ज्यर
| वि [ ज्यर ] मत्यातं, विद्याप्ति । ज्यरपुर व [ ज्यर- ।
| पुर ] एवं विकास जलः (३६) ।

्विञ्च वि [ चिट्र ] १ जारकार, विज्ञान, "तं च निश्च परिवास वित्रं तेषु न मुच्छर" (सूम १. १, ४. २)। १ विज्ञन, जानकारी; (गन )। चिञ्च रेसो इस; (इ. २. १८२; प्राप्त; स्वम २७; इसा; पडम

विक्ष देवी देवे; ( ह र. 142; प्रीक) स्वर्ध रण: इना; प्रीक ११, भी; बदा ) ! विक्ष पुं [ वृक्ष ] शारह जन्तु-किरोप, मेहिया; ( बाट—उत्तर ११ ) ! विक्ष पुं [ व्यय ] विराम, क्लिका: 'पंचावेह देवने प्राप्त,

तं च्या—उपादेश्वे निक्येर्थं" (य १, १—४त १४६)।
विभ ति [ विगत ] नितर, मृत । "च्या को [ मर्या ]
मृत भारता च गरीर; ( य १—४त १८ )।
विभ देशं स्विभ=भारतः, ( यांत १ )।
विभद्र ति [ विजयित् ] नितर्धं यांत हुई हो वह, (मा २२)।
विभद्र को [ विगति ] निम्म, नित्तमः, (य १—४त १६)।
विभद्र को [ विगति ] निम्म, नित्तमः, (य १—४त १६)।
विभद्र को विगद्र—निहति; ( य १—५त १६; यज )।
विभद्रवा देशं विभव्य-दिनं दर्तन्।
विभद्रवा देशं विभव्य-दिनं दर्तन्।
विभद्रवा देशं विभव्य-दिनं दर्तन्।

विद्यन, विद्यम्तः ( वच ) । चित्रकोलिम वि [दे] नवितः ( दे ५, ५३ ) । चित्रंग वह [ व्यक्त्य ] मंग चे दंत कता—दाय, बात मा-दि को बद्या । विदेग्दः ( चाना १, १४—५७ १८६ )। चित्रंग वि [ व्यक्त ] मंग-दंतः "विदेशनंगा" ( पद १, १—५३ १२ ) ।

विश्वंतिक ति [दै] किन्दिः (दै ७, ६६)। विश्वंतिक वि [व्यद्भित्र] चित्रतः, किः, (फद १, १— पत ४६; टी—पत ४६)। विश्वंत्रतः देशे चंत्रय=स्थ्यतः, (शह ११;वस ४१)। विश्वंतित्र वि [व्यद्भित] स्थ्वं व्यतः हुमा, प्रस्ट स्था

हुम;(द्व १, १, १५; य ६, १—यर १०८)। विव्रंद्व वि [ दें ] १ मर्गनित; १ इतः ( गर् १८८)। विव्रंति की [व्यंति ] मत्तर्नितः। 'कारय वि [ 'कारक) को सम्बन्धित स्वे तरः, इके ] मत्तर्नामा स्वे तरा, कों स मत्त्र स्वे तरः, इतिन्यस्य ( मचा १, ८, १)।

विजंत मह [विच्युम्स्] । ज्यान हेवा । १ सिस्छा । १ वेबाई राजा । सिसंदा (हे ४, १४०) परः परः परः । २६-विजंतित, विजंतमाणः ( पट्या १४२) हे १,

तः च सहस्कृति

विश्रंभ वि [ विद्रम्म ] निकार, क्य, "मगावर्ग विव्रभण्डु-स्त" ( स ६६० ) **१** विअंगण न [विज्ञासण ] १ उँभाई, जम्हाई, ( न १३६; सुपा १४६ )। २ विकास, ३ उत्पत्ति, ( भविः, माल ८४ )। विभेभित्र वि [ विज्ञासित ] १ प्रहासितः ( गा ५६४ )। र तल्पन्न, (माल ८६)। ३ न जैमाई; (मा ३१२)। विश्रंसण वि [ विवसन ] वस-रहित, नम्र; ( प्राक्त ३१ )। विअंसव ९ [ दे ] व्याव, बहेतिया; ( दं ७, ४३ ) । विक्षवक सक [ वि + तर्कम् ] दिचाना, विमर्त कना, मी-भारत करना । वह —वियत्रकोन, वियवकामाणः ( सुपा १६४, उप ११० हो ) । विमक्क पुंसी [ यितको ] रिमर्च, मीमामाः ( मीन; सम्मत १४९), की-पका, (सम १, १२, ११; पडन ६३, 1 विभक्तिय वि [ विनक्तित ] विमर्तित, विचारिन, ( मक्ष )। विश्वकत तक [वि+र्द्स ] देवना। रह—विवयसः माण, ( ब्रोवशा १८८ )। विअक्सण वि [ पिचश्रण ] दिहात, पविस्त, दश्र, ( महा, प्रात् ४१। भवि: नाट-वेद्यी २४ )। . विकास वि [स्वप्न ] ब्वाइत; (प्राह ३१)। विकास देनो वरस=म्याम; "—महिपदि(१दिव)ग्यउपल्दी-विया—" ( परद १, १—पत ४; वि १३४ ) । विक्रम वुं [वैदाम] ब्याप्र-रिगुः (शब्द १, १—स्त 35): विभाग्जास देखो विवयजासः ( नाट—मुन्छ ३९६ )। विबद्द सह [ जिस्तें + यर्डु ] भ्रतमादित करना, अनस्य साबित करना । विमादः (हे ४, १२६ )। विश्रष्ट मह [वि+यृत्] विवरता, विदरता । वह-"निम्हनुमयमि पनं धियहुमाणे(मृत्) व्यंत्र वयहरेणुडिव-हरिक्टक्यरमुपामा तुम" ( वादा १, १—पत्र ६१ )। षिबह दि [विजृत्त ] नित्न, ब्यादन, "विमहत्त्रसंबं कि देखं" (सम १; सम, कल, और; पड़ि ) । "सोह वि [ भोजिन् ] प्रनिदिन मोजन बरने वाना, ( मन )। विमह् ५ [विवर्त ] प्रक्रम, (स १७८)। विश्वद् ) वि [विसंवदित ] स्वाद-रहित, स्टामावित, विस्तृति । "विमह विसंत्रम" ( पाम, इना ६, ८८ )। विभद्व वि [ विरुष्ट ] ९ स्ट न्यन, २ मित्रिः स्ट, (बावा 1, 9 21- 44 9 ) ;

विभन्न मह [वि । करव्] १ ३६२ छन। नोयना इस्मा । निरंदर, (या १० यी - भार कारु-वियद्गितांत, (गत)। विभद्र वि [ ध्यद् ] लक्ति, लबा-पुक्त, ( ग्राप ! पत १४३) । विभव हि [ विकृत ] नुना हुमा, प्रतान, (अ ह पत्र १२१; ६, २ — १त्र ३१२) । 'सिंद व [ चारों तरह नुना था. स्थान-सार्वश्वा, (इनः । जाण न ['यान ] गुना बाइन, झा ने ही ( बाबा १, १ डो-पत ४३ )। विभाइ व [ दे ] १ प्राप्तक वर्ता, और रहित पानी (! <sup>™</sup> २१; ठर १, ३—म्स १३=<sub>१</sub> १, १—म्ब ११। ३ण: उस २, ४: इस्प ) । ३ सब, हास: (विष्ट ti ३ प्राप्तक माहार, निर्देश माहार: "ज किथि गर्ब र महत्त्वं विवहं भूजिल्या ( माचा १, ६, % "विपारम ओबा" ( द्वप्य )। विभव वि [ विस्त ] विकार-प्राप्त, ( प्राप्त, वा €, रि २१६)। विभद्र रि [विकट] १ प्रस्ट, गुला; (हर १, १ ११, पंचा १०, १८; पत १६३ )। १ विरात, पि "— महोसायेतपडमर्गनीरवियहनामे" (उदा, क्रीप, ख बबर )। ३ बुल्दर, मनोहर, (बबर )। ४ हम्ह (स्य १, १, १=)। १ पुं. एक व्यक्तिक व्यव्य रे, रे—प्रणं, सूत्र रेक )। ( एक विकार (पउन १०, २०)। "सोइ वि ["मोजिन्] <sup>इहर</sup> भीवन इसने वाला, दिन में ही भोजन करने वाला; (न ! ीयह, "वाह पु [ "पातिन् ] पर्वत-विशेष, (# 4,1 पन १११; इह, टा १, ३—पत्र ६६; ८०)। विभउ मह [ विकट्यू ] विस्तीय होता। विवस, (ध 1964)1 विश्रहण शीन [ विकटन ] १ मतिवारो क्री मार्तिकः स्वामिप्राय-निवेदनः ( यचा २, २० ), स्री—'वा.।' ६१३; ण्ड.१; पिटना ४१; धारक रूप्ट, दबा १८ <sup>५</sup> विभाडी को [ वितरो ] १ धराव किंगरा; १ मर्टी, में (याया, १ १-पत ६३)। विश्वर्द्धि स्वी [ चितर्दि ] वेदिधा, इतन-स्थान, इ.स., २, ३६, इस, प्राप्त ) ।

विमान ५ (विद्याय ) ५ जिल्हा कर १ प्रीटर क्रिन, (8 1, ev, nor, nor bi बिबद्धक वि [ विकर्षक ] श्रीपन करणा, 'स्टारपूर्वपत-(122 ) D' ( 503 5. 6 32 29 ) वित्रप्रा सा [ विज्ञाया ] सर्वत्य स्थापन नेत्र, ( उसा १) विषष्ट्रिम पृथ्वे [विद्यापना ] १ लिह्नाः १ वर्णः व ( 37 est, 1787 51 e 1 f ेबिजण ५२ [ ध्यक्षम ] *६४१, वस्त । प्राप्त हे ५, ४६,* व्या 1. 1- 74 5 1 विभाग वि [ विज्ञन ] विजेन, अन्तर्वत्, 'लश्रति विवय-समय ( संद ) र विभागा को विद्वा कि इन के स्थन्द्र माहिका म 544; 3 frate: (375, 8 3, 344.) 1 4 450. दुल, खेलार, ( पाम, महर, इसा १) विभणिय (। [ चित्रतित, चित्रत ] (।स्रीयं, ) मीर )। विभिन्निय वि [ विभन्ति ] चन्नद्दाः, तिम्म्हनः ( भन्नि । । विभण्ण रि [ वियन्त ] मुर, ( गा ४ व्ह ) । े विभग्द हि [ विकृष्ण ] कृत्यानदिक ( गा ६३ )। विभन्न वह वि-यर्तप् । पून का बाना । वह -विष-। भूप, विश्राता, विउत्ता, ( माथा १, ८, १, १ )। , विभन्त हि [ व्यक्त ] ५ पील्लुह, ( यूम ५, ५, ६, ६६)। २ मन्तुप्य, स्थितं, (सुम १, १, १, ११)। ३ 🖼 पीएत-बर-स, "दिग्गयाच मनुद्रवीधनचर्च" ( हम ३४ ) I र यु सनगान् महाचीर का पतुर्थ रायधा-प्रमुख गिम्बः (सम १६)। १ गोगर्वसुनिः ( दा ६, ९ सं च्लाव २००)। ंफिल्च व [ ग्रह्म ] गोरार्थ हा हर्तमा -- महुहतः ( य 4, 9 21 ) 1 विभन्त वि [ विदन्त ] विदेष मा है विवादुमा, ( य ४, ६ र्थ- पत्र २०० }। विभव है [विवर्त ] एक न्योतिनक महामहः ( व १, ३ र्श- १व ४६; हुव्य १६ री-प्ल १६६ )। विनद् मि [ वितर्द ] दिन्हा ( माना १, ६, ४, ४ )। े विभद्ध राजः विशात्रु=विरुधः (पत्रव ६०; बाट-मातती 2 < ) 5 विभन्तु हेको विन्तुः (धर्र ८)। विभव तह [वि च परवय] १ विकार करना । १ मंद्रव काना । निरामह, तिमनंह; ( स्वि; गा ४३६ ) । वह---विषयंतः ( महा )। ह-विषयः ( दा गर- ही )।

विक्रम १ विक्रम ) १ भेरा गर को क्लार, १४ व्या विन्दं विक विकास स्वादेशन" । स्वतः है । 😑 वितरं, विवाद, (ज्या ) । अ. अस्य: " उस्रीमा य राज्यनमा म, हेला विक्रमा लि" ( रूप्य ३ ) । उसी बिगम्प≈िशन्य । विक्रम्पन | जिम्रामन | जार देवी: "वृत्ते वामिन विद्वाद्याच्याच्यक्ति" ( स्म १८) व ६८४ विमयमा थी [विकताता ] का रेगाः (भारत २५०)। विभ्रम्भ देखे विद्यमः ( इ.ह. १८, १३२ १६, ८)। विधन्त रणं विजंग=ि + जुन्तु । विमन्दरः (शह ६४)। विभव देगी विजय=रिक्रन, ( मीर, गउद )। विभव वि ( वितव ) १ विलीयं, दिसान्। ( मरा ) । १ प्रवास्ति, कैलाया हमा; ( लि. २०६५; भारत २०३ ) **।** विकास १ (विद्युत् ) मनुष्य-तोक में बादर परने काने प्रधों से एक जाति; " बाल्रीणामा बादि गनुम्यासरी विमन दारवी " ( ब्रॉ. १३ ) । देनो चितत=विका । विवर गर विक चर विश्वा, पुन्ता-विका । विभाष, ( राज्य अव्यव है । विभर नह [ वि÷तृ ] रेत, प्रांत हाता । दिराह; ( हन: र्जन ), रिक्टिया; (इस.) । वर्म-रिक्रिया; (उन १२, १०)। वह-विवरंतः ( राउ )। विभर वं [ दे ] १ नहीं माहि बतायन सुत जाने पर पाती निधानने के विए उपने दिया जाता गर्न, गुजरानी में 'विदरी': ( दा ४, ८-९३ १८१; दास १, १-५४ १३; १, ६-पत्र ६६ )। १ वर्न, एष्ट्राः "तत्र्य गुलस्य जाव सन्त्रेति प बहुवं जिन्निदिसाङ्गावं रन्याय पुत्र व निर्देश व हरीति, बोला विकार गर्वति,""विके भाति " ( दाया १, १७-पत ११६ । ( विअरण न [ विचरण ] विशन, पतना-विस्ता; (प्रति १३)। विभएण न [ विनरण ] इहान, प्रांच: ( वचा ७, ६: इर ६६७ ही; नव 🕽 । विभरित वि [विचरित ] बिचने विवस्य दिया है। वह, विद्वः ( महा ), "विवजीकपन्द चक्क् , बहत्थया विवरिया पुटा बुक्तंग ( वित ४६३ )। विञ्रल मह [ भुज़् ] मोहना, वह इन्ना । विम्रत्यः (पात्वा विभल मक [ वि + गल् ] १ एत जाना, कीव होना । १

टरस्मा माना। वह -चित्रलंत, (मा ३६८, मुर ४, 180 11 रिक्त हर [ भोजप् ] मजनून होना, ( सवि ३४ )। विभन वि[चिकल ] १ हीन, सम्पूर्ण, ( पल १, ३ — क्षारकः । काहित वीजी, सन्दर्भ (साह)। उ

'६६ त. स्टाइन, 'विश्वजुद्धत्वगदाश दुवति बह देवि सम्पृहि-"'(या २=१)। जना चिमल=विस्ता। रिभन्न गढ़ [ रिकल्य ] विदल बताना । विवस्त, ( सक्)। विभन श्या विभावन्तिहरः ( वे प, ११ ) । विभन्न तथा दिव्य-दिश्य, ( सबाय ४४ ) । विभववत वि [ ने ] र्रायं, मध्या, ( दे ७, ३३ ) ।

विभवित्रभ ति [ विगतियत ] १ नाम प्राम, नष्टः ( मे १, ४६; तम ।। १ पनित, दश्य दर विश दूबा, "विमिनिस उपन" ( mm ) : के का ह जा है "रहत इ देरा, पुत्तवन्तु विवल्लह" ( अति )।

विभन्त सक् [दि÷यत्] १ जुन्द हता। ३ सन्पर-विभाग वह [वि+कतः] विन्तः । विभागः, (प्राकृतः) ६ ६, १६६)। वह -विस्तरांत, विअसमाणः, ( ग्रोवः 477 30 } रिवसायय वि [विद्यासक] विक्रीय क्षेत्रे वाताः (१३४)। विभवाधिन वि [दिहासिक ] विहासिक दिया हुआ, (बुवा

442 31 विभावत्र वि[ विकासित ] विकासित ( गा ११, पास, 25 8 888, 4, 64, 478). रिनंद क्ना रिड्ड्स्टिक्स । यह-वियदिम्, (याचा 1, 1, 1, 2 ) ; विधारण च [जिसिका] १.०-विहेद, ११मा, (४८, \*1 ) [ विचाउन के [दिक्जिया] को बने, प्राकृत रर, ( राज १, २ - ५€ छ }।

. r. \* 54 1, 14, 15 }, ferer, fewern, : . 44 5, 6, 96, 68 315; 58 3, 36, 36 38 31 १६ - विकासस्तान, ( ६-४१ ३, ३, ३, १ ) । विश्वासय १४: वास्य, (४७४)। विश्वाच २६ [वि २ वा ] जनन, सपून छना। विरस्त,

रण मू (राजाद (२व १ - स्व १६, सह) है।

कर्म-विवाधिकतह, (गरि १६)। सन्ति विधाणमाण, (मीर, उव)। वियाणिऊण, वियाणिता; ( १४५ १, १२ ३

कण )। क्र- वियाणियन्यः ( उप १ (॰ )। विञ्राण न [ विज्ञान ] जानधारी, हान; "एस्सी न हं जिलमयनिहिरयणन्दिराण" (महि १६)। इस सि विभाग न [वितान] १ विस्तार, देतान, (६३ ३⊏६, ४६२) । २ इति-विशेष, ३ मयल, ४ २ १, १४०; प्राप्त ) ६ ६ पन चन्त्राता, नेहा, ह

बिगेद ( गाड २००; १९८०, हे १, १४३, व्य) चिभाणम वि [चिभायक] जानहार, वि, ( 116 311 विभाषाण न [ विज्ञान ] जाननः, मानुम समा, (३१ शुर् ३, ७)। वियाणव देग्ये विभागम, ( कम १६०, म. भे

E. 39, 40 ) [ विभाणिश वि [ विद्वात ] जाना हुमा, बिरिर, (ड १ त्रव १६१; बदा; तुर ४, २१४; १२, ४१ विम)! विभाष मह [वि+जनपू] जन्म हेन, इस म ग्रमगनी में 'विराधु '। ''रियायइ परनं वं निर्मन क (उर ६६८ टी) । महन्स्विभाषः (गर)।

विभार मह [वि+कारय] विक्र कर्ना कि (बी), (बा ११)। विभार मह [ वि + धारम् ] विवारना, विन्तं धना मारेश ( प्राष्ट्र ७१। भग ), विशादिक: ( तन १६)। ए विपारयंतः (धा १६)। इतह-विपारिक्षतः(ई १८८)। मह-विमारिश, (भनि ११)। इ. वि रविद्रतः (धा १८)। विज्ञान यह [चि+दारपू] प्रहत, भीता। पर्व

frame va que e ferne, fernie, (mu t, | frait 3 [fant ] left, afte et fer ein (का), (विव) । वह-विवारिक्रव, (बना क्षेत्रक, (इ.३. २३, गडा; मूर ३, २६, इन् गरे)। fant f [ faut ] ? gerfeng (mi, fet! र्व १ ) १ २ तन्य निर्वाद क सन्द्रत्र ग्रह्मकर, (#1" रे व्यान, गाप, "प्राणी परश्राद्धाः प्राणी हर्दश्री war (wa) to timenes a fer est of ( स र, ३०१ ) । १ यस के बहुदुरह, (स १०)

t freen, a meein; warte a fenten et

होत्ना" (विसा १, १-५न ६३)। = विमर्श. स; ६ मन, मनिप्राय; (मति) । 'धयल ५ [ 'धयल] सत्राद्यनामः, (इत ०२० टी; महा)। 'भृति स्वी [मि ] दिना-फ्रागन जाने का न्यान: (क्रम. ३२ १४१ छा न [ विचारण ] १ दिवार करना; ( पुरा ८६४; ६०)। २ विचार करने वाला: "जब जिएनाई सन-असम्पतिपाग्य" ( मुत्त १२ ) । ३ वि. विवग्य राजाः "मंपरंतर्ण्यमारिकाहि" ( माँव २६ )। एम न [ बिदारण ] चाँग्ना, छाड्ना; ( नार्च ४६; व 1)1 ष्प देनी सागरणः । ३४ २४६ )। एम वि [ बैदारण ] विद्याग्य-संबन्धी, विद्याख वे ड-होने पाला, स्त्री--'पिन्नाः । नर १६ )। प्पा स्त्री [ विचारणा ] विचार, विस्त्री, ( इव ४२= र २४०; यंचा ११, ३४ 🕕 एपा मां [विनारपा] विज्ञाप्त, छाई; ( हर . ) į ष्य ति [ विचारक ] विचार इतने वालाः ( पदम =, रि विं [ विद्यारित ] कार देखें; ( मीत )। छे। वि [दिनारिन ] बिल्हस विवार दिया गया हा ( 3 1, 1(= ) 1 रेंभ वि [ विदास्ति ] १ नाटा हुमा, करा हुमा, रेमारिम्दुई नदाद्ययं —गीई" (दनि १२)। १ र्वे किया हुमा, चीरा हुमा, ( भवि ) । रेप्र वि [ वितासित ] १ मर्जिन, दिया गया, 'कवि-मंदग दिवारिया दिहों ( स ३३१)। २ छत हुमा, नियः "ब्ह पुर पुर्तेष महं निवरिमा" (वृत्रा ३२४)। रेभा स्रो [दे] द्वांक स्रामोदन, । दे ४, ५९ ।। रेल्ट } वि [ विकास्वत् ] विद्या गता, विद्या-ल्ल 🕽 उस: ( प्राय, हे २, १४६ )। वी—'ल्या; 7 14 6 ) 1 ड रेखे विभार≕ि÷ कार्। क्र—विपार्टतः 1 ( 5= 3 र देखे विभार=भे− रायु । इ—वियासनिय, क्षेत्रहरू)।

ह 3 [बिकार ] कथा, यम, यवरात, । रे ४,

६१; कम्युः विसा १, १-पत्र ६३; हे ६, ३७३; ४२४; दम, मी )। 'चारि नि ['चारिन् ] रिहान में युसंन बत्ताः ( दाका १, १--पन ३०: १, ४: मीत )। विभात पुं [ दे ] चीन, तहरू, ( रे २, ६१ )। . विभास वि [स्थास ] हुः, " गंद्रां विवासं परिवरं पहाणु महिनं निवालं परिवाहं पेहाए, चिकानेल्डासं निवालं परिवाहं प्हार " ( माचा २, १, ४, ४ )। देखी बाल≕बात । विभाल हेको विचाल; ( गत्र । । विञालम् इस्ते विञालय=विञ्चतम् (स १, १—५व २२)। विश्रातम देवा विश्रारण=विचारण, ( प्रोव ६६: वि १४६; विड ४६४)। विवालणा इंग्रं विवारणा=विवारण; । विवे ३४२ दी; विड १६७)। विभालय वि [ चिद्रारक ] विहारप-काहै (मुमनि ३६) । विभालय ९ [ विकालक ] एक नहामह. उर्वातिक देव-विग्रेप; ( नुस्व २० )। विभालिङ न [ दे ] व्यन्त्, सर्वहात या नांबनः ''बा सह उन्द्र सम्पति तमाइ या संस्थित विपालिस समाइ" (सदि)। विभालुभ वि [ दे ] मन्द्रत, मन्द्रिन्दुः ( त ४, (८ ) । विभाष गढ़ [ वि + भाषु ] स्टान राजाः ( इमा )। . विभावड देखे वावड=ब्याह्यः ( मंदना १६६) पदन १. विभावत ३ [ध्यावर्त ] १ पंग मौर महानंत्र हन्द्रों ह द्वित दिया है लेक्सवः ( य ४, १-४२ १६=; इह )। १ बहारिया नहीं है ती पर निश्च एक प्राचीन चैन्य, ( सन्त )। ३ पुन, एक देवनीमान; (सम ३२ )। विज्ञावाय हुँ [ व्यापात ] अंत. तमः ( मावा १, १, 2, [ [2 ] ] विभाविभ हेतो यायड=माहतः ( पर्नवं ६२६ ) । विभास वृं[ विकास ] १ मुँह महि हा धः —१३१स, "पूर्व विद्यवं देवे" ( दम १, ६, १, १, १ ) । १ मनदार; (बद्ध २०१ )। विवास ६ [ विकास ] गुल्ला; (ति १०३; २५ ) : विजास देखे वास≃न्तरः ( गत )। विभागत्त्वम (ही ) वि [विकासवितृक ] किंदिन समे राष्ट्र, (ति १००)। विभासन ६ [ विकासक ] ज्ञा देन, ( हुन ६६= ) ;

विश्रासर वि [ विकस्पर ] विश्रमे वाता, महत्त्व, 'विष्ठण्य वि [ विनीर्ण ] रिवा हुमा, मीर्ट्स ( -( 45 ) ! विभासि 👔 वि [विकासिन् ] अस देशा. ( वि ४०६६ | विद्वण्ड वि [ विनूष्ण ] तृज्यानीत, क्षिण्ड, (१६॥

विभासिल्ड ] दुवा ४०२; ६ )। विश्राह पु [विवाह ] १ म्यह. प्रियम्ब, ग्रारी, (या : विहत्त देशा विनित्त, (याह, म ११६, १००)। < पट, नाट—सालती ६ )। २ विविच प्रवाह, ३ विनिष्ट प्रवाह, ४ वि. विभिन्न सनान वाला; (भग १, १ टी)। °एक्फॉन्त

सी [ फ़ड़ित ] धैंचनों जैन सम-सन्ध, (भग १, ९ टॉ )। विश्राह वि [विवाध] बाय-सहिन, (भन १, १ टी)। 'पण्णत्ति स्रो ['प्रस्ति ] पंचर्त दैन हम-प्रन्य, ( भग

١, ٩ ٤١) إ विभाह सी [ब्याल्या] १ दिनद रूप ने प्रबंद्ध प्रतिस-दन, २ इति, विवस्थ । 'प्रण्यत्ति की [ 'प्रकृति ] याँकों । ब्रेन धग-प्रस्थ, ( भग १, १ टी )।

विभाद्दिभ वि [ व्याख्यात ] १ जिपको स्वास्या की गर्वे हो वह, दर्थित, (क्षा १२)। २ तस्त. दथित, "स एड भव्यनताय चन्द्रभूष विभाहिए" ( गच्छ १, २६; भव ) ।

बिद्द को [ धुवि ] छन्न-बन्धन, ( भौर )। देखे यह=द्वि | विद्वास वि [ विदित ] हात, जाना हुमा; ( पाम, पिड ८५, सरोध ४६; म १(२, महा ) : विद्दहल रेख विद्वितरण, (भग १, १ डी--पन ३०)। विइंचिन ति [विविक्त ] विनामित, ( स १२६ ) ।

चिह्न छह [चि+छत्] काटना, वेहना । विह्नतह, (याया १, १४ टी—पत्र १८७ )। विदंत रेक्षो विचित्र । रह-विदंतंत, ( गउ४ ६७८ )। विइक्तिषण वि [ व्यतिकीर्ण ] ध्यात, बेला हुमा; ( भव १, . १-१व ३६ )।

विद्वकृत वि [ व्यतिकान्त ] व्यतंत्र, गुक्स हुमा; ( य ६-- पता ४४६; उदा, कृष्य )। विद्रमिंछा 🚶 देयां वितिमिंछा; ( थाचा, दम; स्वा ) । विश्विष्द्धा 🕽 विद्शिष्ट वि [ व्यतिहृष्ट ] सु-स्थित, विदृह्य; ( वृद १ )।

विद्यापण देवा विद्क्षिषण, ( रूप )। विश्वात देखा वीथ=बीवव । विश्वजंत देशी विकिर । . विश्वण वि [ विकार्ण ] १ विश्वम हुमा; "विश्वणकेमा" (डवा)। १ विदिन, प्रेंद्रा हुमा, (म ९०,३)। देणो विकिष्ण, विकिन्त ।

६९०, वे ८, ६४; ३०, ३, हे *१, १८०*; क)। भार. या हरू; १४६ )। बिर्च देखे विविध: (स अ • )।

विक्ता | देशं विश्व=कि । विद्वार्थ ( बिर्चिद् ( ग्री ) देना विचित्तिय, (भार १६ १६ विश्त देखे विभ≈विद् । विश्व देखी विश्वण=वितीर्व, ( तुर र, ११ )। निर्धिस्स वि [ व्यतिनिध ] निष्क के (भारा)।

चित्र वि [चित्रु, चित्रस् ] विश्वन्, पविदेश, बनाई १, १६; उर प्र= डी; हर १, १३४; इप १, १ र्ना )। "ध्यक्ष स्त्रो [ 'प्रकृत ] १ चिन् र<sup>ए ह</sup> ३ विद्यान् ने स्वाहुमा, (अय ०, ९० टो-०४ Ì 12, 4-44 410 ) 1 विजय वि [वियुत ] विदुक्त, गरित, "स्म स्मार्ग

रम्ब-विक्ता व प्रवक्ता वरिष" ( सम्म ११ )। विज्ञभ वि [ विकृत ] १ विस्तृत, १ ब्हास्तद ( र 121 ) 1 विद्रथ ( मर ) देश विभोध=दियेग, ( हे र, गाँ विउचिभा हो [ दे विचर्चिका ] ऐत हिंग, व्र सा एक भेट "कवि विअविश्वापासमन्त्रिया इन्हें ( faft 190 ) (

विजंज मह [ बि+युज् ] विरोष व्य से केला। (स्म २, २, २१)। विउक्केति स्तं [स्युरकान्ति] अपनि 'मर्ने चयनावं" (भग १, ०)। विउवस्ति सो [ स्युत्कास्ति, व्यवकास्ति ] स (49 1, 4 ) [

विउक्कम सक [ब्युत्+कम्] १ परिवाद हार्र उल्लेपन इस्ता। ३ मई च्युन होना, नष्ट हर्ने, ४ उत्पन्न हाना । वित्रवस्मिति, (भगः स्राधी १४९)। सङ्ग-- यिउकाम, (सूम १, १, ५ ११, याचा १, ८, १, २ ) ।

विजयस—विजय ]

पाइअसद्दमहण्ययो । वेउरकस नह [स्युत्+करंपु] वर्व हरन, बराई स्ता । विज्ञास्त्रेज्ञा, (तुम ४, १३, ६); विज्ञास्त्रे, विडच सि [चितुक्त ] सिन्दिर, विदोग-इन्त, (बेंट ३, ( माना 3, E. F. 2 ) 1

वेडण्कस्स र् [ ज्युत्कर्ष ] वर्व, म्रीकाल, (तृम १, १, २,

वेडच्छा रेखं वि-उच्छा≕ीर्-उद्मा । विडच्छेन वृं [ व्यवच्छेर ] किस्त, (पंचा १४, १८ )। ,

विद्याद्रम् मह [ त्युद्र + यम् ] विदेश द्राम इन्या । वह-"प्रीक्षिति विज्ञानमाणं" (पत्न १०१, १६०)।

विकल्ब मह [वि + युष् ] बलका स्किन्मः (भीः नव)।

विषद्ध नह [ वि + सुदृष् ] विच्छेड छना, विनाम छन्ता। रेह-विडित्तणः ( ध २, १-५व १(: स्त )।

विउट क [ वि + बोटय् ] तीर राजना । निउदाः ( सूच १,१,१०)। रेठ-विउद्दिचयः ( व १, १-पन

वेडह मक [बि÷वृत्] १ वन्यन इंता। १ नित दंता। निञ्दंतिः ( दूस २, ३, १ ), विद्धंच्याः ( छ ८ छ-

उद्देशक [वि÷वर्तय] १ निबंद बन्ता |्र प्तब्स वना। विड्रहानि; (स १४८)। चंह-विड्रहापं;

मता १, ५,१,१)। हेह-विरहित्तपः ( स १, - 43 FE ) 1 ह रेगो विसद्भियम, ( इस )। हण न [ चिवर्तन] निर्तिः ( मीर १६३ )।

हम न [ बिकुटन ] १ दिन्देश २ मालंबन, मतिबाः | क्षिंद (मान १६१)। १ वि. विचेदनकों; (पर्नते ।

प्पा हो [ बिकुट्टना ] १ बिबिच इस्तः, १ पीडा, वेदापः, F 9, 92, 29 )1 ल वि [ व्युरिधत ] जो विगंच ने चाग हुमा ही वह,

में का हुमा; (सम १, १६,८)। वह [ वि÷नाराय् ] विच्य दला । विद्यस् ( हे

१)। इन-निग्नीजनिन् (स १५१)। । न [चिनारान ] १ दिनायाः (न २०; ६६३)।

विद्यानकर्तः ( स ३०; २०२ )। = á) i

न वि [ विनादिति ] स्ट हिमा गया. ( ग्राम; इन्हें)

है [बिगुष ] उद्यन्ति उपन्तेन, ( १ ६, ४८ )।

१२३; १०, १४४; मृत ११०; स्तः वदः)। विउत्ता देनां विवत्तन्ति + वर्त्। विबत्यिम देयो विबद्धिन, ( इर २२*५ २६६* ) । विउद् र ग विउन्न-विक्तं (कार)।

विउद्ध ति [ विदुद्ध ] १ बल्टाः ( इस १४० ) । २ विहर

विडणकड वि [ खुट्मकड ] । मनिगव द्रध्य-न्यतः (स्त ३, १० हो—स ३२४)। विडम वि [विद्वस् ] विद्वन्, विद्वः, 'विडमं ता पादिव वंबरंग ( मुम १, २, २, १३ )।

विदर देखी चिदुर, (वेदी १३४)। विवज्ञ ति [ विषुक्त ] १ प्रमुत, प्रतुर, १ मिलीनी, किगातः (जा. मीर) । ३ जान, थेर, (मत ६, ३१)। ४

मनाथ, नन्नीतः ( कार )। १ दं, सबनिर के स्त्रीन का एक पांत, ( पान २, ३० )। जिस वुं [ 'यरास् ] एक जिन-तेत स्र तत्त्वः ( उर ६८६ से )। ब्रह्म स्रो [ भिति ] मनत्त्री-त्त्वह इत हा एह भेर; ( क्ल १, प; माहत.)। १ वि उसा इस बाता; (इन्यु: मीर)। ीयसी स्रो [ 'करी ] विज्ञ-विवेषः (पतन ४, १३८)। देखां विपुछ ।

विडय देखे विडस्थ=ैंडिंग ( इन्न १, १ )। विङ्यसिय देखे वियोसिय=व्यक्तितः ( स्व )। विडयाय ([ व्युत्सात] हिंग, प्रायन्थ, (दम २, ४, ३)। विडच्च हरू [वि+ ह, वि+ हुव्] । ब्दना-दिस कमप्त से टन्सन हाना । २ मजेहन हरता, मरिशन हरना ।

विकास, विकास ( वर्ग, हर्ग, वस, वि ४००)। मुख--विद्यावित्तुः वृति—विद्याविद्यातिः (भग १, १—५व १६६), विक्रिक्तानिः (ति १३३)। वह-विद्यासाणः ( बुख २० )। इत् -चिउव्यिज्जमाणः ( छ १०--पत ४०२ )। पंड-विउच्चिकण, विउच्चिकण, विउ-

व्यिचा, विक्रियंतुं (महा; ति १२४; मण; स्तः उग (१) )। हेक्-विराज्यितए; (ति १७२)। . विडच्य न [वैक्तिय] १ गरीत विशेष, प्रमृत सक्यों प्रौत

विकासों के बरले में स्वर्ग सरीहा (पत्र 107, ६% पत १६३; बल्ल १, ३०)। र व्यन्तिवा, वीता गरीर श्री मान हा हारपन्त को, (क्रम १, ३१)। ३ वि.

वैद्धिय गरीर में संबन्ध स्ताने वाता; (क्रम्म ४, २६ )।

```
***), "विद्वास" ( गम्मण १९६ )।
विद्यमध्य १४६ जिलेसम, ( इ.२, १०४, १३) ।
विद्यसम्बन्धः व [ब्युक्ताननः, व्यवसम्बन्धः ] १ उपगमः, व्यवस्
 ६ वृत्त स मारान, "ना वे व तुत्ति वित्रगमयशासमायनि
के प्रश्न मा तथा है व व मुख्यान है हिन्दि" ( सूत्र १०.
 नम ११, ६ - पत्र ४०६ ) । १ वि क्लिनह, "गाव्य-
 tearre fizzar" (24 t, 1-44 100 ) |
रिक्षसम्प्रमा +d [ व्यवसानक ] उपान, कावन्यरित्याव;
 (44 12.1 -14 412 ) 1
হিলেনিয় ২ন বিনাদনিয়, ( গর )।
विस्तरम व [ ब्युष्यात ] वीरवात, ( १९ १ )।
रिष्टमस्त्रमा अ ( स्ट्रन्सका ) इस १८॥, ( सर, ग्राम
  1, 1-4 16 ) 6
લિક્સ દક દિશેલર દવક –વિકલવેલા, ( પ્રત ૧,
  1.211
सिव्यक्त १०६ विश्वसम्बर् ( २५ १, ४ –५४ १३१ )।
रिसमीय १ व रिजीमीस ( व ६ -२१३०० ) ।
विद्यंत्रज्ञा स्त्र विद्यांत्रज्ञ, ( सत्त्र १, १, १, १ ) ।
ferren | meen ere' [Dr. et] en ererei
  (= 1 1, 1, 1 12)
 विश्वमा ४६ [रिद्रमा ] रिद्रन को २६ शतक सता।
  TANG ( 28 to 1, 1, 1, 4s ) :
 निकालमा ६०६ निजेशमा ( ज्य ६, ६, १९ ३०,६०) ।
```

विकासणया ) स्रो [विकिया, चिकुर्रणा ] १ बनावट,

विषया । निश्तिविष म किया बाता कन्तु निर्माण,

(सुमनि १६३, मीर, पडन १९७, ३१, पा २३०) । १

विषयाद वि[रे] १ विलोर्ज, २ दुःसर्वदः, (र १,१२६)। विष्ठविद वि [र्विकियन्, विकृषितः] १ विक्रीसः करे

मान, (जा १६० हो)। १ देकिय-सरीर वाला: (उल

विप्रतिक्रम वि[विकृत, विकृषित ] :१ निर्मित, बनाया इस, (भगः महा, स्रोत, मृता यः )। १ सर्वेहत.

विश्वतिकार्त है। विशिविक विश्वतिक मारेर में मंबन्य स्थाने

ब्रियन वि [ रिक्रम् ] दिव्र, प्रवेडर, (पाम, उर र १०६.

मुख १०७, प्रायु ६३, अति, महा ), "निप्रवर्ति " ( चेहव

erer, ( 444 e. 2 e ) : 191 @36391

गरिश विशेष, बेकिश-प्रस्थ शक्ति, ( देवेन्द्र १३० )।

11, 12, 27 11, 12 ) :

14-£81. ( 48 9 ) ;

```
विउध्सित वि [ व्युटिसत, व्युटिसका ] है से
 करणस्यस्य (सम १, १, १, ६)।
विडस्सिय वि [ स्युपित ] विरोप स्म सं रह हैं। [है
  1, 1, 2, 22 ) !
विउस्तिय वि [ब्युन्डिट्र ] विविध तम्ह सं मन्दिः <sup>(स</sup>
 ते रिउस्प्रिय" (सम १, १, १, १, १३)।
विवद्ध विश्विष्य रे १ विद्यन, विद्यान, विद्यान, १६ वर्ष,
 (हे 1, १४७)। देखे विदुई।
विक्रस्थि वि [ दे ] नर, नारा-प्राप्त, ( रे ॰, गरे)।
विक्रसिर वह [ ब्युन्+सृत् ] परित्यान हानाः पंजी
 विन्तु झगार्वधवा" ( झाचा २, १६, १ )।
विक्रई वं [ व्यूह ] रचना-विराप, ( वंबा ब, १० )।
विषत्र वि [ वितेजस् ] महान् प्रकाशः
  "सब्वंतिर्द्यात गरुवाय च विष्त्रहित संस्मा ।
   रिञ्जुञ्जुमी बहजतेष मीहरू घरठीइ" (सार )।
विषद्भाग म [ दे ] पुन कर; "पुरामारा विष्ट्रक मे है
  रवणनुनन दिवयं" (पवय १--पत ४)।
वियम व [विदेश] १ दंगानत, परेश, (भिरे ११, व
  १ पुरिचन ग्राम, खरान गाँव। १ सन्धन-स्थान<sub>।</sub> (म<sup>. ५</sup>)
विभोज व [वियोग ] वहाई, विज्ञात विक (स्वर्ध
  थनि बद्दां है १, १४३; गुर ४, १६२; महा )}
विओदन हि [वियोतिन] दुस दिया हुया, [है 🎳
  या १३२, छ (८, छुर १४, ३१४)।
विश्रीय श्या विभ्रोत, ( हर १, ११); 4, ११। ह
विकासिय वि [ वियोगित ] विशेग-प्राप्तः (अवि ११)
 विभोज वह [वि+योजपु] धनव दरका विकार
```

जिमोदर ३ [ युकादर ] मानोन, एक पागर, (रा

विश्रायच्य न [ वियोजन ] विवास, विजय, (दा १६३६)

(यूप १, १, १, १६) । निर्माजय हि (वियोजक ) विवेध-प्राप्त, (व १५०)

वर्षा ३६)।

बोसमय हेर विद्यममन, ( हद १, १—नः ११८; , k-==1 512)1 बेसम्बद्धाः [ ब्यक्कमत] स्वस्त हिन हुम्. (स्व , 12)1 बैस्टन्या ३५: विडस्टरपा; ( मैं१ )। घोमचनः ( व्यव ÷ ग्रमष्] तरान्त सन्द, सब सन्द, र का। नह-"त र्यक्तरं स्वित्रमवेता" (स्त्र)। बस्तविष 👔 🕾 विज्ञोसनिष, "मरिनर्द्यस्तर हो" भेनिय स १.३४, १,४)। "रिक्ट्स एक्ट व्हेन्सिं (का १,९,६६) **।** क्रोंतिज्ञा म [ खुश्चुल ] र्रज्यय छ, ( मण ५ 6 2, 3 )1 मिलिय ति [ व्यवस्थित ] संस्कृत कात केवा हुन, (GR 1, 1, 1, 2 ) 1 मोसिय वि [विकोमित ] सम्भदि, निपन्य, १८३ कि (हे) निस्ताने-" ( नद १, १-स १६ ). भीतिर रेके विद्वतिर, (त १३४)। मोद है [ विदोध ] बाजर, बाहरे; ( की ) 1 खर[है] इय-क्रिय, (राज)। विकिय मि [दे ] १ साहित, विरुद्धिः १ कराः (दे १ --3)1 तुव हं [वृद्धिक] बट्यक्तिंद केव्यु (हे १, १४% 1, 34; = 1) 1 छ मह [ वि÷वद् ] मदन हेन्द्र । दिन्ना (राह १९)। बिन । देश विद्यम् (हे १, १६) २,१६) हा ह्म । १६ १८ स्माद्दास्यास्य 2330 E } 1 बन हेर्ता बद्धमः, "इर्तिवर्शनपर्यः" ( चंद )। बन के विकास-स्थान (बार्ट में विकार) (मेंस कि के बहु (बहु के))। +)1 🔍 📲 [बिन्य] । मर्राज्ये, क्रियाचः ( 🖘 ाक्ष्यक्षाः ६ - स्व ६८)। २ व्यक्तः संदितः 行,始入也四川 (西南南) "知识"(西蒙部(南江)) रक[बेस्]क्त स्ट, रंका, इसर्ट में 'वेंस्'। ं विवार कार्य हरूर हर्राक्षेत्री (दृष्ट ६४६)। ंबं-ऋ-विद्यविद्यं। दुव १२६)। दर [बृता] स्त्र-स मादेश रून्त, (दे ६०)

अस्मन-विविध र

भ्यः, यह दर्गनः, प्रदू भ्यः 🕕 विंद्य ) न[दै] १ काल स्थितः, "मराते हु:-विद्यारिय । देवे द्वारी भेटावें करावार्य करायें (कि ११)। १ की मी ब ( हु १ ), "विद्यानांव नहांतां ( कार १, १३ ) । विद्वतिमा को [दे] करें, करते, तुमारों में विद्वतुः चित्र असेव निक रागुमा स वींग्रीरच", "देर विजेत-यह (दूर ३६३)। विद्यान दे दि। १००, व्यक्तं (स्व १, १, स स १८ द )। २ हरिया, महारेत्रय, एवर्ग्ट में 'वीठे': "क्लारी-दर्ग दुस्ता इण्डमर्ग वेटेश जिल्ला" । दुर १११ ), "र्वाट-रमम बंदिरिहे(है) सहि या बंदरोमें ति' (व स्रो) विंतर ३ [श्रन्तर] । विद्यु माहे इह बन्द्र (इह. १६०), "कुष च न बीद्ध विरात्नाच र महायी" (क न्य १२)। २ एक देश-यन्दि "सिन्ह्यार्ग सार्ग है विंद्य मनि विंद्यां ( भा ११; ई १ )। विवासी की [ बरवाको ] हैन्स क याउ: ( हवा ) । बिंद क बिंदी भयरता भवत रहता 'क्स बदेवेंही क्यक्श (द्या ५ १८ २४)। छ-विद्मान; (चन १, १-ना १६; विद् १, १-ना 28 ) 1 बिंद रेखे वंद≕हरा ( चीर ने ३६= )। विद्राल ) रेकं वैद्राय; (कुर १०३: रड-रड विदेशक = )। वर दं [वर ] (वर ११)। विदायम हेर [ बृन्दायन ] २हर च एव रह; ( र्षः ४ )। विंदुरोल्ड हि [दें ] १ वयस, वेशनस्य १ नंदुन यो। हर, इन्हें ३ किंग, नान, रहिन्त, पंतरि विद्योगतानुस्त्रविद्यास्त्रविद्यास्त्रविद्याः ं स्ट्रियम देशे स्ट्रियम् ( यह ३६ )। विव क [श्रव ] रोक, देख, रेस्ट : विव, विरेच्य; (ते भ्यान )। छ-विंका (च २, ६३)। क-विविद्ध (बर-त्य ११६)। कि-विविद्धं; (वर्षे)। इन्विंदेक्यः;(कृतस्ट)। विषय र [ यदन ] हेल, रेका; "तस्वरेशन-" ( व. ≕ने १२)।

विधिव ने [बिद्र] ये केंग्र का दे रह ज़ि; (कत

32= } [

जिमय देखे। विम्हय=स्तिन, ( भनि )। विभर देखा विमहर । विभएक (वि ३१३)। विभल वि [विद्यन] स्वाइन, ध्वम्या हुमा, "विवित्रमञ्ज—" ( उर १६ व टी, इर ६०, विड १६८, महि, मार प्यू ) । विभिन्न वि [विस्तित ] प्रापर्व-विका विमाया दीवया

विभ (र्शने)मो वर पश्याहमा सोउ" ( वस्ता १६; सरि )। विभिन्न १७३ विश्वेभित्र, "महत्यविभिवासाए" (बरवा =( ): बिंसिदि ( गी ) स्रो [ विंशिति ] बीन, २०; ( प्रयी २० )। विकाय नह [ वि+करथ् ] प्रतना हरता। विकासका ( 24 1, 17, 27 ) 2

रिफॉर मद [यि÷कस्प्] दित जाना, वृतित दाना। रह-रिक्रंपनाणो; ( त्व १. १४, १४ ) । रिकंड मह [ वि+ करपय् ] १ दिनाना, पताना । १ साम इन्स, झाना । १ मरने मंडत सं बदर निध्तना । ४ मीतर प्रदेश करना शिक्षा, ( गुण्य १, १ )। मह -विकंप-इसा; ( मात्र १, ६ )।

विभव वि [विकाद ] सम्द दिस्त, ( पंता १८, ११ ) व विषय ( [ विषय ] विस्ति, यहत्त्र, ( वे १, ८६ ) । विषष्ट्र वह [ वि+कृत् ] दादन । वह-विकट्टतः ( 470 (( ) ) विश्वदिष वि [ विद्वत ] स्टा दूमा; ( वह ४४ ) । विषद्भ स्था विभद्भ ( सब )। विकात वह [ति + कृष्] धीनता । निवृत्र, ( प्रद १, १-वर्ष १२)। वह -रिकट्टनाम् (उस्)। विक्त हमा विकट्ट। विक्तित (तुम १, १, १, १),

विश्वतृत् ( प्रवृत् १, १ -- वत्र १० ) । विवन वि [विवरित ] विधाद, विनयह, "मध्य देश विकास में हुनकार महात व " ( ३४ १०, ३०)। विकास त्वा विकास । विकास, विकासिन, ( उस, इस १६६)। ६६-विक्स्पेन, (द्वा ३१६)। विवस्थय ४ [विवस्थन] १ विवस, अस्याः १ वि स्त्यान्त्री, ( दुन ११०, पर्नी १६ ) । विषयमा सा [विषयमा ] सामा, भाषा, (लीह १२८)। विषय १४ विजय, ( ६७, १९न्स ) । विषयम्ब व [विषयम्ब ] इत्त, ध्यत्व, "प्रधाः(११३)-44 (4000) 4 4" ( 102 1, 1-45 1= ) !

विकास १४ विकास, (बच १, १६—६१ ११८) ।

\$---13 xf ) 1 विकय देख विकच, ( विंग )। विकर सह [ वि+कृ ] विधार पाना । ( Hell An ) 1 विकरण न [ जिकरण ] निवपण, रिनाग, ' करं" ( यादा १, ५—पत्र १४१ )। विकराल देखा विगराल; ( दे; एव )।

· [f]. \*

विकल देवा विभल-निक्त, "क्या मनिकाउन किरि ११३; पंचा ६, ३६ ) । देवां सिनकः के विकस देला विभस । विक्नाः (वर्)। विकसिय देवा विश्वसिश, ( ६०४ )। विकदा देवां विगहा; ( सन ४८ ) । विकारिय वि [ विकारित ] विकार-पुत्र "धर्म । रिवा अनुद्रीमां" ( पत्रम १६, ६० )। विकासर देता विभासर: (हे १, ४१)। विकट् रवा विगद्=विहतीः (विते १६६व)। विकिंचण देगो विगिधण, ( प्रांतन १०६ है)। विकिंचगया देवा विभिन्नगयाः ( मानग १०६ हा

यो-पत्र ४४१ )।

43 26 ) 1

विकिट्ट वि [बिक्टट] १ उत्तर, "विक्राण (नदा)। २ व. लगा नार चार दिनों का उन्तर्म। k=)। वेचा विविद्र। विकिल वह [वि+को] बेचना | विक्लि। (१) विकिणण व [ विकयण ] विदेश, देवना, ( इन)। विकिण्ण हि [विकोर्ण ] १ स्वात, भरा दुम, [' १--इसं विद्वण, विकित्न=विदेवं, (१)। विकिदि देखा स्मिद्=विकृति, ( शक् ११ )। विक्लि हि [ विकोणें ] १ माहर, ( पर ६ १ १८)। १-रवा विश्वण=विदेशे, (१व 1

बिक्य देख विविव, ( मापना २८( डी )। विक्रिक्ष [वि+ कृ] १ विवस्ता। १६६ ऐ ३ दिशक । काइ-विद्यातंत्र, विकितिकारिः 1 ( TY , 175 ) विक्रिएम रेख विकरण, ( तर् ११ )।

```
पाइअसद्दमद्दण्णयो ।
                                        विक्कड़ वि [ विकपित् ] वेबने वाता; ( दे २, ६८ )।
ा-चिविषय रे
: स्त्री [चिक्रिया] ९ विविष हिमा; २ विकिष्ट [
                                        चिवक'त देखी विवक ।
                                         विक्कंत वि [चिकान्त] १ पार्क्ना, गृः; ( पाना १,
                                           ९—पत २१; बिंग १०४२; प्रार् १०७: इस्म )। २ प्र.
राज )। देता चिक्किरिया ।
देखा चिकिण । निर्देख, निर्देखाः, ( पर् )।
                                           पहुनी सह सूनि वा बाह्यों नगडत्वर -नगड स्थान विरोप;
देखां विकर।
हुत्र वि [विकुन्सित ] छराव, दृहः ( भवि )।
                                          विवकाति सां [निकान्ति] विस्त्र, पराक्तः ( पाना १,
। सक [चिकुब्बय्] इन्त्र इरना, द्याना ।
- विकुज्जिप; ( भावा २,३,३,६)।
                                           विक्कोन देवी विक्लन-विन्ह्रनः ( देवन्द्र ३०६ )।
                                             १६ - ५त २१३)।
                                 विद्यमध
                                            विक्कपण न [ विकयण ] विक्य, वेबना; ( सुप्त ६०८;
र मह [वि÷कृष्] की कानाः
स्य देखा विदश्य=वि÷ है, इने । विद्वानिः (वि
                                             विक्कम मह [वि÷क्षन्] प्राक्त क्रता, गुरता दिख्डाः
=)। मूच-विद्विद्यं (विश्वः)। स्वि-विद्वः
                                              ना। मनि-निक्टिमिल्पिर (गी); (पार्थ ६)।
स्तंतः, (वि १३३)। वह — विकृष्यमानः, ( य ३,
                                             चिक्कम पुं [विकास ] १ गीनं, पग्रम्म; (इसा )। ३
                                               मुज्ज्जं ( गड़ड ) । ३ एक समा का नाम; (खा १६६)।
इ.स पुं [ विकृष्ठा ] बल्वन मारि तृषः, ( मेराः, पाना
                                               ४ तडा विकारितः (रंग ७)। 'जस रं ['यग्रस्]
                                                एह एका; ( नरा )। 'पुर न [ 'पुर ] एह कार का नान;
कुद पर [ वि + कुटप्] प्रतिवत करता। विहरं; ( विन
                                                (र्ता २१)। 'राय पुं['राज ] एड एकः (महा)।
                                                 सेन पु (सेन) एक ग्रम्यूनारः (स्ता १६२)।
बकुन सक [ वि÷कुनय् ] एटा में सुँद नेहरा । विष्टेद
                                                 ाइच्च, "रस पुं [ "दित्य ] एठ वृत्तविद्र राजा; ( मा
                                                 प्रदूष मः सम्मत १४६ः सुता १६२ः ता ४६४ )।
विकोष हैं [विकोच] किनार, देवावः (पर्नर्ध ३६४ ;
                                                विक्कमण वृं [ दे ] चतुर बात बाता वंदा; ( दे ४,६४)।
                                                 चिक्कमि हि [चिक्रमिन् ] परायमी, सुर, ( इमा )।
विकोष देवी विगोव। "की परत्यं विकार सी नेमी
मन ६, ७ टी—एव २३६)।
                                                 विक्कव वि [विक्लव ] व्याइत, वेवेन; (पर १६६;
् देश्वंतिमीं (देश्य =3 • )।
्विकोषण न [विकोशन] विद्यात प्रवाद, देवाव, "सीमार्थ
                                                   प्रापः, संदोष २१ ) ।
                                                  विक्रायमाण देखे विक्र
                                                  विक्कि दंगो विक्किश "तं नार्ज्यास्त्यां द्वा सिन्यतस्य,
 .चिकीयणया क्री [चिकीशना] शिलहः "इहिमर्यसिधेः
   विशेषपाए" (विष्य ६०)।
                                                    न ते सुरिया" (वंदीय १६)।
                                                   विकित वि[विहत] जिन, इस हुमा; (नद १।
    बदपार्'' ( द्य ६—पत्र १८६ )।
  विकोविय वि [ विकोविद ] इग्ड, दिनुन, (विट ८३९)।
   विकोस है [विकेश] केंग्र नहिंतु (संदु २०)।
                                                     3-73 66)1
                                                    विविबद्ध देखे विबिद्धः ( वंशेष १८ )।
   विकोस रे मह [विकोशय] १ देलमहित देख,
                                                    विकिरण एवं [वि÷को ] वेदरा । विकित्यः ( प्राप्त )।
   चिकासाय ) दिस्तरः २ हेल्या दिशेत्यः (हे ४,
                                                      स्मे-विश्विद्दं मंदि; (वि १४८)। वह-विक्रिकात
      तः)। वह-विकासायतः (त्दृ १, ६ - पृत्र अन्त्)।
                                                      विकिथनितः (वि १६७, नृत २०६)। कि-
     विकोसिय वि[विकोमित] १ विक्रीनः (कुल)। २
                                                      विक्किनिम, (नाट-मृष्य (६))।
      क्रान्धीरम् नंगः ( क्रापा १, =—रा १३३ )।
                                                      विक्थियत ) वि[विकात ] देचा हुमः (मृत ६०
  ः चिक्क सह [चिक्को] बचना। बहु -चिक्कोतः (पान
  रा ११,६)। बाह-चिक्कायमान, (स १, १, ११)।
                                                                ) सर्वि )।
                                                     ् विकिय हेतं। विख्यानीयः "व्यक्तिमसी हो
   ूर्ट विक्कान है [विकाय] देवतः; (मान १८४; गाउः, ने ४६)।
       विकटन देशां विकटवः ( एह् )।
```

त्रियदिमि" ( सपा १८७ ), "क्ष्यविश्विय-कामो देतुल्व" । विकासय हि [ विमयात ] प्रविद्य, रिष्टा, (१५,६) ( HEALE JON ) ! ४६, रंग, मझ )। विकिकरिया स्त्री [ विकिया ] दिहति, विहास "ताए नव-विक्सास हि [ दे ] हिंहा, सगर, इल्ला, (३५॥) बिक्यिका हि [ दे ] १ मावन, हत्ना, १ महोते, हे शाइएटि विविद्धीये कुण्ड" ( मुवा ६९४ ) । वेग्से चिकि-बस्तः (रे ५, ५५)। रिया । चिक्कीय रेग्रो विक्किय=विशेत, (सुर ६, १६६, सुन्न विकिश्तणण देखे चिकियण, ( इन )। विविधन हि [विधित ] । बेंच हम, (ग. ३८४)। बडर )। १ आन्त, पागत, "पद्मशिरेतासं हेने विक्के एक [ वि+की ] वेचना । विकंड, विकंडम, ( है ४, ४२, प्राप्तः पाला ११२)। हः - विक्रकेडमः (दं ६, ( दा ७१= दी: र १, १३३: महा ) । विक्तियर दर्वा विकास । विकास गा, (आ)। (+; 4, (&) ) विक्यिस्ति हि [विकार्ण ]स्वित इमा, क्रिस इस विषक्तेणुअ वि [ दे ] विक्रंथ, वेचमे यांग्य, ( दं ७, ६६)। विक्कोण वं (विकोण ) विकृषन, पृदा से मुँद सिद्धाना; ( \$ 2, 20 ) | विषकोस सह [वि+कृश्] विल्लाना । विवधेश (मा): (मुच्छ १४)। विक्संभ वं [दे] १ त्यान, जगह, (देण, क्य)। १ भतराल, बीच का भाग, (दै ७, ८८; हे ६, ३७)। ३ विवर, शिक्ष; ( से ३, १४) । विषयंत्र पु [विष्करम ] १ विस्तरः (पाव १--पत १२; ठा ४, २—पता ११६: वे ७, ८८८: पास )। र चौहाई: "जंबुरीने दीने एक जायसबहरूनं मायामनिक्सिय परवाने" (सम १)। ३ माहल्य, स्यूतता, मोडाई: (सुव 1, 1—पत 🗸 )। ४ प्रश्चिम्य, निरीय, (सम्पदत्वी म )। १ नाटक का एक मग, (कृप्)। ६ इत् के दोनों तर्त के खम्मां कभी वहा मन्तर; ( स ४, १--पत 22k ) 1 विक्संमित्र वि [ विष्कम्भित ] निहर्द, रोहा हुमा; (स्वर-क्लो ८)। विक्छण न [दे] कार्य, कार्य, दान; (देण, ६४)। विकास वि [विसन] त्रव-युक्त, कृत-वर्व, (भूग ७, 1-44 100)! विक्सर वह [वि + क्]ी कित्तरता, क्तिर-कित दस्ता। र देवाना । ३ इपर उपर छंदना । ( बन् ), विकारमा; ( तह १०० हि ) । सह--विस्त रिश्जमाण; ( एक ) १ चिक्कायण न [विद्वाण ] १ निवास; १ वि. निवासकः "बार्ड मध्यम्बिक्स व्यक्ति व्यक्ति ( सूचा ४० )। विक्याइ सी [विष्याति ] प्रनिद्धि, (भनि )।

दुमा; ( सुर ६, २०६) नुस २४६) गउर )। विविधाय वह [वि + सिन्] । ग्र मना । वि कॅक्ना। विकितवाः (मदा)। विश्वियम र [विश्लेषण] १ श्लीमण १ नि ( 43 EA ) ! विक्तिव ३ [ विक्षेप ] १ क्रांस, "होही विन्हेर्ग" (ए २ बबाट, ग्लानि, सेर; (से १,१)। १ हें व में कर्न-संपणः ( प्रोपना १६३ )। ४ वें झा, वें में, ६८२)। ६ श्रीमार-विशेष, सबस सक्ति हुन क ( परह र, ४--पत १११ )। ( वित-अन्। ( व रून) थ विजय, देरी; ( स पहेर ) । म हेन्स, तरहर, ( हैं। 1 ( \$0\$ विक्लेवणो सी [विक्षेपणो ] हवा स एउ मेर् 1 ( 015 57-5 विक्लेविया को [ विश्लेषिका ] व्याचन, विशेष, ( ) I विक्लोड सह [ दे ] किया करना, गुत्रातो में 'गुप्र निक्सोंग्स ( क्षिरे ८२६ ) १ विराहिष वि [विराणिइत ] खेळत क्या हुण [ 33, 53 ) 1 जिम देखे विभ=इह; ( पद १, १—म ४; <sup>हर्ड; ६</sup> 1, 1-48 (4)1 विगर सी [विकृति ] । विज्ञार-जनक था मारे ( बाबा १, =-वत १११; उर, स पर; आ १०) विद्वाद ( वत वृर, १०१ )। विवाह स्रो [ दिवति ] स्तितः ( विवे २१४६ )। विवरंगाळ दि [ विवताद्वार ] सव-रहित, ( मोन १०) गढ रेखे विमड=विच्छ; (पद १, ४—पत :४=; मीर) । ाड देखे विषड=िहः ( द्वा ३. १ दी—पन १२२ ) । रण न्ह [वि + गणय् ] १ किया हत्त, १ ह्या हत्ता।

ात मह [बि+यत् ] बच्दा, देहता। मह— ाव वि [ निरुच ] चयाद्रमा, रिला; ( पद १, १—

लम १३४ ) ।

∄ 1= )।

3 )4

गल्ब रेखं विगह≕वे+वर् ।

रह—विगणिङ**बंतः** ( तंदु १४ ) ।

न्यचित्रमं: ( सूम १, ४, २, ८ )।

,सम्बद्धि राजः (मी )।

ृय १२६; जी २६ ) ।

माणमाणः (सुर ६, २२४) ३, १२४)।

ाचा दि [बिकर्बक] इटले बडा; (सूम २,२,

म्पर्व विकला 1 १ एक पत्र में प्रतिः "बन्धे

,≀तना क्षा [विकर्शना ]देशक् ( इत्र ) । ात्प्य मि [ विकल्यक ] प्रदंश बलं करा, मान्य ाण रेखे विकस्य = ति + करायु । क्य-विगणयंत्र,

गर्नरा" (वंब ३, ४४ )। १—देखे विजय=विस्तः; राजा १, १६--पत्र २१ण; तुर ३, १०२; ४, २२२; ाणन देखे विज्ञणमः ( उक्त २३, ३२; नहा )। ाणित्र वि [विस्लित ] १ स्टॉदिन, र्यस्तः, (न २;

विगरण व [विकरण ] पीगाल, पील्पाम: ( इत )। विगण्ड नह वि÷गर्द निन्दा बला। क्र-विगण्ड-माणः ( दून १, ६, ११ )। विगराल वि [ विक्राल ] मीन्न, मांछ; (धुरा १८३; १०४; द्य 🕽 । बिगल नह [ बि ÷ गल् ] टाइन, दुना । निगल्हाः (पर् )।

दिगल वं[ विकल ] ३ विस्तेन्द्रिय -हो, तंत या चार हाने-न्द्रिय बाडा बन्दुः (ब्ब्ब ३, ११; ४, ३; १६; १६; जो ४१)। १—देखे विमड=विच्छ; ( टा; टा र १८१; पंता १८, ४२)। दिन वं [ दिरा ] का कारत: ( मन्द्र ६२)। विगरिरंदिय वुं [ विकलेन्द्रिय ] दो, तेन ना चार प्रन्दिय बद्धा बन्तुः ( य २, २; ३, १—५३ ३२१ ) । विगस मह [वि÷कस्] विडना, चुडना। किवंति; (तंरु

विगद रह [वि+व्रह् ] १ सहर्दे सत्त्व । २ कोन्द्र निद्यदरा । ३ समाव माहि दा समामार्थक वास्त्र धनामा । नंह-- 'नुमो नुमो विगाल्क नृतितं' ( पंच १, १= )। दिगह देखे विग्गहः "हान्द्रतिसीवर् किर्नुसंह" ( गन्छ २, ३३ ) । विगहा को विकथा । ग्रास-विस्त कर्य, सो मारि की ब्रह्मांनो बन्धः (भगः अः तुर १४, ==: नृशः १४१; क्छ १, १३) ।

पह—विगसंत; (यादा १, १—पत १६)।

( इन १०, ४ डी ) । ३ वार्गे ब्रोर के ब्याम; ( सब ) । विवास न विवास । १ वस्तीय, डोक्सवाई; ( दं ३, ३ ) । र विज्ञीरने, विगव, (धर्वचं रह्यु; बेर्च १६५)। विचार वुं [ विकार ] विक्री, प्रकृति का मन्यवा परेकान;

(ब्रह्म् के कि ध्यम्)।

विचाड वि [ विचाड ] १ विशेष चड, स्रोडेटव विविधः,

्रा, जिल : "कृप्यायध्यक्तिन्त्रलं कृत्साद्यक्रियेनमं" ृश्व≒, ६६ )। ान पुं [ विगम ] विक्राः (पुर ४, १२६: १२, १६ ) । . मि वि विद्व ] विद्यान्तनः ( यदा १, १ — व ४६; ।

1)। २ जिल्हा, तिकालिः (पर १८४)। ३ इ.स

ta. 114 1+1, 14 ) [

रिगारि वि [चिकारित्] दिह्न होने बाता , (विंड |

विगाल को विभाल≐स्थितः ( मुर १, १९४ )। रिमालिय रि [ विमालित ] दिहस्थित, प्रांक्तिन, "एतिय-मर्च कार्च (त्या)विस् त्रेष मासाए" ( सुर ६, २३ )। सिगाद गढ [वि+यात्] १ अस्मादन करना । क्षेत्र क्ष्मा। सह -दिगाहिमा (सम १०)।

विनिध वड [ वि + विन् ] १ १५ड् दरना, अलय दरना । १ भी तम इस्ता । ३ विनास इस्ता । विशिष्त, विशिष्त, हिं। चर्ति, ( माचा, इन्त, धाइक १८२ ही, हुम १, १, , ११, विश १६६ ), विकित, ( तुम १, १२, ११; उन १, ११, विश्वसः)। १६-विविचंत, विविच-माभ, ( ५८३६ १६१ ती, माभा ) । गंड-विमिचिक्रणं, विविधित्ताः (विश्व १०४, वाता )। देइ-विविचित्रं, (hs 114)। इ-विविचियम, (वि १००)।

fabrena a [ fa'ana ] aferra, afecun, (fela (2), (1) [ विभिन्नवार , का [विभागनाः] १ निजरा, जिलाहः ( दा

विनिचना (च-१४ १८९)। २ परिन्यानः ( भारता विनिचलिया) १०६, व ६१, सब १०६; ६३)। िर्माच्या च [ विकिट्सिस ] धरह, मनव, बहुन , ( वा 1, 60 12 हिर्दिशह रूच दिश्विद्ध नामन तर्न विविद्ध बाई नाक्षतन्त्र-

9、1313( 4.将 3、出 3、4、 2 3、4 146 2、 2余、 正作 3 2。 er) ema 3 [ Aza ] 200 atf ( 224 )? चीत्र । ['बीत्र ] सम्बा का वा एक भीत स्त साराज्यकार हत् (६४)।

films on finalism ( when the ) ! रिर्माला है हरू [विकास] 'जीव साथ हता, हैर्ज्यसम्बर्धित हुन हुन हिल्ला हिन्साचन

( 'E +16 , a. or 2, 2, 2, 2, 2 = ) [ हेम्पूच द [हिम्हम] १ ५,६०५३, ( ५८७ १६६), उन् 17 ) 1 + mar 2 2564, ( 445 1, 28 ) 1

fund of Sure | a Suran marker . At 1976 इ.स.च्या वर साहा वर देशका वर मुक्ता है है है the except of the super super m'1 ...

विगुष्य" देखा विगोव । विगुव्यणा दमा विउन्यणा; ( व १-म विगुव्विय देखे विउव्विभः ( ९३म ३६, १ विगोइय वि [ विगोपित ] विगद्य ११४ ५६४

48; (40 ) 1 विगोव गढ [वि+गोपम्] १ प्रकारित स स्थार करना। ३ ६ अध्य करना। भनि-षाउनेनपुतानो भोड् गुहर्दिसम् पर्वापन्य सम्बन् (माइ १०)। इम-विगुप्पयु, (धर्मीत्र १ व्यद्धि (स्वा); (स्वी)। वह-विगोरि इसाः ( इत्यू शाया १, १६—दा ३४४) वियोचण न [ विकोपन ] विकाम, "तर्धा वर्ध

म्ब्रियानसमुद्धा" (धानक २२८)। विभाद पु [विप्रद ] १ वस्ता, बीह, (ग्र १, ४-दे सरीर, देहा ( पाम; स पद्दा; प्रया १६ )। बगरे, (ग (३४)। र समाग भारि ह बाला बास्य, ( विशे १००२ ) । १ विगत ६ आर्टन, आहार, "ब्रव्हरियाहए" (अ ैंबर स्त्री [ "यति ] बाँड बाली वर्षि, सहसी 1-94 64, 49) [

विम्मदिय वि [ येशदिक ] सरीर इ म्लूम, 3+49 \$+63" ( qng 9, 4-44 15) 1 विमादीन हि [विश्वहिक] पुर विद, "व विम भागों ( त्य १, ११, ६ )।

विमादा ( या ) सो [ विमापा ] ८१नंगरः विमान वि [वे] स्वापन विमादमा ( की) विभाग रेख विद्यास, (अर्थि १८, (८)) विष्योव १-व वियोच । गई-वियोविशी, 1 ( 160

विषयीच प्र[दे] आह्नता, बहहततः (१' oge' den \$6 )1

विकासकार का [ विकास ] १ किए। (31)1

रिम्य कु [ क्यि ] र कलात, बक्यत, अपने 828, Bell, Toll 24, 338, 418, 444 1, 45 क कल-दिन्द सदान को करे<sub>ड</sub> ६४ कोई ए.कोई w { 454 7, 22, 22 ) | "#E/4 [ '#] " 2 107, ( 422 7, (2)) 1 '5 '4[ 2,

1, (24) ): रपद वि विषद दिल्ल बाहर, 7 1, 22 11 म वि:[ बिगुह ] ए:वर्ष्टर, भेट एक्सिक विमासि र शॅ॰ प्रदेशी (स्पान १००० ही च्या १८०० है। ष्य ६ [ विद्रित ] धन पुरु ( त्यने १४ ) । हुद्दे र्ष [ विष्युष्ट ] धिन्यादा हुम्म, ( विष्यु ९, १-५३ )। देश विश्वह I ह एक [ विक्त घट्यू ] १ विद्रुश करना । न्य विग्रहेस, ( अ ) । इप न [थिपहन ] किन्म (नाट)। .इण देशा विद्यद्यपः ( रात्र ) । स्य वि [ विद्यान्त, विप्रान्त ] । विदेश मण गावित, स्तमः "बाहिर्दा कम् बचना" ( गरा, धार ) । ार देखी विश्वर, (३४) । तय पुं [ विचान ] दिलग, ( इस )। ापम वि[ विधानक ] दिल्लाकर्त, ( धर्नेनं १९६ ) । हुन [ विषय ] दिस्य भाराय धरना, ( परद १, ३ — ४६) । रेगां विषयुद्ध । ्म मह [ वि + घूर्णयू ] बंडना । यह-विगुम्न-प, (शुर ३, १०%)। **।सन्** वि [ विवक्षण्यः ] चजुनदिन, मन्याः ( उर र= टा ) । र्गञ्चया स्त [ विचर्चिका ] गंग-विशेष, पनः; (गर्न)। ालिर (र [ विचलित्र ] पडायमान होने बाजा, (नव) । म्हिरय वि [ विचलित ] पवत दना हुमा; ( नर्वि ) । गर रेखी विभार=वि+चान्। विचारीत, (नृब्दः 48)1 सस्य दि [ विचारक ] दिवार-क्र्यो; ( रंगा ) । भरण देखा विभारण=िनाग्य, ( ३४ ३६७ ) । गरमा हेया विश्रारणा=धिवतकाः ( धर्मनं १•६ ) । गल न [ विचाल ] भनगत; ( ते ७, ८= )। येश्र ६ [ बिचित ] नुना हुमा; ( दे २,६१ ) । नश्)। वह -विचिनेत, (तुर १२, १६६)। −विचितियव्यः विचितित्रज्ञः, (पंचा ६, ४६, ३४४ <sup>†</sup> . . ) 1 चिंतम न [ यिचिन्तन ] विचार, विमर्ग । 👍

चितिप्र ५ । चिचित्तित | धनर्पन । सुर २ ० ।

-2

विवितिर सि [ विवित्तवित् ] विचानको, (ज. ११, १८) । विविधित्रका को [ विविद्यासमा ] एएए, स्त्री हर्ष है का को त्या भेरतः ( राज्या ६४ ) । विविद्वित्र है [विवेदित ] श्रीकारी स्थील से हो हो हो (यग ४१०)। १ न चेंद्री प्रवन् (अ ११० हो)। विधिन । एक [बिल्कि] १ से ब समा। १ हर विविषय ) भार पुरुष । विविधित (वि १०१)। वरु विधिषमंतः (सा*र*ः)। विचित्त हि [ विचित्र ] १ विदेश, प्रतेष्ठ त्यह का, भीईनार त्रोत्रमंदि" (मा: गत् प्रयु ८६)। १ मानुर, मा-यांसपर, "सिंद्रवासिंग्यां जावित्रव" (पुर १३, ४)। ३ मनेट रॅंग के ता. सदत् (यादा ६,३,६५५)। ४ मनेद्रश्विती में पूछ, ( इत्यू बुग्रह १० ) । १ यू. पर्दत्त विदेश ( पन्न १, ६—पन २४ ) । । विद्वार भीर वेद्र-दानिजमह इन्द्री सा एक तीसा १, ( द्वा १, १--स) १६७)। 'हुइ १ं ['हुद ] यो छेरा नहीं है दिन्ती पर ल्पि। पर्राविदेव, (१६)। 'प्यमा पु [ प्राः] १ वेद्यदेव भीत वेद्यार्गर-तामह अन्द्री का एवं छोटरा है। ( दा 4, १ - पत १६ ५; इड ) । १ पर्दार्थन्दर यंद्र हो एड वातिः ( पण्य १--पत ८६ ) । विचित्ता सो [विचित्रा] अर्थ लोड में एने वाजी एड दिस्रनारी देशी ( *छ ४—५*३ ४३५ ) । २ मर्गतीक में ग्हने वाजी एक दिस्हमारी देती; ( राज )। विचित्तिय वि [ विचित्रित ] विचित्रत ने दुष्ठ; ( नव )। विचुणिद् ( मी ) देशी विचित्र, ( सह—साउनी १४१)। विचुन्नम न [ विचुर्णन ] पूर पूर करता, दृह्म ६ हरता; ( = 1 - ) | विचेषण वि [ विचेतन ] चेतन्य-गहित, निर्वाद; ( इस पृ विचेल [बिचेल ] यम्र-वर्जिन, नगा; (विट ८४८)। विज्य सह [ वि + अय् ] व्यव दरता । विच्ये: (ती =)। दंशो विध्य । चेंत गर्ड [ बि + चिन्तव् ] विचार बरना । विचितेरः । विच्य न [ दे चर्रमन् ] १ वीच, मध्यः "विच्याम व ह-अनामो कावत्रा प्रमानहें क" ( पुण्ड ४२४ ), "र्र्ट्या घट कुडस्राडिवचे" । विना १६)। १ मर्ग, गान्य, १ ह ८, ४२१, उस, संवि ) । विच्च ६६ [दे] समीप में माता किन्द्र (मीक्र) विच्ययण न [ विच्ययन ] ब्रह्म, बिन्ह क्षित्र है, है, है, है,

विच्चामेलिय हि [ व्यत्याख्री दित] १ क्ति कित्र मंत्री से मिथितः, र मस्यान में ही खिल्न हा दर किर प्रभिन, तोड़ कर साँधा हुमा; ( विते ८६६ )। विच्चाय पु [ विस्थातः ] परिचान; "पूर्यान वीदरानं भागो विष्कुरइ विसद्यविकामा" ( संबोध = )। विचिव स्त्री [वीचि] तान, कल्लोत; (पान १०८ ¥9 ) | विच्यु ) देलां विंचुअ, (स्म १६३। वि १०; परव १— विच्युभ / १त ४६ )। विच्युइ सी [ विच्युति ] भ्रंम, विवतः ( क्रि १८० )। विच्चोअय न [ वे ] उपरान, मोडीगा; ( वे ७, ६८ ) । विच्छ° रखो विश्व=विर् । विच्छड्ड सङ [वि+छईय्] परिलाग काता। वह---विच्छद्देमाण, (बाया १, १८—यत १३६)। सह— विच्छद्रहत्ता, ( हन )। विच्छर् व [विच्छर् ] १ इदि, वैमर, स्पति, (पाम: दे ण, १२ डो; हे १, १६; गर् )। १ विस्तायु ( कुमा; सुना 123)1

विच्छत्रु दु [दे ] १ निवह समूहः (वं ७, ३१; गउड, वे है, है, (, जह, वा १८७)। ह टाटबाट, सन्धन, षामञ्ज्ञः "महया विवयक्तं चं सोहयतम्बन्धः गुहस्मोएवं । कमतावई व रन्ना परियोगा" ( ग्रुर १, १६६; इत ११; समात १६३, धर्मीदे ८२ )। विच्छिद्वं सी [ विच्छिदिं ] १ विरोध बस्त, १ परिहास: ( प्राप्त )। १ विस्तार्। "निम्मतो केवलालोमलन्छिनिन्छ-(१००)विकारमो" (मिरि १०६१)। विच्छड्डिअ वि [ विच्छित्रित ] १ परित्यस्त, "पागुरुकं वि-क्छिंगं भनदृत्यिमं उजिभामं चन" ( पाम; बाया १, १; वा ८, मीप)। १ विचित, केंब्र हुमा; (स्म १, ७, १)। ३ प्रजीहत, इस्डा किया हुसा, ( से ९०, ४१)। ४ विच्छा-दिल, भाज्छादितः ( ६म्मीर १७ ) । विच्छड्ड माण देखी विच्छड्ड=वि+छर्ड्ड ।

निच्छिद्देश देखा विच्छिद्दिश; (बाट--मादवी १२६) । र, ३, ४)। देखे विस्ख्य। विष्युत देखो विकाल; ( वर् ४० )।

विच्छय वि [ विक्षत ] वितिष तरह से पीड़िन; ( सूच १, विच्छचि वि [ विच्छवि ] १ विस्य माहनी वाला, कुडौत; (काइ १, ३---पत ६४)। १ प्र एक नरक-स्थानः

(शेव १८)। विच्छाइय हि [ चिच्छाचिन ] सिनंद दिन हुए 1(1)1

विच्छाय वि [विच्छाय] भिलेब, इन्लिमी ( सर ४, १०६; कर्ष : प्रायु १३ /; महः गरा ) বিন্তাৰ নম [ বিন্তাৰণু ] দিনৰ চৰ। " नियं है तुगारकरियों बालुएकोबि" ( मनह )। सन् थंत, (इन्)।

विच्छिम वि [दे] १ पाटिन, विस्तीन, १ क्ष इमा, १ सिन्द; (३ ५, ११)। विच्छिम देखाँ विद्धिमः (उन १६, १४८ मेरेन 101)1 विचित्रं इ सह [ वि + छिंतु ] नोहना, प्रत्य सह। दाः (ति १०६)। अवि—विश्विदितिः(ति।

वष्ट-विचित्रंदमाण, ( सग ८, १-पत्र १६६)। विच्डिण्य रि [ विच्छिन ] मत्त्व क्यि हुम; (वि १ डि-पत १८, नाद-पुरु ८()। বিভিত্তবি ঋী [ বিভিত্তবি ] গ নিনান, ধেন, (গ व (१६; वस ६४; वश २६०; सम )। ११ल: ( भूर ३, ०० ) । ३ झवराग, ( वा ५०० )। विच्छिन देखे विच्छिक्यः (विस १, १ वे-ना र विच्छिय सह [वि + स्रूश्] विंग स हे हर चाङ्चिच्छिप्पमाणाः ( इत्युः भीतः ) । विच्छित सङ [चि+क्षिप्] इंड्या। सङ्गी (बाट-शैत ३म )। विच्यु वेखो विचुधः (मा १३५ मी १३३ विच्तुअ) १४८; प्रायु १६, बारा १, ८-पा १

विच्दुडिअ वि [विच्दुटित ] १ विद्वाहुमा, बोम

हो, विरक्षितः "जावि हु फाल बंधेव समी समुहामो स

(हच्यु)हिम्मे" (बज्जा १६६ )। १ मुल, (र

विच्छुरिक्ष वि [ विच्छुरित ] १ वक्ति, नग हुर विमं निच्छुरिमयं बहिमं" (पाम)। १ सम्ब हुमा; (से १४, ७६) । ३ व्यास; ( पत्रम १, १०% (; 358, 577, 389)1 विच्दुद सक [ चि+ दित्प ] फेरना, दर करना । विशे (से १०, धर, मा ४१० म )। इ-विच्यानी 10, {{ }})

विच्हुरिक्ष वि [ दे ] मर्ब, मर्भुन, ( यह )।

च (हे ३, १४२)। वि [ चिसित ] १ देंच हुमा, स्ट ब्लि हुमा, (रे .)। र ब्रेग्तिः (पाम)। वि [ दे ] विद्वक, बिर्तहर, विर्तेश; "विष्युण क् (3(0=)1 व्य देखी विच्हह=नि+विष्। । पुं[दे] १ विज्ञानः २ ज्ञानः (दे ४,६०)। । वुं [बिच्छेद ] १ विमाग, प्रयासस्यः (सिं ,)। २ विरेतः (गा ६१३)। ३ मदुबन्य-, प्रवाह-निरोष: ( बन्यू )। ल व [ विच्छेर्न ] जत रेखें, ( सब )। ाय वि [ विच्छेदक ] विच्हेदन्छरं, ( मनि ।। वि [ विच्छेदिन् ] जार देखे; ( इन २२ ) । [म नि [विच्छेदित] निच्छिन क्या हुमा; (नट--=3 11 इय वि [ दे ] विग्रितः ( नवि )। इ दंबो विच्छोछ। हंइ—विच्छोडिवि ( मन ); x, x32 ) 1 ोम इं [ दे विदर्भ ] कर-दिग्रेयः " बिदर्भे दिव्हेंसी" :3=)1 भि वं [ दे ] विष्ट, विक्ता (भनि) । देखे विच्छोह । ोल कड़ [कराय ] बैतला। विक्लेटाः (हे ६)। )। रह—विच्डोलंत, विच्डोलंत; ( ६न्: सु 904; 98, 93 ) [ वेलिय वि [करिपत ] र्वेच्चा हुमा; ( इसा; गडड )। मेडिज वि [विच्छोडित] पीत, पारा हुमा; ''पोमें हेडिमें (पाम )। वि ५६ [दे ] विद्वान इत्य, विदिन इत्य ; रेप स्टोमी परायतं हिप्यनिव्यक्तिमान । पुर्दाहरामी एसी विक्यांसद सत्तर्वयर" ( स १८६ )। रेंह पुं [दें] बिग्द, विमेल, (द 3, £3, दें 6, () डोह ९ [विस्तीन] • विवेर "हे सनुहर स्थातिक (मरिमचेनिमच्छिविष्णस्य ( स ३६० , पुन्दवस्यतः 1 सिहस्टस्टर*मा*विक*र* 

हः ( इत्र ह ५४= )

मह [बि + सुम् ] विद्यान राना, पंपत ही जला । | विद्युत सह [बि + द्युतप् ] द्युत राना, याना । स्मं — विद्यविष्यः ( नहा )। विद्धोय देवी विच्छीय । विजयह (४ १८६ है )। विज्ञह वि [विज्ञयिन् ] विजेश, जोरने वाजा; ( हम; त्य-विक १)। विजेभ देखे विजेन=वि+तृम्म् । वह--विजेमंतः (कार 1== )1 विजय वि [ वित्यवत ] परित्यकः ( स्त ३६, म३; स्त ३६, ८३; फ्रोब २४६ ) । विज्ञण देखो विञण=विजन । "उन्तर ! देखी हमी विजरो" (यहन ३३, १३; हे १, १५४; इसा )। विजय स्ट [ वि + जि ] १ जंदना, फ्टाइ रुला । २ मह द्धार्य ने बारमा, द्धार्य-पुस्त होना । विषयर: (पत २०६---गाया १६८६ ), "विवर्षत ते परचा विशेष जल्य वीग्रीवर-नहो"( पर्नति २२ )। इ--विजेतच्य (पे); ( इना )। विजय पुं [विचय ] १ किर्देष, रास्त्र हे प्रयं हा हात-पूर्वह नियम् ( दा ४, १--पत १मन् सुम्ब १०, २२)। २ म-हुदिन्दन, विमर्गः ( मीर )। चित्रय वं [ चित्रय ] १ वर, बंत, च्ट्रहः ( इना; चन्न १, ११: प्रति =१)। १ एक देव-विनान: ( प्रतः सन १७: ६= )। ३ विजय-विनान-विद्याओं देवता; ( इस ६६ )। ४ एवं मुद्रवं, महोराव स्म बारहाँ या स्तरहाँ मुद्रवं: ( स्म ११: हुम्ब १०, ११; इन्त, दादा १, द-न्तर १११ )। १ नवात दन्तिपत्री च क्यिः ( व्य १११ ) । ६ नाख वर्षे के बीतर्ने मानी जिनहेता ( उन १६%) पत ४६ )। श्टरीय क्लर्री के तिरा का गान; ( इन १६२) । पान वित बार, ( हुन्य १०, १६ ) । ६ मान हाँ में स्थान द्वित्रेय बर्वासः ( सम वयः १६व थः, मतः पा २०६ ) । १० मत्त वर्ष वा मात्रो द्वारा बर्जसः ( इम १६८ ) । ११ म्बार्टी बढार्टी राजा हा हिट: ( इन १६३ )। १२ एड राजा: ( हर १६० हो ) । १३ एड झॉबर ब्रा कमः (विच १, १—पत ८)। १४ मनदान चन्द्र-बन च कालन्देवः (स्ति १)। १६ बन्द्रीन द्यापुर्व इर, १६ इन इर च मीसन हैन, (य ८, १--पन २२६) । १२ तस्य समुद्र का पुर्व हुन, १८ उस हुन का र्वावर्तः इत् (इ. ४, १ -पतः २१६, इतः)। १६ वर्णकोषः सरविदेश वर्षे क जनस्तुस्य उद्यतः ( व = -7 Or T. 71 । ३० ≃क्ष्ये "धारुष

वित्रएग बदानेद '(शाया १,१--पन ३०, भीप, सब ) । १९ प्राप्तर कांक प्रदेख करना, ( कुना )। ११ विक्रम की प्रथम गतान्दी क एक जैन भाषार्थ; (पटन ११८, १३७ ) । २३ सम्पुरुव , (राव) । २४ मयुद्धि ( राज ) । २६ पान-को मार का पूर्व द्वार, ( इक )। २६ कालाद सनुद, पुन्दर-या द्वीर तथा कुक्तरेह गतुर का पूर्व द्वार, ( सात्र )। ३७ स्पर गरंत का एवं कुर, ( स द-नम ४३६: इव )। १८ एक राज क्रमार; (धन्म ११)। २६ छन्द्र-विरोध; (विंग)। वि, जीतने वाला, "वन्तुवष दिह्याहित्रविवयंत्रमध्ये" ( सन् म्म" ११६)। "चरपुर न ["चरपुर] एड नियाधर-नगरः (इड)। 'जलासी [ 'यामा ] विजयंड लिए दिवा कता प्रताय, ( वर्मीत १६ )। दिवका सी [ दिवका ] विवय-ग्रुवह भेगे, ( ह्या २६८ ) । दिव हं [दिव ] महारक्षी गताबही का एक जैन महत्तार्व, ( मन्त १ ) ह 'मुरंब [ पुर ] नगर-निशेष, (इक ११३; १३४; ११६)। 'पुरा, 'पुरो स्रो [ 'पुरो ] पश्मद्यक्री नामक नित्रक स्वेत की गावतानी, ( स १, ३—पत द०; इक )। ['मान ] एक जैन मावार्यं; (३००) | ('यन् ] दिश्रनी, दिश्रेग; (ति १०) । "यदमाण पुन [ 'पर्धनान ] मान विगेर, ( विगा १, १) । 'येजधेती भी [ 'पीनपन्तो ] शिवय-स्पढ क्तहा; ( मीप ) । नगर १ ('सागर ) एड गुर्वेशी गता, ( पान १, ६९)। सिंह 'सीह ३[ 'सिंह] १ एक मुस्तिह प्रा-चंत्र देशकारं, (मुख ६६०)। २ एक स्थितर राज-इत्सर; कं स्ट्रास्क (जीव) (जीव) । ( १४१ मध्य) म्मन का एक देन मानार्य; (धर्मीन ४४) । 'सेणा व् [ सेन ] एड प्रशिद्ध जैन माकार्ज जो आजरेह शहरिक रिच्य के ( पर १०६—गावा १६६६ ) । वित्रशंता । भी [यैजयन्तरं] १ पत्र की माटर्स गत्र. रिकाली (हार १०, १४)। २ एक सनी व्य स्व, (त ग्दर्ध)। विश्वया को [विश्वया ] १ क्यान कवित्रत्यमें ही स्वय द्धारम, (स्व १६९)। १ वॅदी बर्रह की सत्त्र, ( सम १६१) । ३ स्थान इ. साहि यहां धी एड बटाजी, (य 4. 1-41 tes) ! « fra fift ( 124 4. १८९ ) १ ६ हुई दबढ का गृति बाजा एक दिलक्क्यो हेती, (ड द - स नार्)। इ पेंची फार्य गया हो प्रदार्थ-च्यास्य, (स्त्र १६३)। → विकासक रहः}

विज्ञाण देशो विभाग=14+111 ही— विज्ञाण्य ( १८७ )। विज्ञाण्य ही ( दिलायक ) जनने गर्ड. विज्ञाण्य ही ( दिलायक ) जनने गर्ड. विज्ञाण्य ही ( चित्र, विज्ञायक ) जन्म । १६)। विज्ञाद्वीय ( शी) देशा विज्ञाद्य ( शब्द—के विज्ञाय द हिं ] वस्य, निलामा, "कार्य दिव

विजिल है [ विजिल ] बरान्ह, हरा हुंगा [ ग कक )। विज्ञुत है [ विश्वक ] हराहर, (भर्व १९४) विज्ञुति (भा) ओ [ विज्ञुत ] किसी, कि विज्ञुति (भा) ओ [ विज्ञुत ] किसी, कि विज्ञुति है [ विश्वेष्ठ ] जन्मा, ''जें, विश्वे (भेद १६६ )। विज्ञेशक वेशो शिक्षण-वेश ने

चित्रोतच्या रेको चित्रय=ध+ नि । चित्रोत्र मह [ वि+ पोत्रय् ] दिवंत धन्त, ह मंडु— चित्रोत्रिय, ( वष १, १२६ )। चित्रोत्रिय हि [ चियोत्रित ] उत्त धर्म । स्ट्रा )। चित्रोयादसम् हि [ चियोत्रियत् ] धिन्म

का; (स ८, १—६४ ११८; ११६)। विसोहा की [विस्तोहा ] छद-शिंग, (रिंग)

वेगन भर [विष्ट् ] दाना । दिग्डा, निग्ना, (पहः द्रा, भव, सह ), विश्वहें, ( तूच ३, ११ ६ ) । वह-विस्तंत: विस्त्रवाण, ( पुर १, १२६, पंचा ६, ४२ )। मेरज मह [ योजयू ] प्रेया चलला, हम सम्म । वर्ज---विभिन्नास, (ची)। चारु-विजिन्नानंतः (पत्न ६१. १७: काला १६ ) । ाज वं[येव] चिंकला, इसेन, (युर ११, २४; नाट -िएक ६४)। विज के म, [दे ] देग-सिंगः ( पत्न ६८, ६४ )। विज पुं [ विद्वास, विज ] परित्र, जानधार, (हे १, १४; मि; बाह १८; वृष १, ६, ४ )। उन देखे वीरिन्न; (पान १०, ००)। रज्ञ" देखे विस्ता । 'स्मर ( मा ) देखा विस्ता-हर: वि १९६)। त्यि वि [ वर्षिन् ] एता, मन्यार्था, गुल्मत १४३ ) १ उत्त<sup>°</sup> देखे पित्रतु, ( उन ३६६ ) । क्वित्व देखे विक्वित. (धे १, १८; वि १०३)। रजय न [चैद्यक ] विकित्सा, ( उर ८, ९०; भवि )। इजल पुं [ विजल ] ३ नग्हामाग-निर्देश, एक नरक-स्थान, देवन्त्र २८)। २ जत-दितः (नितृ १)। म्बलिया थी [ वियुत् ] वित्रनी, ( इत्र १८k ) । हता स्रो [विया] १ नास-क्षत, सरार्थ क्षत, मन् इतन, ( उत्त १३, १; यदि; पर्निव ३६; इना; प्रान् १ भनत, देवी-मधिष्टित महार-पद्धति, ३ माधना खा मन्त्र, (पिड ४६४; भीत; डा ३, ४ डी—पत ६६)। 'भगुप्पवाय न [ 'भनुप्रवाद ] जेन मंग-न्बांग निरोप, दगर्म पूर्व, ( यस २६ )। 'चारण वं 'चारण ] गतिन-विदेश-संशन्त सुनिः ( भग २०, ६— । ग्हा )। 'चारणहिंद हो [ 'चारणहिंद ] क्ति-रिरोप: (भग २०, ६)। °गुप्याय देवा णुष्तवायः (॥व)। 'णुवाय व ['नुवाद ] भं पूर्व; ( निर्दि २०० )। 'विष्ठ वुं [ 'विषड ] निया पर्ज में मर्जित निज्ञा; (नितृ १३ )। 'मंत वि [ वित् ] य-वंपन्न; ( हर ४६६ ) । "लय पुंच [ "लय ] पाउ-ं गः ( प्राना ) । 'सिद्ध वि [ 'सिद्ध ] १ एवं विद्यामां का मधिनति, सनी विधामी से सपन्न; २ जिएको दनसे क्म एक महानिया निद्ध हो बुद्धी हो वह, "विक्साच चरुहनही विज्ञाविद्धी स, अस्त वेगावि सिर्न्साम्ब महाविज्ञा" (मायम)।

हर वृं [ घर ] १ एक्सिं हा एड बंग; ( पहन १, १ )। ९ पंछी ज्य वंग में उत्पन्त; (महा), ख — री; (महा: अ)। ३ वि विधानमाने, सिला विधेवनंतन्तः ( मीतः गवः वं र )। 'हरमीयाल ३ [ 'घरमीयाल ] एक प्राचीन जैन मुनि, जी गुल्यित और गुर्यागुर मानाये के निव पं (क्य)। दिसी क्षी [ धरी ] एड देन मुनि-गानाः (क्य)। द्वार (मा)न [धर] जन विचयः (चिन )। ं विक्तायच्य (मा) रेखी येयायच्यः (भित्र)। विज्ञाहर वि [ यैद्याधर ] विद्याग-गंबन्धी; ग्री—"एवा रिश्वादरी माया'' ( मद्रा ) । विक्रिइदिय देगो विक्रिइदिया ( सत्र )। विष्णु पु [विष्णु ] १ विष्णान्यंत्र का एक गता । (पडन ४. १८) । २ दर्श ही एक जाति, भानाति देशों का एक मेरा ( पद्ध १, ४ -५त ६८)। ३ मानवक्या नगरी का निरासी एक एत्स्य । ( यादा १---पत १४१) । ४ एक नएक-स्थानः ( देवेन्द्र २६) । ६ ह्यी, ईवानेन्द्र के गाम मादि खोक्याली की एक मममदिशी—पटमनी; (दा ४, १—पत २०४)। ६ चमर-नामक इन्द्र की एक पटरानी; ( टा १, १---पत ३०३; दाना १—पत १६१) । ण दुंस्ती वित्रली ; "विज्ञदा, रिज्जूए" (हे १, ३३ ; इसा ; गा १३४ )। व्यस्ट्या, शान; (है १, ३३ ) । ६ वि. विरोप रूप से पमदने वाला; "विग्रतुषायामिक्यमा" ( उत्त २२, ७ )। "कार देखे 'यार; (जीर ३ -- १८ ३४१)। 'कुमार १ [ 'कुमार ] एड देव-जाति; ( मगः एड)। 'कुमारी स्ती [ 'कुमारी ] विदिग् हव ह पर गृहने वाली दिन्दुनारी देवी; "चतारि विज्ञु-बुमारिमइत्तरियामो पव्यतामो" ( टा ४, १—पत्र १६८ )। ैजिडम्ड (१), 'जिन्म वुं [ 'जिह्**य** ] मनुवेतंपर नाग-राज द्या एड ब्रायाय-पर्रत; (इड; राज)। 'तैश्र पुं [ 'तेञ्जल् ] भिद्यापखंग का एक राजा; ( पटन ४, १८ )। 'दंत 3 [ 'दन्त ] १ एक मन्तर्द्रांग ; १ उत्तर्ने १६ने वाजी मतुन्य-वाति; (टा ४, २—पत २२६)। °दत्त पुं [ "दत्त ] विधायसंग्रं का एक राजा ; ( पडम १, १८ )। दाढ पुं [ दिन्दू ] विवाधस्त्रं ग में उत्पन्न एक सञ्चा का नान; (पडन १, १८)। 'पह, 'ट्पम, 'ट्पह पुं ["प्रम] १ एक बचलकार पर्वत का नाम ; (सम १०२ टी ; ठा २, ३---पत ६६; ४, २---पत ३२६; जं ४; छम १०२; इक )। २ बूट-विधेष, विद्युत्त्रम बन्नस्कार का एक विधर ह

( अ ४ , इंड ) । १ देव-विशेष, विगृत्यन नामक बज्जस्हार पर्वत का भाषिण्याता देव. ( जं ४) १ ४ मनुबंखपर नागराज का एक मानास-पर्वतः (टा४, २---पत २२६; १६)। १

उस पर्वत का निवामी दव । ( टा ४, २--पत्र २२६ ) । ह देवदुरु वये में स्थित एक महादद , ( या १, २-- पत ३२६ )।

 प्रदियाधर-नगरः(इड३२६)। "मई स्त्री ["मठी] एक सी का नाम; ( पवह १, ४—पत २१)। °मालि

पुं["मालिन्] १ पचरील द्वीप का मधियनि एक बनाः ( मदा )। १ रावच का एक सुभट; ( मे १३, ८४ )। ३ वक्षरेवलोक का रन्द ; ( राज )। "मुद्द पु ["मुस्त ] १

विद्याधर-वस का एक राजा, (पड़क १, १८) । ३ एक मन्द्र-ह्यींपः ३ वसका निवासी मनुष्यः (टा ४, २—पत्र २२६; एक )। भेद ३ [ भेय ] १ वियु स्प्रधान मेब, जउ-रहित मय, १ बिजली गिराने बाजा सेच, (सन ७, ६—पत्र ३०६)।

**थार पु [ैकार]** वित्रज्ञी करना, दिगुद्-एना; ( अव २, L)। "सभा, "हरूया स्ती [ "सता ] दिव्तु, दिउती, ( मार-विकी ६६; कात )। "दिलेहाइद व [ "लेखायित ] बिजली की तरह माचरच , (कप्)। °यिस्स्वित्र व

'विलस्ति ] १ छन्द-विरोप, (धनि ११)। १ विनजी का विज्ञात , (वे ४, ४०)। "सिद्दा स्त्री ["शिस्ता] एक रानी का नान , ( सहा )। विष्ठतथा स्ते [ वियुत् ] १ वित्रहो, ( शट—वेंग्रे ६६ ) ह र विज-नामक इन्द्र के साम मादि चारों छाउराजों की एक ३ पटरानी, "मिलगा सुभर्। विम्तुना ( १ या ) अनवाँ " ( टा

४, १—गत २०४; १६) । ३ धरवेन्द्र को एड अन-सिंदी: (याया १—पत १६१; इक)। वित्रसुआइलु स्रो [ विद्युत्कर्त् ] निजली करने वाला, ( ख ४, ४---पत २६६)। विग्रहला ) देशां विग्रह=विगुत, (हे १, १७३; बर् विष्ठनुलिक्षा 🖁 १६१, इमा, प्राक्त ३६; प्राप्त; वि २४४) |

विद्युडी विस्तृ° देखें विस्तु । "माठा सी [ "माठा ] छन्द-सिरोप; ( पिंग ) । चित्रजे म [दे] ९ मार्च सं, रास्ता से; २ लिए, ( भनि )। विज्ञोत्र पु [विद्योत ] उपान, प्रकारा, "बोन्सर्व बोनिस स्तं विरक्षवरमोमधंचत" (हिन L)।

( वर ह १३, स १५६)।

्रियज्ञोबिय 🕽

चित्रक मह [ब्यथ्] बीउना, पर हरना, भेला है। (सूम १, १, १, ६), दिल्कर, (सा४४)। विदुर्भूण, ( सुम १, १, १, ६ ) । ह -विस्म, ( विक्रम सक् [बि + सर्] सत्त्व होता। किन्स, 188)1

विक्रम व [दे] बील, भरूब, देता, "या इसी व विस्क दाइय इमस्मग्रममे" ( धर्मवि व १ ), "ताब बचगरनेष व सिम्भाइ(१६) नर मगदननेष । इन्द्रिय शिरुवाई धरिवं तमोहरूस्वन्ति" ( म ११६ चित्रमंद्र वि [चिद्रा] दिना हुमा; "महत्तरिका विम्मुं तेव ई विम्मुन्त (सा ४४९) ह

विज्ञम रेखे विज्ञम=म्बर् । विज्ञाहिय हि [दे] १ मिधित, व्यास, 'भीउद्दर्ग बादविञ्हिदिया (भग ५, ६—पत ३०५; उब)। विजन्मत द्यां जिल्लाह=विह्यतः ( भग १,६ ही 5.0€)1 विज्ञान सङ [ वि + ध्यापयु ] सुम्हना, दीवह म ग्रंड करना, व्यक्त करना । विग्नस्यः ( मडा इप ३६ कर्म--रिन्धवित्रहरः; (गा ४००। स ४८६)। ६ विक्रमें कर्ण, विक्रमविय; ( धर्मत ६६८; स ४६।

४८६; सन्ता १६३, इत्र २०० ); स्रो—धा, ( 102)1 विज्ञक्षविश्र वि [ विध्यापित ] रुभागा हुमा, १३१ किमी क्वा किया हुमा, (बंद, १६; ११, ४४; मा । १उम १०, ६१ )। चित्रका । मह[चि+ध्यै] बुमला, रुपा हेले. चिङ-काअ∫ होना। विज्ञसहः (या ४३०, हर, १३ वह—विस्धाधत, (गा १०६)। विज्ञाञ ) वि [ विस्तात ] १ युम्ब हुमा, उपान्तः ( विक्रकाया∫ १,३३,काया १,१—पत्र ६६;३,३४′ वत १६०; सउर, ह्या ४४८; प्राप्त ११% वल

ह—विक्रकवियञ्च, ( पत्रम ४८, १४)।

विरुद्ध यथ सीन [विश्वापन ] वुनाना, उपालि।

१८२)। ३ ६३न-विशेषः "निजनायनामगेषं सर्वन्ते ग्रम्मति" (सम्दक्तशे २१)। विज्ञान देना विज्ञात । विज्ञानः ( मा ८३६ )। वि [ विद्योतित ] इक्षातित, समझ हुमा, विक्रमायण देखो विक्रमायणः ( उप २६४ दी )। विज्ञायिस देखे विज्ञाविस, ( महा )।

```
विजिन्हेडिय' वे बि वे नत्त्व को एक जाति; (फाउ १—पत
 80 )1
विदंत देखे विडंकः ( मज २३४; सब )।
विद्वाल गढ [दे ] मस्यून्य करना, अन्तिस्त करना, विधा-
 इना, इन्ति करना, मानित करना । निरातिति: ( इन्त १,
 १६)। बर्म-"विद्यातिकार गंगा स्वतः हि बानवार्टीहें"
 (चेव १३४ )। वह -विद्वादयंत; (चिर ११३९ )।
विद्वाल पुं [ दे ] अस्ट्रस्य-चंडगं, डन्च्छिता, अपनितता; "तुह
 पर्यान चंडाती विदालं उराइ", "ना परवाहि चिह्न नुंबह
  य, न देख देव विद्यत्तों '(इस्र २४३; हे ४, ४१२)।
विद्वालण न [ दै ] कत देखें; ( स 🕬 )।
विद्वालि वि [ दे ] विगाइने बाता, भववित करने बाता;
  स्री--'पी: ( क्य ) ।
 विद्वालिश्र वि दि । इच्छिए दिया हुमा, मर्गविवस्थि
  हुमा, बिगाहा हुमा; ( धर्मति ४४; स्ति ७१६; सुरा ११४;
  १६०; नहा )।
विद्वी स्तो [दे] गठी, पोठडी; (मोप ३१४)। देखे
  विंटिया ।
 बिट्ठ दि [ बुखु ] दरसा हुमा; ( हि १, १३४; पर् )।
 बिहु नि [बिष्टु] १ इतिह, पैदा हुमा; (तुम १, ३, १,
  १३)। २ इप्रविष्ट, वैद्य हुमा; (विट ६००)।
 बिहु वि दि ] ह्वोल्पिन, सो बर स्था हमा; (पर्)।
 विद्वार न [ विष्टव ] भूरन, जनतः ( मृन्ड १०६ )।
 विद्वेन वह [ वि + एम्नय् ] १ रोक्ता। १ स्वानि बस्ता,
  ग्यतः । विद्हेनंतिः (चीरः ) । वंश-विद्देनिचाः (चीर) ।
 विद्देभणया स्तं [ विष्टम्भना ]स्तानाः ( सीर ) ।
 विहुद हुंत [ विछुद ] माइन ; "विद्यो" ( प्रापः, प्रम =•,
   ॰; प्रम; इस (०)।
 विद्वा सी [विद्वा ] केंद्र, पुरेव, मठ; (पाम; मोनना
   २६६ ; प्रान् १६=)। 'हर न ['गृह ] बडोन्डर्ग-धन,
   द्यो; (पहन ४८, ३८)।
ं विद्वि सी [बिटि] १ वर्न, व्यन, व्यन, (दे २, ८३)।
   रे जोतिनात्रीय एक कव, मर्र विषे , (कि ३३४०,
   स १६६; नव १६ )। ३ वदा नहर ; ( इन १६, ६०)।
। ४ देगा, महरी दिवे क्लि ही स्टब्स बाल कला ( छ
   1, 11 )1
  विद्वित्त विद्वित्त संस्थित । ११ व्यवस्थ
```

विकेश, काम रक्षा वर्ग असे असे असे असे विकेश

चिहित वि [दे] मर्जितः ( पड्र)। विद्विय न [ चिस्थित ] विनिष्ट स्थिति; (भग ६, ३२ डी-पत्र ४६६ )। बिड वं [बिट] १ महमा ; (इसा ; इर १, ११६ ; रंगा । चिड न [चिड ] त्वच-तिरोग, एक तरह का नमक: (इस ६, १८)। यिडंक हुंग [ विटङ्क ] क्योतगती, प्रावाद मादि के मांगे क्षी मोर काउ का बना हुमा पतिमों के खने का स्वान, छनते : (यादा १, १- पत १२ ; दे ५, म्ह ; गउउ )। विडंकिंग की [ दे ] वेदिस, वेदी, बोतरा; (दे ७, ३७ ) । विश्वंग देवो विश्वंक : (बद्ध १, १-पत =)। विदेश इंत [विद्वहा ] १ मीरकविरोप: १ वि. मन्द्रिः दिसम्ब : "विज्ञ न एवं। बरमी न य याही एन होवि संस्मी। दवतम् सर्वापेर्यं विद्रगर्वायामयस्तेषं" ( ब्रामा १०४ ) । विडंच नह [ वि + डम्बय् ] । निरस्कार दरना, मानान बरना। १ दुःख देना। ३ नव्य बरना। विवेदा, विवेदति, विश्वेति; ( व्यवि ; इत्र १६४ ; स ६६३) । वह-विश्वेत; (पञ्न न, ३१)। यत्तर-विदंवित्रअंत; (श्वत ३०)। विडंग हेन [ विडस्थ ] १ तिस्कार, मामान; ( भीते ) । १ मापा-बाउ, प्रांप; "मधिन्यं व बामाच देशशिश्री" (ध्रु६: दम्)। बिडंबरा वि [बिडरबक ] विशेवता-जनस्य "बर्धवर्यवर्धका नारं" ( वंदोध १४ : इद् ) : विडंबण न [ विडम्बन ] रोवे देखे ; ( भीर )। । विडंबमा धी [विडम्बना ] १ तिस्त्रार, मामन ; ( दे) । १ देख, बन्द ( पच ४१ )। ३ मनुग्रय, नहत : ४ बत्तव : ६ कार-तेत : (क्यू) । [वित्रंबिय नि [विद्यम्बत ] निज्ञनकारतः; ( क्रमः, वज्रः 2-2 ) t विदय्याम हि [ विद्रामान ] यो बढावा याच हो दर ब्दा हुम ; ( माच 1, १, १, 1)। विदर्भ :च विदर्भ , ( तः (२५ )। विद्वार । ३[दे] गई. (३० ६४ । पाम : गहर, विदय । स्कार्ड, १४)। विद्वात् विद्वा ५ ज्ला । (जा १, ४८, ४ र

```
गाम, (अदि १९०)। ३ वल्लव दिलाए; ४ स्टब्ब | चिड्डेर न [दे निट्टेर ] नवत-विरोप, पृट्टर वर्डे स
                                                      में पूर्व दिया से जाने के बदने पश्चिम दिगा से को स ह
 गुल्मः (प्राप्तः)।
                                                      ता.बद्रतः (विशे ३४०६)। देखं विद्वार।
विद्ववि दु [ विद्वविन् ] इन्न; वेड, स्टन . (वाम ; हुन
                                                     विदरत (गी ) सक [ वि + रह् ] वजाना । सार्नाव
 स्त्र, गाउँ । गाउँ ) १
विद्वविद्व ) मक [रस्त्रयू] बनाना, निर्माण करना ।
                                                      डिजंब, (वि २९१)।
                                                     विद्रणा स्त्री [ दे ] पार्चि, प्रोती का नीवता नन,{१
         ] विशेषक विश्वविद्या, (दे ४, ६४ ; वर् ) l
                                                       1 ( 1)
 थुध-दिर्दारहोत्र , ( इस )।
                                                     विद्वत वि [ अर्जित ] उगर्जित, पैदा क्रिया हुमा; (है
निक्रित वि [ मोदित ] खिला, ( वे ११, ४०, वि ८९ वि
                                                       २६८; गउँ, था १०; प्राम् ७४, भनि )।
विदिश्या । वि [दे] विश्वतं, मापव, मगहरः (व
                                                     विद्वति सी [ अर्जिति ] मर्जन, लार्जन; (आ ११)
                2. (4)
विदिक्तियर 🕽
                                                     विद्रप्य प्रक [स्युन् + पद् ] स्वत्यत्र होता। विस्
पिडिस १ [दे] १ शत्र नृग, (दे ७, ८६) । २ गतरह,
  तेश, ( दे १, ८६, गहर ) । ३ इच, पर, भ्यूना व पायस
                                                       ( RIF (Y ) !
                                                     बिद्रपर नांच देखी।
  4 क्या भागमा विशिषा तक" (दवनि १, ३६)।
                                                     बिद्रव सह [ अर्ज् ] उरार्जन बरना, पेदा काना। वि
   रामा, ( ५०इ २, ४— वय १३०, भीर, संद ११ ) ।
                                                       ( हे ४, ९०८; मरा; वि ) । इमें—विभीगमा, विम
 विदिया नि [ रे ] गापा, ( पपह २, ४, तह २१, सब )।
 विषयाम वि [ वे ] विविद्य, प्रतिविद्य, (वर्ष) ।
                                                       (द्व. ४. २६९; इमा; भवि ) इ
                                                     विदयम न [ थर्जन ] स्वाजन; ( प्रर १, १११ ) ।
 विद्यायक वि [वे] नीपण, नांद्रा, (नाट-माननी
                                                     विद्वयित्र वि [ भर्जित ] वैदा विपा हुमा, ( इस,
   110)1
 विनुद पू विरूष ] १ वर्षन विवेद, १ वेन विवेद, उर्ज वैदर्ज
                                                       १८०; सद्धा ) ।
                                                      विडिय नि [ येष्टिन ] तपरा हुमा; ( मुग रेड्ड )!
   रून देश होता है, ( ७२)।
                                                      विगर वि [चिनचिन् ] दा हरने वाला; "झांबीदी
 रिश्वतित्र १ (वे ) नगरह मृत, तेश, ( र ०, ६० ) ।
 विद्वि [ रे ] १ रोर्थ, तस्त्री, (वे ८,३३)। २ प्रांत,
                                                       ( मापा ) (
                                                      विण्यस्य वि [विनयवन्] विनय गाना, विस्त म
   (vet. ( $ 1, e) 1
  रिष्ठ वि [ ब्रीड, बोडिन ] न्हीबन, सर्वक्रस, "न्हीन्त्रवा
                                                       सर्व-प्रसन मानने शालाः ( सुमनि ११म )।
                                                      विपास्तु हि [ दिने हु ] दिशीत बनाने बाडा, स्मि है
   हिंद्रज हिंद्रा" (जिस १, १६ वि २४० )।
  विदूर रेजा विदूर, "कहारिहानेने कि देव आग्द" ( उन
                                                       श्चा देने वाला; ( ३१ ६६, ४ ) ।
    1(55)
                                                      विषद्भ रही विषो=वि+नी।
                                                      विवाह्य वि [ विनवित ] शिक्षित विवाहमा, विवास
  विद्रां की [बाँडा ] लाजा, राज, (१ %, ६५; वि
    tre ) 1
                                                       (शब)। देखे विष्णय।
  विशार व [ विदार ] क्या विद्देर, ( सव )।
                                                       विषय्न देखे विषय, ( इमा )।
   विदेश (दे ) । मनाम, (१०,६०) । १ मादा।
                                                       विषयम् देशं विषी=विम्ती।
                                                      बिगह हि [ जिन्छ ] हिनाम-प्राम; ( उ६: प्राई 👫
    क्राइन्स, ( राम ) १ ५ हि. सेंद्र, त्यथर, (वे ०, ६० ) ।
```

बन्द ११३ )।

विषय मह [विश्वरण, विश्वपृ ] । महा इव

विद्यास्त्र कामा । विद्याह ( मात ६० ), विद्यार (

[1523, ( c , 1=2, ft 100 ) !

विषय न [ यात ] दूनग, ( दूर १ )।

विचारिम देश विनाहित, (मा ६३० में)।

विदिधित से [ है ] एन, स्का, ( ह ०, ६० )।

विद्दुरी का [दे ] बाटप, बाटका, वर्ष नेतर्वहरूथी-

विद्युच्चित्र व [यद्वेषत्] वेर्त्तं २५ रजः, (युव

रिस्ट्ब र व शिट्डूब, ( क्य )।

E144" (31 )1

14 ) 1

. विपान नह [सेद्यु] तिल हनाः विदनहः (धाला " 1k2 ) j ं विषय नह [वि÷नम्] स्थित रूप में दलता। वह— ~ विणानंतः ( नार-माटनि ३४ )। विणमि इंग्री विनमि; (गत )। चेपमित्र वि [विनत] विशेष मा ने ना; (नग; भीत, पाय ला १,१ डो-पत्र १)। विषामित्र वि [ विनमित ] कामा हुमाः ( गडड )। -विषय इं [विनय] १ मन्युत्थान, प्रचान प्रादि भक्ति, । द्वभूषा, विज्ञा, रत्रजा; ( माचा; टा ४, ४ डी-पत १८३; इना; दवा; मीर; गडड; नश; प्रामु म ) । १ संनम, पारितः ; (सन ४१)। ३ नाडावास-विरोप, एक नरक-स्थान; ( दे-वेन्द्र १६)। ४ मलपन, द्वारेसदः ४ तिचा, डांवः ६ महत्त्रः, अ वि. विनय-पुरु, विनीतः = निवत, ग्रान्तः ६ ्र नित्त, वेंद्रा द्रमाः १० जितेन्द्रिय, संदर्माः (हे १, २४४)। ा ११ वें मालानुवार प्रमा हा पाउन: (गड़ड ६७)। मेन वि [ 'यन् ] विनय-पुकः ( इस रू. १६२ )। वेमव ति:[:विनत ] १ तिरोप सा से नना हुमा; ( मीत )। . १९ प्रेन, एक देव-विमान; (सम ३०)। वेजय' देवां विषया । 'तपय वुं ['तनय ] महत्र पद्यो; ू (बग्डा १२१)। 'सुम वुं [ 'सुन ] वही मर्थः ( वाम )। विषयस्तु देखी विषयस्तुः ( द्वते १६, ४ ) वेनवंबर वुं [ चिनवन्बर ] एह ग्रेट हा नान; ( डर १२= वेणयन न [ विनयन ] विनय-विज्ञा, विजय; "मामार-, हेमबामी मार्यास्मा, विपरपादुवनसम्बर्धः ( विते ३२०० )। वेनया हो [विनना] गहर ही मात्रा का नाम: ( गडड )। विजय है [ 'तनय ] चरा पड़ी; (वे १४, ६१; दुन 1 348 )1 वेगल देवी विनस्त । विद्याः ( टर १, ३; इमा ८, 33 )1 वेणसिर वि [ विनर्वर ] विकास-वीतः नरवणः ( दे १, : ( .. विणस्त मह [चि+नत्] नट होना, विष्यल होना। विष-स्था, विज्लार, विदल्ले; (इव; स्था; धर्मर्थ ४०१)। महि— ्विपस्तिकृतिः ( महा ) । वह—विणस्तामाण, ( टवा ) । ह—विशस्त, ( धर्मतं ४०२: ४०३ )। वेणस्सर केतं विपस्तिर (ति ३५४)।

विषा म [ विना ] निशाप, विना; ( गडव; प्रास् १०; 182; 2 99 ) ! विणामिद् (गी) देखां विणिमिश्र=दिनमितः ( गट-मुख्य 31= ) [ विष्यायम वं [विनायक] एक, एक देव-वाति; दिल्पेर मानमा सो विद्यासमा दूबची नानं" (पडम ३४,२२)। २ वकानि, गरेग; ( सर्दिह ४= डी ) । ३ गहर; ( पहन ा, ()। त्य व [ प्रित्र ] मल-विरोग, गरुशल: (पद्म ४१, ६७)। विषास देवी विषस्त । विषयः ( गर्व )। विपास छ [वि+नाराय्] व्यंत दरना, नट दरना। विपा-नेषः ( टवः, नरा )। निन-विपालिशं, विपानेदानिः ( रि १२ १ १२८ )। इमं-विद्यासिम्बद्धः ( महा )। इस्ट--विणासिरजंत; (नहा )। ह—विणासियव्य; (हुना 184)1 विचास वुं [ विनारा ] विश्वंतः ( दवः, हे ४, ४२४ ) । विचासम वि [विनासक ] दिनस-दर्धः (३ १५) । विषासण वि [ विनाशन ] १ दिनारा, विष्यंत; ( भवि )। २ वि विकास-क्याँ; (स्टइ २, १--पत्र ६६; दस =, ३=)। विषासिक्ष हि [ विनासित ] हिनास-प्रान; ( पाम; महा: मनि ।। विणि' दंखो विणी। विणित्रंसण न [विनिद्र्यन] वाच ब्हाहरण, निगेप ह्यान्त; (9 18, 42)1 विणिञ्जंसपा हि [ विनियसन ] बस्र-रहित, नंगा; ( गा 338 ) 1 विषिद्वं देवी विषद्वुः ( इत २६, ४ )। विजिउत्त नि [विनियुक्त] बार्ने ने प्रतितः ( स्व रृ 4 ) I विणिओन वुं [विनियोग] १ उपयोग, शन; ( विने १४३७)। २ कार्य में त्याना; ( पंचा ७,६ )। ३ निनि-मय, देनदेन; ( इत्र २०२ )। विजिओष नह [ विनि ÷ योजयू ] बंहन, उपना । विदि-मन्दरः ( नवि ) । विणित देखे विणी=दिनिर्÷ र । विणिकुद्दिय वि [चिनिकुद्दिनं] दृढ दर वैद्रना हुमा: "बंधविद्यहिनाहि पागाहि नासहैवीहे" (सा १==)।

803 विणिक्कम देखो विणिक्छमः। विजिक्कमः, ( यद्धः | १७१; वि ४८१ )। विणिवकस सह [बिनि + हृप्] चींन का निग्नाउस। संह—विणिक्कस्सः (स्प १, १, १, २२)। पिणियखंत वि [ चिनिय्कान्त ] १ वार निस्ता हमाः र जिसने गृह स्थाग किया हो वह, संन्यम्न, ( उप १४७ टी; कुम ३६; महा )। विधिषखम मह [ विनिस् + कम् ] १ गदर निश्वम । ९ संन्यास सेना । विविद्धसम्ह, ( गउड ८६१, १९८९ ) । ष**ङ—विणियलमिचाः**( भग )। विषिवस्त्रमण नृं[ विनिष्क्षमण ] १ बाइर निश्चना । २ संन्यास क्षेत्राः ( पंचा १८, २१ )। विणिक्सित वि [ विनिद्धित ] भेंत हुमा; (नाट—मुन्छ 114 ) 1 विणितिणह सङ [ विनि + प्रद् ] तित्रह दरता, दह देना । बक्-विणिगिण्हंत, ( उर पृ २३ ) । विणिगृह सक [ विनि + गृहय् ] गुन रखना, उद्या | निकि-गृह्मियाः ( आचा १, १, १०, १ )। चिकित्ताम पु [चिनिर्गम ] निसत्त, बाहर निस्तना; (यदद )। विजिलाय दि [ विनियत ] बाहर निवता हुमा, बाहर गया ष्टमा; (से ९, १; मदा; भनि)। विशिवाय इं [ विनिवात ] १ मरण, मीन : १ समार, भव-प्रमय, ( हा ६, १—यत १६१ )। विणिच्छ सङ [ विनिष् + चि ] तिथव करना । विणि च्यः (स्व )। वह—त्रिणिच्छित्रणः (स्व )। विणिष्ड्य ५ [विनिश्चय ] निश्चय, निर्धय, परिहान, (पद्द १, १--पत १ ; दा १, ३ ; उन )। বিদিভিত্তস ৰি [ যিনিছিবে ] নিথিৰ, নিৰ্মান; ( মৰ ; ववा; हम्म; ग्रुर २, २०२ ) : विणिज्ञ सह [ बिनि + युज् ] बाइना, बार्व में तनाना, प्रशुत्त करना । विधिजुजर; ( क्रज १६१ ) । विणिरजंतण वि [ विनियन्त्रण ] १ नियन्त्रय-रहित ; १ प्रकटित, वृद्धा ; १ निस्पत्रि, क्पर-रृहित ; (वे ११, ११)। विणिज्ञमाण देखें विष्णी=वि+नी। विजिज्ञाण व [विनिर्वरण] निर्वर, क्विस; (विने ३०४६ ; वदीर ६१ ) । विभिज्ञरा सो [ विनिर्देश ] अर देखो , (हबाब ४६)।

विणिजिजभ वि [ विनिर्जित ] परमूत्र, विर हिना गया हो वह: ( महा, रभा , नाट-विक ६ विणिद् हि [विनिद्ध ] क्षिता हुमा, हिस्कि, विणिद्दिय वि [विनिद्दित ] विहासि, व (84)1 विणिदुभुण सह [ विनिर्+ पू ] रेंद्रब । स इयुषमाण ; (वि ६०१)। विणियान्त्र वि [विणियान ] संबर, शन 1( ) # विजिज्जिहिम रि [ विकिस्तिरित ] विकेत निस्ता हुमा; "साजिम्यमाउ तमो बंदरहेड विकि ( 434 405, 33 ) 1 विणितुषु रेखे विणितुषु; ( नि १६६ )। विविधितन वि [ विनिर्धितन ] विराहित; "कुर्रर क्षीक्टाख्यक्षिकारगर्धाम्य ( वले ११ )। विभिमोदिय हि [ विविमोछित ] संचा हुण, 🗓 <sup>अ</sup>मित्रमञ्ज्ञामदिक्योतिमच्छ दे हृद्ध गणा म (या २०)। विणिमुक्क देखो विणिम्मुक्क; (से १६६)। विणिम्य देखेः विणिम्म्य । वह-विज्यावंत 16 = 15 8 विणिष्मविञ्च वि [विनिर्मित ] विर्वित, वर्ग हतः (वर पहन हो)। विणिस्माण न [चिनिर्माण] रक्ता, हि, HII) ( विणिक्षिम वेखो विणिक्षविमः ( वा १६६) १३६/ महा )। विधिम्पुनक वि [ विनिर्मक ] परित्यकः "स्वर्मन म्मुक्डं त वर्ष बूम साहय" ( उत्त २४, १४ )। विणितम्प वि [ विनिर् + मुच् ] होइन, परिना । वह-विणिम्मुयमाण, (श्वाया १, १-या १६ 1 ( 328 विष्यय देखो विणीय, ( मनि )। चिणियह देखे चिणियह । दिविवहिण्डः (१६५ । क-विणियहसायः ( भाषा १, ४, ४,३)। विणियह वि [ चिकिन्त ] १ वीते हम इमाः। "विक्रियह" वि प्रवर्षे" ( चेहम ३४६ )।

विणियहणया सी [विनिवर्तना ] निर्मत, (ज रं

त देखी विभियहः ( ह्या ३३६: भनिः गा ७१: | = 2 ) [ चि सी [ विनिवृत्ति ] निर्हत, दरस ; (इप्र १८६; ह वुं [ चिनिरोध ] प्रतिबन्ध, मटकायतः ( भनि )। हि मह [ चिनि + चृत् ] निवृत्त दोना, पींत हटना। - विणिवहुमाण; ( माना १, ६, ४, ३ )। बहुण देखा चिनियहुण: ( राज )। हिणया स्त्री [चिनियर्तना ] निवर्तन, विरान; : 90. 3--- RP-- E . 0 P : उडिश वि [चिनिपाँतत ] नीचे गिरा हुमा : (दे 180 ) [ र्राचि देवो विणियसि: (उर ४६८ यी)। शह दि [ विविधातितृ ] मार गिराने बाला; (गा • ) ı 'बार्जित देखां विणिवाप। यास्य न [चिनिपातिक] एक तरह का नाटक; (राज)। याइय वि [ विनिपावित ] मार विषया हुमा, गरितः (टा ६४८ टी; महाः स ६६; विक्खा ८२ )। वाष वह [ चिनि + पातयु ] सार निराना। स्वह — पेखाइडझंत; ( पडन ४४, ≈ )। ाबाडिअ देखें विणिवाह्य; ( दे 1, 1३º ) I वाद ) पुं[विनिपात ] १ निरात, मन्तिम पत्न, ाचाय } विनागः "परवागेष वि रिष्ट्ये विविनारो किं शेगिलि" (धर्मर्स १२६; १२६; स १८६; ४६२)। २ य, मीतः ( से १३, १६; गउड; मा १०२ ) । ३ संसार; एव ।। गवायण न [ चिनिपातन ] मार गिराना; (पंडन ४, = ) l गवार वह [बिनि+वारय्] रोहना, ला, निवेध करना । विद्यारायः (भवि) । क्वक्र-विणि-ारीवंत; (नाट-मृच्छ १६४ )। णियारण न [ विनियारण] ९ निवारण, प्रतिवेद, ९ वि भारत करने वाला : ( पंचा ७, ३२ )। णिवारि वि [ विदिवारित् ] निवारप-इताःं, ( पंचा ७, णियारिय वि [ चिनिवारित ] प्रतिपद्धिः, निवारितः; नदा ) ।

विचिविद्र वि विनिविष्ट । वास्टि, स्थितः (इस १४२ ). "सरम्मविधिविद्यस्यरमध्यो" (स्व : वै ६०)) र प्रायक्त, तस्तीन; ( माचा )। विणिवित्त देखे विणियहः ( उप ७८६ )। चिणिचित्ति देशी विणियत्तिः (विषे २६३६: ब्बर १२७ ; धावह २६१: २६२ : वंबा १, १७)। चिणियह वि [ चिनिमम ] लेक्त, बुझ हमा, तराबोर, परा-बार : "तावा किया वि वं किर पत्राह्मंत्मनेपविज्ञा" ( नडह ४६० )। पिणियेद्य वि [ विनिवेदित ] जनाया हुमा, झापितं। (8 94, 40)1 विणिवेस वं विनिवेशाने १ स्थिति, उपनंतनः १ विन्यास, रचना: ( गउर )। विनिवेसिश वि [ विनिवेशित ] स्थापित, एवा हुमा; ( वा ६७४; सुर ३, ६६ )। विणिष्यर न [दे] पथाताप, प्रनुराय; (दे ७, ६८)। विणिञ्चवण न [विनिर्वपन] रान्ति, राहोपराम : ( बडर ) 1 विशिस्सरिय वि विनि सत् । वाहर निस्ता हमाः (स्व)। विणिस्सह वि विनिस्सह ] धान्त, धहा हमा : "स्य-वावि यञ्चविस्त्वनविदिस्तदो दीहिवास मञ्जेर" ( सपा १६) १ विणिह" देखां विणिहण । विणिहरू देखे विणिहा । विणिहण वह [विनि ÷ हन् ] नार रातना । विण्डि-येज्ञा, विदिदंति ; (सूम १, ११, ३७ ; १, ७, १६ )। क्रमं--विदिद्दस्मेति ; ( स्त ३, ६ ) । विणिह्य वि [ विनिद्त ] जी नार बाजा गया हो, व्यापा-दित: ( नइा )। विणिहा वह [ विनि + धा ] १ व्यवस्था दरना । २ स्थानन बना। संह-विणिहर्दु, विणिहाय, विणिहित्तः ( बेश्व २६८; सम १, ७, २१; इन्म )। विणिहाय देवी विणिचाय; (दावा १, १४-पत १८६)। विभिद्धित ) वि[विनिहित] स्थापित; (गा ३६१: विणिहिस । दुल ६२)। विणिहित्त देखं विणिहा । विणो मह [विति! +द] महा निरुद्धा विविति, विवेति: (संदेशक्षेत्रका । यह विशित्त, (सप्टक्षेत्र)।

विभो मह [वि+तो ] १ दा करना, हडाना । १ विनय-प्रदेश कराना, भिकाना । विश्विति; (पाया १, १-यन २६; किवारकार्ति, विषक्षक, विषक्षक, विवेद, विवेद, विवास १, १- ५१ रह, सूर्य १, १३, २१, वि ४६०, बादा १, १- पत्र ३२ ) । भूस-शिवश्यु, ( सूथ १, १२, ३) । नवि - विवेदिर, (वि ६२९)। यह--चिणेमाण, (वादा १. 1- व्य ११)। काह -विणिज्जमाण, (शावा १, १ -का ११)। देइ--विणयस्, ( बाचा १, १, १, ४) पि 100)1 रिपांध वि [ रिनीत ] ९ मपनीत, सु किया हुमा, इराया इमा, (कारा १, १ - पन १३ ), "मध्यस्मेन विशीयलाँड" (१९ १६, ११) । १ लिय पुत्ता, मज, जिए, ( टा ८, ८---पत्र रमध्य मृत्र ११६, ३३)। ३ निवित् "नदा निवीस्ति-484" ( 48 E ) I वियोभा को [दिनीता] प्रयान्या नवरी, (सन १६९: 407, 738 27, 20, A 1 ) 1 वियोज है [ विनील ] हिन इस हैंग डा, ( गार ) ह विणु (भा ) क्या विणा, (दे र, ४६६, वह इस्मार १८, इन्ड ११, वर्ष, क्या १, ६; २१, २०; ३,६; इसा); विभेष वि [ विनेष ] निवधन, तिष्न, अन्तानी, चेता. ( are 10, 27 9029 di )1 रिजेमाण रक्ष रियो=ि+ से । विष्योज नह [वि + नोदम्] १ स्रतिहन दस्ता । १ द्व धन, धना १वाधना । अहादना । विका "इ, दिब्द पति, ( बडड ), दिव्यवित (शी), ( स्वत्र ६१ ) । कर- 'न्हादान्याना (तो), (वि ११८)। यह-वियोद्यंत (री), (-८४ - ४५ (६)। ६४६ - विजीवीयमाण (ची), ( बार-क्ट्रीर व्हर) । विकास ३ [क्रिकेट] १ वंड, दोग, १ क्रीडक, क्रास, (428, SEC \$4, 48 4, 212, 8 1, 106 ) ; विकास व [किरोदित] किरदिश्यक क्या हुआ (47 12, 215, 54) | धिकंद्रस्य १ व रिकास्तर्वानन्द्रस्य । विकेष । १४ [स्मित्य ] प्रान ४०६, (१४१)।

aten ni ene i

विष्ण देखं विष्णु ( सचि १६ )। विषणहरूका देशो विषणवे । विष्णत हि [ विद्वस ] निवंदिन, ( ध्रम २२ )। विष्णति सी [ विस्ति ] १ निवेदन, प्रार्थन, ( १४ ) इन्न, (सुम १, ११, १०)। विण्णय देशे विणस्यः ( अ १०-पन ११६)। विष्णय देला विषण, (विमा १, १-पर ११, १,5-1 ∠x ) 1 विषणव सङ [वि+सपय्] १ किनी धन, ११ करना। २ मालुम करना, बिहिन करना। ३ यव। किस विषयवैनि, रिक्यवेनो, (पि ४४३; ४४१)। की-पि बिस्तं, ( रहिम ४९ )। बहु-चिषण्यंत, (६७ मंह-विष्णाचिम् (नाट-मृच्य १(४)। रह-पिर विदु (गी); (मिम १३)। ह-विवास (মী), (মি ১১৭) ৷ विष्णवणा श्री [विशापना ] विश्वतः, निहरः, (श रंखा किनवणा । विषणा छ\$ [ वि.+ हा ] वानमा । संई-विषादे. न, १६)। इ-विक्येय, (हात)। विष्णाउ देखे विस्ताउ: ( राज ) । विष्णाण दयो विन्ताण, ( दर्ग, मरा, वर् )। विषणाणि वि [ विद्यानिन् ] नितुष, विष्यं, वि विष्णाय वि [चित्रात ] । जास हुमा, विरि सउड ९२०)। २ व रिशन् (६००)। विष्णाय रूम विष्णय । विष्यार्थन विष्या 15 35 )1 विण्णास हि [चि+न्यासप्] स्वात हात, व वड-विष्णालंत, ( पत्रव ४१, १६ )। विष्णास रेख विन्तास (मा ११)। विण्यास्त्रणा स्त्रे [ विल्यासमा ] स्थाना ( रा. " [ [ [ ] ] ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] विष्णुव | प्राप्त १= )। विष्णेष देखे विष्णा । विण्हायणक न [ विस्तापनक ] सन्। मार्थ हाँ का से स्टाल कान यान, ( क्यू 1, रे—11 रे वियोगन व [विनोदन ] १ अन्तन्त्, ग्र दश्य, "प्रीस्टबन विण्दि इम्स घण्दि≂र्एकः (सत्र)। Word, I would a state; I saw विष्यु व (विष्यु ] १ नवसन् वंबननव ६ मार्ड ं च्च १४१)। २ सम्बन्धन श्रासीत्रीः

-- पत ७० ) । ३ दहुवंत के राजा मन्यस्त्रन्यि का नवशै तः (इत ३)। ४ एक जैन मुनि, विन्युक्तार-नामकः चितिगिद्धा देखे चितिगिच्छाः ( माचा १, ३, ३, १: १, निः ( कुन्न ३३ )। १ एक प्रेजीः ( दर १०१४ )। ६ ार्ह्यत्, नारायण्, धौहन्यः ७ ब्यापकः 🗢 वर्द्दनः, सप्तिः 🖟 . गुद्धः १ - एक स्मृति-कर्ता मुनिः (ह २, ५६ )। ११ गर्व बेहिल के शिव्य एक जैन मुनि: (राज)। १२ छी- म्यान्हर्ने बनदेव की माना का नाम: ( यम १६१ )। किमार वं 'कुमार ) एक विख्यात जैन सुनि; (पिके)। ते [ 'भ्री ] एक कार्यशह-मली, ( महा ) । देखी विन्हु । तंड देखं चितहः ( माचा )। तपह वि [ वितृष्या ] तृत्या-रहित, निःस्टहः ( हन ! **રદ∀ ટાં** }ા ातत वुं [ चितत ] १ बाय का एक प्रकार का राष्ट्र; ( य १, ३-- पत्र ६३)। १ एक महामहः ( त्रव १०--रत १६६ ), देती विभन्त । ३ देती विभय=बिनन; ( द्य ४, ४---पत्र २७१ )। रतत न [दे ] दार्च, दान, दान; (दे ४, ६४)। रंतच वि [ बितृत ] विशेष हुन: ( पट १, ३ — । 42 (· ) 1 वतत्थ वं [ विवस्त ] १ एक महाबद, ब्योतिन्क दंव-विशेषः (ब २, ६--पत्र ७०)। २ वि. सद-शीत, उस हुमा, (नश्)। वेतत्था स्तं [ वितस्ता ] एक नदान्तर्गः; ( य ६, ३--1 ( P45 EP पतद् वि [ वितर्द ] १ हिंडहः १ प्रतिष्ट्रतः ( माधा )। वेतर देखी विभर=विचन्। विनयन, विभानी: (वि 34; \* £ £ } 1 वतर (मा) हह [ वि + स्तारय] दिलार बरता। पितर, ( Sig ) : वेतरण देखे विधरण=िसर, ( गत्र )। वेतल (र [ वितल ] ६२३, विनय्वम; ( ग्रन ) । वेतह हि [ विनध ] मिन्या, मान्य, नाग्य ( माना, हान्य । वित्त देखा पिता ( १३ १११ ) । E4 ) 1 वैतिकिन्द्रिभ नि [ विचिकित्सित ] च्ड धी तर वंदे राटा; (भग)। ेपेनिकिच्या रेखे जिस्किच्या ( जिनु १६ ) । वैतियक्तंत हेती विद्यवस्त, ( 🗝 ) वितिगित्र व्य [चि - चिबिन्स ] ं पिन्नी इस्ता । असराव दश्ना

**દ, દ, ર:** વિ જ ) ા वितिगिछिय देवो वितिकिच्छित्र; (वि ७४; २१४)। चितिमिच्छ देखे चितिमिछ । वितिमिच्छाविः । वि ३१६: 353)1 वितिगिच्छा स्त्री [ विचिकित्सा ] १ संग्रम, रांझ, बहुम, (सम १, ३, ३, ६: रि ४४)। २ वित-विष्त्रव, वित-अनः ३ निन्दाः ( सम १, १०, ३: पि २४ ) । वितिगिच्छित्र देवां वितिकिच्छित्रः ( मग )। वितिगिह देखे विश्गिहः ( गुज )। वितिमिर वि [ वितिमिर ] १ मन्यदार-रहित, विग्रद्ध, निर्मंत; ( तन १३०; पराय १०--पत ४१६; ३६--पत ८४७, बन् )। १ महान-एहिन: (भीन)। ३ ई मद्भ-देवलीह का एक दिनान-प्रलख्ः ( दा ६---पत ३६७ )। वितिरिच्छ नि [ वितिर्वष्ट्यू ] वह, देश, ( स ३३४; वि १६१: भग ३, १---गर १०३ )। विस वि [ दे ] दीर्य, दम्या; ( द ४, ३३ )। विख न [विख ] १ इस्य, धन, (पाम; सूम १, २, १, २२; मीर )। २ वि. प्रतिद्व, विल्यात, (सूम २, ८, २; इत ५, रर)। भिवि[ वितृ](स्ते; (३३)। वित्त न [यृत्त ] १ वन्द, ५७, व्यत्तिः; (नृपनि ६८; क्रमत न १)। १ परित, मायाय: ( विरि १०६३ )। ३ इति, बर्टन, (दि १, १६८) । ४ वि. इत्यन्त, संज्ञातः, (स १६७, महा)। ६ मनीन, गुप्तग हुमा; (महा)। ६ सह, सबद्दाः ॰ नहाँ छ, गोछ। य समीत, परित, ६ मृतः (हे १, १६=)। १० कींद्र एवं (इर १, १६) नदा )। 'प्याय वि [ 'प्राय ] ९वं-द्राव; (द्वर ४, नर )। देखी यह= ११। पित्त देवो पैत्र≕देत: ( द्यानि १०० ) । विचार वि [दें] १ गर्वेंद, मोनानो, १ प्र विश्वित, विज्ञान वर्षे, महत्तातु (जे न, द्वा )। विचेव ६ [ यूचान्त ] कारग, दल, ०( राम ११, १५ द्वा २०४, मंडि 🕽 । विकत्य सब विकत्य, ( इय र. १, नर-विदे १६ )। विलविष ०० वर्ष्ट्रिय वर्षिय≈इनेन् ( ज्हे )। विकास न्य [वि. शहरू ] स्थानेत रहत् । हरता

वितिगिंहा; (सम २, २, ४६; ६०; वि ७४; २१६)।

वितासए, (उत्त १, १०)। वक्र— विसासंत, (पडम 14, 16)1 चित्तास वुं [ विश्वास ] भव, तास, दर, ( बुवा ४४१ )। विचासण न [ वित्रासन ] भव-प्रदर्शन, ( भाव )। चित्तासिक नि [वित्रासित ] दस कर क्यावा हुमा; ( 54) TPE ) वित्ति तु [ वैत्रिन् ] दरवान, प्रतीहार, ( सम्म १, ६ )। वित्ति सी [ वृत्ति ] १ जीविस, निर्वाह-साधन, ( सामा १, १-- पत १७, स (४६; सुर १, ४६ )। १ टीस, विव-रणः (सम ४६, विसे १४३१, सार्थ ४३)। ३ वर्जन, भाषरम, ४ स्पितिः १ डीसिडी झादि रचना-विरोध, इ मन्त इस्य मादि का एक तरह का परिकास, (है १, १९८)। "अवि ["द] इति देने वाता, (भीग, भत, बाबा १, १ डो—पत ३)। "बार वि [ कार] रीहाहार, विश्रव-हर्ता, (हप्पू)। 'ब्छेय, 'छेय पु ['ब्डीर्] जीविद्या-दिनासः ( माचा, सम १, ११, १०)। देवो विसी°=रति। वितिम दि [वितिक] वित हे युक्त, धन वाला, वैमदः साती, ( भ्रौप, भ्रंत; याया १, ९ टी-पत ३ )। वित्ती' देखां वित्त≖हत । "कर्दित ["कस्प] सिद्-प्राय, पूर्व-प्राय. (तदु ७)। वित्ती देखे वित्ति=गति। "संसेष १ [ संसेष ] बाग्र तर का एक मेर-धाने, धीने और भोगने की चीनों को हम करता, (सम ११)। "संसीवण न ["संसीवण ] वही मर्थ, "वितीसनंबन्ध स्मच्चामां" (वन २८; धनि)। विचेस ९ [विचेश ] धनी, धीमत; (ज ४१८ टी)। वित्य क्षेत्र [ विस्त ] दुवर्ष, मोनाः ( सं १, १ )। चितथानक मह [चि+स्था] १ हिनर होना। वितम्ब करता । ३ विराय करता । वह-वित्यानकत, (8 1, 4, 12, 40; 48)1 वित्यक्क देखी विथक्क, ( स ६३ व टि )। विस्थड ) वि [विस्तृत ] । विस्तार-पुण, विवास:

विरथव ) (भा, भीर, पाम, ३मु, भने, गा ४०७ )। ३

वितथर मह [वि+स्तृ] १ थेलना १ वंजना

कियाह, ( प्रकृष्ट्रं स २०१; ६८४, व्हिट ६२०, सम

२६)। वह-वित्यांत, (हं ३,३% ग (८३)।

मबद्भ, परितः ( स १, १ )।

रह—जित्थरितं, ( वि ६०६ ) ।

विरथरण वि [विस्तरण] १ देवाने स्ट जनक्ष (इमा )। वित्यस्त्रि इंगो वित्यदः, ( प्रर ३, ४४, प्र ६०६; भवि; सव )। वित्धार सङ [वि+स्तारप्] केतान। ( भाव ), वित्यारिदि(शी); ( नाठ-राष्ट्र १०६) वित्थार ३ [ विस्तार ] कैतार, प्रगण, (क १६६; नाट-राष्ट्र ६)। 'रह वि ('रवि) विरोप बाला, सर्व पदायों को विस्तार से अन् वाता सम्दर्श्यो; ( पव १४६ )। वित्थारदस्तभ ( गौ ) वि [ विस्तारविद ] वैत ( मनि १८; पि (०० )। वितथारम वि [ विस्तारक ] देवाने बना, (र वित्थारण व [ विस्तारण ] भैजाव; "बोकारी मितरशोर्य कमो सनुल्लाबो'' (सम्म १११; विरे ११ विस्थारिय वि [विस्तारित ] कैतावा हुमा; ( हव वित्थिण्ण ) वि [विस्तीर्ण] विस्तर-५ण विलिधन्त । ( नाट-मुच्छ ६४; पान्न, मनि )। वितियय देखां वित्यड, (स (६०; मा ४०० म)। चित्थिर न [ दै ] निस्तार, फेलान; ( एर् )। वित्युय देखो वित्थड, ( स ६१० )। विधानक वि [विधित ] जो विरोध में छहा है विरोधी बना हुमा, ( म ४६०; ६३४ )। वित्र देखो विभ=विद् । बक्र-विदंतः ( उत् १०० वंह-विद्तिता, विदित्ताणं; (सम १, ६, १०; र्न १ विदंड व [ विद्याद ] कथा तक लम्बी तरही, (म विवृंसग देखी विवृंसय; (पव 1, 1 टी-पत 11) विद्सण न [ विद्शान ] मन्यशार स्थित रहा म ( पद १, १-पत ८ )। देखो चिद्रिसण। चिरंसय वि [चिरंशक] स्वेन माहि हिंसक वही, (ह

16, 44, 80 36, 44 ) 1

विद्यु वि [विद्याध] १ पहिला, विवत्तव, (र्ग

विद्य | = )। र विशेष द्राप, (वर १२६)। व अर्थ का एक नेदा (राज )। देशो विद्वार

सब्द-सन्दः ( गउह ८६ )।

वित्यर देगो विश्यतः "तत्य किया कम्

४६ ), "बित्यरं च तजनर्द" ( बरमा १०४ )

"से विस्मा" ( इत ७० )।

वेद्रिसम वि [ विदर्शन ] बिछंड देखने ने मन बत्तप्र हो <sup>14</sup>६ वस्तु विस्प माद्यर वाली विनीतिक्य माहि; "एन चं वर निर्दारको दिश्हें" ( स्वा ) । देखी यिदंसण । वेदल न [चिदल] वंग, बाँव; (इव १०, १; स ४, ] x-43 500)1 बेंद्रल न [ द्विद्रल ] १ बना मादि वह गुन्छ धान्य विनक्षे नी इंडड़े छनान होते हैं। "बन्नि हु पीटिएजेंदे नेही न हु दाह बिंदि तं निहलें। निर्देशि हु हरास्त्रे मेहनुवं क्षेत्र को विरत्ते" (हंदीय ४४)। ९ वि. जिसके दो दुक्के किए गए हो वह: (दुम्बि ७१ )। वंदांख्य ( हो ) वि [ विद्धांख्य ] खंदात, शृचित; (बद-वेदी २६)। वेदान देखो विद्वाय=दिनुतः ( छ १३, २४ )। बेदारम ) वि [विदारक] विदारप-कर्छं; "क्रमस-वेदारय } विहारण्य" (पद २, १—पत्र ६६; सत्र)। रदालप न [ चिद्रारण ] विविध प्रधार ने चीरना, प्राह्ना; ( पद १, १-पत १४ )। र्गेदिन देखें चिद्दन; ( मिन १२३; पत्रन ३६, (८ )। वेदिण्ण देखे विद्यण्ण≕ितीर्चः (विश १, २—पत २२)। रेदिण्या वि [ विद्रीणं ] स्टब्स हुमा, बीस हुमा; ( कट--च्छ १६६ )। देखा विद्≕िद् । रिसाणं । रेदिन्न देखां चिदिणण=दिडाँगं; ( दिना १, १ टो--५३ 33; 57 k, 5= 1 ) 1 रिंस (मा) सी [विदिशा] एक नगरी सा कनः (मधि)। गदिसा । स्रो :[चिदिरा] १ विदिशा, करिशा, स्रेण; ( माना; पि ४१३; परव १—पत २६)। रे विन्तित दिशा, भ-संदमः ( भाषा )। र्दे देखो चित्र; ( वंचा १६, ७ ) । दिगुंठा देखे चिउच्छा; ( राज )।

व्हम्म दुर्श [ विद्रमं ] १ देश-विदेषः, "इमा व विद्रम्न-

रेलंडचं जुडिएं नवाँ (युव ४०; वा ८६)।

१ मनवान् द्वानवंताय के गरवस-सुरम निम्य-का कमः (सम

ाधर)। १ इंग्री विदर्न देश की प्राचीन समयानी,

इतिहातुर, जो मात्रकत 'नागुर' के नाम से प्रतिद्व है।

10)1 विदुर वि [विदुर] १ विषय, विसः (दमा)। २ थीर: ३ नागर, नागरिक; (हे १, १७०)। ४ वुं दौरवों के एक प्रस्वात मन्ती: ( पाया १, १६-पत 30= )1 विदुलतंग न [ विद्युल्डताङ्ग ] बंदवा-विदेप, हाहाहृहें। चौरावी तास से गुनने पर जो संख्या तस्य ही वह: ( १क)। विदुलता स्त्रं [ विद्युस्त्रता ] संच्या-विरोद, विद्यूल,तांग को चौराजी ताख से गुनने पर जो संख्या तस्य हो वहः ( 22 ) 1 विदुस देखो विदुः "च पनाचं मत्तिय विदुसायं" ( पर्मसं ==. ) i -विदूसग रे पुं [विदूषक ] सन्त्रण, समाके साथ रहने

बिद्दग्ग न [ बिदुर्ग ] मनुराय; ( भग १, = )।

विद्रम वि [विद्रम् ] विद्रन्, जनवाः, (त्म १, २, ३,

विदेस देवी विषस=दिरंग; ( पापा १, २--पा परः मीत: पत्न १, ६६: विते १६७१: इमा: प्रात् ४४ )। विदेखि वि [विदेशिन्] परंची; ( 5रा ५३ )। विदेखिन वि [ वैदेशिक ] जत देखें; ( विते ३६४ )। विरेह १ [विरेह ] १ एवा उनकः (ती १)। १ ५ व देश-विरोप: विहास का उत्तरीय प्रदेश की मात्रकत दिई त के नाम वे प्रविद्ध है; "बूहेब भारहे बावे पुष्पदेवे विदेश सामें बप्तवा" (तो १०; मंत्र)। १ इंत. वर्ष-विरोध, म्हा-विदेश-चेत्रः ( प्त १६३ )। ४ ति, विधिष्ट धरीर बालाः ४ निर्तेष, देश्-रहिन्: १ पुं मनंग, सामदेत; ७ गृह-नात: (बन ११०)। = निरम प्रते हा एक हुट, १० नीत-वंत प्तंत का एक हर: ( वा ६--पत ४६४ )। 'अंत्र र्छा ['उम्बू] उम्हात-विरोष, जिसके नाम से दह जम्बू-हुँत बहुवाता है; ( वे ४; १६ ) । 'तन्त्र पुं ['ाजानं, 'यास्य ] मणान् महाबीह ( इन्य १९० )। 'दिस्ता हो [ 'दत्ता] मनान नहतंत हो माठा, गनी विराता; (स्म)। 'दुहिया सी ['दुहिन् ] सवा बनह सी पुत्री, सीता; (ती ३)। 'पुत्त पुं ['पुत्र ] सना कृषिह; (सन

विदेहदिन्त वुं [ वैदेहदत्त ] सम्बन् महानीयः ( क्य , ११०

विदेहा के [ विदेहा] १ समान् स्त्रमंत्र से मता, किता

4, = ) [

ਹਿੰ)।

विद्रसय । कवा वुकार्यः ( कार्य ६४; कमत ३० )।

72/10 31

राजा: (सूम १, ३, ४, २) ।

माता, ( पडम २१, १ ) १

```
विद्यं नह [वि+द्राचयं] १ दिनाश करना । १ देशन
 करना, सरहत करना । १ दूर करना, इटाना । ४ महला,
 दास्ता। विस्तेः ( इद १८० )। वह-विद्वयांतः
 (१६व ४१)। दश्क-"राज रहत्य न पर्धा विद्ववि-
 क्वोतं" ( क्व २५: झर १३, १५० )।
विदय है [ विदय ] १ अपन, उपनर्गः "परवक्ष्यवादवीराइ-
 तिरा प्रमुख्या मध्ये" ( कुद ६० )। १ दिवास: ( वादा
 १. ६--पत्र १६७, धर्मीरे २३ )।
विद्वित है [विद्वित ] १ विस्तावित; ( हे ४, (० ) ।
 ९ पु किया हुमा, इशया हुमा; (गा मन ) । ३ विना-
 शिन, (भदि, नव )।
विद्या मह [वि+द्यां] ध्याव होना । विहाद, (वे'४,
विद्वाण वि [ विद्वाण ] १ स्टान, निस्तेत्र, वीहा, "विद्वाण-
 मुद्रा समाध्यित्वा" ( पुर (, १२४ ), "मरीविद्याबसुद्रह-
 क्ता" ( वर्ष ११ ), "हान्दिन्द्रायं नज्य आयागीनुमा
 दान्दे" ( इ.२ १६६ ) । १ साकादुर, दिवनीयः "स्थिता
 परित्यों ( म ४०१, उन ६०४; उर ३१० दी ) ।
विद्वाय वि[स्टिन] १ विन्छ, (इना)। १ वनावित,
  १ श-तुष, शक्ता, (ह १, १००, वह )।
विद्वाय कड [ विद्वस्यू ] यह की विद्वाद मानता । वह---
  विद्वायद्याण, ( माना )।
विद्वारम ( मव ) वि [ विद्वारम ] चीने वाला, ग्राहने
  र र: धी- 'पी. ( नीर )।
विद्यापिय देखे विद्याम, ( बर्च ) ।
विद्युत्त प्रशिक्षित ) १ सन्त, बूँण; (व १, १६; बार,
  सो 1)। १ लगाय, (वे १,२६)। जिल्ल
  ['भि] नाँ समाधार्व अन्य ग्रह, (प्रमारक,
  141 ) [
 रितृपुत्र ति [सिद्त ] स्टेस्ट्र, रेजिंद 'स्टोसस्स्टीवृत
```

विदय वे विवाध दिस नरहस्थान, ( देवेन्द्र २७ )।

```
इबी. (इप्य १९० टी )। ६ जानही, मीना; (पडम
                                                    (ह्र)या" ( सामा १, १--पत ६६ )।
                                                   विवद्भाग को [ दै ] लग्गा, सम्म; ( दे प, (१)।
चिदेहि पु [ चैदेहित् ] विदेह देश का मधियति, निहुत का
                                                   विद्वेस प्रविद्धेष देव, मत्त्रस् (मध्य १, १-
                                                    1()8
चिदेही मी [चिदेही] राजा जनक की पत्नो, सीता की
                                                   विद्वेस वि [ विद्वेष्य ] हंव-बाग, भनियः (भ
                                                     २--पत्र २६)।
विद्व दिम रि | दे ] नागित, नर दिया हुमा; ( दे ७, ७०)।
                                                   विद्वेसण व (विद्वेषण १ एक प्रकार का क्रीना
                                                    बिसने परस्पर में राज़ता होती है, ( म ६५%)।
                                                   विद्वे सि हि [ विद्वे पिन् ] द्वेष-क्रां; (इन ११)
                                                   विद्वेसिअ इसा विदेसिय; ( धा ११ )।
                                                   विद्दे तिम वि [ विद्वे पिन ] इंब-युक्तः ( मने )।
                                                   चिद्ध गढ [ ध्यम् ] बीयना, हेर हरना । दिस, (
                                                     ११२; नाट-गत्ना ७)। ६२५-विदिश्तर,
                                                    दद)। सह—वितुष्णः (स्य १, १, १, ६)।
                                                   विद्विति [विद्व ] बॉथा हुमा, बेच किया हुमा; (व
                                                     1३; मिवि)।
                                                   विद्ध देखो सुष्ट=१६३ ( उत्त ३२, ३। हे १, १२८, हो
                                                   विदंस मह [वि+ध्यंस् ] विनर होता। हिए
                                                    (य १, १—पत्र १११)। वह—विद्धाराण,
                                                    1, 12, 15) 1
                                                   विदेस सङ [वि+ध्यंसयू] विना बाना । ही
                                                    निर्वेदिति, ( मन ७, ६-- नव ३०१ )।
                                                   विश्ंस इं [विश्वंस ] । शितात, (वर १, ११)
                                                    रि. विनास-करों, " जहां के निमाधिकों विनाहर है।
                                                    (3111, 24)
                                                   विदेसण व [विध्वेसन ] दिनारा; (याप १, १
                                                    ब्द् वद् १, ६-पत्र ६६; सूप १, १; १, १%
                                                    (4x, 37 8 9= + ) 1
                                                   विद्यंसणया स्रो [ विष्यंसना ] विनागः ( मर्गः)।
                                                   विदेसित हि [ रिस्वेसित ] विवयिक (चर्राः)
                                                   विद्वसिष ) वि [विश्वस्त्र] वित्रः (वावद्र)
                                                   विद्वत्य र् १६, ३०; पर १६६)।
                                                   विद्धि स्त्रो [ वृद्धि ] १ बग्नव, बग्नो; ( ज नहर्
                                                     s, १११)। २ ममृद्धि, ( ट. १०—व्ह १६६.
                                                    १००८)। १ सम्बद्ध, ४ संस्ति ६ हरि
                                                    र, १—पत्र ६६ ) । ६ क्लालर, प्रद (रिज ६)
                                                    पत्र १९ )। अस्यास्य प्रमिद्ध स्वर स्व मेस्य ।
                                                     ३८८१) । ८ बोपनिनीर्तेन, (सम्)।
```

ोद्धम देश विद्यालया । अस्म देवा विहस्स; (गत्र )। 'घत्मिय ६ [ विप्रतित ] तिल्हाः ( विते ११४६ )। अवा देण विद्याः (तिः मः)। भा म [ मूपा ] दूर, निर्वह, व्यर्व, ( वर्नने ८११ ) । थाम देखी विद्याग≕दिरण ( दूर १ ) । वाय हेको पिद्दाय=दिग्दः ( गत्र ) । घर म [वि÷धारम्] शिवद सन्त । महन्त विधारेडं; (शिंद १०१)। वि (श्री) देनों विद्याः (दे ४, १८१; १०१)। भुर वि [ विभूर ] १ स्तप्नत, तिर्दरा, "बाँद विग्नाग्रामा निहर्देव भीगा" (इस १४)। १ विस्त, मानत, प्तर्व १११३: १११८) । देखे चित्रर । पुत्र (सी) देखं निरुप=ति÷भू। दिवेदिः (नि t-1); षुन रेखे विह्य=ि+पृ। वंह-विवृत्तिताः ( व्य 1, x, 30 ) 1 भूम हं [निध्म] स्ति, दर्ग, (द्य १, १, १, ८, ८, व्ह)। पूर्ण वि [वियुत ] चुल्द, कन्दर् स्टाः "वियुद्धने" मिला १, १, १, १, १, १, १, १)। देखी विद्ववा नद देखें बिमड । स्तितः ( भीर ), 'ऋद दिमम प्रतिम रेन्द्र इस्टरेन्नेच हिंद्र दिसंति" (हीस ६८)। मह-विनद्वित्रजंत, विनद्वित्रज्ञमाणः ( गुण १४६: 130)1 नदय न [ यिनदन ] १ माञ्चत हरतः, १ विकासः, चुत ३०० )। चेडिय वि [चिनटिन ] । स्याध्य स्मा हुमा; १ विद-न्दः, "लदानुद्राविधीरमा एउपवर्गद्रयान्य है गान्य" (हन्स्व ikt; दुश १६० ) I नीन है [चिननि ] समान बानरेंग हा एह पैतः 1 ( x 6 B3 नास देखे विणास=वि÷राज्र । विराहदः (वरा)। नियद ति [यिनियद ] इंदर, वेंद्रा हुम्दः (महा)। नेमय इं [चिनिमय ]स्त्रपः, "राम स्वनास्थितिनः तिहें" (इस्त)। नियह देखां चिनियह। दह-विनियहमानः माचा १, १, ४, ३ )। नियहण न [चिनिचर्तन ] निर्तृत, द्विष्य, ( प्राचा )।

1:4

विनिख वे [विनिख ] तेन, मन्त्रः ( इर २६ )। विनिद्रन नह[ विनि ∸हत् ] सर धडता, विनास सन्।। विव्यक्तिस्टः ( इत् १, १० ) । वितिहास देवी विकियाप: ( किए १, १--११ ३१ )। विनीय देवी विजीम: (इन )। विन्तत देशं विस्ततः ( इ.त )। विनाति हम्ने विज्ञातिः ( दं रथः इतः ) । विलय रेगं विलय। विन्तर देशे विरुपय । दिस्तर, विश्लेष्ठ ( उस्त १६, ११६ महा ), हिलंबर, ( इस ) । रह—विलवे-माप, ( इन )। वह-विलवित्रं, विलवित्ताः (प्रा ११३; वि ६८९ ) । इ—विलय, विलवगाँव, विल वियव्यः ( पत्न १६, १६; मेंद्र वर: इव १६३: ११६: 131 )1 विनारण न [ विवरन ] विदेख, विज्ञल; ( द्वार २६०) । विन्तरमा क्षे [विद्वारता ] १ वार्यता, क्षिती; ( द्वम १, १, ४, १०)। ३ व्हेंला, नर्सं; (त्य १, २, १, ३)। हेको विषणवृद्धाः । विन्नविच हि [ विद्यापित ] निवेदिन ( नरा )। विला देखे विच्या=वि÷इ। ह—विलेव: ( कः स्याद्ये)। विलाईको विला। 'यड व ['तट] एक कार का सनः (बार ११२)। चिन्नाउ ति [ विद्वातु ] बारने वाद्याः ( माना ) । विन्ताण न [विद्वात ] १ स्त्बंध, इनः ( मनः माना ) । २ हजा, दिला; "तं बरिय दिनि विनदर्य वेच दरिस्ता द्याचा" (वे ७), "इद्युक्तिन्ताच" (इन्यः जान् ४): 112 )। १ वेच, बनि, बुद्धि, "वेहा मई करोना निकार मी चिं दुरं" ( पाम )। विन्तान्ति । देखे विष्यायः ( इर १४० देः च ३, विन्ताय र्र १३१; वि १०६: याम )। विन्ताविय देखें विन्तवियः (५३४ १४४ )। विन्तास १ [विन्यास ] १ एका, विन्यतिः "तेन्यतिः किंग्स्टरी" (प्रम्), "क्वप्रीन्यके" (स १०१; दुस १४; स्ट्रां न्या ) । २ हवाला; (न्यो ) । विन्तासन व [विन्यासन ] संस्थान; (च ३१=)। विन्तासित्र वि [विन्यासित ] वंत्यानिः ( व ४६० )। विनातिम (मर) देखे विपातिम, (ह १ ४१=),

देखी विवयक ।

108; 280 ) 1

( FHE PF3 )

33=)1

सूत्र-निरोप, (सम १२८) ।

नियम्बयं देश विवस्त्रयः ( एव )।

बिन्तु देखो बिण्णु, (भाषा), "एवा बिन्नू" (अ १--पत १६)।

विन्नेप देखा विन्ना=वि + जा। बिन्हु पु[बिच्यु] एक जैन मुनि, जो प्रार्व-लेदित के शिष्य थे, (क्य)। देखो विषद्र। "एअ न ["एइ"] भाकारा, (सनु १६०)। 'यदी सी ['पदी] यंगा

नदी: ( समु १४० ) ।

विषची सी [ विषञ्जी ] बाव-विरोप, बीवा; (परह ९, ४— पत्र ६८, १, ६-पत्र १४६ )। विपचन वि [विषय ] पहा हुमा, (डा इ २९९ )।

विषयप देलो विवयस्य, " निवित्रविवरस्थानस्यो " ( क्या

विपविधाय नि [विपद्मिक] निरोधी, दुरमनः ( संबोध ६६ )।

वियव्यक्ष्य न [ विप्रत्ययिक ] बारहर बैन प्रंत-प्रन्य का

पि क्समाण दि [ विवच्यमान ] १ जो एहाया जाता हो

वह, ( भ्रा २०; सं न्य. ), " झानानु झण्डकानु विप्रव-

मावानु मप्पेपीनु " (संबोध ४४)। ३ इस्थ होना.

जजना, " विभारद्वानत आजादिनक्यमायस्य सङ् निरुषं "

रिसम्बात र ग विवस्तासः ( नाट--मुक्त २२६ ) ।

विराहियति देवा विष्पत्तिवर्ति, (विषे १६१४; सम्पत

विपडिसेंद् मह [विप्रति + सिध् ] निरेष करता । 🥫 —

विप्रणोल्छ सङ [विश्व+नोद्यु] प्रेरवा करवा। विरुवी-

चिपत्ति देवा विवति=विवति, (गा १८१ मः एव )।

विपत्याविद् (सी) वि [विमस्तावित ] आरम्प

विषयम् स्व [विषय+सृष्] १ समस्य स्ता,

दिसा घरना । १ पीड़ा उपयाना, देशन करना । ३ मक्

उत्सन हाना, उराजवा । विपरामुख्य, विपरामुख्यी, विसरा-

मुन्ह, (मात्रा, वि ४७१)। देशो विष्यसमुख ।

जिसका प्रारंग किया गया हो वह: "एदाए चोरिधाए एसम्ब

विवडिसेदेयन्व, (भग १, ७—वत २३४ )।

स्तए; ( माचा ९, ६, २, १; वि २४४ )।

विषण्ण देवा विवण्ण=विक्नः ( नार = )।

मेरे बताहो शिक्त्याहिदो<sup>ल</sup> (हास्य १९१)।

विषरिकंचिय देशां विष्पतिअचियः ( एव )। विवरिखल मह [विवरि+स्वल्] 1 स्वरी

1 ( 55

1 ( 135

( दसः ) ।

111) E

बदासीन, ( पत्रम ११६, ११ )।

विषरिकृति वि [ विषरिकुञ्चिन् ] विषिकृतितन

v, 10-48 38k )1

(56 1)1

नदोप वाला; "देसक्दाविसीत स्पेष्ट दरविदर विर

गिरना । २ भूत करना । बक्र--विपरिश्वतंतः ।

विपरिणम मड [विपरि+णम्] १ बरतना, ।

को प्रश्न होना । १ विपरीत होता. उजय हेना।

बने, (पिंड ३१७)। रह--विपरिणममान्

विपरिणय वि [ विपरिणत ] स्थान्तर को मत्।

विपरिणाम एड [विपरि+णमय] १ विग्रेव (

वंद्रस करता। १ बहुतवाना, स्थान्तर क्षे प्रत ह

विचरियासेश: (स ११३) १३-विचरियानि

विपरिणाम १ [ विपरिणाम ] १ हरान्तरपातिः (

विपरिकामिय वि [विपरिक्रमित ] स्पन्तर में

विपरिधाव सह [ विपरि + धास ] १४९ हवा (व

विपरिषसाय सङ [ विपरि+वासर् ] रवत !

बसाबेह: (बाया १, ११-पत्र १४१)। वह-वि

विपरीम देवो विवरीम; (स्व १, १, ४, ६, स १<sup>, १</sup>

विपठास मह [विपरा + अयू ] रा मानव। व

विपस्सि वि [ विदर्शित् ] देखने वाताः ( प्राच )।

विविषय देखे विप्येक्स । वह—विविषसंतः (व

(सन ६, ९ टो-पत २६९)।

विश्विधारहै: ( उत्त १३, ७० )।

विपरिवास देखी विष्परिवास; ( शब )।

रियसायेमाण; (यादा १, ११)।

विपद्धत्य देखे विवल्दत्य; (वि १८४)।

विपलाअंत; (गा २६१)।

विपाय देखो विधाय; ( राज )।

विविष देखे विविष्य (इमा)।

भीर )। १ उत्तरा परिकास, विपरीन सध्यवसाय, (

10

विश्व ५ [ है ] विशेष्ट निराद्भाः (हे १,६५)। -हुन हेन्द्र विक्रमः, ( एस १, १—क ४); हमः, स्व ५ १—छ २२)। बाह्न ३ [बाह्न] नान्तर्य हें हेने कहा बाहरी बढाई गडा, (स्व १६८)। स्पन[दे] इन्छ, इन, रूँछ; (१४,४४)। म ३ [बिन ] मानव, दूर, (हे १, १०% नहां)। प इं [बिन्यू, बिन ] १ नून की क्षिकं किहू, १ क्त भीत सूत्रः "मुन्तुरीनाच विक्तुनी विस्ता अस्ते विक्रिन दे। नवति व र्यत्र रायाचे" ( क्षित्र स्वतः मीतः नहा )। नरह देखें विष्यतिहः ( गत्र )। रहान हि [ दिनकीमी ] दिवस हुमा, इस दस स्टब्स F, (3 t, 4; 49) | महर हर [ वित्र + कृ ] ह्मा दत प्रध्यः, विशेषः। व्यक्ति, (उत्ता)। वह-विन्यस्तान, (दन् 1 ( + 32 EF-3. रडेंब एड [किन÷सुब् ] १ विरद्ध प्रदीत करता । विरेष रूप से बीहरा। "महरा बाबामी विनाईबेंति" माया १, म, १, १)। भोम ) इं [यम्प्रोत ] मद्यरते, इत्ते, विद्यु स्रोम / दियाँग; (उत्तर १४: स १८३; चंडा पडन १ . ४६: यो ६६: इन १३, ८; व्हा )। चंद्र वि [वित्रकट ] किंद्र का ने प्रस्टः (का न, -57 328 } 1 किर देखे विनाहर । वहः -विनाकिरेमाणः ( दास 1-73 12 ) 1 बस देखे वियवस; ( ते १६६ )। र्गीनय हि [ विप्रगरिनत ] महत्त्व पृष्टः ( हम १, , 2, 2) 1 उदिकारिया ( वर्ननं १११०)। प्ल्यः (हे ४,३५ वि ११३)। 'पनगालिय वि [ नावित, विप्रगालित ] (評) स्यागिष्ट वि [विप्रहार ] । एक्से, इसे पर व्यक्त, ( व १९६)। २ होतं, तस्याः "बाहिन्योगोर्ड मदानोर्ड" : विचाडियेश) सङ्गिति सेवेहय् ] १ वस्ता। २ (दादा १, १४)।

इ—विश्वस्वयः ( २६ १२ ) । विमान्त्रम हुँ [विमत्यम ] १ होत, हेल्ल, (स्त १४, १८)। १ वि जन्मनीतः, मर्ननमनीतः ( म )। विषयं है [ विद्यान ] क्लिस, ( दर्ज १, १—स व्यः दवा १४, ६; स १२३ )। विन्यबद्द तक [विन्न हा ] दोन्यम सन्दर, अहा देखा। विनया, विगयति, विनयो, (चा. गा. द्व १, १, ३८, इन ८, १)। वर्ष-विस्तित्वः (ति १३०)। ४५-विस्वद्मानः (इ. १-स्व १६: वि १०० ) । वह- विस्तवित्ताः विसवदायः ( इत १६, १४; २० )। ह -विरादद्विञ्च, विष्क बहिष्या ( दान १, १-ना ८५,वि १०१: वान १, 14-42 544 ) 1 विनादह न [विद्रहान] परियान। सैनिया सी [ धिविका ] राखाँ वेत मंगदान स एक सीस्ते--मंदर्शिद ( छन १२६ )। विकारहरूमा | को [विकासिन ] काल रहन, धीरहरू विन्यबद्दन्ता 🕽 ( वत १६, ४३; मीत, रिन ३०म६; राव 1(-53 50-)1 विनाबहिष मि [विप्रहोत ] एडिसक् ( मि १६१ )। विस्तबोग हेवां विष्यवीत, ( चंह ) । विनादिर मह [विनादि 🕂 है] शिएंत हेला, बदय हेला। विन्धेदर्ध ( इप १, १२, १० )। विन्यदियाय वं [विश्वविद्यात ] क्रीसन्य, महस्रसः, ( यस १, १६ - वर १८१ )। विचाडिपह इं [ विज्ञतिस्य ] शिएंत सर्गः ( इर १०३१ ਹੈ)। विष्यदिवन्त देखे विष्यदिवन्त. ( स या हो )। गरित वुं [विद्रक्षयं ] शूर्ग, माञ्च्या च मनावः वित्यद्विवति चो [विद्रतिवति ] । विद्रत् (विद १४=०)। १ बनिक्र-मंगु (झ टाट)। ग्रह छह [नाराम्, विश्व ÷गालम् ] रहः इस्ता । विष्यद्वियन्त वि [विप्रवियन्त ] १ विल्ले विदेव स्त ते स्तिकर किया हो। इद्या "निकासम्बद्धि परेस्ट्यानेहिं १ निच्छों विन्धिक्ते बार कवि हेटचे" ( पान १, १३— प्त १४म)। १ विधेर-प्रत, विधेनी बना दुमा; ( माना 553,2000 12.3, 31)1 विष्पतियेद् । विचाला । विष्यतियः ( साचा १, ३, विषयय हरू [विमानस्यज्] छेड्ट, त्याय करवा ( ४,४), क्लिडिवेट्टीट (चम १, ५,५४)।

विष्यदिनित्त । [विप्रतिविद्ध] मण्ड में मण्यतः (बार )। विष्यदीर [विप्रतीर ] प्रतिवतः (मात १७०)। विष्यति । [विप्रतीर ] प्रतिवतः नातः नातः (च १६३: उप)। विष्यता । विप्रतिव ] प्रतिवतः । व मातः

उत्त ।।

रिप्तान । यह [विज्ञ + पास् ] १ नस्त । १ सह

विप्तान । यस होता । दिश्यदिः ( तस १, १३,

१०) । १ठ — विप्यामात ( तात )।

विप्तान स्व ह [विज्ञ + नस् ] यह होता, कितान मस

दिया । विश्वपत्ता ( का )।

विश्वपत्ता । विश्वपत्ता ।

विश्वपत्ता ।

विश्वपत्ता ।

विश्वपत्ता वह [विज्ञ + तार्यु ] अता । विश्वता है।

विश्वपता वह [विज्ञ + तार्यु ] अता । विश्वता है।

( क्षेत्र १००) । वर्म-स्वितासिद ( तो ), (तर-गा ११) । रिटारीम । (तो ) श्वा विषयोग, (तार-मालनो विष्याग । १०६, १९६, मुख्य १८) । रिप्पनाय १ [स्थिताइ ] विदिश समार्थ ( सूत्र १,

रिष्माच तह [वित्र मसुष्] सारत, तुभ बन्ता । भी (तर्वास, (वत्र वहू )) रिष्माच (विद्यासन) विद्यम, (भीष, तुष है, केंद्र तुष्व वहूं )) रिष्माच (वे ) केंद्र तिल्ला, हे सन, है वि, सन्ति , त (केंद्र व (वे ) केंद्र तिल्ला, हे सन, है वि, सन्ति , त (केंद्र व (वे ) केंद्र तिल्ला, है सन, है वि, सन्ति , तिल्ला

13 (4) (32 (, (a cc.)) a - (a com) kg. (32 (4) ( a c.) ( cc.)) ( a - (a com) kg. (a c.) ( a c.

'ल्पर १८४ त वह दाई १४८ वहेर (१८४) १८४८ त १ १ - वह १०)। १४४ वस्त्र १८४८ त्रुचे १४४ वस्त्र १४४० १४४ त्रुचे १८७ १४४४ वहेरी १८४४ १८४४ त्रुचे १८४४ वहेरी विणरिणम देखे विपरिणम। महि-किनी (भव)। विपरिणय देखे विपरिणय; (भव), ५००-४ बाह)।

कड )। विव्यक्तिमान देखे विव्यक्तिमान=(कारे+ वन्स्। वावनित्, किंवरियानित्, (मावा)। संह-विव् मार्चाः (भग)। विव्यक्तिमान देखे विव्यक्तिमान = विवर्शकर, १८ ७ टी- च्या २३१ )।

है, ७ दी-चल २१६) । विष्यरिकामिय देशो विषरिकामिय । ( वर्ष १६०) । विष्यरिकास कह [विषरि + भासम् ] म्हन्द रहा । विष्यरिक्तवेद ( निष् १९)। इह-विष ( निष् १९)

विष्यांस्यास ई [विषयांस ] १ व्यरस्त (भाषा ६ व. १ १, १३ ) । १ वरिश्वर १ ११, ३१, ३१, ३१, ३१ ) । विष्यादियास्या सी [विषयांस्त्रा ]स्वरूप १ १३)। । विष्याद्व विद्यास्त्र ] त्रिस्ह्य ; "दर्भि" एमें "(पान द. व.१)। विष्याद्व वेश्रो विष्यास्त्र (साइ १०)। विष्याद्व वेश्रो विष्यास्त्र (साइ १०)।

१०६ )।
विपत्ने श्री विज्ञासम् ] १ वन्ष्यः श्राहे (म १ श्यात की एव सक्त्या ( ११४ )। १ श्वात १ श्यात की एव सक्त्या ( ११४ )। १ श्वात ( १९४१)। विपत्नेतास्य विक्रियसम्बद्धाः स्थात ( मृज्य ४०)। विप्यत्नेतास्य विक्रियसम्बद्धाः १४ ११६ ६ १ ( मृज्य ४०)।

विषयत्व वि [विषयः वृ ] ब्रीक्त अर्थाः ।

४६ , न वादः (६० )।
विषयत्व वृत्त [वे] विश्वतः, विषयः, वृत्तिः ।

वृत्तिः कर्वाकार्यः (प्यारे १६०)।
विषयत्वित्रः (वे) व [विषयत्वातः विश्वतः ।

वृत्तः (१८० ८))।

१,४--व्यं पर )।

्ब**ब १)**।

विष्यहर्ष वि [विप्रहत ] माहा, बर्ह्म; (जुर ६, ३३१)। विष्याध्यि वि [विस्तादित ] १ विस्तादिः (उत्र र

विष्ताद्विम वि [दे विपादित ] सहितः ( दे ४, ४० )।

विन्तरत क [दे] एना, क्या कव । विन्हेंद्रः,

विम्ताल केंद्र विकाल । 🕉 -दिएकालिय; ( एव ) ।

१६२)। र विद्यालिक (उच नः)।

Francisco Train Committee .

विपर्तात्र मङ [विप्र ÷सर्ड ] बल्न हेत्र । विन्ही-

विप्यहार्य वि [विद्रानातित ] विनंड, बँग हुमा;

विभाहीण) वि[विद्यहोण] एँडेन, बर्किं; (वं ३५:

एकः (अर्थ, रूप्त १, रूप)।

विष्यहृष ] त १६३: ति १२०: १०३ )।

(भीर)।

(())

विहंग=बिभंग ।

पडम ६३, ३)।

सवा)।

विष्कुल्लगंडविवरमुद्दी इसर्" ( बग्ना ४४ )। विष्फोडन ५ [ विस्फोडक ] छोडा; ( नाट—राङ्क १७; वि ३११; प्राप )। विपांद देवी विषयंद। वह-विपांदमाणः ( माना १. 4 3, 2 )1 विफाल सक [वि+पाटप्] १ विदासक दरना । १ जंबद्दा। सङ्—विकालिय, (बाना १, १, १, ६)। बिगुद्ध मह [बि+स्टुट् ] एटवा। रह-विंति हिं विक्रुष्ट तब्दवभंडदस्त स्वी". ( दुवा:४६:)। विफूरण देखे विष्कुरण; ( द्ववा २६ ) । वियंधम वि [वियन्धक] विशेष स्प वे बाँधने वालाः (पदर, १)। विवद्ध है [विवद्ध ] १ विशेष बद्ध, २ माहिन, (सम १, 1 (3 ,5 ,5

वियाहरा वि [ वियाधक ] विरोधी, बाधक; (धर्मत ४६६)।

९ पविद्या, विद्वान्। ( हर १, ४६ )। "चंद् प्र [ चन्द्र ]

एक प्रमिद्ध जैनाचार्य; ( मुना ६६८ )। "पहु वं ["प्रमु ]

क्द (बुर १, १७२)। 'पुर व ['पुर] स्वर्के

विवुदेसर ५ [ विवुधेश्वर ] स्न्द्र, ( थाउड १६ )।

वियोद पु [वियोध ] जावरण; ( वंबा 1, 42 )।

वियोद्दण न [ विवोधन ] झन इगना, "महुद्रज्यक्तिद्व-

विद्योहय दि [नियोधक ] १ विद्यालक, "इमुबबद्धविवाहव"

वियोहम देखा वियोहय, ( इम्म )।

क्ष्मस्त्र" (स्त्र १२३) ।

विवुद्ध वि [ विवुद्ध ] आप्न, ( विरि ६९६ )।

विदुध ( शों ) नींच देखों; ( पि १६९ )। विवृद्ध वं [ विवृध ] १ दंब, बिरत; ( शम, वर १, ४१)।

(सम्बद्ध १७६)।

विष्कुर मह [वि+स्कुर्] १ हाना। १ विक्यना। ३

तामाना । ४ फरहना, दिखना । स्क्रियः, (सबोध

३४; काल, भवि )। वक्र-थिएकुरंतः ( टल १६, ४४:

विष्फुरण न [ विस्फुरण ] १ विनुस्थव, विद्यान; (धानक १४४, द्वर २, १३७ ) । २ स्पन्दन, व्लिन; (यउड) । विष्कुरिय वि [ विस्कुरित ] वित्रम्भितः ( द्वारा २०४;

विष्फुल्ल नि [ विफुल्ल ] निइतिन, प्रकुल्ल; "तह तह मुख्य

विष्योज वुं [विष्योक ] क्तिम, बीता; "रेत वौजा दिव्यामा विस्तानी दिवानी य" (पाम)। चित्रोग। विर्माग क्यो निर्मग; ( मण, पर २२(; स्म ४, विक्मीवि वि [ विमिद्भिन्द ] विभग-इन बाला; ( मने ) विमात वि [विमानत ] १ विरोध श्राल, सम्म वे हुमा; (भावा १, ६, ६, ३)। १ ई इस स्क का सातवीं नरकन्द्रक-स्थान-विशेषः ( दवन्द्र ४ )। विकास वं [विज्ञ'रा] मतिसन, हिला, इसनिय (राज)। विष्मह वि [विद्यष्ट ] विरोप घट; ( प्रति ४० )। विष्मम ९ [विज्ञम ] १ विज्ञात, (पाम; गउर १४) १ इना)। १ स्त्रीकी श्रांगार के मनभूत देशनी ( यउड़, या १ ) । ३ जिल-अस, पारवजन, ( सव )। र्थं गार-संबन्धी मानसिङ झगान्ति (इप्)। १ हे आन्तिः (सुरा १६७; गाउँ)। (सरेह, गाउँ प्रयोगाः (सदह)। ह भूतवी का स्थानिस (इमा)। १० रावद का एक गुभटः ( पत्र ४६, १६)

११ में बन, म-ब्रह्म ११ काम विकास (पद्ध १,४-न

विमाल वि [ विद्वल ] १ म्याल, म्या; (मुर ६ ११

१३, १(=)। १ व्यासम्ब तस्त्रीत, १ प्र विन्य हर

विच्मलिश नि [विद्वलित ] म्याङ्ग्व क्याङ्गा,(\$ विकायण व [दे] उपधान, मोशोश; (दे ७,६०) विन्माडिय वि [ वे ] नारित, ( मिर्व ) । विद्यार देखे वैद्याद ( पि १६६ )। विक्तिडि पुं [ दे ] मत्त्व को एक जाति, (विस १, ६६ 44 cf ) l विक्तेरम वि [दे] एई हे विद्यः (दं ४, ६४)। विजय थु [ विसङ्घ ] १ विष्टीन सर्वाधकान, नित्रव स अन्, निस्यात्त्र-पुरुत भविशान; (एत १३( वी )! मान-विशेष, (सुम १, १, १४)। ३ विराधना, का

र सेंद्रक, भ-तप्र, (पण्ड १, ४—पत ६६)। ह

यण, (पष्ट् ४०, हे २, ६८)।

त्व वर्ष )।

5-49 158 ) 1

होद" (स १६८ )।

विभाय देखे विभाग; (रंभा )।

विभाइम वि [ विभागिम ] विभाग से बना हुमा; (

विभाग वुं [ विभाग ] भंरा, बौंट; ( बाव। सच )

विभागिम देखो विभारम=विभागिन; ( दन १ १४१ )

विभाय न [ विभात ] प्रकारा, कान्ति, तेन; (सप )।

विमाय पुं [ विभाव ] परिचयः "कस्त विसमरसाविनाः

विमंगु पुत्ती [ दे ] तृष-विग्रेप; "एग्डें ग्रहिंदें करकरमुंठे त्वा विभंगू यं" (पव्य १—पत ३३)। विभंगुर वि [विभङ्गुर] वित्तराः ( गुपा ६०६; प्रात् 1 ( . 55 32:33 विमंज एक [वि + सञ्ज् ] भाँग हालना, तोहना । संह-विमंजिकणः ( दाव )। विभंतडी (मन) स्रो [विद्यान्ति] विनिष्ट अनः (ह चिममा वि [चिमान] भौगा हुमा, सवित्रतः, (पत्रम 112, 36) 1 वेसज सक [ वि + सज् ] १ बॉटना, विभाग करना । १ । विकट्य से प्राप्त करना, पद्मतः प्राप्ति करना-विधान भौर ।नेरेन करना । कर्म-निमार्जीतः (तंदु १)। क्वह-- विमञ्जमाणः ( याया १, १--पत ६०; उप २६४ टी)। ं चंह-विमितिकणः ( धर्नीव १०१ ), देखा विमन्जा। चेमजण न [ यिमजन ] विभाग, भाग-वैदाहैः ( पव ३८)। विमञ्ज देखा विभज । विमञ्जः ( कम्म ६, १० ) । वेमञ्जयाद ) पुं [ विमत्यवाद ] स्वादाद, मनेशन्तनार, वेन ब्राय ) जैन दर्शन; ( पर्नर्ख ६३१; सम १, १४, ११; दबर ६६ )। भित्त वि [ विभक्त ] १ विभाग-पुक्त, बाँटा हुमा; (नाट-व्य ४६; बच्च )। २ निल्न, मत्रव, जुदा; "विनतं प्रमां होतेनाचे" (माषा; कप्प; महा)। ३ न विभागः पत्र )। मित्त स्री [विभक्ति] १ विनाग, भेदः (भग १२, ६— पव १७४; सुमान (६; उत्तान ३६ ), "वागस्त पर्वेष म्पंतरपरंपग्रविमताहि" ( पंच १, ३६; ४०; ४१ ) । १ व्याकरण-प्रतिद्व प्रत्यय-विशेषः ( मोचमा ४; चेदव २६००; इमनि ६६)। ममण न [दे] उत्पान, मोसीसा; (दे ण, ६८ हो)। भय देखां चिमज । विभए, विभयंति; (कम्म ६, ३१; तथा; इत १३, २३ ) 1 नयणा स्रो [ विभजना ] विनामः ( सम्म १०१ )। ं विभर सक [ वि + स्मृ ] विस्तरप इस्ता, मृत जाना । विभ-स; (विद्वार)। ं विनय देखो चिह्य; ( उन; महा )। 🏄 विभवण न [विभवन ] विस्य-करण, वराव करना; (राव)। विभाइम वि [ विभाज्य ] विभाग-योग्यः ( ख र, २-

विभाव मक [वि+भावय्] १ विचार करना, हर करना। १ विवेक से महत्त करना। १ सनमन्ता। वह विभावंत, विभावेंत, विभावेमाण; ( धुपा ३७७; ४६७ टी; रूप )। क्वरू—विभाविङ्जंत, विभावि उजमाण; (हे ८, ३२; स ७६०)। हेरू-विसार चपः (कः)। ह—विमावणीयः (वुन्ह ११४)। विसाय देखां विभय; "तमो मदाविनावेष' एकप पेविय ग्या य" ( महा )। विमावसु वुं [विमावसु ] १ सुर्वं, रवि; १ रविवार; (पडम १७, १७७)। देखो विहायसु । विमाविय वि [ विभावित ] विचारित; ( स्व ) । विभास वह [वि+भाष्] १ विरोप स्त हे बहुना, स्पर बदना। २ ब्याल्या फरना। ३ विग्रत्य से विधान करना। विमास्तः (पत्र पर्दो)। इ-विभासिः यञ्च; ( स्तानि ३६; पिंड ११४ ) । देश-विभासियः; (前 10年)1 विभासण न [विभाषण ] ब्याच्या, ब्याख्यान; (विसे विभासय वि [विभाषक] व्याख्याता, ( विते १४२६ )। विभासा स्रो [ विभाषा ] १ विद्यूप-विधि, पानिक प्राप्ति, मजना, तिथि मौर निरोध का नियान; (पिंड १४३; १४४; ने करें। इन्हें, देन्हें, उस क्षेत्र हों, म नहें)। दे ब्ला-क्या, विवरण, स्वटोहरण; (विवे १३८४; १४२१; विव ६३७)। ३ विद्वापन, निवेदन; (उर ६८०)। ४ विविध भाषण; (चिंड ४३=)। ४ विरोपोक्ति; (वेरेन्ट ३६७)। ६ परिनाया, संकेत; (कम्म १, २८; २६)। ७ एक महानदीः ( य १, १—नत १११)।

विभासिय वि [ विभासित ] प्रशक्ति, उर्थोनिन; (नम्बत (१)।

रिमिण्ण ) वेत्य विदिषण≔विभिन्न, (यडड ६७०; विभिन्न ) ११८०, इत १६, ६६ )।

विभीमाण पूं [विभीषण] १ स्वय का एक क्षत्र भाई; (पत्र = ६१)। १ विदेद वर्षे का एक वाश्चदेव; (सम्)।

स्भिमायमा वि [स्भियान] वन-वन्तः, प्रवस्थः, (विवे)। स्भिमिया को [स्भियानका ] वन-द्रावः, (वर)। स्मि में [स्मि]। त्रम्, प्रवस्थः, (प्रवस्थः, १९३९)। र बार, स्वसे, व्यक्तिः, (प्रवस्थः, १९३९)। प्रवस्थाः वस्य स्वसे, व्यक्तिः, (प्रवस्थः, १९३९)। प्रवस्थः

क्यार ( विशेष १६८६ ) । विशूष को (जिल्ली ] १ एशनं, रेनर, (जर, मीत) । १ द्रदश्य, भागाय, "माध्यितेष पश्चिम जिवलमाए" (प्रायः, ६९ मा ) । १ मधिया, (भायः २, १—

पत ६६ )। रिज्यम्म न [पिन्यम] १ प्रदेशर, गर्मा; १ शामा; "रिधानकारीन्स्याप्त" ( उहाँ और )।

विनुसा भा [विनुसा ] १ शिवार हो जवार, सारेर कर स्वतान्त्रक सार्वि से नागर, (सारा १, १, १, १) होते तर १) १ १ शर मंत्र, "मुद्रामा उत्तरिका हि दिन् कर स्त्रीम" (स्व. १, १, १, १, १, १, १, १) विनुस्त्र हि [विनुष्ति ] विनुष्तुत्र, मञ्जूत, सोल्य (स्व. १९६१), १, १८, (स्व. १, १०००) । विनेष्ठा हो विज्ञान विज्ञान विज्ञान कर्या

(क) १ (६, ६, ६, १४४ १, १००० १) विभेत्र ) [सिन्हें] १ तेन हारक, (वार्त्व २६६) विभेत्र ) "कराव्यनुनर्धितकार" (साहः स्टा ०६५ वे)। १ तर, १६०, "वर्ष्यर्टनियंकार्य निवृत्वविष्

विभेगा है [विभेदक] अस्तन्त्रहें, "प्राचनार्वनेतृत्व" ( प्रांत्र कर ) ।

( प्रोड १६ )। बिनाई स्र [ विमर्ति ] ६-इ-छिन, ( छन ) ।

स्वतं क्षत् स्वतः । इन्हर्गास्त्रः (११४)। स्वतः व (दे ) वर्ष्ट्रेग, स्वस्तः (११, ४१)। विवास्त्रः व [विजुष्ट्रास्त्रः ) विश्वतः, स्वतः दुव्यः (साम्

१, १ ८—ध्व १, धेर )। विभक्ति प [विश्वविद्य ] क्षित्र वर ने स्वव्यक्त हो हो

ह थ. (१९ ११, ६०)। विमोनन वि[स्टिन, स्मिन्ति | विद्यान, वर्गवादिक,

(बिरि १०४१)। विमय देखी विमय; ( राज )।

विमाण यह [वि + मार्गपू ] १ दिवार कार्याः । पत्र कारता, सोजना । १ प्रार्थता कारता, मेनव १ कार्याः कारता, बाह्यता । विमाणाः, (शिक्तप्रः, (शिक्तप्रः, (शिक्तप्रः, (शिक्तप्रः, विमाणाः, ११, १८) । वह—विमाणांत, विभाषाण्य, ११९९ वर १, १५९ हो ४, ११, स्त्राः )।

चिमिनाम हि [किमानित] न मनित मेंच हिंद १९७, इट ४, १०७) १ इस्तेवेहरू गोर्नेसं विमान्य ने विमान्य ] स्टान्टर, (च्या) चिमान्य हि विमान्य ] स्टान्टर, हिन्द, हो (क्या, प्रार्थ, १९६०) १ इस्तर्वरन नित बोडा, (विधा १, १८—वत् १९)। १ इस्तर, (चा ५), १ मेंवका स्नान्य १

बहु (सं ४, १६: यउड़) । विसद्द नह [वि+सदेर] १ एवं हत्याः हत्ताः वरह-पिसद्दिजनाण, (विरे १०१ विसद्द व [विसदे ] १ हिनागः "सावर्ग्यावर्जन सर्वेववर्गः (पुरा १०; यडड)। १ वर्षः (६

विमद्दा व [ विमद्दा ] कर वेथो। (भवे )। विमन्त तक [ वि+ मत् ] मत्ता, विन्ता । वि-श्रीवा व तं विमन्तती" (श्रूर १, १४४ )। विमय वं [ वे ] वर्ष-कत्यती त्रिष्ठ, (व्या १००४ विमद्द (यर) नीवे वेशा । विमद्ध (विग)।

विमस्ति वह [ वि + मून्] विवारत । हर्नार वृष्य (गी) ( क्षि १०० ) । विमस्ति [ दिनारी ] रिक्ट (रेवार ( एत ) । विमस्ति वि [ विमस्त ] १ अवन्ति । विद्रा किर्म । क्षीर व द, दर, वश्य ६९, १९, इस, स्त्र ।

१६१)। १ पूंदि मार्गियो नार्मिय भिन्दा (ज्यु ४६; प्री)। १ सारतार्थे हैं बहेवर्रे किन्जासन्। (ज्यु १६४)। ४ स वेश्वरे किन्जासन्। (ज्यु १६४)। ४ स वेश्वरो कीर वर्षि किसोने स्थित की प्रजा है? 'प्रजा कीरो'नामक केन स्वादन्य करहेते। (प्रश

११८)। १ एक नहानद्र प्रातिक स्थापित है र-४३ ०८)। १ सम्बद्ध प्रतिक स्थापित है रम (छन १६१)। • 'तुन महाना सेवार्ड

٠,

ा एक प्रतिप्रानिक विमान: ( टा ८—पत्र ४३७ ) । ८ । विमलोत्तर पुं [विमलोत्तर ] ऐस्वतः वर्ष का एक भावी स्य-देवतीक में स्थित एक देव-विमान: ( सम १३; /इंग्न्ट्र १४० )। ह एक प्रैयेपक देव-विमान: (गम ४१; . देवेन्द्र १४६)। १० जनातार हाह दिनों का उपवान: ८१ नगतार मत दिनों का उत्त्वानः (नवीप ५८)। ′ :५२ प. ग्राहिसा, दया: (पगद २.१—पत्र हटे)। ंबास वृं [बाप] एक कुनकर पुरुष; (सम ،११०)। 'चेंद् पुं ['चन्द्र] एक जैन भावानै: (महा)। "पदा स्त्री [ प्रभा ] भगवान गीवन-। नापजी की दीन्ना-शिविका : (विचार १२६)। चर , १ [वर] भ्रानत-प्राप्तन देवनीय के इन्द्र का ृषक पारियानिक विमान; (टा १०—पत्र ४१८ )। ंबाहण पुं [ बाहन ] १ भारत-पर्व के भाषी प्रथम ्रीयनदेश, जिनके दुलरे नाम देशनेन तथा महारख होंगे: ( हा ६-- तव ४५६ )। । इन्हानकर पुरुष-विदेश, ( सम ूरेवडः १५०: १५३: पडम ३. ४५)। ३ भाग्वयारे का एक भाषी चक्रवर्षे राजाः (सन १५४)। ४ ्रिक बैन दुनि, जो भगवान अभिनन्दन के पूर्व बन्न में तुरु थे; (पडम २०, १२; १०)। विभवनाथ का पूर्व-जनमीय नाम; (वस १५१)। **सामि** पुँ [ स्वामिन् ] विद्ययक्षां का प्रविष्ठायक देव; ( विरे २०४) । सुंदरी की [ मुन्दरी ] पट ्वानुदेव की पटरानी: ( पटम २०. १मई ) । वेमलण न [चिनर्दन] नांच चादि को गाया पर िश्वना, परेपः (३१.१४=)। विमलहर पुं[दे] कनकत, कोनाहत; (डे ४, ४२)। विमसा चौ [विमसा] १ जर्थ दिगा; ( टा १०—पत्र ४०८)। २ धरतेन्द्र न लोक्सानों को अब-महिनियों ँक नाम; (टा ४, १—पन २०४)। ३ गीतर्रात और <sup>र</sup> गोटरम नाम के गन्धरेंन्ट्रों की अब-महिरिस्त्रों के नाम; (टा ४,१—यय २०४)। ४ चीदहर्वे जिनदेव की रीचा-शिविद्याः; (सम. १५१)। विमलिश्र थि [ विमर्दित ] जिसका नर्दन किया गया हो | ' व्ह, दृष्ट; (ने ह, ७)। श्चिमहिश्र वि [दे] १ मत्त्वर नं उत्त्व; २ मध्द-' बहित, मन्द्र बाता; ( दे ७, ७२)। (विमलेसर वृं [ त्रिमलेखर ] विदयकत्री का मधिन्दायक

जिनदेव; ( सम १५४ )। विमहिद् (गाँ) वि [विमधित ] वितका मधन किया गना हो वह: (नाट-मानवि ४०)। विमाउ स्त्री [ विमानु ] वीतेनी मा; (वस ३५: १७१) । विमाण नह [वि+मानय्] आमान करना, विरस्कार करना । विभागे अहः ( महा ५८ )। विमाण पुन [विमान] १ देव का निवान-भवन : (सम २: ५: ६; ६०; १२; ठा ५: १०: उदा: कम: देवेन्द्र २५१; २५३; पपह १, ४-पत ६८; ति१२ )। २ देव-यान, प्राकारा-यान, प्राकारा में गाँव करने में नमर्थ रथ; (से ह, ७२; कम्मू)। ३ प्राप्तान, तिरस्टार: ४ वि. मान-रहित, प्रमाख-पान्य: (से ६, ১০)। पविमत्ति स्त्री [ प्रविभक्ति ] तैन प्रन्थ-विशेष: ( ६म ६६ )। भिष्य न [ भिष्यन ] विमानाकार यहः (करा)। वासि वृं ['वासिन्] देवी की एक उत्तम जाति, वैमानिक देव; (पर्यह १,४—पत्र ६८; ति १२)। विमानना ] श्रवण्याना, तिरस्कारः (चेद्य १३२)। विद्यापित्र वि [ विमानित ] द्यानानितः; ( दिइ ४१३; क्रम : महा ) । विभिस्त म [विमृत्य ] दिवार करेंत्र । 'गारि वि [कार्ष्टि,] विचार-पूर्वक करने वाजा; (स १८४); ३२४)। विमिस्स वि [ विमिश्न ] मिश्रित, मिता हुमा, पुनः (पंच २, ७; महा)। विमिस्सण न [ विमिश्रण] निश्रण, नितावदः ( हन्मत्त १७१ )। विमोसिय वि [ विमिश्रित ] विनिश्र, मिश्रित ; ( माँव )। विमुडल देनो विभव्छ; ( राज )। विमुंच वढ [ विश्मुच ] १ होहना, बन्धन-पुक्त करना । २ परित्याग करना । विमृंबद्दः (वया) । कर्म-विनुद्धरैः; (भावा २, १,६,६)। दक्त—विमुंचंतः (महा), चिमुच्च [ ? युंच ] माण; ( याना १, ३-- २०६५)। **इ.—विमोत्तव्यः (उर २६४ टो), विमोयः (टा**२, १—यव ४३)। विमुक्क देखा विमङ्खः (५०३१, ४-५७ ३२)

\$80 विमुक्त वि [विमुक्त ] १ ह्या दुमा, ह्या, रूपन-रहित, "जनविभूनकेषा भागेषा" (महा ४६: पाम: प्राचानि ३४३)। २ परित्यनः, "निवृत्कजीवासा" (महा ७७)। ३ निःसंग, सग-रहित, (भाना २, १६, ८)। विमुक्त पु [विमोक्ष] ह्यस्तरा, मृगिः, (नै ११, ४६; | ब्राचानि २५८: २५६; ब्रॉब ५)। विमुक्त्वण देखी विमीयत्रण; (उत्त १४, ४; दुत्र 1 ( 338 विमुच्छित्र वि [विमुच्छित] मूर्छा-प्रातः, (से ११, 48)1 विमुत्त देखां विमुक्तः, "मुतिबिनुतंत्रुवि" (थिड ५६)। विमुत्ति न्त्री [विमुक्ति ] १ मोज, मुकिः (भावानि १४३, कुम १६)। २ भाषारांग सूत्र का भन्तिम प्रध्ययन; (भाषा २, १६, १२)। ३ भारिता; (पग्रह २, १--पत्र हह)।

विमुचण न [विमोधन] परित्यागः (संयोध १०)। विमुद्ध वि [विमुख] १ पराइमुख, उदासीन: (गउइ: मुपा २८। भवि )। १ पु. एक नरक-स्थान, (देवन्द्र २५)। ३ पुनः भाकास, समनः (भग २०, २--पत 93€)1 विमुद्द धक [ वि+मुद्द् ] पनराना, व्याकुत होना, वेचैन

होना। यक्-विमुद्धिकात, (सं २, ४६; ११, ४६)। विमुद्धिअ वि [ विमुन्ध ] परराया हुद्या; ( से ४, ४४; गा ७६२)। विमुद्धिभ वि [ विमुक्तित ] पराङ्गुल किया हुमा; (पपह १, ३--पन ५३)। विमृद्ध नि [विमृद्ध ] १ पनसवा हुआ, २ आरहर,

धारपष्ट, ( गउड )। विमृश्णिवि [विभन्तक] लंडने बाला, विषडन-कर्ती; 'ज मगन बाहुवजिस्स मानि वैश्वस्सियो साया-निमृश्यास्य" ( मगन १०)।

विमोश्य वि [विमोजित] बुदाया हुमा; (साथा १, २--पत्र ५८; सम् )। विमोक्ल रेगा निमुक्ल, (से १,८)।

विमोक्षण न [विमोक्षण] १ हुटकारा, हुडाना, बन्धन-मोचन, (भाषा, सुझ २, ७, १०; पडम १०२,

१८८; म ६८; ७४२)। २ कि ह्युसने बाला,

विद्वान करने वाजा, धनजदुरमाजिएसप ( १, ११, २, २, ७, १०), खो-- भो; ( प्राप्तः। विमोक्सय वि [ विमोक्षक ] दुव्हाग पने छन्। दुस्क-रिमीक्श्या" (गूम १, १, ३, ३)। विभोडण न [जिमोदन] मोडनः(रे)।

विशोधना रेगे विमंत्र) विमोय सक [विक्सोन्य] हुप्ता, तन स्वाः विनोधकणः ( गय )। विमोय देशी विमंच। विमोयम रि [विमोचक] छोड्ने वाना, शु स्यः

<sup>थ</sup>न वे कुल्लीमोयगा" (त्म १, ६, १)। विमोयण न [जिमोचन ] १ हुटकरा, 🕫 लुहाने वाता; "दुरमगीमावणहाई" (न्वर ६ 77 88 ) ( विमोयणा स्त्री [ विमोचना ] हुटहारा; ( हुई ?

२१)। विमोद सर [वि+मोहरू] सूच दरना, मेर ह विमोहेद: (महा)। सह-विमोदिता, बि (भग १०, ६-पन ४६८)। विमोद्द देनी विमोक्तः (धाना)। विमोह वि [ निमोह ] १ मोह-रहित; ( उन ४, २ पु. विशेष मोह, ध्यराहट, (सम्बन र

३ धाचाराय सूत्र का एक ग्राज्यमः (सम १४) यी-पव ४४%)। विमोदण व [विमोदन] १ मीइ उपअलाः ( ३८)। २ कि मोइ उपजाने वानाः (उप अन विमोहिश वि [विमोदित] मार-मातः (म 22)! विष्ट न [बेश्मन्] यह, परः (राज)। विम्हद्दश रि [विस्मित] धार्था-नारेत

(सर १, १६०)। विम्हय भर् [ वि + स्मि ] चमत्कृत होता, विलि आध्योन्थित होना । क्र-विम्हयणिका, विस् (हं १, २४८; भ्रमि २०२)। विभ्दय पु [ विस्मय ] भाभर्य, नमत्कार; ( रि षड्; प्राप्र; अव; गउट; प्राप्ति १)। विम्हर नम् [समृ] याद करना। विम्हरी, 06)1

१५७), विरंति; ( हुमा ) । .महर नक [वि+स्मृ] विस्मरण करना, याद न बिर (बा) देनो बीर; (नण)। प्राना, भून जाना। विम्हरहः (हे ४. ७८: प्रान्त विराह को [विरति ] १ विराम, निवृत्ति; २ सवदा कर्म [३; पर्)। वक्-विम्हरंतः (आ १६)। में नितृत्ति, संयम, स्याग; ( इय; भाना )। ाम्हरण न [विस्मरण] विस्मृतिः (पन ईः संबोध मान्त्र-प्रतिद्ध विभाग-स्थान, यति; ( चेर्य ५०७ )। ८३: युत्त ५७)। विरद्भ वि विरचित । १ इत, निर्मित, बनाया हुन्नाः प्रद्रसद्दश्र वि [दें ] १ मृद्धित, मृद्धां-प्रात; २ विस्नापित ; २ मजाया हुआ; (पाथ; श्रीत; कम्प; पडम १६८, (ने इ, ४१)। १२१; कुमा; महा; रंमा; कप्यू)। ान्द्रराचण वि [स्मरण] स्मरण कराने वाना, याद विरद्भ देशो विराह्म: (क्य)। दिनाने वाना: "यावपण्यीतकहिमहगवणा" (जुना)। विखयव्य देखां विखय = वि+रचय्। म्हरित्र वि [बिस्मृत] मृना हुमा, बाद न किया विरंचि पुं [विरक्षि] ब्रह्मा, विधाता; (कुम ४०३; हुआ; ( कुना; पान ) । वि द्याः सम्मत्त १६२)। म्हार देवी विकास; (उर १३० टी)! विरन्ध्य ) अक [वि+रञ्ज्] १ विरक्त होना, उदावीन ारहितप्र देखा विश्वालियः ( प्रव्यु २२ )। ारहारित्र वि [ विस्तारित ] सुनावा हुमाः ( सुनाः विरक्त ) होना । २ रॅग-रहित होना । विरवह; (उत्र: उत्त २१, २; नहा )। वह-विरञ्जंत, विरच्यमाण. आ २,= )। विरञ्जमाणः (सं ४, १४: भवि: उत्त २८, २: गा ासारित्र ( भा ) देनो विम्हरित्र; ( नय )। १४६ : २६६ ) । ग्रहाय नक [वि+म्मापयु] चाम्नर्व-विकत करना। दिरस वि [ ग्रिस्क ] १ उदावीन, विराग-प्राप्त; ( सम िविन्हांबद: (महा: निच् ११)। यह-विन्हार्थेत; ४७; प्रान् १५५; १६६; महा)। २ विविध रँग बाह्याः ीं (उन ३६, २६२)। रेग्हायच न [ बिस्सापन ] ग्राम्बर्य उपजाना, विस्तय-(आचा १,२,३,५)। विरत्ति स्त्री [विरक्ति] वैराग्य, उदार्शनता ; (उर ्रक्रयः (भाग)। ान्द्रायणा स्त्री [विस्मानना] कार देखी; (निव् यु ३२)। विराम प्रक [ वि+रम् ] निष्टत होना, घटकना । विराद ; 28)1 ( गा ७६८ ), दिरमें ब्रा ; ( ख्राचा ), दिरम, दिरममु : ं ग्रस्हावय वि [विस्मापक] विस्मय-जनम् ( वम्मच (ना ३४८; १४६)। प्रयो—हेन्न-विस्मावेडं: (ना 238)1 ं ग्रहाचित्र वि [ चिस्मापित ] ग्रामयोन्वित किया हुआ; ₹¥€ ) t विरम वं [ विरम ] विराम, निश्चिः ( गउदः गा ४५६: र (धमीव १४३)। ्रं मन्द्रित्र वि विस्मित् ] विस्मय-प्रात, चमल्हृतः ( श्रा इब्हें हर ५ १६३)। विरमण देन्ती वैरमण: ( राज: प्राना )। र्म-स्व १६०; उव )। त बेन्हिय (अर) इंग्ला जिन्ह्य। विन्हिनदः (तथा)। विद्माण वह [प्रति+पालव्] पाइन दरना, रद्मध ्र वेस्टिर वि [ विस्मर ] विस्मय पाने वाना, जनस्कृत बरना । विरमाणडः; (धात्वा १५३)। विरमाल वह [प्रति+ईश्रू] सह देखना, बाट जोहना, होने बाना; (आ १२; २०)। प्रतीता करना। विस्मानदः (हे ४, १६३)। संह--ुत वेयच्या देवी विश्र-च्या। ं वेयद पृं [ इयर्द, व्यष्ट ] आक्रास, गगनः ( मन २०, व विरमालिअ; ( हुमा )। विस्मालिज वि [ प्रतीक्षित ] जिनकी प्रतीक्षा को गई हो २—पत्र ७७६)। ूर पेर सक [भन्ज़] भीगना, तोड़ना। विरद्द; (हे ४, दह; (पाञ्च ) I विरय नक [ वि+रचण् ] १ बरना, बनाना । २ सजाना, ₹0\$ ) I ंबेर अब [गुप्] व्याकुत होना। विस्टः; (हे ४, सञावट करना । विरएई, विरक्षति, विरक्षक्षानि: विरवई:

विरोहिश देलो विरिन्टिश≕ततः ( गाया १

विरोयण वुं [[विरोचन ] मनि, वहि; (न

विरोल सङ [मन्य्] विजोडना, रिनो

विरोल मह [वि+लग्] १ भागमन

व्यारोहस्य करना, चड्डना । विरोत्तर, (धात

पत २३४, गउड ४३५)।

विरोजर; (हे ४, १२१; पड्)।

(भार रहत्र हो)। विस्थिका थीं [ दें ] बिन्दु, वर, लेंग, (मुख २, २७)। विरिनिर रि [रे] धारा में सिन्बन करने वाजा, ( पड़ )। विरिज्ञय रि [दे] भनुचर, धनुगत, (टेण, ईई)। विस्तित्त्र मह [वि+मन् ] दिस्तारना, फैनाना। विरित्नहः ; ( आह उई )। विरोध ( भन ) देखो विवरीक; ( विन )। विशेद मङ [प्रति+पालयु] पानन करना, स्त्रण इरना । रिरीहर, (ब्राक्त ७४, घाटवा १४३)। ) घर [रि+स] रोना, चिल्लाना | बहु--विकास । विकायमाणाः (उप ३३१ टी)। रिदेश न [बिक्त] ध्याने, पद्मीका भाराज, सस्द, । ता १४, त १, २३, नाड- मुच्छ १३१ )। विकास वि [दे विकास] १ मधान, कुटीन, दुस्ट रूप वाना, कृतिनत, ( वे अ, इंक्क्स, भवि )। २ विकट्स, महित्त, (पद्)। हेगो निस्त्र। विरुद्ध ( जिस्टू ) सम्बन्धान विज्ञेष, ( देवेन्द्र १८ )। विरुद्ध । र [विरुद्ध ] विरोध वाजा, शिरीन, प्रतिकृत, उन्नडा, (भीप; गडह)। 'यारि डि ( नारिन्) शिरोत भावत्य करने याता, (उर अस्य टी)। विका दलो किय, (देई, ७५)। विरुद् कर [वि+रुद् ] विशेष रूप में अगना, बंदुरित रमा। सिर्दन, (उन १२, १३)। विरह रेजी विनह , ( परण १-पन ३१ ; था २०)। र [रिक्य] १ कृष्य, भीड़ा, उद्योव, 44.1 रमात्र, दुर्रमत, (मा २१३, भरि; स्वत्र ४४, स्र । १२ द्वा १२८ हो )। २ विषय, अतेकृत इनदा (सर ११, ५०)। ३ वर्तिय, बनेड तरह द्वा. नगरिय, (भागा) । निषद् पृत्त [विषद् ] सहते १ विद्यान्तान्त्व, (१३ ४)। सिंध मह [प्रसंख्यू] । सब की नीवें में निकालना। २ क्षण निकानना। विस्मृहः (हे ४,

ः ।। स-विस्त्यः (दूस है, १३)।

(4 = x=, \$\$ + ) s

विरंजन न [विरंचन] > जन निस्तारण, जानः

( उरह ३८, द्यास १,३१३ १०० १०१)। २

'६ नंदर, जनगर, "मन्तर्भारीयक सम्बन्धनंत्र"

विरोडिश वि [मधित] विजोडित, (प भवि )। विरोह सङ [जि+रोधम्] विरोध दरना। ( नवाध १७)। विरोह पूं [विरोध ] विरुद्धा, मरीपता, हैर, ( गडड; नाट-माजती १३८; भवि )। विरोह्य वि [ विरोधक ] विरोध-कर्ताः ( भार विरोदि वि [विरोधिन् ] दुश्मन, प्रतिपन्धीः ( नाट-शकु १६)। विरोहिय वि [विरोधित ] रिरोध-प्राप्त; (ब चिल भ्रम [मोड्] लबा करना, सर्मन्य मङ्—विस्तिज्ञण<sub>।</sub> (स ३७४)। बिरु न [बिरु ] नमक-रिशेष, एक तरह (भारा २, १, ६, ६)। जिल्हाब कि [ है ] १ मधिनय, धनुष की हारी प टुमा; २ दीन, गरीय; (वे ७, ६१)। चडाया दुवा, बारापित, "ब्राया जन्म मोने मेमव्य इरिइरेड्नि" (पण २५), 'र रदुवस्था उनरि हिम्मए युक्तिमी भगेन नि (43,4)1 विस्थोलक पृं[दे] जुराह, लुंदरा; (गत्र)! विन्डभोटी सी [दे] १ स्थिर यननः २ वि तनामी, (पपद १,३-पन ५३)। इंसे कोली'। विन्द्रम् व [विन्दर्] उल्लबन कला। हि (धर्म ८६२)। यह—चिसंचंता (कान)। क्टिंबय न [बिल्डुन] उच्छान, भारधन ही मीनशिवासा" (उर ४२० टी)। क्लियन (भाग) देगा विद्यसंघल। (मध्य)। क्रियंत्रिय (चर) वि [विद्वारित] मार्थ कता "नुरुक्तितानः" (सप् )।

लंब देवी विश्वंब=ति+दन्यः। वह—विलयमाणः (धर्मने १००५)। हिंद बढ़ [बि+लन्द् ] १ देनी करना। २ नह. मस्याना, धारम् करना । यम-विनयीखरि (मी): (भार-विक ३१)। यह-विन्दंबनः ( से ३, ०६)। र्वेह-वित्वंथिशः (नाट-वेणीः **३६**)। बिलंबिपाइजः (आ १४)। दंब एं [बिन्हस्य] १ देनी, अ-मोजना: (मा (सम्)। २ तर-विरोध, प्रतंथे तरः (संबोध (म)। ३ म. नन्नय-प्रिकेष, सूर्व ने परिभोग कर रेड़ा हुआ नक्षमः (विसे ३४०६)। लंबन वि [चिल्प्यक] धन्य कने कनाः म्झ १, ३, ८)। लंबपा देखी "बिडंबपा: (प्राप्त १०३)। संविध व [ चिलम्बित ] १ विनम्ब-युक्तः ( कम )। : सः सद्भव-विदेश: ( वय १ )। ३ तत्त्व-विदेश: (अय)। स्वयः वि [चिलक्ष ] । व्यवितः गर्गमन्दाः ( मे १०. भ्यः सुरं १२, ईई: सुपा १६८: ३०८: महा: भवि )। । प्रतिमान्यान्य, मृद्धः (मे १०, ७०)। सक्त न [ वैलक्ष्य ] विनवना, जवा, रामः ( नर i, 238)1 रुक्तिसम् पृंद्धीः कार देखाः "उपनिषयिमविमविमयः-" भवि )। लग सङ् [चि+ररम्] १ घरतस्यन करना, सहारा त्ना। २ चढ्ना, आरोह्य कन्ना। ३ परहना। ४ बारना । गुजरानी में 'बब्जव्'। विकासन, विकास-र्मनः (महा)। वह-विद्यमातः (वि ४८८)। रुग वि [बिल्झ ] १ तमा हुआ, विका हुआ: तम "बह जीहरिता अप्यंति बीतण तह विन्तन-हिन्दि" ( नवीय १३- ने ४. २: ३. १४२: मा १८६: ५६: महा)। २ अवतन्यतः (सुर १०. ११४)। भान्द; "अक्रवा आवर्तिया विद्यतिनं वेचा वर्ग वदमा भरता<sup>त</sup> ( सुख १, ३ ) । लक्ष्म बढ़ [वि+लस्त् ] गत्माना। विनवानि ; **इम ५०)।** 

रुट्टि पूंडी [वियष्टि] नाई तीन हाथ में बार बहुन

ल नहीं, जैन नापुत्रों का उपकारा-दंद: ( पन 🛶 )।

लद वि [बिलच्य ] प्रन्दी नरह प्रम. नुसन्धः

(लि)। विरुष वृं [विराह्मन्] एड नरक-स्थानः (देवेन्द्र 역 ) 1 विहन मह [सेद्यु] मिन्न करना, खेद उपजाना। वितमेदः (प्राक्त ६०)। विलमा को दि] न्या, धनुष की होरी; (दे अ, 1 ( YE बिलय १ [दे] क्षं का अल होना; (दे ७. ६३; पाम )। विलय १ [ बिलय ] १ विनागः ( हुन ५१: १६७: तो ३)। २ वर्तीनता; (तो ३)। ३ पुं. एक नग्क-स्थान: (देवेन्द्र २६)। विलया न्हां [विनता] न्हां, महिना, नारी: (पान्न; ते २, १६८: पड्; कुमा; रॅमा; मनि)। विलय क्रक [बि+लय्] रोना, कॉदना, चिलाना। विनवः; ( पर्: महा)। वरु—विलवंत, विलवमाणः (नहाः याचा १. १--एव ४०)। विलवन वि [विलयन]रोने वाना. विलाने वाना। या की [ना] विनात, कृत्यन; (भीर)। विख्विय न [चिल्पिन] विनान, क्रन्दनः (भाग्र: र्भार)। विलविर वि [विलिपितृ] विनार करने वानाः ( दुनाः च्य)। विलस अङ [वि+लस् ] १ भीव दला। २ वनस्ना। विकार, विननेनुः (नहां)। वह-विलसनः (क्रमः छ १, २२८ )। चिलमण न [चिलसन] १ विनान, मीब; (उर ह १८५)। २ मीब करने पाता; (सुर १, २२१ हि)। विलिस्त न [विलिसन] १ केटा-विकेष; २ रोनि. चनकः (नहा)। विस्तित वि [ विस्तिसम् ] विकामी, विकास करने वाता; (जा २०४६ स्थू४, धनीव १६ ; क्या )। विठा देनो विसा "नवर्ष व नया उपियोदि इंत लिग्बं चिम विहाह" (भन १२०), "ताबेख व क्वचीव विकाद को उजरिज्यको" (हुन १०४)। विदाल देनो विराट; (ति २४१)। विटाव ३ [विटाप ] इन्दर्न, नॉरंबर्न; ( इव )।

विखावित्रं वि [चिलावित ] विकार-युक्तः (वै महैः

(माप (हर हो)। विस्विका स्त्री [ दे ] बिन्दु, सब, लेग, (मुप २, २७ )। विरिचित वि [दे] धारा में रिन्चन करने वाजा; (यह)। विभिन्नय मि [वै] भनुचर, धनुसन, (दे ७, ६६)। विक्तित मह [वि+स्तृ ] दिस्तारना, फैबाना। विरिल्लई ; (माइ ३६)। रिरोध ( घर ) रंगो विस्रोध, ( पिंग )। तिरोद्द मङ [प्रति+पालयः] पानन करना, रक्षण इरना । रिरीहर्रः (ब्राह्न ७४, घाट्या १४३)। रिकः ) घः [रि+क] सेना, चिल्लाना । वह-विकास → विदयमाणः (उप ३३६ टी)। विकास न [विकास] ध्यति, पद्मीका भागात, सध्दः, ( ता ६४, मे ३, २३, नाड-पुच्छ १३६)। रिकाम हि [ दे विकास ] १ तसाब, कुतीब, दुष्ट सम बाजा बुहिसन, ( के अ, ६३, भवि )। २ विरुद्ध, मार्म (पर्)। देशो विक्रम। बिच्द्व १ [ किरुच्द ] नर ह स्थान विदेश, (देवेन्द्र २८)। विस्त्र । र [विस्त्र ] स्तिन वाना, स्विरीत, प्रतिसून, उनडा, (क्रीम: गउड)। 'यारि वि ( चारिन्) विसंत मानव्या करने वाहा, (उर ७६८ टी)। विषय दश्ते विकय, (देई, ७४)। विश्वद सह [वि+वह ]दिनेष रूप से उसना, सर्हरत रोना। सिर्धात, (उन १२, १३)। विग्रह दमा विग्रह , ( प्रवाद १- पन ३ई ; धा २०)। हि [चिमप ] १ हुम्प, भी दा, हुरीन, नगर, रूपेनन: (सा २३३, भीर, स्वा ६६; स् । ३३ हा २०६ शे)। २ सिद, प्रतेहृत, इन्छ। भूर ११, ८० )। ३ म्युरेस, बनेड काह हा, सन्देश, (आसा)। विबद्ध पून [सिन्द्र ] धार्तिन दिस्त धान्तः (१४ ४)। पिरेश नह [ग्रिक्सेचयू] । सत्र की नीचे ने निकालना । ३ वास्य निकालना । विस्तर्यः (हे द र्दे ।। सु - विशेषत्,(दुमा दे. १०)। सिरेजन न [सिरेचन] । नन विश्वासम्ब, अनाव, (११६ २), याच २,५३३—३३ १५१)। ६ नंदह, 'नगण्ड, 'भरवपुर्वात्रस्य मन्यानायनि विनंकर ( भा ) देगो विदलकर, (४५)।

14: A \$\$ \$11

िविरिक्त विरोहिभ देखी विरिक्टिभ=तन; ( याप पत्र २३४; गउह ४३५)। विरोयण पु [[विरोचन] भ्रमि, वहि, ( विरोल सक [मन्य्] विजोइना, वि विरोक्षरः (हे ४, १२१; गर्)। विरोल सह [वि+रुग्] १ मक्तम बारोह्य करना, चडना। विरोनह, (१ विरोलिश वि [मधित] विनोडिन, भवि )। विरोह सङ [जि+रोधम्] निरोध हरन (सर्वोध १७)। विरोह पू [ विरोध ] विरुद्धता, प्रतीपता, व ( गडड; नाट-मानती १३८; भनि )। विरोद्य वि [ विरोधक ] विरोध-वर्तां; ( म विरोहि वि [विरोधिन् ] दुरमन, प्रविष्न्यी नाट--राकु १६)। विरोहिय वि [विरोधित ] विरोध-मातः ( विल भरू [मीड्] जजा करना, शरी मॅइ—चिलिऊण; (स ३७८)। वित्त न [वित्त ] नमइ-निशेष, एक त (भाषा २, १, ६, ६)। जिल्हाअ वि [ वे ] १ क्राधित्य, धनुप की रांची टुमा, २ दीन, गरीय; (दे ७, १२)। बहारा दुवा, बारांकिन, "बावा जन सोने नेमव्य इरिहरेदिनि" (पण १४), बहुरस्या उपरि हिम्मए दुतियो मरीन (43,4)1 विल्झोलन पृ[दे]लुडाइ, लुंगा,(सर्र. विलंबोची स्त्री [दे] १ विस्तर वनन, १ तत्रामी, (पयह १,३--यत्र ५३)। रे कार्या । वित्रव सह [वि+लर्ग्] उल्बंक धना। ( व्यंत ५६२)। यह—विलंधनः (कात) विलंबन न [दिलटून] उन्जरन, मंतर हो संजितिकारण" (उप ५६० टी)।

क्टियाँटव(या)। [विद्वराद्वित] मी दाना "नुष्टीनरीतर" (सपा)।

र देनो चिडंब=वि÷डम्बर् । वरू—चिलवमाणः मनं १००५)। व अब्र [बि∺न्त्रस्य] १देने करना। २ नकः ं काना, भाग्य करना । कर्म-विक्योब्दे (जी ): हर—विक ३१)। वक्र—बिलंबेतः ( मे ३, २६ )। :-विलंभित्रः (नाद-वेग्गी ३६)। लंबणिइजः (श्रा १४)। च १ [बिल्स्ब] १ हेरी, फ्रे-मेसिताः (स 📼 )। २ तर-विरोध, पृत्रीये तयः (सर्वाय )। ३ त. मन्नव-विकेष, सूर्व ने पतिसीत कर ड़ा हुआ। नदाव;(थिनै ३४०६)। रंबच वि [बिन्स्स्वक] धान्य करने वानाः म्बर, अ, न) I रंबणा हेन्ये चिन्नंबणाः ( प्राय १०३ )। रंबित्र वि [ चिलस्थित ] १ वितस्य-युक्तः ( कस )। नः नन्नव-विद्योपः ( यव १ )। ३ माट्य-विद्येपः (शाय)। रमध नि [ बिलक्ष ] १ फॉइन, ग्रामिन्दाः ( ने १०, भ सुर १२, ६६: सुरा १६८: ३०८: महा: भवि )। प्रतिमा-सृत्य, मृदः (मे १६, ३६)। १ हक्ख न [वैलक्ष्य ]विनद्रता, लजा, गतनः (सुर , 135)1 स्वित्वम दुंबी, अस्य देखी: "उदनस्यितिवित्वित्वित्वम-" भावे 🕽 । रुग नद [वि∔लग्] १ भ्रवतन्त्रन दरता. नहाग हेना।२ चड़ना, आरोहच करना। ३ पहड़ना। ४ चेन्टना । गुडगती में 'बब्बावु' । विकासीत विकासी-बर्तिः (महा)। वह—चित्रमतिः (वि ४८५)। न्त्रम वि [चिलम् ] १ दमा हुआ, चिम्हा हुआ, त्स्म. "वह पोहरिका स्नामी योहर तह विस्तान-हुरैनति" (स्वीध १३: ने ४. २: ३, १४२: वा १८०८: ध्हे; महा)। २ अवनस्थितः (तुर १०. ११४)। १ द्यान्छ; "अप्रया ज्ञायरिया निद्धनेतं देख सर्व ददना 'देनमा' ( नुख १,३ ) । ভিন্ন স্ক [বি+লংক] ক্রনা। বিবস্তানি; िंदुप्र ५०)। र्लाह पृंत्री [वियप्ति ] माहं तीन हाथ में बार अंतुन १ हम पहुँ, जैन नापुछी का उपकरण-दंह: ( पत्र 🖘 )।

(चिंग)। विलय रं [विलालान्] एक नरक-स्थान; (दंबन्द्र रई )। विलम नह [सेरय्] तिष्ठ करना, तेर उपजाना। वितनेद:(प्राप्त ६०)। हु- , विलमा स्त्री [दे] त्या, धनुष की होरी; (दे ७, 38)1 विलय मं [दे] स्वे का ऋल होना; (दे ०, ६३; यम् )। विलय वृं [विलय] १ विनागः; (ह्य ५१ः १६७: नो ३)। २ नहीनता; (बो ३)। एक नरक-स्थान: (देवेन्द्र २६)। विलया को [चिनता] की, महिला, नारी; (पात्र; डे २, १२म: पद्: कुमा; रंभा; भवि )। बिलय ऋक [बि+लव्] रोना, काँदना, चिलाना। विजवहः ( पर् ; महा)। वह-विख्यंत, विख्यमाणः ( नहा; यादा १, १—रव ४०)। बिलवण वि [बिल्यम] रोने वाना, विलाने वाना। 'यार्क्स [ता] दिना, कन्दन;(ब्रीप)। चिख्यिश न [ विख्यित ] विनान, कन्दन: (पाछ : भीत )। विस्तविर वि विस्तिपत् विवास करने वाहा: ( हुना: न्य)। विस्त कर [विभरम् ] १ मीव करना। २ वमकना। विजनह, विजनेन्द्रः (महा )। यक्त--विलस्तंनः (क्रमः हुर १, २२५ )। चित्रसण न [चित्रसन] १ दिनान, मीब; (डर 2 १८१)। २ मीब करने वाना; (सुर १, २२१ दि)। बिटसिय न [बिटसिन] १ चेटा-विदेश १ दीने. चनकः (नहा)। विटसिर नि [ विटसिन् ] निनानी, निनान करने नाता: (बुरा २०४; २१४; धर्मेंदे १ई ; क्य )। विद्धा देनी विसा। "मनसं व मसी द्वीससीते ह्व लिये विष विताद" (भन १२७), "ताबेख व नवर्षानं विवाद नो उडरिज्यते" (हुन १०४)। विलाल देवो विरात; (ति २४६)। विलाव वृं [विलाप ] शन्दन, गरेदंबन; ( उप )। विसावित्र वि [चिनापित ] विनाय-युक्तः (वै 🚓: ास्य वि [चिलस्य] अन्दो तरह अत. नुतन्यः

(गा ४३, शक् ३०)।

विसम्म सह [विश्वम ] (श्राम दरना, धाराम दरना ।

भीर-निर्माधीसः (भा ५४६)। इ- निर्माधानसः, (म ६, २)। विस्तारे । जिल्ला । ०३

विसय रि [विसर ] १ क्रिकेन, स्थ-छ, ( इस ४१४: मदित ६० री ) १० ब्यक्त, स्टब्र, ( राम ) १ १ पतन, संहद, (धीर )।

विसार हि [रिवार ] १ पड, घर, पर, (उन २, १) २ नंभ ६, संभारता, (पान् ३)। विसार पू [विषय ] १ तोचर, इतिहर पादि से जाता जाता पदार्थ-जास्द, स्य, समुद्राहर कर्त है पास्त रहा

जाता पदार्थ---गान्द, रूप, राम धार्यद वर्ष्याद के जाता सहा ) > जातरह, रूप, राम धार्यद वर्ष्या, पुत्रा, प्राम ३३, ११, मुता ११, सहा )। ३ काम-माथ, जिल्ला, वर्णाय-परिया मार्थिक प्राप्तिकारिकार्या

पुरिशा समस्त्रियस्थितम् देशे (दा ६, ६ डी-प् व ६६४, कम्म ६, ५०, भुग ३०: महा) ३ ४ पारन, यहरस्य, मलाव, "जोहमस्मिय" (उन ६०६ दी, प्रोरमा १)।

निर्देश (विश्वासिक्या) (उत्त हेम्ह् दी: चोपमा है)। विदेश वृ [पीपपति] दस का महेन्द्र, राजा, (नुस ४६४)। विदेश का [विनस्सू ] १ त्यान करता। २ विदा करता,

भेजना। निवरः, (नद्द)। विसर षक [यि+स्] गरहना, भवना, नीने मिनना, रिशन कना। वह—निसरंतः ( याया १, १—वन १८० से १४, ४४)।

विसर गर्क [ वि +स्सू ] पून बाता, याद न भाना । विवर, (बाक़ ११) । विसर पू [ ते ] केन्य, नंगा, तरबर, ( दे ७, १२) । विसर पू [ विसर] समूह, यूप, संपान; ( मूण ३, सूर १, १न्प्य, १०, १४) ।

विसरण न [विशरण ] रिनास; ( राज ) । विसरय पुन [ दे ] वाद-निहोप; ( नहा ) । विसरा भी [ विसरा ] मच्छी पहडने का जात-रिहोप, ( रिवा १, ८—गत ८५ ) । विसरिज हैं ] विसरत ] बाद सरी स्वास्त्र

विसरित्र रि [विस्मृत] बाद नही भाषा हुमा; (वि १९१)। विसरिया स्रो [ वै] सर, कुरुलान, मिसीस्ट, (स्रत्र)।

ावसारया स्त्री [ रू] स्टर, इस्त्रान, मिसीन्ट, ( सत्र )। विवर्षित्व ति [ वितदृश ] श्र-ममान, विजावीय, ( सत्य )। विसक्षेत पू [ विश्लेष ] इस्तर्ग, त्रियोग, इक्स्मान, ( नज्र )। विसक्ष्य ति [ विश्लेष ] जल्य-रहित, ( पत्रम हुन, ११; ंग्रह १८३)। अवशोधा [अगो] हि-(ग्रह १८३)।

विमान्त्रा को [विमान्या ] १ एक व्यंपाने (ज. • जनवार को एक को, (नाम देर, ११)। विकास का [विभागम्] १४ व्यंपा, मार ग्राम्य

बहित" (बाह २६)। ४२१— दिम्मास्यक्त । १९६)। दिस्पार पंत्री दिस्पार-१२३२म् । इ दिस्पारक १०८)। दिस्पारिय । इ दिस्पारिक) स्थारमा दुसा, में स्वर

नम से बहु ( महा, म हंगू, मध्य हर्त )। विवास मह [ विवास ] महन बता। (निकास मा बि— जिस्सेता ( महरू २३, तुम १३३)। ए विवास हर्त ( महरू )। विवास हिं[ विवास ] महन बतने तथा, महन्मु न मुन् इन महासाहित " (बाग, बीर)।

विगतः एते पत्तन्ते (गडर)। विगतः न [विगतः ] १ भतः इत्ताः (प्रेन न्दर २ दिः गोरण्डाः (पा ३३ तो)। विगतिः वि[विगतः ] महनविश्वा दुष्यः (वेदः।। विगतः (पा) औ विद्याः ] छतः स्वरं (वेदः।। विगतः (पा) औ विद्याः ] छतः स्वरं (वेदः।

विभाष न [विभाष ] १ हाथी हा है।, (तर १व के कर्ष प्रतु २१२) २ मृत, तेवा, (तृप है। है भौत) । ३ पेश्वर का देश (उदा ) । १ तू. र. सन् (पडन १८, १५) । विभाष्य कह [विसाधय] विस्ता, साथ ज में क्ये-शिनायोग्रोह (सी); (सह- मृत्य १११

11 }1

विसाणि हि [प्रियाणिक्] १ जिन बाना, २१। १६की १ थ्रमाइड, गिंगडा, ४ स्थाननाह ६ (सार्व १४२)। विसाय तह [यिक्साइय्] हिरो काना, गाजा हि विसाय तह [योक्साइय्]

विसाय पु [रियात] तेन्द्र, शोह, शिक्रतीरी हार्त (उर, यउड, मृता १०४; हे १, १८८)। वर [बत् ] किन्त, शोह-प्रस्त, (भा १४)। विसाय दि [विसात] १ सुन्द-ग्रीहत, (विषे १६८)।। . एक देव-विमान; ( सम ३८ )।

ाय वि [ विम्याद ] स्वाद-राँहनः "ग्रामयकारि विनार्व रुचं क्यमध्ये व जं भून" (विवे १३६)। ार नक [ चि + सारय ] पैजाना । वक् —विसारंतः ात २२, ३४ )। ार पुं [दे] नैस्य, नेना: ( पड़ )। ार वि [ विसार ] सार-रहिन, निस्तार: ( गडड ) । ारण न [ विशारण ] नवदन; ( तिंड ४६० )। रिविय दि [ विस्मारिवक ] स्मान्वा-उर्दन, जिनको (न दिजाया गया है। यह: (कान )। ारव वि [ दे ] भूट, दांड, नाहनी: ( दे अ. ६६ )। ारय वि [ विशास्त्र ] विज्ञान, प्रविडलः दन्न : ( नवहः ३—पत्र ५३: भगः भीतः तुर १. १३: भारम १९ )। ारि वि [विसारिन् ] रीतने वाता. व्यान्य: ( सडद ). — पाः (क्यू)। ारि पूं [दे] कमप्राचन. ब्रह्मा; (डे ७, ६०)। ास वि [ विद्यास ] । दिस्तृत, दटा, दिस्तीर्यं, चीटा, गमः, सुर २, ११६: प्रति १० ) । २ पुः गरु प्रह-देवता. प्रसोमहाबहीं में एक महाबह: (ठा २, ३ –पत ॐ )। रह इन्ड, प्रनिद्त-निहाय का उत्तर दिशा का दन्द्र; ( टा ३--- तब 🗝 )। ४ पुनः देव-विमान विदेशः ( नम : देवेन्द्र १३६: पर १६४)। ५ न. एक विद्याधर-<sup>र</sup>:(१६)। गत्व्य वृं [ब्रे] जन्मि, समुद्र, (वे २, २५)। तेक्षा हो [ विद्याला ] १ एक नगरी का नाम, उनक री, उद्वेन; ( सुरा १८३; उर हमम )। ३ भगरान् ंनाप हो दीक्षानीर्रायहा, (विचार १६६ )।३ जैन्हा ेर, बिखने पर अवृद्धीय बहजाता है; ४ गाउपानी-विशेष; ५) भगवान महाबीर की माटा का नानः ( दल ६, रे, स्र.)। ६ एक कुर्याखी; (गर्ने )। गलिस देशे विसरिस: ( इच ३, १४ )। तस्य दि [ विद्यासन ] दिवादर, दिनागर; "उत्तन-गम्ब " ( सम्म १ ) । गिसिय रि [ विद्यासित ] १ मानित, विनेत, जिनका । दिया गया हो वरः, ६ विशेष सद ने पर्विद, ६ विस्तिविदः, इंड क्सि हुमा: ४ मार मदास हुमा: ( ने म. ६१ )। गद वं [ विसाख ] स्वस्य, कार्टिक्यः ( राज्य )। एडा मो [ विद्याचा ] १ नवन-विदेश ( तम १६ ) ।

२ व्यक्ति-बाचक नाम, एक स्त्री का नाम: (बज्जा १२२)। ३ एक विचाधा-कन्या; ( महा )। विसाहित्र वि [ विसाधित ] १ विद किया गया: २ नः मानेदि: "म्बन्यविनाहिड बाहै लहहूँ दिय तहि देमहि बाहु" (है ४, ३५६; ४११)। विसाही की [ वैशाखी ] १ वैशाल मान की गुर्विमा: २ वैज्ञान मान को समादनः ( नुस्त्र १०, ६ )। विसि स्वी [दे ] करिन्मारी, गजन्मवीया; (हे ५, ६१)। विनि इंग्लं विभि: ( हे १. १६५; प्राप्त )। विसिःजमाण देला विस≕दि-गु । विसिद्ध वि [ विदिष्टि ] १ प्रधान, तुल्यः ( सूच १, ६, ०: न्यह २. १--पत्र हरू)। २ विकेश-पुरल: (महा)। ३ विशेष मिन्ट, नुसम्य; ( यज्ञा १६० ) । ४ युक्त, सहित; (परमा २३—पत्र ६३१)। ५ व्यक्तिक. भिन्न. वितन्त्रजः ( विसे ) । ६ पु. एक इन्द्र, द्वीरानुमार-देवी का इक्त दिया का स्ट्रः ( दा २, ३---वन २४ )। अ.स. जनातार वह दिनों का उपराम: ( मरीप १८ )। दिहि को [ दिष्टि ] करिन्छ ( स्वह २, १ )। विसिद्धि की [ विस्पिट ] विराधित का; ( शिर्व = ४५ )। विश्विष वि [ दे ] रोनग, प्रचुर रोन वाजा; ( दे ७, ६४)) विनिस नर [विन्दिष्] क्रियानुत रना। क्यें--- 'शिरेवा दिन(शुंक/लग् पुच नायात, मुद्द उन्नी भविमा (भाग १८; १६)। विसिद्ध वृ [विद्याख ] १ वाए, तीनः ( वानः वडन न, १००; दुस २२: क्सिन १३)। २ वि. क्रिस-र्यह्न; ( बदद ४३६ )। दिमी देवी दिसा; ( हे १. १२८; ४४ )। बिसी की [बिशति ] रोत. येत का नन्तः भरेती(लि)-बाबी माबररार्ध विनीबी" ( हान्य १३६ )। विमान कर [विक्त सहु ] १ वेद दाना । व दिन्दा हेना, दुन्ता। स्थितः, स्विमीत्, स्थिमरः, स्थितः, (स्म रह—दिमीर्वतः(ति ३३०)। विसोरप वि [ विद्योर्थ ] १ विष्टी भूष्टित ६ क. इस्सा क्टींस रेंना; "सरीह शिर्टासे विव शिर्टारी सन्तर-क्षीर्ष (संस्कृतिकार विकारेत देगी विस्तर्वत + गून विकाल वि (विकास) है अवयोगीत, प्राप्तिको

2005 पाइअसद्भहण्णयो । (वमु; उप ५६० टी)। २ लरान स्त्रभान वाना, विरूप । विशृहका भी [श्वेदना ] येद, प्रातंत, ह भावरस बाना, ( उत्त ११, ५ ) । 3)1 विसुत्भ भर [वि+श्य] मृद्धि करना। निन्नमङ्क बिम्सिअ हि [ खिन्न ] नेद-युक्त, हिन्स (उर)। यह—विसुरमंत, विसुरभ्रमाण; ( उर ३२० टा, याया १, १--एव ६४, उता, श्रीप, मूर १६, विम्हिष पून [विष्यस्ति] एउ है। 1\$8)1 ¥8)1 चिसुणिय रि [ विधूत ] विज्ञान, ( पवह १, ४--५व विसेडि मो [विश्रणि ] १ विदिशा-मर्ह्य 52)1 रेन्या; २ कि. विश्वेषि में स्थित, ( गाँद, वि विमृत वि [विस्रोतम् ] १ प्रतिकृतः, २ व्याव, दुष्टः विसेस नद [ वि+शेषम् ] विशेष-तुत्र ए (भिव) ! हारा दूमरे से भिन्न करना, विदेश्य में । विस्तिया वेता विसोत्तिया ( आउक प्ट; दस ४, १, व्यवच्छेर करना। विमंगर, निमंतर, (भी 1(3 ६१ टी; भग; विसे ७ई; महा )। सर्म-रि विसुद्ध वि [विशुद्ध] १ निर्मेन, निर्दोप; (नम ११६; ३१११)। नह-विसेसिङः (विते ११। ता ४, ४ ही-पन २८३, प्राम् २२; उत्तः हे ३, ३८ )। विसेसणिक्ज, विसेस्त; (विसे ११६) २ विराद, उरस्यम, ( परेख १७—गब ४८६)। ३ पु. विसेस पुन [ विशेष ] १ वजेर, पार्थेस्य, र ब्रह्मदेवलाक का एक प्रतर, (टा १—व्य ३६७)। नक्रायनि विसंसमितिय " ( सूझ २, ६, भी विसुदि जो [विशुद्धि ] निदींगता, निकंतता; ( भीगः या १०४; उद )। २ भेद, प्रशाद, "दशीर्व 339)| (टा १०; महा; उउ)। ३ भ्रमापारण, ६ विसुमर सह [वि+स्यू] श्व जाना, बाद न भाना। न्यानः ( उर, जो २८; महा; भ्राम २१०) विमुत्तरह, विमुमरामि; (सहा; वि ३१३), विमुसरेहि; पर्म, गुषा; (बिसे २६७)। ५ व्यपिक, म (귀 2 6 남 ) ] "तचो निमेन्य त पुत्र" (भगः प्रायः । विसुवरित्र वि [विस्मृत ] विनदा विस्मरण हुवा हो ३६)। ६ तिलड: ७ साहित्समान मी बहः ( स २६४) मुख २, २६; मुर १४, १७ )। विश्वेष; द वैशेषिक-प्रमिद्ध झन्त्य पदार्थं, ( विमुरायिय रि [सेदित] लिक दिया हुआ, "अरहे-ंन्तु नि ['ब्र'] विदेष जाननं वानाः (<sup>ह</sup> विभागांवमुरावियाचा निष्यद्वद्द माहम्मा" ( यउड १११ )। °भो अ [ तस्] तान परेः; (मरा)।

विसुध न [ विषुवन् ] रात भीर दिन की समानना बाबा । कापः (दे ७, १०)। विमृह्या श्री [ विमृचिका ] रोग-विदेव; ( ३४; मुर १६, a२, माना २, २, १, ४) ± विमृणिय वि [विदूर्तित ] १ पुला हुआ, मुआ हुआ, (पपर १, १—पत १६)। २ काटा नुका, उत्कृतः (युष १,५३,६)।

विमुर देना विमुबर। हिन्दुर; ( बाह 🖇 )। तिमृर घड [ खितु ] यद बस्ता । विन्यदः ( हे ४, ११२; वान, उर)। वह--विमृदंत, विम्रमाण, ( उत्, ना ety; नुसा ३०२; गडह )। क्-िविम्हियद्याः ( सडह )। विमृत्यान [स्वेशन] १ लेड; २ पीडा ; (पयह १, ५— T4 Ec) 1

टरेन्द्र उस २४४ )। जिसेमिश्र वि [ विशेषित ] १ विशेष्ण उ मेदिन;(सम्ब ३०; तिन २६८०)। (মাম) t

विसेस पु [ विष्तिय ] प्रथमकरण ; ( १४

विसेसण न [बिदीयण ] दूनरे से भिन्नी

गुख भादिः ( उप ४४४; भाव ६६। पन ।

विसेसणिइज देखा विसेस=वि + शेपर्।

विसेखय पुन [विदोयक] तिनक, वन्द

मस्तक-स्थित चिह्नः (पामः सं १०, ३८,

28%)1

विसेस्स इंदो विसेस=वि+शेपर्। विसोग वि [विशोक] गांक-रहित, (इव तिया को [ यिक्जीनिमका ] १ जियाजेन्यान प्रति-गीतः १ सन का तियागं से गम्म, अरुक्यान, तुट तनः ( आत्याः कि २०१२: उतः प्रांत प्रश्न १ १ १ १ ( आत्याः ) वि दि. विशोषक ] बीदी का केम्मा तिया | १ ति दि. विशोषक ] बीदी का केम्मा तिया | १ तिम्यापिय ] १ गुढ कन्मा, मन्माति तः, तिया कर्मा । व्याप कर्मा । विशोदकः विमा-१ (उदः सायः क्रा ) । विवीदिकः । आत्या २. २. २. १ १ दिल्ला विशोषक ] गीतान्मितः ( दे १. ११० १) दिष्टा न [ विशोषक ] गीतान्मितः ( क्रा १) । तिहास के [ विशोषक ] गुढि-क्याः ( क्रा १) । १ दृष्टा १ [

रहय विशिधक ] गु. उ-डला ( त्यू र र र र र र )।
गिहि को [चिरोधिक] १ विशुक्ति किमेन्द्रा विशुक्ता
रहन १०६, १६६ ज्या तिव ६ ११ : तुमा १६६ )। २
तार्व के पीरव मार्याधनः ( कोव ६ )। ३ कान्यवकः
नांक कार्य पर-कमें ( कार्य ३१ )। ४ किन्ना का
र रेत, जिन रोप वाले काहार का त्यावकमें ना सेव
का पानिकानाव विशुक्त रो वह दोषः ( विष्ठ ३१ ४)।
मिद्ध को [ कोरि ] वृत्योक्त विगोधिकरेव का महारा
तिव १६५ )।
मिद्ध वि [ चिरोधिक ] १ सुक्र किया हुकाः २ दुं

. किसाने, ( सूत्र १,१३,३ ) । ८. सरेको विस≃विष्] भरेकोर रेख समर्वे अहेरि अग्योर ८. क्लोबि' ( सु. ६, १८० ) ।

ं त न [बिस्त ] १ क्यों गत्य, अन्तव नात आहे. इ: २ वि: क्यों गत्य नाता: (मान अनि १८४)। वि: वि: [गत्यित्] आत्मारि, अन्तव नात छेटनात (क्यों: (अनि १८४)।

स्तुं [किस्तु । १ एक नहव-देवता, उत्तरपादा नहव । स्तुं [किस्तु । १ एक नहव-देवता, उत्तरपादा नहव । स्रीयद्याता देव, (द्या ५, २—वि ०५ स्तुः १८४) (व १५, १२) १ र त. तर्व, उक्त, एकः (वित्ते १६०६) १ ११९ (६) १ ३ पून. कार्य, हिन्दीः (तुता १६६) स्तु १६० स्ता) । ६ पू क्तिया पर-विरोधः गह १४) काम पू किस्तु ]किस्ते विरोध, देव-

: 6

वर्षीकः (त ६००: दुन १)। पुर न [पुर] नगर-विशेष: ( गुज ६३५ )। भूर २ [ भृति ] प्रयन यानुस्य का पर्वे सर्वाय नामः ( सम १४३: रहम २०. १७१: भन १३७: ती ७)। यस्म देनी कस्मः (त ई१०)। वाहम र् [ वाहिक] भवतत् नहातेर का एक वर्षः (बाह्—पत्र ४८१)। मेप १ सिन १ सन्तन गानिसापती दो रिसा, एक सका; ( तम १७१: १५६ )। भ्रहीराव का एक नुहुत: ( तन ४१ )। देखें: वीस= विश्व । विम्सप्र ( मा ) इंग्से विम्हय=विन्ननः (पद् )। विस्संत देखां बीसंत; ( नुवा ५८३ )। विस्मंतिय न [ यिथान्तिक ] नरुग का एक तीर्थ: ( ती विस्संद सह [वि÷स्यन्दु] दादना, नग्ना, च्ना। विस्तर्रातः ( रा ४,४—नव २३१ )। विस्संभ नद [ विभ्यम्] विश्वान दन्ता । इः—विस्सं-भणिःबः (आ १४ ; दर्स १६)। विस्तंत पु [विश्रम्म] विश्वतःश्रदाः( प्रवीट्हः महा )। धाइ वि [ धातिन ] विश्वत-पादकः ( पाना १, २— त्य ३६ )। विस्संसम् न [ विश्वसम्य ] विश्वानः ( मान १६६ )। विस्तंभणया क्री[विध्रम्भणा] विश्वतः (ब्रावा)। विस्संबर ९ [ विश्वमार ] बन्दु-विदेश मुकारेकां की एक बाति; (सूत्र २. ३, २% क्रीय ३२३)। २ सूरक, व्हाः (क्रीय ३२३ )। ३ स्टः ४ विम्तु, नारावयः (नार-नेत ३८)। विम्संत्रत की [विध्वन्नत] शृथकी, कर्की (इन विस्तंनिय हि [विश्वन्य] विभाव-यान, विभानी; (नुम 2, 27 ) 1 विम्संतिय वि [ विम्बनृत्] बन्त्-नुष्कः (उन ३, २ )। विस्तत्य इनो वासत्यः ( सट—गर् ४३ )।

विस्तद देवी बीतदः (ऋने १६६; छा २२६)।

६६)। इ.—पिस्तविश्रः (नार-नानर्ता ११)।

विस्त्रमित्र देखे विस्संतः ( हुन ३०२ )।

विन्सन भव [विनेश्रम्] याच लेता। तिल्लादः (माह

विस्सम र् [विग्रम] विभान, विभान्तः (स्वम १०६)।

विस्तर कः [विभस्तृ] भूनता। विस्तरः; (बाता

103)1

पपहर, १--पन १८ )। विस्सरण न [ विम्नरण ] विस्मृति, याद न धानाः

(पभा २४; कृत १४)।

विस्सरिय वि [ विस्सृत ] भुवा हुमा; (उप पृ ११३)। विस्सस मह [वि+ध्यस्] विश्वास करना, गरीमा करना।

विस्तरहः(प्राकृ २६)। यह—विस्तरस्ततः ( आ१४)। , क्--विस्तसणिवज्ञ, ( भा १४; भत्त हर)।

विस्मिनित्र वि [विभ्वस्त ] विश्वास-युक्त, भरीमा-याव;

(आ १४; मुग १८३)। विस्साणिय वि [ विश्वाणित ] दिया हुमा, भर्षित; ( उप

१३८ टी )।

विस्त्याम रंगो घोसाम. ( शक्त ०६; नाट--शकु २७)। विस्सामण न [विश्रामण] वर्णी, सग-वर्रन सादि

भवित, यैपात्रस्य; ( ती 🖙 )। विस्मामणा सी [विधामणा ] उत्तर देखे; (पत ३८;

हित २०)।

विस्ताय रंगो विसाय=वि+स्वादत्। ह-विस्तायणिङ्क,

( याया १, १२---यम १७४)।

विस्मार तह [वि+स्मृ] भूव जाता। मह--"कोऊ-दत्रपरा चिम्साद्भिण रायनामयां भगायाञ्चा नियनीम

पविद्वा नयरिं" ( महा)। विस्मार सक [वि + स्मारय] विस्मरण करवानाः (नार-साननी ११७)।

विस्मारण न [विसारण ] विस्तारण, पेजानाः (पन 35)1

विस्मातम् १ [विष्यायम् ] एक मन्धरे, देव-विशेषः

( पत्रम ७२, २६ )। विस्सास १ विश्वास ] भरोता, प्रतीत, श्रदा, (सुर

१, १०, मुग ३५२; मात्र )। विस्मासिय वि [ किवासित ] जिनहो दिवान करापा

यस हो वह: ( मुग १७७ )।

नर्भ ध्द-पुरम, (विकार ४३३)। विस्तुत्र वि [विधृत ] प्रतिह, विस्तात; ( वास; भाव;

지원 1+3)!

विस्मुवरिय रेशो विसुवरित्र, (३३ १२०)।

विम्संणि ) जी [विश्रेणि, णी] ते शेरः विस्तर वि [विस्वर ] गराव भावाज वाजा; (नम ५०; विस्त्तेणो ) (भावा )।

विस्तेसर वं [विश्वेश्वर] कार्या-विश्वाद, र स्थित महादेव की एक मूर्ति; ( मम्मन १८)।

विस्मोअसिया देगी विसोत्तिया, (११,६५) बिद्द सक [ब्यघ्] ताइन करना। प्र-िर

(उत्त २७, ३; मुख २७, ३)। वि& देखो विस=ियः ( क्राचाः पि ३६३)।

विह पुन [ दे ] १ मार्ग, रास्ता, (भार (०१)। दिनों में उल्जबनीय मार्गः ( प्राचा २, १, १, १,

३, १४) । ३ भटको-प्राप्त मार्गः ( भाषा २, ५१ चिह् पुन [ विहायस् ] झाकारा, गगनः ( संग २५

पन ७७% दसनि १, २३ )। देशो विहग=ित्र विह पुन्ती [ विघ ] १ मेर, मकार; ( उना; कन)।

भाकाम, समनः (भग २०, २—पत्र ३३% म ८, ४, ८; दसनि १, २३)। बिहर्द की [ दे] इन्ताकी, वैगन का गाउ, (दें ५

विद्यं पू [ विदर्भ ] पन्नी, चिहिया, प्लेम ( यह

कच्यः सुर ३, २४४; मास् १७२)। 'णाहः [ गरुष्ट पत्नीः ( गउट ८२३; ८२४; १०२२)।

विद्वंग पू [ विभट्ट ] विभाग, दुबड़ा, भगः ( ना -पन १४; गडड ४०४)। वेगो विनयः।

भारे)। विहंगम पु [ विहंगम ] पत्नी, चिहिरा। (गरहः

थु ७३; सया )।

विदंज नह [ वि+महत् ] भीषाना, शोहना, शिन्ह सह—विहजिबि (भाग); (भाग)।

विद्वतिभ वि [ विभक्त ] वाहा हुमा, "मान्नर्डेर बिइजियो" (भवि )।

विदंडमङ [ वि+सण्डय् ] विरुदेर सता, विकी

बिहार, (भी ) ३

विहंडण न [ विखण्डत ] १ विच्हेर, सिन्म, र

२०)। २ मि विच्छेद-क्लां, विनासम, (मण) विस्माहल १ [विश्वाहल] अन-रिया का जानकार विद्वाण रि [विभवदन] आहते नानी, सर्व "भववासि रे जह विहडवाँ वश्रवा" ( गां है!र बिद्दंडिश्र वि [ चिरावण्डल ] विनाशितः ( ११६, १

विहार पू [ विहार ] पत्नी, चिडिया, ( पाउन १५

६६७, उस २०, ६०)। शहिय १ [ˈगंबिंग

;(सम्मत २१६)।

ं पून [बिहायम्] काराण, रहन। गई सी [ति] १ माधान में रामनः । प्रवा ३, ६ ) । २ वर्मे-प, बाहारा में सीत हर नक्ष्में में बारण भूत बनें: सर्के कस्स १, २४, ४३ ।। ं देखी विषद्भा विषद्भा ( मॉर्च )। हेब वि [विचहित] सविदत, दिवान्तः (सं २. म्बर [बि+धइ] विद्युत होता. प्रत्य होता. जाना । विरुद्धर, विरुद्धर ( मरा: प्राप्त ३३ )। वह---हडत; (मे ३, १८)) : नर [बिच्चरय] तादना. ल.देदत दरना। -विद्दिङ्गाः ( मग । । इ देखी चिह्नस्चित्रियमः (से ४० ४०)। इपा न [विघरन ] १ मनग होना, विदेशः । नुश हैं; २८३)। २ भारत सन्ताः ३ केत्रत्यः अवह भीचा : मडीनपनीयणडडीकडरो वि धनमत्था<sup>ण</sup> (यजा = 11 इल पृ [ दे ] प्रतर्थः (यह )। इना हो [चित्रस्ता] विशेषत, प्रतन करता: ।यहम्मीरहरपीयार्वहेषा विहिष्णा वर्षे नहिसी धर्मीव ८०)। डिफाइ वि [दे] १ व्याकुन, व्यप्तः (हे २, ११६)। २ हरेत, मीन; (भवि )। (डा बी [विच्छा ] विनंद, भनेत्व, चाट-पूट: "बह १ कुटूंबरिइटा न घटन घटनावि दनकारेखाँ ( तुपा [डाब नक [ बि+घटयू ] वितुत्त करना, सत्य करना। हरवार: ( नहा )। इडावण न [ विघरन ] विदेशनः ( भन्ने )। हडाविय दि [विचरित ] विदेवित; ( सर्वे ३१)। इंडिय वि [विवरित ] १ विनुत्त, विन्छिन; ( महा ्हे, प्र) १ २ लुना हुआः (नहा ३०, ३०) I हण देनो विहम्न । विहर्जनि । वि 🚓 )। 🛛 वह— वेहत्तुः (त्म १. ३. १. २१ १) ह्णु वि [ दे ] महलं, नदन ( नर्ग) हिण्या न [ है ] विहन, विहन । वे ३, ई३ ।। हित देनो विभन्न १ १.४, बेहर २१६ सुर १.

८५ मुना ३६२ है। विहन्ति देखी विभक्तिः । पटम २८ ४: डर रू.४८७ ।। विहस्तु इंग्से विहण । विहत्य दि [ विहस्त ] १ श्यापुत, श्यम् ( मे १२, ४६; कुन ४०२: निर्मि ३८६: ८३६: सम्मन १६१)। २ कृतानः, बन्नः "रहमग्रविदन्यदन्याँ" (वृत्र १०३; २०६१। ३ पूर जिमान श्राप, दिनी बन्दु में पूरत शाय: "रहम उन्तरिक्रण ध्वानी जा जाड पानुद्रविद्रत्यी" (सिर्वि इंटर), "महबभागाविद्दर्थो" (उत्र)। ४ क्रमेप:। सम्मन १६१)। विहन्धि पूर्वा [विर्तामन] परिनाण-विनेप, बारह क्रान का परिमाधाः ( है १, २१४: कुमा; प्रसु १५० )। विहरिन्दें [विधृति] १ विदेश थेर्वे: २ वि. थेर्वे-गीरतः । मन्ति १)। बिहुन ) नद [बि + हन्] १ नाना, नाइन काना। बिहम्म ) २ नाम करना। ३ अतिकमच करना। विद्यादैः (उस २, २१)। कर्म--विहन्निया; (उस २, १)। वह-विहम्ममाण, विहम्माण: (वि ५६२; उत्त २०, ३)। क्वरू-विहम्ममाणः ( त्य १, ७, ३०)। विहम्म वि [ विधर्मन् ] भिन्न धर्म बाता. विभिन्न, विनन्नयाः -मोन्यायनहार्व प्रतेज बत्युं विहम्मन्मि" (विने ब्द्**ष्ट्रंश्)** । विद्यम वह [विधमंथ] धनै-र्राहत दरना। वह--विहम्मेमाणः ( विरा १,१---एव ११ )। चिहाम न [ चैधार्थ ] १ विदर्गता, विकट-धनेता; २ तहे-गान्त-प्रनिद्ध उदाहरप-भेद, वैथम्बे-हप्टान्त; (तमा विहम्मणा न्त्री [ विधर्मणा, विहनन ] इदर्थना, पीड़ा: ( पपद १, ३—पन ५३; विने २३५० )। विह्य वि [ है ] तिवित, धुना हुआ; ( दे अ, ६४ )। बिह्य वि [बिह्न ] १ मारा हुमा, आहत : (पडम ६५, ६५ )। ६ विनामितः ( महा )। विह्य देनी विह्म-देवहम; ( गउद; नवा )। बिह्य देनों बिह्य≈िंगनः ( दे ३. २१; माट—मानाने 1 ( 55 बिहर बढ़ [बि + ह] १ कीडा करना, लेवना । २ रहना, न्यित करना । ३ तक. रामन करना. जाना । विद्रादः ( हे

८. २/२ द्वा- बना- द्वा १. विहाति: ( मग ), विहोज:

(पर १५४)। न्मा दिसम्, स्टिन्या, ( उन २३,८: रि ३४०, ४१०)। और -विस्तिम्बद, (वि ४४०)। रह--विहरंन, विहरमाणः( उन २३, ३ मृत्र ४३, ३, ़ भार १०८, मरा मत्र १। सह विदेशित, विद्वारित, (भग नाट--रक १०२ )। हेह-विहस्तियः, विहस्ति : (भगः हा २. ३ - ३१ ५६० ३४)। ह -बिद्धियुष्ट्यः ( उप १३) रह है। विहर सर [प्रति + देश] प्रशंखा इन्स, चार जोइना । विकाद (पर)। विहर नगो बिहार, ( उन ८३३ ईं। 🏋 विहरण न [ विहरण ] विहार; ( रुप २२ )। बिहरिक्ष न [दे ] मुरन, मंजीय; ( दे ३, ३० )। विहरिअ वि [ विहन ] जिनने विहार क्रिया हो वह, ( क्रीप २१०, उर, कुम १६६)। विहल घर [ वि+हल] व्याद्वन होना । वह-विहलनः (# Yty )1 विहल देखो विहड=1+ पर्। वह -विहत्दवः (म 28, 28 )1 विहल थि [ विहुपत ] स्थापुत, स्पन्न; ( हे २, ५८, बाह् , २४: पदम ८, २००; से ४, १८; सा १८४: प्राप् ४:। हास्य १४०, वजा २४, पर्; गउड )। विहल देखां विभल=विरुत, (मोन्न = )। बिहल वि [बिफल ] १ निज न, निर्मक; (गउँद; मुप ३६१)। २ प्रसत्य, मुठा, भीन्छा मोह शिरन प्रतिश्रो द्यमध द्यसम्भूत्रं" (याद्य)। विदल सह [ विकाउद ] जिल्लान बनाना, निर्धंह करना। विद्याति, (उर)। विहलंखळ ) वि [बिह्धलाङ्ग] ब्यापुच मरीर याजा: विहलताल । (साप्र १६६, स २५४; सुन १८, ३४; मुर ह, १७३; मुना ४४७ ), "नियसानिहस्त्रपा परिया" 1 ( Yes (3) JE) विहलिअ वि [ विह्नलित ] व्याकुन हिया हुआ; ( कुमा ३, ४३; प्राप, सदा )। विहलिस देखी विहडिय; (सं ७, ४६)। विहलिय वि [ विक्रलित ] विषत्न किया हुमा; (नसा)।

विहत्स्त्र भ्रम [त्रि+र, वि+स्तृ ?] १ भ्रासात करना।

विहत्त्व पु [ बिहत्त्व ] सात्र श्रीण इ दा एक पुन, (पिंड ) ।

२ सर. दिस्तार करना । दिश्जर; ( थाल्या १५३ )।

BIT. E e. En: T'E sa; 92 11 विद्यान | [स्थान ] (मान) (गाउ)। विद्वास मा [किया ] किया का का मा ह गर, ( प्रीय, उस्ता १३०, स्वय ह्री सुन्न, विद्वति है। [विभवित ] मा, १ हहते, भाग, नुम ४२२३ मउर )। विद्यान देशा विदय-दिना, ह नाट--पुन्ड हरे। विद्यास सक्ष्मि । इस्स । हे हिस्सी, हिस्सी होना । २ होस्त हरता, संप्राम प्रस्त हा हाना विद्याद, विद्याण, विद्याद, विद्यावि, (जाह की IN: ६ ४, ३६४.) ६ विद्यांत, विद्यांत, (म =३ )। भीर-विद्यानीहर, विद्यादिर, ( दूसा ६, व पर--विदर्भत, विदर्भन, ( न २, ११, ग्राम). 2, = c)। मह- विद्वासिक्रण, विद्वासिक्ष, विद्वासिक्ष, विद्वासिक्ष, (गडर पद्यः हर्यः । नार-नाह हमः हुमायः, व हर-विहाँमड, विहमेड, ( रूम ५, ५२)। विद्यमात्र मह [वि+दासप्] १ ईमाना । २ ५ करना । सह—दिहमानिकण, पिहमार्थकणः । 1(3) विद्साविभ वि [ विद्यानित] १ ईनाम दुमा; रहि हिरा हुचा, (शङ् ६१)। विद्द्षित्र वि [विद्द्षित] । विद्र्षितं, विद्र्याः बहुत्त्व, '। बहातिचाहित्द्वंग्ट विहासियमुद्दीय ' ( सही, म ण्ड्री। २ नः सध्यन प्रदार हा हास्य; (यजः ( 1 ( \$50 विद्दालर वि [विद्दालन ] वित्रने शता, विशेष

विदय र [ विभव ] मार्ग्य, मेशन, रूपर (१३

ई१)। विदस्सद देशो विद्वस्तद (पान, बी१)। विद्वा नद [वि+सा] गीभना, यमकता। स्ति(ं (पि ४८०)। विद्या सक [वि+दा] परिस्थाय करना। संद-दिस्

जिह्नसिञ्चित्र वि [ दे ] विक्रांगत, लिमा हुमा, ( दे

वाजा, ( दुमा )।

(नुष १, १४, १)। विद्या ष [ यूषा ] निर्धक, स्वर्थ, तुषा, (१वा १३,४ विद्या को [ यिषा ] महाद, भेदा (कपा, महा; कर्तु)। विद्या के विदय-विद्यावसः (धर्मन ६१६)। [वि[विधायिन्] कर्ता, करने वानाः (जेडव ४०३: अद्ग दो; धर्मीव १६६)। उ वि [विधातः] १ कर्तां, निमोनाः (विसे १४६ कः ा ६, ३६)। २ पृ. प्रधानित्र-देवी का उत्तर दिशा का इ; (हा २, ३ — स्व =४ )। ाइ नह [यि+घटन] १ विजुक काना, जनग ना । २ विनास करना। ३ स्वीतना, उपाइना। विहाडेट. हाउँतिः ( राप १०४: महाः, भग ), अक्रमनन्त्रां विद्या-ति" (भीतः गय)। नहः—धमनुस्तव न विहार्देडं प्रमेवि १५)। इ.—विहादेवस्यः (महा)। हाड वि [ विघाट ] विघट; ( राज )। हाड वि [ विहाट ] प्रकाग-कर्ताः (सम्म ० )। हाडण न [दे] भन्यं, (दे ३, ३१.)। रहाडिअ वि [चिचटित ] १ वियोजित, भानग किया हुमा; ( धमेन ७४२ )। व विनामितः ( उप ५८७ ई) )। चेदाडिश वि [चित्रटित ] उद्याटित, खोला हुआ, विहाडिर वि [विवद्यवित्] भन्ना करने वाना, विवेतन, ( उप १ १६: यम् )। विद्याम रू [दे] १ विचि, विधाना, देव, साम्बः । १ ३, हर), "मार्गुनमयत्त्वपद विद्यास्यवादी करेमास्यो" (अ १३०) नींक)। २ विहान, प्रभाव, मुबद, (है ७, १०, में ३, ३%) नांत्रहे ४, ३३०( ३६२(सीर ४२४) १३ वृत्तन स्मर्की, भ्यामा चेद दूरदेश्योतशास्त्रीतमिन द्यादिक्य दर्गयस एजाए यागरको इपिस्मर" (स २६६)। ं विद्याण न [ विवान ] ? शास्त्रीनः श्रीः, । इव अध्यः २२ ३१ ) १ र निर्माण, रुपनाः (२पा ७, ८, रसः, महा )। १ प्रकार, संदर्भ से १, ११, प्रमृत्र १, १, सम् ।। ८ ज्यानम्ब्योव र (श्रीवर्धीसी स् (प्रवह १, ४०००६० ११४) र शूच्यत्रवार्थितः, १ यम २, १, १२ ३) ६ विर्धेः, निश्चासमय १६४ (सर्व १८ १ हो)। ७ हो। (क्स्स)। = प्रमान वन्तर्गः,। प्राम्भः बिहान न [बिहान] दर्दर, (सह)। विद्यालिय ( बर ) भी ( विद्यानित ) केले कोले का, विश्व पर [विन्या] १ व व्याप १ व्याप्त water, eren inter-٠,٠ युत्रे (भारतस्य ام.

विहाय पुं [ विद्यात ] १ अवनान, भनः ( मे १, १६)। » विमेषी, दुम्मन, परिमन्धी: ( ने =, ४८: न ४०> )। बिहाय देखी बिमागः ( गडड; में हे. ३२ )। विद्याय वि [ विमात ] १ प्रकारितः "निना विद्यय नि उद्दिमी कमही" (द्वम २६६)। २ म.ममात, प्रातः समः, (सं १३, ६६)। विहाय देखी विहम=विद्यान्तुः ( श्रा २२ )। विहाय देखी विहा=वि + हा। विहाय ( अर ) हेग्री चिहिअ: ( भार्य ) । विद्वार मरु [वि÷घारम्] १ अरेवा दरना । २ स्टिप रूप ने पार्ग करना। वह—विदारंनः (पडम म.१५६)। विहार पृ [ विदार ] १ विचरवा, गमन, गति, (पर १०८, ह्या ११ २ कोहानसम्बद्धाः (सम १००)। ३ देश-घरः देश-मस्दिरः ( उन ३०, ३, इसा ) । ४ मस्यान, मर्राध्यतिः सम्मनास्य दृष्टद्वं इसं विद्यार<sup>ा</sup> ( जन १४, १) । ५ फीडा, ( हा म. कल )। ६ मृतियतेन, सुनिन्धरी, माध्यावारः ( २२१, एडि: ३२)। भृति को [ भृति]१ स्वाप्यापः स्यान, ( ज्ञाना २, १, १, ८, ४न, ४म ) । २ (नसप न्नि; (पर रो)। ३ रीहालवान, र वेत्य ही आहे; (क्यः गत्र)। विकारिति [विद्यारित ] विद्या दर्ग राजा, ( प्रापा द्रमुझा १४) । विहास्तिय देगी विहास्तिन, गहुरूर (बर्गानव पनवी ५%) हु इस दी )। विद्याप रेची विभाव=विक्त सारम् । विद्यासः विद्यास (चीर, बेस्स १०)। स्टब्स्-विद्वारिक्कमान, (१ ८१)। इ—विद्ययिषम्यः ( इतः ३८०)। विहारण न [वियादन] दिलोहण, प्रस्तान, (जेर

विद्यारण में [विस्तापन] भागोपन जातर प्रस्तितन

विनामा क [पिन देस] ११४, एको, १० व.

सित्तन् १ [स्तितन् ] प्रत्येष्ट

पुरसिर्देशाध्यापम् ४ स्वास् स्है ।

शिक्षित्रीत्र[सिक्षित्र] म

्रद्रभ्राप्तकस्य स्थापन विद्याप्तिक कर्ष्ट्रीयकारिया । १००० व्याट

द्भाव से संग्रहें की

दिक्ष वस्

"क्यवित्यहर्गम्मीर जीगीम्म बाहिर होह निहुरवा" (क्र

११)। ४ विन्तिह, विदुक्त; ( गडड ८३६ )। ५ क व्यक्ति-भाव, विहवनता; "विजोहर विहुत्तीमा" (न ७१६; वडा ३२; ६४; प्रान् ५५; मवि; नया )। वेहरास्त्र वि [ विधुरायित ] व्याकुन बना हुआ: ( गडट १११ सी )। वे**दुरिःजमाण** वि **[ विशुरायमाण** ] व्याकुन वनताः (तुन ४५६)। वेहुरिय वि [ विधुरित ] १ व्याकृत बना हुमाः (नुर २, ६६६ ६, ११५; महा )। २ विदुक्त बना हुन्ना, विद्धुड़ा हुआ, विराहेत; ( गडड )। वेदुर्पक्य वि [विधुरोहत ] व्याङ्क किया हुआ; (इना)। वेहुल देखी बिहुर; (पाम )। बेहुत वि [ बिफुल्ल ] १ विजा हुआ, २ उत्लाही; "निय-कद्रविहुल्ली" ( भवि )। वेहुव्यंत दंखी विहुण । वेहुअ वि [बिधूत] १ कम्पितः (सान १०८८)। २ वर्जन, रहित; "नेयविहिवहुवसुद्धी" (पडम ११. ४)। रंत्री विश्रूय, विहुस । वेदुइ देखी विमृद्दः ( प्रच्यु १४; भवि )। वेहूँण देखो बिहुण । संह—बिहुणिया; ( द्याना १, ७, र्न, २४; न्य १, १, २, १२; वि ५०३)। वेह्य देखी बिहाण; ( कुमा; उप )। बेहुणय न [ बिधूनक ] व्यवन, पंत्राः ( न्म्र १, ४, २, बेहुसण देखी विभूसण; ( हे ई, १२७; नुवा १८१; द्वय ₹()1 बेहुला स्त्री [ किनूबा ] १ गोना; ( नुषा ६२१; दे ६, ५)। २ अनंदार आदि से शरीर की सवाबद; (पंचा \$ =, R& )1 ब्हिलिअ वि [ विभृषित ] विभृषा-युक्त, अतंत्रवः ( मवि )। बहें एक [बि+धा] करना, बनाना। विहेर, विहेति, विदेति, विदेतिः (धर्मेषं ६०११: ब ६२४: ७१२: गडड देदर; हुना ७, ६७)। तह—विदेऊष; (वि ४५४)। हैंह-विहेर्ड; (हित १)। ह-विहियन्त्र, विहेन, विहेशका; (मुना १५८; हि २२; धमनी ४; महा; तुना रदेरे; था १२; हि २; पडम ६६, १न; मुपा १४८ )। ग्हेंड क्ट [बि+हेटस् ] ६ सात्रा, हिंसा दरना। २ पीड़ा

करना । बक्---बिहेडबंत; ( उत्त १२, ३६ ) । कपक---"विहम्मणाहि विहेड(१३)वंता" (पपण १, ३—पत्र 23)1 विहेडय वि [ विहेठक ] भ्रनादर-कर्ताः (दस १०, १०)। बिहैडि वि विहैटिन् ] १ हिंना करने वाना; २ पीड़ा करने वाना; "अंगे मंते अहिज्जीत पाण्यभ्यविहेडिग्णां" (न्झ १, ८, ४)। विहेडिय वि [ विहेटित ] पीड़ित; ( भच १३३ )। विहेदणा स्त्री [ विहेठना ] कदर्थना, पोड़ा; ( उप )। विहोड चक [ताडय ] ताड़न करना । विहोडहः (हं ४. 23)1 विहोडिअ वि [ ताडित ] जिनका ताड़न किया गया हो वह: ( कुमा )। विहोय (भर) देखां विहव; ( भनि )। . यी देलो वि=मपि, वि: 'फ्लके चिय जाव न वी, दुक्ते वोलेइ जियावनिविविदहं" ( पडम १७, १२ )। यीअ नक [ यीजयु ] हवा ड्राप्तना, पंसा करना। वीश्वश्रंति; ( म्रामि मह ), बाँबाति; ( तुर १, ६६ ) वह-यांअंत; ( गा मई; नुर ७, मम )। क्वकृ—विश्वतंत, बोश्वत-माण; ( ते हैं, ३७; ग्याया १,१--पत्र ३३ )। बीअ वि [ दे ] १ विश्वर, व्याकुतः, २ तत्काल, तात्काविक, उसी समय का; ( दे ७, ८३)। वीत्र देखो वीश्र=द्वितीय; ( कुमा; गा नहः; २०६; ४०६; गडड )। वींत्र वि [वीत ] विगत, नरः (भगः प्रक्रम ६६)। °कम्द न [ °करम ? ] १ गोव-विदेष; २ पुंची, उस गोव में उत्पन्न; (टा ७—पन २६०)। "ध्म नि ['धूम] इंग-मृहितः (भग ७, १--गव २६१)। 'ब्मय, 'भय न [ंभय ] १ नगर-विदेग, विन्युवीवीर देश की शाचीन राजधानी; (धर्मीव १६; २१; दक; विचार ४८; महा )। २ वि. भव-रहित; (धर्मव २१)। 'मोह वि [मोह] मोह-रहित; ( भन्म ६६ )। 'राग, 'राय वि [ 'राग ] रान-रहित, त्रोच-सनः (भगः सं ४१)। 'सोम वुं िशोक ] एक महाबह: ( मुज २०; टा २,३—४४ ७१)। सोवा की [शोका] चीतवास्वी-नामक विजय-वान्त की राजवानी, नगरी-विदेष; (चारा १, ५--पत्र १२१; दबः, ५डन २०, १४२ ) । वीअजनण देखो बोअजनण; ( दे ६, ६३ टी )।

वीधण न [बीजन] > हवा बरना, पंखे ने हवा करना,

( रूप )। श्रमोन पंगा, भ्यातन, ( मुर %, हई; कुछ ३३३ मता) स्त्री - णिरे, (व्यीप, स्वाप १, ह,८, स्राया

э,э- पत्र ३२ ) I योआविय वि [ योजित ] जिमको पन्ने में ह्या कराई गई

घाइ पन्नी [बोचित्र] । नरग कन्जोलः (पामः श्रोप)।

धाद्वाम, गगन, (भग २०, २—१व ७३१)। १

भवरोग, मरन्य, ( भग ३०, २ -पन ४३५ )। ४ पूर्यम्-भाव, बुदाई, (भग १४ ६ डी-पन ६४८)। द्वव्य

न [ द्वल्य ] प्रदेश स स्युन इथ्य, यायप-दीन बस्तु:

धाइ स्त्री [ विकृति ] । विरुप इति, तुरु विया: । वि. क्ट किया बाना. ( सम ३०, २-- १व ४८५ )। ३ देखी

वीर्रमान्द्र वि [ वीताहार ] गग-महितः ( अग ७, ६—

योहरकंत रि [ब्यतिकान्त] » व्यतीन, गुक्स हमा. ·'वानीप राइदिपदि बीड रकतेहि '( नम ८६ )। २ जिनने

उपनान विया है। यह, ( भग १०, ३ टी-पंत्र ४८६ )।

यं:इक्कम नक [स्वति÷क्रम् ] उल्लंबन करना । वह---

चार्यास्त्र व [ स्थतिविध ] विभिन्न, विका हुआ;

यास्य वि [ यांजिम ] जिनकी ह्या की गई ही वह; (चीप;

रमन करना जाना। ३ उत्त्रंतन करना। बीहरपहः ।

(₹=)। वक्-वीद्ययभाण; (याम १, १-पव।

मह—वंध्यस्ताः योध्यपत्ताः (अगः ०, ८;

पाई की देखी वं.इ≈वंडिंब; (शय, नग १०, २; २०, २) ।

योदे म [ विकिथ्य ] प्रग्न हेल्स, दुवा हा कर: ( नग

वोई थ [ विकिन्य ] निन्तन करेंग, ( स्म ३०, २-०व

बंदबद्रजा, वीदवणजा, ( मुझ २० टी; सम १०, ३---प्रथ

वीद्दय न ६ [व्यति + ब्रज़ ] । परिश्लमण करना

ft 30: 878 ) 1 बीचि स्त्री [ दे ] अनु रथ्या, छोटा मुरूजा, ( ह

बीजण देखी बोअण; ( दुमा )।

वीजिय देशी बोह्य, ( न ३०८ )।

७, १०--पत्र ३०४ ) । बकु—चोईवयमाण, ( बीनि देगी वाइ:बीनि: ( कप्त, भग १४, ई -प

चीज देखो चीश=चीत्रत । चीत्रह, चीतेमि; (है ४

देखो बीडग; (म ६०)।

र्याद्य पृ [ मोडक ] कन्त्रा, गरम, ( गउइ ३३

यं।डिअ वि [ बाहित ] क्षत्रित, शर्मन्दा, ( व

याजिक्षा श्री [बीटिका] सजाया हुया पन

'बीड देखी चीड, ( गडड; उप पृ ३०६; भनि )। यीण मह [ वि+वारम् ] विचार करना । वीगाः,

वीषाण न [ ते ] , १ मक्ट धरना: ( उप प्ट १६०

थीणा स्त्री [ घोणा ] यात्र-विशेषः (भीषः कृमाः "

स्पन्न ६७)। "धरिणो स्त्री [ ब.शी ] बीला-निगुर <sup>6</sup> ना अह बीखायरिखि नई दि, महिया वं<sup>छा</sup>

(स ३०६)। वायन वि [ वादक] रेपा

र्वात देगो वीभ=बेत, ( टा २,१---१व ५२; पर्व

योतिकंत ) देखाँ चीइक्कंतः (भग १५)

योनिषकत । ४६८; ग्राया १,१-पन २५ र

बीतिवय ) देखां बीह्यय । वीत्रपति, (भग)। बीतीवय ∮ पारः (णाया १, १२--वय १४८)।

वीतित्रयमाण, (३०४)। मह-वातित्राता, (६

योमंस नह [ वि+मृश्, मीमांम् ] स्वार कारी. जीवन इंग्ना । महस्त्रीमस्थि, ( सम्मन ४६)

योमंसय वि [ विमर्शक, मोमांसक ] रियार-कर्त, ( । बीमांसा श्री [ विगरो, मोमांसा ] रिवार, पर

पन ४६४, मुहज २०--पन २६५)।

चोधण-

बीईयय डेप्पे बोइयय । बीईययद, ( नग, मज २

में ६६ )।

वीष्टम)

र्धाइय (

५-पव १४३)।

यावा; (यहा)।

(गउड़)। देखी बीड़ी।

(भाल्या १५३; प्राक्त ७१)।

°वीण देखी पीण; ( तुर १३, १८१ )।

विदित करना, ज्ञापन, ( उप अदेध )।

हो बहु, ( स ५ ८८ )।

( बत १४, ई दी- पव ६४४ )।

निगइ . ( कम ८, ५४ी )।

प्य २१६, पि १०२ )।

योश्वक्रमाण, ( नन )।

20, 2 79 (66)1

11,2-57 (2)

(EL)1

( भावा )।

EQ1 ) 1

कोरपञ्चलको देखी योध-वीजय ।

45 TF 6 - 5 9 1 सर्पाः [विमनितः मीमासितः] <sup>(उत्तरिक पर्यः</sup> त्र<sup>त</sup>ः ( सम्बन्धः ५८ । । हु[बीर] अन्नामान् महाभग (पना ४,४) पत . १,३५ सूच २५, जी १५५३ जस्य विदेश विवेश । <sup>भीर</sup> केन्द्रोरोद्ध राक्ष रंग राह्मण १५६२ र वि करावर्षी तमानात्व ६० व हरा 🗸 का गाउँ म्(रम भा दश)। द मा देनाहा पता की प्रकेली स्वविधार एक विकास नगर । द्वार 🔻 🕉 **सं**त [काल्य] वह देश्वीसाद (तम ) । व्यय्ट ्ष्रिच्य देशास विस्तित वस एक एक विस्तर है. ११ कपहा सा किया किया किया की विकास (1 m 1 2) 11 mm ne [ 42] en 31 रम् (समाभ्य ।) मन्दन [गत] पर दर रनः (सम् १६३) अस् १ [यशस ] नगरन् कि के पन दीका मेने वाल कि गड़ा: ( डा ६ (४३०)। असस्य पुन ( ध्यःख ) एवः दव विसान प्त १२)। अवस्य पृ[ अवस्य]गुडरात का एक प्रसिद्ध माः (ती २, रुक्तर १३ ) । तिहाण न [ निधान ] राम-रिक्षेपः । मारा । । व्याप्त न [ विस ] वर दव मानः ( तम १० )। भद्र पु [ भद्र ] सगगन् पार्थः थ का एक सराक्षा, । सम ३३ करते ।। सई स्वी मनी । एक बार संगते, । महा ) । छैसा हन रिद्य हेण देव-भिमान । सम ४२ )। खण्या दृत वर्ष हे एक दय-विमान । तम १२ ।। द्वापा न वरण ] बाँतनुसर ने युद्ध का स्वीकत. 'इन पेड़ा ने 'बहुँगा' ऐसी बुद्ध की सेंग्र । बुस्ता है, रहै: ३० ।। े सन्दर्भः (तिर्व २०२८)) बलय न [बलय] हिस्ट का पढ़ क्रानुपरा, कीन्य-नृषक बड़ा.( बन्य: वेंडु रि)। विराली क्रं [विराली] कर्ना-विशेष समा १—१४ ३३ )। सिंग पुन [ शङ्क ] एक देव-सनः (सम १०)। सिंह सन [स्ष्ट] पक देव-स्तानः (तम १२)। सेम पु[सेन] एक मतिक रियातक हा नाम; (गाबा १. ५—पत्र १००; अतः ग ६८= रा)। संविष पृत[ संतिक, श्रेषिक] ण्य देव-रिमान; (सम १२)। स्वतः दुन [ स्वर्ते ]

व्यक्ति स्तात कृत्या कृत्या क्राक्ति क्षत्र व्यक्ति व्यक्ति

दर्शनाम विदेश (राम ६२)। समाप्त न (सन्) प्रापन विदेश, में ने वैद पार प्रकारितालय पर वैद्रीने हैं ोमा क्रामागम (गारा १ १०-२४ ३४; भग)। मिनिय रें [ मिनिक ] रीन्स्त में देही वासा, ्रा । १ प्रश्नित्र स्म कार्य ।। बोर्ननय २ [बोराहुद] १ सरशत् मणारि हे प्रतादीचा लेन याचा एक साजा, (हा 👄 😘 १३०)। ६ एक राजकुमार । उप १०३१ हो 🕽 ( वीतपा सीम [ बीतपा ] तुन क्षित्रेय, उत्तीर: ( प्रस्तु २००, वीरत्स्त २ [ वीरत्स्त ] स्वेन रही; ( पर ४, ४—५४ ८; वॉरिय रृ [ वॉर्थ ] । नगरान् रार्थनाथ का एक नृति-मंत्र २ चनवान् पार्चनाथ हा एक वराधाः, ( हा =--इब ८२१ ) । ३ पूने गाँस्ति, गामध्ये; ( उपा: हा ३, ५ टी अब १६६ )। ६ मतरन सहित, मातम दम; (प्राप् पर्ड, भरून हैं। )1 ५ स्मापन: ( रूप्त १, ४२ ) । ई एक देव विमानः (देवेन्द्र १३१)। अगरीर-स्थित एक धातु. जुरु, व तेज, दीवि; (हे २, १६३; बाव )। बीरुपो सी [बीरुपी] पर्व-वनलान विशेषः ''बीरुपा। ( वर्षा ) तह इस्कंड य माने व" ( पपमा १--पव ६३ )। वादतग्वडिंसग पुन [वीधेत्तरावतंसक] एक देव-विमान, (नम १२)। वीस्डा की [ बीस्था ] विन्तृत जनाः ( तुत्र ६५: १३६ )। वीलण वि [ दे ] विकास स्वापः (हे ३, ३३)। चीलय देगी चीलय; ( दे ६. २६ )। वीली की [दे] १ तरंग, क्रम्बोन: (दे ३, ५१)। २ वीथी, वीवन, धेमी; ( पर् )। सप्तां को [ बर्गा ] बॉननुसर के अपन सब्ब-बहार , बीबाह देखी विवाह-विवाह: 'एला एकका पूरा बाजाहिया ता इमीग बीबार्ट" ( नुर ५, १२१; महा )। वीवाहण न [विवाहन] विवाह-प्रनय, विवाह-क्रियाः ( इब हर्नाई डी: निर्मे १५१ )। वीमहित वि [ वैदाहिक ] विदाद-नंपन्यी; योबाहिय वि [ विवाहिन ] विवर्धी मारी की गई है। वर् (नहा)। बीबी को [दें] केंकि, तरफ; (पद्)। वीस देनो बिस्स-विस् ( नूब २, २, ६६; निव २० )।

वांस दलां विस्स=विश्व,(सूज्र १,६,२२)। उसी स्त्रो [पुरो ] नगरी-विदेश, (उप १६२)। साल वि [सृज्] जगत्कर्ना,(पट्)। रोजप्[सेन]१ चकवर्ती राजा, " जोदंसु खाल उद्द वीमसेवेर् " ( सूच १, ६. २२ )। २ पू. बहारान का अन वा मुदुर्गः (सूत्र १०. १३)। योस ) स्त्री [यिंशति] १ सस्त्या-विशेष, वीम, २०; र्घासइ 🕽 २ जिनको संख्या बीन हो वे, (क्रप्प; बुसा, मारू ३१ ; सन्नि २१)। म वि [म] १ वीस तै; २० थें।, (नुपा ४४२, ४४७, पउस २०, २०८; पा ४६)। २ न. लगा सार नम दिनों का उपयानः ( शामा १. १—पत ७२)। हा चा िधा वित प्रसार से: (कस्म १, १)। वीसंत वि [विश्रान्त ] विश्राम-प्राप्त, जिनने विश्रान्ति ली हो वह; "परिस्मता बीमता नम्मेंद्रनस्तले" (उस ६२, पउम ३३, १३, दे ७, ⊏१, पास; संख, उप ६४८ टी )। र्थं.संदण न [बिस्यन्दन] दही को तर फ्रीर आरंट ने बनता एक प्रकार का खाद्य, ( पत्र ४; पभा ११)। धीसंभ देवो विस्संभ=वि+श्रम् । वीमभइ; (मूमिन ६१ टी )। बांसंभ देवां विस्सभ≂विश्रम्म , ( उब; प्राप्र; गा ४३७)। धीसज्जित्र देवी विसज्जित्र, (सं ६, ७३, १५, ६३; पडम १०, ५२; धर्मवि ४१ )। वांसत्थ वि [ विश्वस्त] विश्वस-युग्तः (श्राप्त, गा १०८ )। चीसद वि [ विधन्ध ] विश्वास-युक्त, ( गा ३७६; धारि ११६; मवि, नाट—मृच्छ १६१ )। वांसम देखा विस्सम = वि + धन् । वीसमइ, वीसमामी: (पड्, महा, वि ४८१)। वह—वीसममाणः; (वडम ₹₹, ¥₹, ि ¥5€ ) I र्यासम देशो विस्सम=विश्रम, (पर्)। र्व सम देगी वीस-म। वासमिर वि [ विधमित् ] विधाम करने वाला; (सम्म )। योसर देखी विस्सर=वि÷स्पृ। बोक्टरः, (हे ४, ७५; ४२६, प्राक्त ६३; पर् ; विव ), वीनरेसि; ( रवा ) । वीमर देखी विस्सर=विस्तर, "वीमरमर समनी वी सी

जोर्खानुहाची निन्ति इड्" ( नदु ३४ )।

यांसरणालुवि [विस्मर्तु] नन बाने वाना, (ब्रोब

857)1 वीसरिभ देगी जिस्सरिय; ( गा २६१ )। र्यत्मव (चा) मह [चि+ध्रमप्](त वीमग्रः ( भगि )। वं.सम देगो जिम्मस । योगगर; (वि. ई) रह—बंध्मसंत;( रहम ११३, ४)। इ− इज, वीसमणीम<sub>ा</sub> (उन २६, ८५) 23)1 वीममा म [ विश्वमा ] स्वनार, प्रहते,( । वन १५२; भग, यापा १, १२)। वांसिमय रि [ येन्निमिक ] स्तानारिक ( ६ र्यासा देनो वे.साः ( हे १, २८, ६२: वा 1 ( 37 ;355 र्यासा स्त्री [ किथा ] पृथियो, धरती, ( नाड ) र्यासाण वृं [ विष्याण ] भाहार, भीवन: (ह बीसाम पु [ विश्वाम ] १ निराम, उपरम; २ व का बारमान, चानु किरा का बंत, ( ह ), ह रेश; महा)। वीसामण दगो विस्सामण; ( रूप २१० )। वीसामणा दन्ते जिम्सामणा; ( दुन्न ३१० )। बोसाय देग्रे विसाय=वि÷स्वादय्। इ—विम ( परवा १०-पन ५३२ )। थीसार देगी विस्सार=वि+स्मृ । वीमारेह, (भ योसारिश्र वि [ विस्मारित ] श्वनवाया हुमा, वीसाल मह [ मिथ्रय ] मिनाना, मिनावट कर बदः (हे ४, २५)। बोसालिअ वि [मिश्चित ] मिप्राया हुन्ना, ( बीसार्च ( भग ) देखी चीसाम; ( उना )। चीसास देग्गे विस्तास; (आर्र, दुमा )। र्यासिया स्त्रो [ चिशिका ] वीस संस्या बाजा, ( बोसु न [ दे ] युत्र ह, पृथ्य, जुदा, ( ४ ३, ७३) बीसुं थ [ विष्यक् ] १ समन्तात्, सर ग्रोर में, पन, मामस्त्य, ( हे १, २४, ४३; ५२, पई, ७, ७३ द्ये )। वीसुँस देखा घोसभ=वि+अम्म्। वीतुनेहका, र-पत्र ३०८; दम)। वीसुंभ भद्र [दे ] पृथग् होना, बुदा होना। हेंगू (दा १८ २—पन ३०८; वस )।

र्यस्वत न [दे] एम नाव, प्रदर गरा, र दा ४, २ F-74 385 1 र्ममुन्त र [बिग्रस्मण] (स्वर १०) १०० 74 23 2 11 मेमुब हेरी विस्सुत । एतः १ ८ ३३ ६६ । सिंह । रेमेलि हे हैं के विमेडिक कार कर रैलॉड क्टर मेरि स्व [ बीटि ] पास्त किए भारतीय र रागान में केंद्रशीमा में स्मृति को अनुन ४ ५,५५ प्रतार रेप्टेन्न्स्याः (हार प्रवाह । ४ वाह्यः । उर :=: ## ) i [भागि [दे] । इता हमा । इतावा हमा । एक त्रस्का कीव सेव <u>ए</u>व जीस राश्यिमस्त्रांसी १ पर १२३ ११ रेगी सुखा भ )वि[वृत] १ प्राप्ति, २ प्राप्ता प्रादि ने निदुस्त स्य ) "उम्रो<sup>त</sup> ( मरिन्न ( ११ ३ रिडेन १ दुवन्सपुदक्" (त्याहर)। थि रि [ उपन ] गीरत, । उन १८, २६ ) । ब(१) सट [ उट्ट∸नमण् ] क्रीया रणना । युक्ट । धान्या 126)1 नाको हो [ घुम्नाको ] देवन या वाट: । हे ४, ६३ )। इं रेगो बंद ≔बुन्द, (गा ५/६: है १, ३३१ ) । रास्य हेनी बदास्य; ( हे ४, १३२: हुमा, पद् )। शवण देखी विदायण, (११, १३१; बाब; सीच ४, <u>লে।)।</u> दे देखी बंदा (है १,४३; दुमा १,३५ )। रेक डेन्से युक्क – डे; ( नष ) । । संत 🖟 [ खुन्द्राल ] ) प्रतिकालाः व्यर्ततः, गुक्ताः । [मा; ''वेर्जियां पुरुष्तं प्ररच्छित्रं वेर्रिक सरकात' । (गम), "उत्का पहुंचानी दृह पर्तनं दृष्यंतल" द्वा ५६४) । : विध्यस्त, विनष्ट, (राज)। ३ निस्काल, गरर निक्रमा हुका । निन् १६ ) । देखे यो**क्वन ।** किति ही [ व्युक्तानि ] इत्यंत्र । रहि । । स्क्रमपृ[ब्युस्क्रम] श्रृद्धि बदार समार, ३, । ) के हेर्सिन । संद्राक्त का का का का का

वुकास नव ( व्युत्+रुष् ) रेष्ठे नीतना, बरीन जेवा-मा। पुरस्मादिः ( प्राचा २, २, १, ६ )। पुषकार इसी बुस्कार, (सरा )। युक्सार सर [के बृहुम्लु] रहेन सन्। पुरताली: 1 717 252 11 युक्कारिय न [दे. बृद्धारित ] गर्नेनाः ( न ४८८ )। बुगाद २ [ब्युहेमद ] र प्रकार भारता विमहः नहाते; । हा ४, १ - प्रमेश्वर, प्रमेश-प्रमार्थ्म ११ व पात्र, इस्स ( इस्त्र २००४) । ३ वस्सम् ( वर्तेन ५२ )। र निध्यानिनियम, स्थापन, ( राज ) । युगाहत्र चि [ ब्युटुप्राहक ] बन्द-हारह, भार पुगाहिस रह रहिया " ( दन १०, १० )। युग्गहिस 😉 [व्यदुप्रहिक] अवद्यास्त्रीः । दस ५५, वुगगाह नव [ब्युह-प्राहर्ग] रहदाना, भ्रान्त-निन राना । उपाहेंकी; ( कहा )) वक्--युग्पादेमाण; ( गापा १, १२-१४ १३८ चीर )। बुन्गाहणा को [ब्युहुग्राहणा ]करहार:( श्रीयना २४)। युन्गाहित्र वि [ व्युद्वाहित ] रहद्याना हुमा, भ्रान्त-चिम दिया हुमा: ( दम; चेरप ११५: निरि १०म१ )। बुद्ध देखी वय=वन् । बुच्यमाण वि [ उच्यमान] वी वहा जाता हो वह: ( तुम १. ८. २१; भग; उन ४२० डो ) । वृद्धा प्र[उपन्या] इद इम् (त्म २, २, ८४; ति 123)1 वस्य देखी वस्छ-इन्नः ( बार-स्टब्स् १५४ )। बुच्छ रंनो बोच्छ ; ( रम्म १, १ )। " बुच्छ' देखी बोब्छिंद् । बुच्छिण्य देखी बुच्छिछ; ( राज )। बुव्छिति देनो बोब्छिति; ( दिने २४०१ )। बच्छित्र वि [ व्यक्छित्र, व्यवच्छित्र ] १ आतत, हरा हुआ: २ विनद्द; ( इव )। ३ न निया नार चीदह दिनों का उत्तातः ( नेवीच पूर )। बुच्छेत्र व्यो प्रोच्छेत्रः ( स्व १७३; बन्म २, १०; सुन बुच्छेयण देनो बोच्छेयणः ( हा ६—१व २४८)। बुद्ध बर [त्रम] राना । दुन्ह । प्राप्त) । देनी बीद्ध । बुद्धपा व [है] स्थान, बाज्याहर, दहना (परंस

पृष्ट रन्त पुष्ट पुर । तर अपेशनिवृत्ता" (पटम १३. बहु पार्ड ( धु ३ ) रहेना, । श्रीब ३४ ) । बुडदान, ( सम मुक्तर [यांग] रहाता । पर त्युंता ( व २३ ) । पुत्र [ पुद्र ] । प्रा भारत्था वाजा. वृहा, (भीन न्र , э .४ ल्या ००३, सम्भण ३५७ प्राण् ११६: सम् । स्थानस्य । ह्या )। ३ शुँउ प्राय, ४

चन्त्रः कृत्यः निवृत्यः । यादाः अन्तराः, १ हे ०,

🕬 - ६ 🚁 । इ विन्तुः, मान्य भिविधाः

श्च ६ । ३६ नाम, मन्दर्भा (सारा ३, ३५ --

वर प्रदेश पार्व वर १६ वर्ष विश्व देश सम्बद्धा सम्बद्धा स. समान [ मह ] द्वारा अगर-ग ( मृत ध्वै क · (r · वाह १ मिलि ] एक समर्थ वेमानार्थ जो

अर्थना हो । पर्यन विराह्ण है गुरू १, । मासन

. ता पात पृ [ दाह ] हाहता, हमार संदूति,

न ... । मारत १ [ अधर ] प्रधान ( धात

. 👣 ६४ वस्त, वीष । 🖫 वि 🕻 जिल्ला]

बींद्र को [बेरिंद्र] र को से सोला। काली को उसा

५६ का च्यार । संस्थान

द्वाप[दे] लिस्टार

पत्र १.६ इमा १ ८५ ।। २ न वॉन्टः (दल द. ६)। महिदर्शा विद्वि दृष्टि (६१, १३१, दुमा)। काया पृ [ काय ] दरमना पन कर्न ( सेन १८, २-यन मृद्धिया (स्युन्धित) साउद वर सडा हुमा हो। यह

युक्तसण देग्री युक्तस्य, (धर्मन १०२१)। पुरुक्तमाण दग्य पुरुक्ष'न, ( यउम ८३, ४ )। यम ( प्रा ) देगा युक्त वज् । पुत्रह, (हे ६, ३६०, प्रमा । । संह—पुत्रे दिन, पुत्रे व्यिगु, ( हे ४, ३६३ ) । ¦ पुरु फार [ स्यून + स्था ] उठना, यहा होता। बुट्टण, न्हाँ (बुद्ध) । प्रमा हुआ, (हे १, १३०, विस २, १---

1909 El 1997 ) | युक्तभ न वि [ उरामान ] पानी के वेच में निका जाता, बह त्राता, (पदम १६२, १४), ध्यिमिनटक्रमगोद्यीह पुरुभ ते" । वै दार ।। देखी यह=गर्ी।

२०१८

( ( 2339 ) 1

\$\$6 EST ) 1

( of 1 ) :

20 11

8, 501

युणिय वि [दे] बना हुमा; "म-बुविश नह बुष्ण रि [ वे] १ भीत, बस्त, (वे ७,६८ सिस ५,४-पत्र २४)। २ उडिम, ( दे ७, ६४)। बुत्त वि [ उस्त ] रुथित, ( उरा, भनु ३; मरा )। युन्त वि [ उप्त ] योगा हुमा। ( उर )। बुक्त न [बुक्त] छन्द, प्रथिता, प्रयः (गिर्ग)। रे

४ व्याहरुगा-प्रसिद्ध छेकार भादि वर्गों की एक व्य ( सुपा २०३; है १, १३१ ) । ५ समूह, ई क्यान्य, है, ७ चीर्याध-विशेष: व व. मन्ध्रद्रव्य-विशेष: (है १.१३) 'कर वि [ 'कर ] वृद्धि-कर्ता; ( मूर १, १२६; ३ २०) धामाय वि [धामेक] बहुने वाला, वर्जनी (भावा) । मि वि [ मन्] ग्रंडि वाला, (रिवार १६३) युवाया न [ हे ] बुनना; ( मम्मन १०३ )।

कुमा; समा )। २ चान्युद्दा, उन्नति; ३ ममृद्र, गर्

[ बुडम ते—र्ड

(कुम २२६)।

वर्ष - १न ।

1, 20, SIF = )1

१३, में ११, ८६, दूस (८३) |

युद्द देखो युक्त = इन, ( शह क )।

बुद्धि दर्गा वह = इति; ( माह प )।

यद दंगी वहड - १३: (पर)। वृद्धि दस्मा बृद्धि, ( हा १०--१३ ४०४, मन ११, "

र्नेंग, हमा, १ ४, ४२१) १ बुणीन हैं। [उष्टमान] सेना जाना, "नेन्डर व न्वर्टर

>>4. MA ) 1

कुछ वि [ उपित ] श्ना हुआ, रहा हुआ; ( नाम, ह

युरान वृ [ ध्युरान ] नियान; ( दिने ४४३४ )।

युक्ष दरने युक्ता, (मृत् ई, १६८) मुत्रा १४६, र<sup>ण्ड</sup>े

बीयान्त्र बर्धनारीत् पुण्यत् ( साह १४: वि १६३)

तुष्पाय ११ [स्पृत्+पाद्य्] ध्युत्सन्त ११३१ ह

क्रमा । वह—वृष्णायमाण, (गःग ३ <sup>६६</sup>

युष्क, न [हें ] केला, जिला (६४१, ६४०) ।

१, म--१व १४म्: ३१, वण ४३, ३४ १ १०१, <sup>६४</sup>

```
पाइअमइमहण्याः ।
```

भाँ देनो बह- बहु। नेमाण हेन्से बुल्कमाणः ( हुन २०३ ) । ( केनो पुरः ( अच्चु १६ ।। म्ब देखी पुरिस - पुरुषः ( रहम ई.४. ८४ ) । गह वृं [दे] अथ की उल्म क्रांतिः ( कम्मल २४ई ) ( है देशो बस्तमः ( बार अभा क्षेत्र, स्टब्स माह--की [बुवि] दुने का कान्न । गई, गईअ वि उतिन् ] नवमी, दिलेन्द्रिय, त्याची, नायुः । निन् ।। देनो बुसि. बुसो : वे [ब्रुपिन्] मंदित्र, नापु, नवमं, नुनिः पहुने पत्रको भविद्यो<sup>त</sup> (निष् १६) । [सिन वि [ यहव] वन में आने वाना, अवीन होने वाना: ्तिकारितं दुविन सप्तनायाः" (तित् ४६ )) मीकी [बुर्या] दुने का फाटन। सर्व [सन] विमी, वायु, इति। " एन धम्मे दुर्गमको " । तुम 🕫 多樣有精物的人物的研究的研究。 ८)। इसी बुसि। समा देखी विभोसमाः "त्रीयताम् दुर्गायसम् बाच कुराइ हुस्तम्म" (इस १ ८५ मंदीय ४१: ४२)। हेन्ते बुहु=हरः ( नृत ४३०: ४२० )। वि [ ब्यूड ] १ थान्य दिया हुआ: अर्थ आर्थनेनहंद्रेया दो नेकवि किन्तर नेमची ( में १, G; यस विचार २२६: यादि ४२ ) । २ होता हुमा; "कृचि-भीनभरी विवस्ताना नाति नी बीडुं । मिन १५ ज रहेर )। ३ वहां हुमा, वेग में निया गयाः ( सन १२२)। ४ उसकित, पुरः । में ई. १० ।। १ निःस्त. निरना हुआ; ेन्द्रकारमानी दुवन्ती नरानी हरा। ने राप्तरहनतिनयी नव्यं देशनि नानेया" : इनक नृत [है] बातह, बसा: ( गत ) : (वेस ८)। हैंव कि है है । उना हुमार " वे न तरहका हवे नव विधित्व के महिमानी " (दून ६८)। हेमी युजन्(हे)। हि हुन [ स्पृह् ] १ पूर्व के किए ही बारी केने ही स्कार किया ( स्पष्ट १, ३-- स्व ८८: क्लास में ६०३; हुन्मा )। ्तिहा (सर्वे सर्वे सर्वे । वे हेबी वा=रै; (कह = ; गव)।

भ-वेधग]

वे मह [बि÷इ] नट हेला। वेटः (विसे १७६) वे ) नह [हर्ष] सम्मा हन्ना । वेदे, वेग्रह के बेश। (पड्र)। वैञ्च नह [ बेद्यु ] १ अनुभव करमा, भीगमा । २ जा विश्वर, विष्टर, विष्युतिः (नम्बक्त्वो ६: सम्)। क वेअत. वेणमाण, वेयमाण: ( तस्वरत्वी १; उउम ६४. मुना २६३; रमया १. १—२व १६: ऋषिः यस १३२: तुस १६६ )। स्वरः-वेदस्त्रमाणः ( नगः व १. ६ - स्व १४) । नह-चैयडनाः ( स्म १, ६. २० ह—वैय. वैअन्य. वैरयन्त्रः ( डा २.१—१व ८५. त्व २८ तुम्ब २, १: तुम ६६८ महा)। देखी वेझ : । वेच । वैभिष्णिज्ञ, वैभिष्पिय । वेश्र बाट [ विन्यम् ] विदेश दीरना । वेयदः । सादि 👍 हें )। वह-चैयंतः ( हा ५—१व ३८३ )। वेश्र झट [बेषु ] कॅन्सा। वह-चेश्रमाण, (जा ३१२ वेक र [वेद] अगान-विगय, मृत्यंद आदि क्रम्यः (बिसा १. ४ डी-स्व ६०; समः उप)। २ इने विधेय, मोहनीय कर्म का एक भेद, जिनके उदय में क्षेत्रन की उन्हों दोनों है; ( कस्स १, ००; उर १३४३ )। ३ भावास्य भादि जेन प्रत्यः (भावा १,३,१,२)। ८ विन, जानकार (संग)। च वि [यत्] वेदी वा बानहारः ( भाषा १,३,१,० )। वि, विद्वति [ विह् वहीं बर्फ (वि १६३; धा २३)। यन न [ व्यक्त] केन-विदेशिः ( बादा २, १४, ३४ )। यन न [ धर्म] हेन्से चित्तं ( मादा न, १४,४)। वैज न [वेष ] इमे विगय, नृप तथा दुःव हा हासा-सुम्हे(स्माःह)। वैत्र पू [वैस ] राज राजि, रीज, रेक्टें। (सम के 2.00. द्वता, महा: रहम हु: ३६ )। २ प्रमाह: ३ रेख़ : ४ मुख भारि नितास्य-सन्द १ नेन्द्रण स्थितः ( प्राप्त वेजन हु विद्याल ] क्षेत्र स्थित क्षेत्रेस् का स्वित वर्व इता दर्गनः (सन् १)। वेजन हैं [बेरक] । नेरने राजा, पट्नर राजे राजा, (जनस्ये स्थलको अध्यक्त केन्द्र)। ५ त जनसम्बद्धाः संदर्भ इन्य ३, १२) १३ वि.सन्तरम् स क्षित्र हमा जीवा (बन्ब ६ १३) १ एडिया है।

भूत बर्म; ( प्रारु; ठा २, ४; इय्य, इस्म १, १२)।

वें अरणी स्त्री [वैतरणां] १ नरम-नदी; (तुत्र ४३२:

उप )। २ परमाधानक देशों की एक जाति, जो बैतरणी

की विदुर्वसा करके उसमें नरइ-जीवों को द्वानना है।(सम

वेअन्त रेम्बं वेदल्य=विनिधन, "वेयलज्ञाननियर-

वेभस्त वि [दे] १ मुद्र, कीमज्ञ, (दंण, ण्यू)। २ म

च्छलेया इसङ्ख गिम्हरिक " (धर्मेव २०)।

वेभय देली वेभग, ( रिस ५२८ )।

२६)। ३ स्था-विशेषः (भारम)।

0x2)1

23, 80)1

2\$ ) i

वआलिय वि [ चैकिय ] विकिया से उत्पन्तः (गृष

वेआलिय वि [ वैकालिक ] विराज-स्वन्धी, प्रस्ति

वेभाळिय न [विदारक] विदारण-विया; (गृ

वेभालिया को [ चैतालिको ] योगा-त्रिकेष, ( जेन !)

यआसी स्वी [चैताली] १ विया-विशेष, जिसके वर्जी

वेशालिय देखी घर्आलीओ; (स्वृति ३८)।

बना हुद्याः ( दसनि १, ६; १५)।

विभन्छ-

बन्नित नास्य भी उद्धारका होता है—चितन बी ताह विचा िता है, (तुमा २, २, ६७)। अन्नारी ने होत्र (चारा , १६—तत २६७)। िर्फा विदि ] परिस्कृत भीमनिक्षेप, भीतरा (जूमा: । ११)। १९ विदिन्न ) अत्मन्ने वाना (अहप १४०) १४ विदिन्न | १ चार्नुस्त (स्मा ११ १४०)

्रीष्णः (यम ८. १: यडन ६६ - ३ ।) अत्र रेलो धैविश्र≛वेदिन्(सा : १२ फा)।

भिवि (वैदिका) । विशासन, प्रश्चानिकार्थः । १७०० व्याप्तिकार्थः । १००० व्याप्तिकार्थः । १८०० व्याप्तिकार्यः । १८० व्याप्तिकार्यः । १

हैंने [स्विज्ञित ] रूप रहार पीरण गुव्या (१००) रूपोल पत्र १८८१ - पूर्वपाद गुव्या (१४१४ ८४) हैंबों को [हूं ] पत्र हमर पाल ये ने बाजा को (१४) रूपो

मिला को [ व्यविद्यात ] के प्रशाहन के देव गर्यक्र के कर की रेतरी, दुस्त, वरण १४ व कोट्स स्वयंत्र कर्यक्र कर १४ ००० व रिकेट व दिख्या के स्वेद्या बंग श्री के प्रशास कर कर कर कर कर रेकेट के बीच, के अले देवा कर कर कर कर कर कर कर कर रेकेट के

स्ति प्रव (विकास स्ति ) र ता । त्या व्यवस्था १९९७ वर्षे प्रवास स्वरूप प्राथमान्याच्या

The second secon

Professional Communication (St. 1997).

Remark Park Commencer Comm

विकार किंद्रिय के किंद्रिय के अपने के किंद्रिय के किंद्रिय के किंद्रिय के किंद्रिय के किंद्रिय के किंद्रिय के कि

n Bergerander in der Schale in

ग्रीपना ५७)।

वैद्याविक हेर्गे विद्याविक १ एतः । विद्याविक १ १ विद्याविक १ विद्याविक १ विद्याविक १ विद्याविक १ विद्याविक १ विद्याविक १ १ विद्याविक

स्ति । तस १४१, सा, द स ) १ २ वे दिव स्त्रीय वस्त्री की स्त्रीत स्वस्त्र (रस १४६, तर स्त्रा सर्द १०,६ वे दुः वेता त स्त्रात हुसा, ११८८ वे वेद स्त्रात्व स्त्री तर द स्त्र स्वस्त्री (त्रात १८८ वेद वेद स्त्रात्व स्त्रात वेद ३१,१ ६ वेद स्त्रात त १८८ स्त्रात स्त्रात्व स्त्रात्व हुन् दे विद्यात है विद्यात है । १८ वेद स्त्रात्व हुन् (स्त्रीत्व है विद्यात है विद्यात है वेद है । अ

विविध्यास्य (विशेष्णाः) । १९०१) विविध्यास्य (विश्वर) । १९०० । १९०१) विविध्यास्य (विश्वर) । १९०० । १९०१

water (d) or a construction water

AND AND THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY

Aleka Baller and a grand

the same of the sa

William Commence of the Commen

Set is transfer to the set of the

MARKET STATE OF THE STATE OF TH

चवानाः (दे ७, पर)।
चेकुँठ वृ िषेहण्ड । १ विष्णु, नारावधाः २ स्टब,
देनांभानः । समझ पदीः ४ धर्नक तृत्व, वसेद वसी क माठः १ मोक-विदेश, विष्णु का धानः (हे १, १६६)। १ १२. मारा का एक वैष्या वीर्षः (वी ७)।

६ पुन. सभुरा का एक वंध्याव तोथः, (तो ७)। चैम देशो चैक्ष = वेग, (उना, कप्पः, कुमा)। चिक्रं स्त्री [स्त्रो] एक नदी का सम्बन्धः (ती ३७ )। जैन्न कि

[ यतो ] एक नदी का नाम; (ती १६)। यंत वि [ यत् ] वेग भाजा, (सुर २, १६७)।

्र यन् ] वग बाजा, ( सुर २, १६७ ) येगच्छ देगो येअच्छ; ( उदा )।

वारण वार्या प्रमण्डा (च्या )। वेपाब्दिया । मी [चैक्सिका, स्वा] बचा के पात्र वेपाब्दी ) परना जाना व्यव, उत्पत्तनेन, (वत क्क्), 'क्कानमो वेपाबिद्ध माध्यास्वस्तराखस्व" (क्वीप हूं)। वेपाक कीन [क्वे] वेपावनी विदेश, एक तरह वा बहानः "व्यवक्षते वेपावनी" (क्विंग मान्य)

"चउनद्दों वेगडामी" ( सिंदे १८२ )। येगर पृ. दि ] बाजा, जीन चार्वि ने मिश्रित चीनी चार्वि;

( उर ४, ६ )। चेमुत्र दला चश्मुषण, ( धर्ममे ८८४; मुना २६० )। चेमा रेगा विजमा, ( ब्राह्न ३० )।

येमा हेनो येग. ( नि )) येमा हेनो येग. ( नि )) येमाल वि [दे ] द्रुनता, गुजराती में 'वेगलू'; (हे ४,

130)1

विच्च रथा वास्तिल, ( शाम ३०, प्राज्य ४६ )।

यंक्य क्ष्मी विक्या- वि + बार् । वेषसः (हे ४, ४१६) । वेष्या क्ष्मी विश्ववीदर् । वेष्या क्ष्मी वेस्सिक्या । सम्बन्ध विश्ववी क्ष्मीक्षेत्र

वेच्छा १भी येगस्टिया । सुन न ['मूत्र ] उपनेत ही सन्द पदनी कभी सेल्डबी, ( अय १, ११ टी—यन ४००; सर्व )।

प्रवास पूर्व (येवयन्त्र) १ एक भतुसर देशनिमान, (स्व १६ भी) भत्र १ ००० वर्षमा, काला समूह, जारो भागा, सार्वाद समूह, पुरुषार केला प्रकार केला समूह का रहेच्या दण, (जा १, २००० १२५) मीत ३, २००० १४ १६६, जा १, २००० १८६, मीत ३, २०० १४ १६६, जा १, २००० १६६, मीत ३, २०० १८० १६६, जा १, २००० १६५, जा १, १०० १८६ १८६ १८६ १८६, ३०० १६६, जा १, १०० १८६ १८६ १८६ १८० १८६ १८६ १८६ (८४ १६) १८६ १८६ भूमान का निमानी दम

एक किनाद "रिवए य वि(! वे) बने" (व === ४३६)। १६ वि. प्रधान, शेप्ट; (सन् १, १, १ वेजदंती की [ वैजयन्ती ] १ घ्यज, फामः(<sup>ह्य</sup>ा सूम १, ६, १०; मुर १, ७०; तुमा)। २ एउट की माना का नाम, (सम १५२)। १ फ्रान ह महाभद्दी की एक २ व्यवमहियी का नाम, (रा ५१ पत्र २०४ )। ४ पूर्वे इचक्र पर रहने वासी एक रिप् देवी; ( टा ८-पत्र ४३६ )। ५ विकानीकेर है ह धानी, ( ठा २, ३—पन ५० )। ई एउ रिपार<sup>स</sup> (सुर १८ २०४)। ७ रामचन्द्रजी ही एक मना ( ३) । द भगवान पद्मम की दीवानिर्देण, <sup>6</sup> १५१ )। ह उत्तर भवनगिरे की दक्षिण दिवा<sup>ने प</sup> एक कुन्करियो; ( टा ४, २—पत्र २३०)। १०<sup>,५१</sup> माठवीं रावि का नाम<sub>।</sub> <sup>ध</sup>विजया व विजयता (१ वेडरी (मुळ १०, १४)। ११ भगवान प्रन्युनाय हो हैं। शिविदाः (विदार १२६) वेडज वि [वेच ] भोगन वाग्य, प्रतुपर इसे र (संबोध ३३)।

१४६६ २, २४)। "सहस्य न [ साम्ब] हंदर" गाम्ब; (म १०)। वेदक्ष १ न विद्यानी १ चिक्रिस्मा-माम्ब; (क्री.)" वेदक्ष १ न ७११)। २ रेट-महत्त्वी क्रिंग, दिन (क्ष्मु २१५; इस १८९)। वेदक्ष १ व्याच्या क्षीपन क्षेत्र, (सं...मा

येडज पु [ यैद्य ] १ चिकित्सक, हर्काम, (या

उर )। २ वृत्त-निशेष, ३ वि. पविष्ठत, निहान, ((

बेडका वि [यध्य] यीधने येतमः (स्वयः) १४८)। यहण देनो बेडणः (साट—माननी ११६)। बेहणा वृ [येष्टनक] १ मिर दर वैधी असे हर्द

को पवड़ों, २ कान को एक भानूपयां; (राह)। चेह्या देखे चिहा; (मुर १६, १३८)। चेह्या देखे चिहि; "रायेषोहर्त व मन्नेता" (दर्ग

काह तथा प्रसार न स्वयाहर व सलावा (१ १३; ब्राह्म १)। वेदिस (मी) देखी बेहिब, (मार-मूच्छ ६१)।

वेड [वे] देशी वेड: (वे दे, ह्या दुना)। वेडरम वृं[वे] वाधिजक, ध्यारारी; (वे ५ ६) वेडवब देशी जिडवम, धजर वेडवर्गाये (में

१२)।

• वेगज-वेकितः] # 132 ) I वेगाज न [ वेगाव्य ] ५ वेश-मान्य, सिट्ड मान्य: ( नुप २, २४: कम )। ६ वही पर राजा वियमान न ही पह गन्तः ३ उद्देशस्त्राम् प्रादि राजाने सिनाः नदने ही वह राज्यः ( क्याः बृह १ )। वेर्तिय पि वित्रविक्त । सांत्र के वृतीय ब्रह्म का समय; (उस २६, २०; फ्रांग ६६० )। घेरमण त [ विरमण ] विराम, निर्मुण; ( सन १०: भगे; उसा)। थे**राड** वृं [ घंराठ ] भारतीय देश-दिहोत, समग्र तथा उनंद चारी भीर का प्रदेश; ( भाँव )। चैराय (६२) २ [विराग] वैगन्य, उदानीनना, (भीता)। वेरि ेदेन्सं धर्रादे; ( गउद; तुमा; पि ई॰ )। वेरित्र । वेरिक्स वि [ दे ] १ भगहाप, एकाठी; २ नः महारता, नददः ( दे ७, ७६ )। वेर्यलिय पुन [ चेड्र्यं ] १ रतन की एक जाति; " मुनिरं नि मञ्जनाची वेद्यविद्यो कानमयोद्य उम्मीनी " ( प्रात् ३६; पाम ), "वैर्धानमें" (हे २, १३३; लुना )। २ विमानावाम-विशेष: ( देवेन्द्र १३२ ) । ३ शक मादि दन्द्री का एक प्रामान्य विमान; ( देवेन्द्र २६३ )। ४ महाहिम-र्वत पर्वत का एक शिवर; (डा २, ३—पत्र ७०; डा म--- १४ ४३६)। ५ रुवर परेत का एक शिलर; (सम- । वेला खो [ दे ] दन्त-मान, दाँत के मून का मानः ( दे ७. न्त्र ४३६)। ६ वि. वैद्ये रत्न वाताः (जीव ३, ४; । गय )। ामय वि [ 'मय ] वैद्ये स्त्रों का बना हुआ; । बेला को [बेला] १ ममय, अवसर, कात; (पाछ; कृष्णू)। (fr 30)1 · वेरोयण हमी धररोअण =वैरोचन; ( खावा २, १—वव 1( 03,5 ं वेल न [दे] दन्त-माल, दाँत के मृत का माँल; (दे ७, 1 (20 ; ं येलंघर प् [ वंलक्रधर ] एक देव-जाति, नागराज-विकेष;

( मन ३३ ) । २ पर्वत-विदेय; ३ त. नगर-विदेय; ( पडन ,

नेलंधर वि [चैलन्धर] वेजन्धर-संदन्धीः ( पडम ५५,

रिंगा का इन्द्र; (डा२,३—पत न्युः इक)। २

🔑 चर्टब पुं [ चेरुम्ब ] १ वायुकुमार-नामक देवीं का दक्षिण

1 ( 35 88

10 ) [

पतान-कामा का क्रांप्रधाता हेप-विशेष: ( टा ४, १--रत १६५: ४, २--पत २२६ )। वेलंब रं [ दे. विडम्ब ] १ विडम्बना; (हे अ, अप्ट गडड )। २ वि. ब्रिडम्बना-कारकः ( स्पद्द २, २,--५४ 228)1 वेलंबग रूं [बिडम्बक] १ विहुत्क, महत्त्वा; (ब्रॉस याता १, १ डी—यत्र २; कम )। २ वि. विस्थाना करने वानाः ( पुन्य २२६ )। वेलक्य न [ बेलक्ष्य ] मत्रा, यरम; ( गउड )। चेलपाय न [दे. मोडनक] १ मजा, गरम; (हे ७, ६५ टी )। २ पु. सर्गहत्य-प्रांगद स्त-विद्रोप, त्रजा-जनक बल्तु के दर्भन आदि ने उत्पन्न होने वाना एक रमः (अस 1 ( 454 येख्य मक [उपा + छन् ] १ उराजम्भ देता, उनहना देना। २ चँगना। ३ व्याकुन चरना। ४ व्यापुत्तः चरना, इराना । पेतराः (हे ४, १५६: पट्)। यह-वेलवतः (ते २, ≒)। कारु—येलिक्सितंत; (ते १०, ६५)। इ—चेख्यपिङ्ज; ( दुना )। वेलय सङ [यञ्च्] १ टराना । २ पीड़ा बरना । वेलवर: (६४, ६३)। क्मे-वेबविन्त्रति; (तुरा ४८२; गडड)। चेलविभ वि [ चंद्रिचत ] १ प्रवास्ति, दगा हुमा; (पाम: बजा १५२; विषे ३५; वै २६) । २ पीड़ित, हैरान किया हुमा; (सा ११)। 36)1 २ ज्वार, समुद्र के पानी की शृद्धि; (पपह १, २—पन ४५ )। ३ कड्द का किनास; (वे १, ६२; भाँग; गडड)। ४ मर्योदा; ( सुझ १, ६, २६ )। १ बार, दक्ता; ( वंचा १२, २६ )। 'उल न [ 'बुल ] यन्दर, बहाजों के टहरने का स्थान; ( तुर १३, ३३; उप ५६७ दी )। 'वासि पं [ बासित् ] सनुद्र-तट के समीप रहने वाला वानप्रत्य: (र्जान)। वेळाइअ वि [दे] मृदु, क्रोनज; २ दोन, गरीय; ( दे ७, 1 ( \$3 वेळाव ( भ्रम ) वह [ वि÷लस्वय्] देरी करना, विजन्य बस्ता। वैज्ञावनिः (निंग)। बेहिस्ट वि [ बेहायत् ] बेता-युक्; ( बुमा )।

बैली भी [दे] १ जना-विदेष, निदाकरी छता; (दे ७, ay )। २ पर के चार कीपों में रखा जाता होटा स्तम्भ;

(44 133 )1 बेन्दु देग्रो बेणु, (हे १, ४, २०३)। धेन्दु ? [ दे ] । चोर, तस्कर; २ मुसनः; (दे ७, ६४)। यमंग वि [ दे ] विस्त, गराव, इत्तितः, (दे ७, ६३ )।

यन्तुम । पुन [येणुक] १ केन का गाउ; २ वेझ का येन्द्रम (काना २, १, ⊏, १४) । ३ वेश, वेंस;

' तेनुराध्य तथास्य य" (पवय १—वय ४३; वि २४३)।

र रामकामा, सनस्पति-रियोगः; (इस ४, २, २१)।

33)1

६ येन्टनिश्च । उसा ७, १८)।

बन्दान स्मा बेस्लाइव, (यह)।

केन्द्रज न [किन्डत ] नया, ( सडह )।

बेस्टरिन १ [ दे ] देश, राम; ( पर् ) १

बन्तव रेना बन्तम, ( मृत्त २८२, २८२ )।

केरहरिया था [ है ] राया, प्रता, (पह )।

बेप्टिया अंग बेरिसा, ( न १, ०६ )।

वेन्द्रणा स्त्रों [ते] सन्ना, लात्र, (दे ७, ६५)।

यत्रहिम । देली बेस्टिअ; (बाब, वि २४१: हे ७,

थेन्त्र मह [यन्त्र] १ कॅगना। २ लेटना। ३ सहः व्हेपाना।

< प्रकाश करनाई, (१५ १०७)। वेग्यनिकृ (सउड्ड)।

वह-येन्द्रेन, धेरलमाण, (तउह, हे १, इह्<sub>र</sub>ि १०७)।

याल मह [ रम ] शहा बरना। वेण्नह, (हे ४, १६८)।

कल र [दे] १ हेरा, शान, २ यण्त्र र, १ दिनाम; ( दे ७,

हर ।। र भरत-बद्दार, बाय-बंदार, प्र विः क्रविद्दार्थ,

ल्फे ( लक्ष ४३ ) । ६ क दली येज्यम, (सुन २०६)।

बान्या न [व] १ एक नाइ को साई।, जो फ्रांग्ने दक्षी हुई

हाता है, मुबर'तो में भंज" । बादी उत्तर दा तजा; (आ

केर्सावन म [दे] छोरत, देश रूपा, (स.स. २३)।

कन्यतः , विशिष्टच्य, स्ट्रा (३०, ३६; ।

बेल्याच । मा सामः हात ।ईनः त करः)।२।

पराज्यः ( इ.स. १६, पर् , गुरा ४०)। ३ कुस, (सा ।

बेळा च [के कला ]यन, रूप, (४ १,३४)।

केल्याद्वाव [वि] वहाचन, बहुन्स दुसर (वे. १, ४३.)।

चेल्डि देखो चब्लि; ( उद; कुमा )।

चेल्डिम वि [ चेल्डित ] १ कॅपाया हुमा; (से ५३ र प्रोरितः (सं ६, ६५)। वेल्ही देखा वेल्लि; ( गा ८०२; गउउ )।

बैस्टिर वि [बेस्टिन् ] कॅपरे वाना; (गउर)। वेषक्रक न [ वैवाहा ] विवाह, सारी; (सई)। वेवण्य न [ वैवर्ण्य ] क्रीक्षपन, ( रुमा )।

वेवय पुन [वेपक] राग-विशेष, कम्य, (क्र

वैवाहत्र वि [ दे ] उल्पासिन, उल्पास-मान, (हे ४)

येयाहिश्र वि विवाहिक विश्वन्थी, विगर-नित्र

येविश नि [ येपित ] १ कम्पिन; ( गा १६२; पाइ

वैदिर वि [ वैपित् ] काँगने वासा, ( उमा, है क

येथ्य च [दे] चामन्त्रधा-मूचक चन्पर (है रै

वेध्य च [रे] इत प्रधी का मृतक सम्मन,-। म

वेस पु [ घेप ] शरीर पर पछ आदि ही संशाद,

स्वय ५२; सुपा ३८६; ३८७; धउर; रूमा )।

वेन वि [ध्येष्य ] रिशेष रूप से बादनीयः ( वि रे

बेल वृ [ बेप ] १ तिरोध, रेट, २ पूजा, मर्गांव (

वेना हि विच्य ] बेगांचित, वेत के बेहर, ( में

an, रहा मा १०६; मुर २, २०८; दे १, १<u>१</u>

भिगति, गर्, दुम्पन, ( मुत्त १४३; उर श्टरी)

येगहत्र वि [ येपियः ] रिया सं मान्य राज्ये रहे.

वेमेपायच देना वर्गपायचः ( हे १, १५<sup>२; ४१</sup>)

वेनंत वृ [रिधान ]रियम, (परम २८, १४)

येमीनस ५७ [३] दरवेज, 'अर्पने'; (३०)

५-वन १३७; मुज २०-पत्र २६१)।

वेस रेमी बाम्स-देशः (भी )।

२ वारख, इहारट; ३ रियाद, खंड, ४ भारत्य

पुं. एक बरक-स्थान, ( देवेन्द्र २३)।

(नुरा ४६६; दुम १७७)।

२, १६३; १६४; दुमा )।

३, १३४)।

कुमा)।

4f7)1

£( }}

राज्या कर [ वे ] कमा करावताः (ते ३, व्हे वह)। . येम वि [ ब्रेच्य ] १ वेच हरने मान, मार्गास्त्रः।

वेब शक [ वेषु ] कॅपना। वेबदः (हे ४, १४३ पर्)। वह-चेवंत, वेवमाणः (रभा, हपः ई

वेरदृद्धिक १

Fq 11

45 ) 1

रेसिक्यध न [हे] हेप्पत्य, विभेष, युग्मनाहै, (हे अ ا ( څه ेषेमण न [दे] स्पर्नेप, नीवाप्रगाद (हे ३, ३२)। वैसण न विषय ] जेंग मांड सगामः ( विद ५८)। वैसम न विसन विसन काल प्रांट दिएन का आहार (जिल् 775)I वैसमण र् [ वैधमण ] । यद्भगतः कृतेः, ( राम, ग्राक ं १.१—पत्र ३हैं: सुरा १२८ । १३ इन्द्र का उत्तर दिया या नीस्पानः (सम मई, भग ३, ५ - पन १२१ )। ३ ं एक (रंगाधा-मोरगः, (पडम १, ४१)। ४ एक राज <sup>:</sup> दुमान: (बिसा २, ६)। ४ एक शेंट का जान, (सुपा धन्नः ६२०) । ६ योगाम रा चीराची पहने, (सुब १० ६३: सम ५०)। ७ एड देव विमान: (देवेन्द्र १९८)। महाइ विमान पादि परेनी के शिवार का नामः ( हा २, ३--- १व ३०, ८०, ८ -- पत्र ४३६ - ह रव ११८)। काइय पं [कायिक] वेधमण की माना में रहने वानी एक देव-जाति, (भग ३, ७---पत्र १६६)। देन प्रदिन्ती एक गता का नान, (जिन १. ह—पन हर )। दिवसाहय एं [ देवकायिक ] १धमय के मधीनत्थ एक देव जाति: ( भग ३, ७--पय १९६)। जिस वृं [ ब्रस ] वेधमण के उत्पात-वर्षत ं या नान; (डा १० --पत्र ८२०)। भह पृं[ भद्र ] एक जैन मृति: (विचा २, ३)। ्वेमम्म न [ चैपस्य ] वियनताः ग्रन्थमानताः ( ग्रन्थः ४; स्वर्ध्हें हो )। वैसर पृन्ती [वैसर] । पन्नि-विदेष; (परह १, १--; पत ५)। २ प्रभवर, वचर: सी—री; (मुर ५, १६)। वेनत्रम १ [ यूपार ] शृह. भ्रथम-वार्ताय मनुष्य; ( नृभ · 3, 2, 28)1 वेनवण प् चिश्चवण ] हेनो वेसमणः ( हे १. १४२: • चंड; हेवेन्द्र २,३६ )। वैसवाडिय प् [वेशवाटिक] एक जैन मुनिनाया; : (क्य)। वैनवार पृं[वेसवार] धनिया भारि मताना; ( दुन (५)। वेसा देखी वेस्सा, ( कुमा; नुर ३, ११६, नुपा २३५ )। वैसाणिय पृ [वैद्याणिक] १ एक मन्तर्ह्रेप. २ झन्तर्ह्रोप . विकेष में रहने वाजी मनुष्य-जातिः ( टा४, २—वन २२५)।

वेमानर देवी बहुमानर: ( शहे है ही )। वैसायण इसी वैसियायण; ( राज )। वैनारित्र वि [वैशासिक] १ नमुद्र में उपान्त; २ विमानास्त्र वार्ति में उत्पन्न: ३ विमान, वडा, विस्तियी; "मन्द्रा वंशानिया चैव" (सम १, १, ३, २)। ४ वृं. मगरान स्वभदेवः ( गुप्त १, २, ३, २२ )। ४ भगवान् महाबीर, ( सूझ १, २, ३, २२; मन )। वैसाठी की विशाली ] एक नागे का नान; (कन; डच ३३० )। वैमास देवो वीमाम; " हो किर वेनानु वेनाले!"( प्रजेति (1) वैमामित्र वि [ वैभ्वासिक, विभ्वाम्य ] विभान-वीस्य, विनासनीय, विनास-माय: ( दा ४,३—रत ३४२; विमा १.१ - रव १५: कम्पः मीरः तदु ३५)। वैसाह देखी वस्ताहः ( ग्रामः गर १ )। वेसाही की [वैशाखीं] १ वैशास मास की पृथिमा; २ वेशाल मान की प्रमारमः ( इक )। चैंसि वि [ हो पिन ] होप करने याताः ( पडम ८, १८०: मुर ई. ११५)। वैसिध देगो बासिधः (हे १, १५२)। वैसिध पृक्षी [ वैशिक ] १ वै म्य, विषक, (मझ १, ६, २)। २ नः जैनेतर गान्य-विशेष, काम-सान्त्र; ( प्रस्तु २६; राज )। वैसिध वि [ वैपिक] वेप-वात, वेप-नदर्भाः ( मुझ २, १, ५६; भाषा २, १, ४, ३)। वैसिअ वि [ध्येपित] १ विदेष रूप से प्राप्तिनायेत; २ विविध प्रकार से भाभि नाँगत; ( भग ७, १—पत्र २६३ )। वैसिद्ध देखी वइसिद्धः ( धर्मनं २०१ )। चैसिर्णा स्त्री [ दे ] चेऱ्या, गाँधाका; ( ना ४७४ )। वैसिया देनो वेस्साः "कामानची न नुगाइ गम्मागम्मीप वेतिवासुष्य" (भत्त ११३; डा ४, ४—पत्र २७१)। वेसियायण प् [ वैद्यायन ] एक यात्र तावतः ( भग १४--पत्र ६६४; ६६६)। वैसी को [ बैश्या ] बैभ्य जातिको की; (सुल ३,४)। वेसुम पुं [ वेरमन् ] यह, घर; ( बाह्र २८ )। 🔭 वेस्स देती वहस्त=वेख; (सूथ १, ६, २)। वेस्स देखी वैस=द्रेष्य; ( उत्त १३, १५ )। वेस्स देनां वेस=वेन्न; ( राज )। वेस्सा को [ वेष्ट्या ] १ परमानना, गरियका; ( विसे १०३०;

गा १५६, ५६०)। २ झोत्रधि-विशेषः, षाङ्ग का माछः, ( प्राकृ २६)। वेस्सासिभ देखा वैसासिभ; ( भग्)। घेद सक [प्र+ईक्ष् ] देखना, प्रस्कोदन करना। धनहा सनामकाव्यसि पिर्दानी भीड वेहह" (मूच १, ३, ३,१)। वेह सक [स्यप् ] बीधना । वेहर, ( वि ४८१ ) । बेह पु [बेंध ] १ वेधन, छेद; (सम १२%) वजा १४२)। २ अनुवं थ, अनुगम, मिश्रया, ३ व तुन-विद्येप, एक तरह का जूपा; (मूच १, १, १७)। ४ घनुतव, घटक्त देंग: ( पदह १, ६—पन ४२ )। बेह पु [ बेथस् ] विधि, विधाना, ( मुर ११, ५ )। बेहण न [ बेधन ] बेधन, छेद करना; (राय १४६, धर्मीत 1 (80 बेहरम देलो बद्दधरम, ( उप १०३१ टी; धर्मत १८४ टा )। चेहल्ल पु [ विहल्ल ] राजा श्रीविक का एक पुन, ( भनु । १; २, निर १, १)। वेहच तक [ बञ्च् ] ठगना । वेहतरः ( हे ४, ह१, पड् )। धेहव न [ धेमय ] विभृति, ए.वर्ष, ( भनि )। वेहविभ वृ [ दे ] १ घनादर, तिरस्कार, २ वि. शोधी; (दं ७, हई)। चेहवित्र वि [ चित्रिचत ] प्रतारित, ( दे ७, ६६ टी )। वेदब्य न [ बंधव्य ] १ विधवापन, गॅडपन; ( गा ६३०; हे १, १४म, गउड; सुवा १३६)। चेहाणस देतो वेहायस; (ब्राचा २, १०, २, टा २,४— पत्र हर; सम ६३; याचा १, १६—पत्र २०२; भव )। चेहाणसिय वि [ वैहायसिक ] फाँबी भादि से भटक बर मरने बाजा, ( भीप ) ! यहायस वि [ वैदायस ] १ प्राराश-४वन्धी, प्राकाश मे होने बाजा, २ त. मरण-विद्येष, पाँखा क्षमा कर मरना; (पा १५७)। ३ पु. राजा श्रीस्टिक का एक पुत्र; (मनु)। वहारिय वि [चैहारिक] विहार-स्वन्धी, विहार-प्राचा, (मुल २, ४४)। वहास न [विहायस्] १ भागात, गगन, ( सावा १, द्य-पत्र १३४)। २ घन्तराज, बीच भाग, ( सूत्र १, २, 1,5)1 वेहास दर्गा वेहायस, ( पत्र १५७; अनु १ )। वेदिम वि [ वैधिक, वैध्य ] तोदने बाग्व, दो ट्रुड करने योग्य, (दस ७, ३२)।

वोकिन्न वि [ दें ] यहन्तुर, भूता तृष, ( रे ४.३ योकित्तिक न [दे] रोमन्य, वर्ग हुई वंड ह चरानाः ( दे ७, ८२ )। योक नक [वि+क्षप्यु ] किनी करना। केद्यः ( ६८)। यह-योक्स्तः ( रुमा )। योज्य सङ [स्या + इ., उद्ग + तद् ] पुहारता, व ब्राता शेरह, (पर्; मारू अ४)। योज सक [ उहु+नट ] स्मिनय बरना । बंहर, ( 1 ( 80 योक्कत वि [ध्युन्कानत ] १ विगरीत समस (हे १, ११६)। २ अतिसालः "पजानकी बत्यु दव्यद्दिश्यस्य ययस्मिक्त्रं"(सम्म ८)। देगी 🜃 योजन नक [स्यप+हरू] बान प्राप्त करना, बरना। बरङ्ग-बोङसिङ्जमाणः (भग ८ (-२२५)। योदस देतो योदस, ( स्म १, १, १)। थोकस देखा युक्कस = स्पुन् + हुन् । बाक्कवाह, (क 3, 8, 8, 88)1 वोक्का स्त्री [ दे ] बाय-निरोध: "इकावोकाय स्त्री है भियो राउपयापए" (सुपा २४२)। देखी वुक्सा। थोक्का स्त्री [स्याहति ] पुकार; ( उप ५६८ हो )। योक्कार देला योक्कार, (मुर १, २४६)। योक्स देखी, योक्क = उद्+नद्। योक्स, (१० 16 888 बोक्खंदय पु [ अवस्कन्द ] प्राप्तमयः; ( महा )। वोजन्यास्यि वि [दे] विभूपित, "पारदेनगात्योगी रिवडसावलंभे" (स २३६)। वोगड नि [ब्यास्त ] र कहा हुमा, प्रतिपारित, (ई <sup>२</sup>, ७, ३८; भग, कम )। २ परिस्पुट, (ग्राचानि ६६८) बोगडा स्त्री [ ब्यारुता ] प्रस्ट ऋर्थ राजी भाग, (पर्व

1 ( YOF PP-55

हुमा; ( तंदु २ )।

बोगसिन वि [ ब्युतकपित ] निकासित, बाहर निर्दे

वैंडेंड देगी येक्टर, (मन् १५०)।

वेभव देगो वेहव; (वि १०१)।

योजन देली योजन । हरक्-योगनिस्त्रमणः

बोध्य वि [ब्यपेन ] वर्जन, रहिन; ( भी )।

वोंड देगो विड-इला (है १, ११६)।

योच्च∫ (धात्या १५४)।

522 ) I

योज्बत्ध वि [ ब्यत्यस्त ] विपरीत. उल्या; ''दियनिस्सेस-

(१यत)ब्रद्धियोद्यत्ये" ( उत्त ८, ४: मुख ८, ४: विसे । बोच्यत्ध न [ दे ] विवरीत रत: ( हे ३. ४८ )।

बोच्छ' देला वय=वत्र। योच्डिंद सक [ ध्युत, ध्युव + छिदु ] १ भागना, ताड़ना.

विरेडत करना । २ विनास करना । ३ परिन्यान करना । वेजिद्धंदद्दः ( उत्त २८, २ ) । भवि—वेजिद्धंदिदितेः ( पि ४३२ ) । कर्न-बुन्छिज्ञ, योन्छिज्ञ, वोस्छिज्ञ, (सम्म

२, ७; पि १४६; कान ); भवि-वीच्छित्रिहितः ( नि १४६)। वक्त-बोनिछंदंन, बोच्छिंदमाणः (नं १४,

६२; ठा ६--पत्र ३५६)। क्यक्र--चोच्छिन्जंन, योच्छित्रज्ञमाणः; ( से ८, ४; ठा ३. १—पत्र ११६ )।

बोच्छिपण देखो बोच्छिन्न: (विषा १. २—पत्र २८)। बोब्डिति हो [ ब्यव्बिडिति ] विनाय: "सरारवेक्छिनी" (विते १६३३)। जय पुं [ 'मप ] पर्याय-नय; ( सादि )। बोच्छित्र देली बुच्छित्रः ( भगः कप्यः तुर ४, ६२ )।

षोच्छेत्र २९ं [ व्युक्षेद, व्यवच्छेद ] १ उच्हेद, विनाग; बोच्छेर ∫"वंताखोन्द्वेयकरे" ( खावा १. १—पव ६०; धमैनं २२८)। २ प्रभाव, ब्याइतिः (कम्म ६. २३)। ३ मतिबन्ध, बद्धावट, निरोधः ( उत्राः पचा १, १० )। ४

: विभाग; ( गउड ७४० ) । योच्डेयण न [ब्युच्छेडन ] १ विनागः (चेदम ५२४ः ' निंट ६६६ )। २ परित्यामः (टा ६ टी—पत्र ३६० )। योग्ज देला बुग्ज। वाजर; (हे ४, १६८ ही )।

योज्ञ सह [याजर्] इश करना। योजदः (हे ४० ४०) पर्)। वक्र—घोडर्जतः ( कुना )। योज्जिर वि [ चित्तनृ ] उरने वानाः ( हुना )। . बोडम देली बह = वह भिय-"तेर्च कालेरां देखं नमरूच

गगातियुद्धी महानदीमी रहण्डवित्यरामी मारणवीयन-मार्यमेच अर्य वीजिमाँदेवि" ( भग ७, ६—४४ ३०७ )। ह—'नाटानीसान सप रोडक'...धनुवं<sup>स</sup> (सामा १, १— 'ल २५; राव १०२; धार )।

योज्भवस्त्र) योज्भवत्त्रं च" (दे २, ५०)। वींक्करिः[दे] १ अर्ततेतः, २ भीतः, बस्तः (दे०, ∤ ६—पन् ५)।

चोद्वि वि [ दे ] सक, जीन; (पड्)। बोड वि दि रे दुए; २ छित्र-कर्ण, जिसका कान कट गया हो वह; ( गा ५४६ )। देखी घोड। घोडहा स्त्री [ दे ] १ वर्ष्णा, युवति; २ कुमारी; "सिक्संत्

वोडहीश्री" ( गा ३६२ )। देखी बोद्रह । बोड वि दि ] मूर्त, वेनकुफ; ( उप )। बोड वि [ ऊड ] बहन किया हुआ; ( धात्वा १५४ )। बोड वि [ दे ] देखां बोड; ( गा ५४० च )।

योडव्य देखा यह = वर् । योदु वि [ योदु ] वहन-क्ती; ( महा )। बोद् देशां यह = बह । बोड्ण म्र [ उड्ड्या ] वहन कर; ( पि ५८६ )। योसञ्च देली वय=वन् ।

वोत्तमाण च [ उपत्या ] कह कर; ( पड्-पृ १५३ )। योसुं । देखा यय=वन् । योत्तव) बोदाण न [ व्यवदान ] १ कर्न-निर्वरा, कर्नी का विनागः ( टा ३, ३—पव १५६; उच २६, १ )। २ मुद्धि, विद्येप

रूप ने कमे-विशोधनः ( पंचा १५, ४; उत्त २६, १; भग)। ३ तप, तप्रथमी; ( मूझ १, १४, १० )। ४ वनस्पति-विशेष; (पच्या १--पन ३४)। बोद्रह वि [ दे ] तच्या, युवा; ( दे ७, ८०), "बाद्रह्रद्रहिम पडिया" (हे २, ८०); खो—ही; "विस्क्लंत्वोद्रहीयो" (देव, नव)। बोनोसण वि [दे ] वराइ, दोन, गरीव; ( हे ७, ८२ )।

बिंदु पुं [बिन्दु] एक राजा का नाम; (पडम ७, 1 ( 5% बोमङक्ष पुं [दे ] फ्रतुचित बेप; ( दे ७, ८० )। योमिन्सिन न [ दे ] मनुपित रेप का प्रह्मा: ( दे ७, ८० द्ये )।

चोम न [ व्यामन् ] चाराम, गगनः ( पामः विने ६५६)।

वोमिला जो [च्योनिला] एड जैन हति-गाना: ( इस्म)। ं योग पूं [योक] एवं देन वा नाम; (पडम ६८, ६४)। ) वृं [ दे ] पाम, भार, "मानिसेन्से फतप- । बेस्फ्ड वि [ दे ] तब्य, पुसाः ( दे २, ८० )। योरमण न [ब्युपरमण] हिना, माधि-४४; (पदा १,

बोमिल पुं [ ब्योमिल ] एइ वैन सुनि; ( रूप )।

130

योग्ज्ली स्त्री [दे] १ भारण मास की शुक्त चतुर्रशो विधि में होने बाजा एक उत्सव; २ श्रावया मास की शुक्ता चर्दगी; ( दे ७, ८१ )। योरिव अ वि [ ब्यपरोपिन ] जो मार डाखा सथा हो वह: "सकारेचा जुरन दिन्ने निरूप्य वीर्यनमा" (वन १)। वोरहु। मी [ दे ] रहे से भरा हुमा वस्न; ( पब ८४ ) । योल सह [ राम ] १ गति करना, चतना । २ सुनारना, पतार करना । ३ प्रतिक्रमण करना, उल्प्रान करना । ४ फड़. गुजरना, पसार होना। योतदः ( प्राकृ ७३; हे ४, १६२, महा, धर्मन ७५४), "काल बोलेह" (कुप २२४), बाजी, (बजा १४८; धर्मी १३)। बह—घोलंत, बोलेंत, ( कुमा, सा २१०; २२०; पडम ६, ५४; से १४, थ्य, मुना २२४; सं ६, ६६)। सङ्घ-योलिकण, योलेचा, ( महा, भार)। इ—चोलेअस्य, (से २, १; न म्ह२)। प्रयो -नंह—योलाविडं, योलावेडं; (सुपा १४०, गा १८६ म १)। देनो बोल=व्यति+ग्रम। योख दंगा बोल=१; ( दे ६, ह० )। षांसद्व घर [ स्वयभयुद्द ] स्वयस्या । वह--वोसद्द्रमाणः बोज्यदिश्र वि [ गमित ] चित्रशमितः ( यज्ञा १४; सुपा स्रेक्ण २१)। बोलिश ) वि [सत ] १ गया हुमा; (प्राकृ ७७)। २ बोजाण हे गुजरा हुमा, जो पनार हुमा हो वह, व्यक्ति, ( नुर ६, १८, महा, पर १४; नुर १, २५)। ३ भ्रति-बान्त, उल्पारित, ( गाम; मुर २, १; कुम ४४; ने १, १; ८, ४८, ता ५३; २५२, ३४०; है ४, २५८; कुमा: महा)। बोल्ड १६ [आ+कम्] मारमण करता। शेल्पकः (बाला १५४)। कोल्लाह वृ [ कोल्लाह ] रम-रिकेन; ( म ८१ )। केस्साद वि [ बंद्रसाद ] देग-विरोध में उत्सन, (स ५३)। योवात पु [रे] १४न, वैन, (३ ३, ३६)। कंमभा र [ व्युत्ममं ] दंग्यान; (शि २१०४)। योसमा । यह [वि+ वस्] । व्हिना । २ वहना । बोमह । रंगध्य, रमहा, (यह हे ८, ११%) कह र्थ )। ११- योनहमाण, ( सन; सादःदा )। दोसर नद [चि+हामय] > विदास करना । > दहना।

TAN. ( 40-01 +48 )

योसट्ट वि [ विकसित ] विकास-प्रात; (हे ४ মাত্র ৩৩ ) ; चोसट्ट वि [दे] भर कर खाजी किया हुआ; (दे व चोसप्टिन नि [ चिकसित ] निकास-पात; (उूम) योसः वि [ब्युत्स्छ] १ परित्यन्त, होहा हुवा; कसः भाष ६०५; उत्त ३५, १६; भाषा २, ५, १८, ६)। २ परिष्कार-पहित, साध्यक्त-गाँव १, १६, १)। ३ कार्यात्सर्ग में स्थित; (दस १, १ वोसंभिय रि [ब्यवशमित ] उपगमित, शन्त भि "खामिय बासिमयाई ऋदिगरखाइ तु ने उदारीन। नायन्या" ( टा ई टी--पन ३७१ )। योसर ) सङ [ब्युन्+ छत् ]परित्याग करना यं सिर े वांवरिमा, वांतिरह, वांनिसान; (प महा; भग; भ्रीत ), बोसिरेज्जा, बोसिरे; (वि र वह-योसिरंत; ( कुत्र ८१)। नंह-योसिरडा रित्ता; (मूच १, ३, ३, ७; पि २३४)। इ--य यध्यः (पत्र ४३)। योसिर नि [ स्युत्सक्षेत्र ] दंग्रहने वाता; (उन १ २) योसिरण न [ ज्युत्सक्रैन ] परित्यामः (हे ६ ५ १२; भारत ३०६; योग न्यू )। योसिरिभ देगो योसदः (पडम ८, ५२: वांने । मरा)। योसेम रि [ दे ] उल्मानगढ; ( दे ७, ६१ )। योहित न [ यहित्र ] प्राह्मा, जहाब, मीहा, (मा व देग्गं योदित्थ। योहार न [ द् ] जन-४१न; ( दे ७, ८१ )। ब्युड पृ [ र] विट, भड़भा, ( पष् )। व द देखे बद्=यन्दः (माव)। वस ( घा ) देशा वय=जा; ( हं ४, १६४)। वाकोस (भा) वं [ध्याकोश] १ सार 1 व ३ विबद्ध चिन्तन, (आह ११२)। व्यागरण ( चर ) देनी यागरण; ( बाह १११)। याडि ( भा ) पु [ व्यादि] संस्कृत व्याहरण क्रें का बनो जब सुन, (आह ११२)। वास देखी यास क्यान: (हे ६, १६६; रा गरु दुवा )। ध्य देशो इय; ( हे २, १८२; इप्प; (मा)। ब्ब देश या=म, (आह २६)।

श्र देगी यथ जनः (जुमा)।
प्रसिद्ध देशी ययसिश्र=ज्यामितः (ज्ञाम १६४)।
तात देगी याय=ज्यातः (मा २०)।
त्यार देगी याजार - ज्याताः (मा १६)।
त्यार देगी याजार - ज्याताः (मा १६)।
त्यार देगी याजार - ज्याताः (मा १६)।
ताद देगी याजिः (मा ४६)।
त्यादेगी याजिः (मा ४६)।
ज्ञादि विशेषात-ज्ञात ज्ञाल्याः (माठ ००)।
व्यादिश्याद्ध स्वरूपाः (माठ ००)।
व्यादिश्याद्ध स्वरूपाः याजानाः व्यक्तानाः विष्ठानाः विष्ठानाः विष्यक्तानाः विष्ठानाः विष्ठानाः विष्ठानाः विष्यक्तानाः विष्ठानाः विष्ठानः विष्ठानः विष्ठानः विष्ठा

## - ---श्

श्रातः, मा) वृं [ इषाल ] वह का नार्षः( श्राकः १००, व्हा २०४)। दि (सा) देखें। बिद्धः स्था। धिटडिः( धान्या १४४; क १०३)।

म निश्चिद्धसद्मद्दण्णयम्म श्रामाराहतदनंकनणीः छत्तीनरमा तस्ता समता ।

## स

वि [ कृत ] संमानितः ( पगह १, ४--पत्र ६५ ); देखी विकन्न । वक्ष ह वि [ कथ ] मत्त्र-यक्ता; (मं ३२ )। विकाश न [ रहत ] गतकार, समान: ( उत्त १५, ५ ); देली क्काय । गाइ जी [ गति ] उत्तम गति—! म्बर्ग; २ मुस्ति, मीच; (भिन्द; सत्र )। जिल्लण प् िजन ] भना प्रादर्भा, मत्पस्यः ( उत्रः हे १, ११; प्राम् ३ )। नम वि [ नम ] प्रतिशय राषु, मञ्जनों में प्रतिश्रेष्ठ; (मुपा ६५५; था १४; मार्च ३)। तथाम न [स्थामन् ] प्रगम्त यतः, (गउँ)। धरिमञ वि [धार्मिक] श्रेन्ट धार्मिकः (धा १२)। स्नाण न [ इज्ञान ] उत्तम जानः (धा २०)। प्यस वि [ प्रस ] मुन्दर प्रभा वाला; ( गय )। ध्युरिस पुं [ पुरुष ] १ मजन, भना भादमी; ( ग्राम २०१; प्राम् १२ )। २ हिपुरुप-निहाय का दिन्नण दिमा का इन्द्र; (टा २, ३--पत्र ८५)। ३ श्रीकृष्ण; ( बुद्ध ४८ )। 'प्हाल वि [ फार ] श्रेष्ठ फल वाला: ( ग्रन्तु ३१ )। ब्साय पूं [ भाव ] १ संभव, उत्पत्ति; (उप ७२६)। २ गत्य, प्रस्तित्य; (सम्म ३७; ३८; ३६)। ३ सुन्दर भाव, चित्त का प्राच्छा प्राभिप्राय: "राज्भावी पुषा उज्ज्ञजयास्त कीर्डि विमेमेद" (प्रास् हः १७२: उब: हे २, १६७ ) । ४ भावार्थ, तात्वर्य; (सुर ३,१०१) । ५ वियमान पदार्थ; (प्राग्) । व्याचदायणा स्त्री [ भावदर्शन ] प्राप्नोचना, प्रायक्षित्त के लिए निज दीप का गुवीदि के समन्न प्रकटीकरण; (श्रोध ७६१)। व्याजिञ्ज वि [ भाषित ] सद्भाव-युक्तः ( स २०१ः ६६८) । ब्रमुध वि [ भृत ] १ सत्य, वास्तविक, सच्चा; "स्टर्म्प्ट्रिमावेहि" (उया) । २ विद्यमानः (पंचा ४, २४)। 'बाचार वृं [ 'आबार ] प्रशस्त भानस्य; ( स्यया १५)। स्य वि [ स्त्व ] प्रशस्त रूप वाला; (पउम ८, ६)। ंत्रहम वृं [ंसम ] प्रशस्त धंत्ररमा, इन्द्रिय-सयम; ( सूत्र २, २, ५७ ) 'वाय पुं [ 'वाद ] प्रशस्त वाद; ( सूत्र २, ७, ५)। वाया स्त्री [वाच्] प्रशस्त वार्गा; (स्था२,७,५)। स वुं [स्व ] १ ज्यातमा, खुर; (उवा; कुमा; सुर २, २०६)।२ ज्ञाति, नातः, ( इं २, ११४; पड् )।३ वि. भात्मीय, स्वीय, निजी; ( उवा; श्रोयभा ६; कुमा; मुर ४, ६०)।४ न धन,द्रव्यः,(पंचा⊏, हः, ग्राचा २,१, १,११)। ५ कर्म; (घ्राचा २, १६,६)। °काडिम, 'गडिका वि [ 'स्तिमितु ] निज के किए हुए, कर्मी का मिनास (वि १६६, भारता १, ३, ४, १; ४)। जाण १ जिला १ जार्तत स्थाप २ सारतीय स्थाप्त १ (स्था १, ५) गार्तत स्थाप २ सारतीय स्थाप्त १ (स्था १, ५) गार्तत स्थाप २ सार्थाप स्थाप्त १ (स्था १, ५) गार्तत हि (स्था १ वेद्रस्त, स्थापत मिला २ सुरा से ध्यास्त्र भी १ वेद्रस्त, स्थापत मिला २ सुरा से ध्यास्त्र भी १ व्यापत १ व्यापत १ व्यापत मिला २ सुरा से ध्यास्त्र भी वार्ता १ व्यापत मिला १ स्थापत भी वार्ता १ व्यापत मिला १ व्यापत १ व

'कुवियस्त द्याउरस्य य बसयागनस्य भागरतस्य । मत्तस्य मरतस्य य मन्भावा पायजा हु वि"

'भाषम्य वि [भाषा व्याप्त का जानस्थ, (जान हूं प्र)।

प्राप्त क्षेत्र क

स दि [ व ] क तहेरा, द्वार ( वस १३०, भग, उस), स्वार्य ( हरें १, स्वार्य ) व साता, हेर्य, क्वार्य ) हर साता हैं र स्वार्य ( संदर्भ हरें र हरें हों र स्वार्य ) स्वार्य ( संदर्भ हरें र हरें ) केरल वि हैं र स्वार्य ) उसके हरें अर दि हैं से १३०, हैं र से १३०, स्वार्य अर दि ( से १३०, १३०) किए ही हिंगा अरहां ( केरल १३०, स्वार्य ) किए ही हैं से से हिंगा अरहां ( केरल १३०, से १३०,

°ओस वि [ °तोष ] ४९४; ( उप ४२८ र वि [ दोष] दोष-युस्तः ( उर अद हो) [°काम ] १ समृद्ध मनोरथ वाता; (न्य मनोरथ-पुरत, इच्छा बाजा; ( राज )। 'कार्म [ कामनिर्जरा ] कर्म निर्जरा का एक न्य कामभरण न ['कामभरण] मण्य-विदे मरपाः (उत्त ४, २)। केय रि ['केत] प्रत्यारम्यान-विशेषः (धर ४)। 'क्बर हे विद्वान्, जानकारः; (, वजा १५८; समस्त १४। वि ['गार] गृहस्थ; (भ्रोपना २०) [ कार] भाकार-युक्तः (धर्मने ७१)। [ गुण ] गुणनान् , गुणी, (उन; मुन ३४४, मु ैमा दि [ीम्र ] अंग्ड, उत्तम; (से हु ४३ वि [ ब्रह् ] उपरस्त, गुहचा-युस्त, दुर ब्रह है (पास, वव १)। धिण वि [ गूण] स्य १॰)। चक्तु, 'बरुतुश्रति [ 'बश्रुष, स् बाता, देखता, (पडम ६७, २३; वमु; स ४-१—पत्र ५)। 'वित्त रि ['वित्त] नेतना कॉ (उवाः पडि)। चैयण वि ['चैनन] गांध १७५३)। 'ब्बित देती 'बित्त; (प्राव २१: ६२६: वि १६६; १४०)। जिय देलो <sup>५</sup>जीः १२, २१०)। 'जोइ वि ['प्योतिए] म (वि ४११; सुझ १, ८, १, ७)। 'जोविय हि [ उत्पत्ति-स्थान बाजा, संसारी; ( डा २, १----"उजीअ, "उजीव वि [ "जीव ] । त्या-5% " होरी बाजा, २ सचेतन, जीव बाजा: (शि १६ ४४)। ३ व. कला-विशेष, मृत धारु कोस में करने का शान; (भीप; राय; ते २ री-- ११ है वि [ भर्य ] डेड़ । "हुकाल पू [ भर्य त विशेष, पुरिमद्द तपः ( संवाध ४८ )। फप्प °णप्फय वि [ °नदायदे ] नल-युक्त देर बाहा, हैंद भाषद जेंतु; (सूझ २, ३, २३; टा ४, ४-<sup>त</sup> सुम १, १, २, ७; प्रत्य १—वन ४६, ति । 'णाह वि [ "नाय ] स्वामी दाजा, जिसहा हर्व हो वह, ( तिपा १, २—पत्र २७; रंभा, रूमा)। वि [ 'तुष्य ] तृष्या-युक्त, उत्क्रियटत, उत्हुर्दः। ४६)। 'सर वि [ 'त्वर ] १ त्वरा-गुक, वि २ न श्रीप, जल्दो; (सुपा १५६)। दिवि

अर्थ-सहित, डेद; (पडन हम. १४)। ध्या न्यों [ध्या] नीमान्यवर्ता स्त्री, जिसका पति जीवित हो वह स्त्री: (सुपा ३६५)। नय वि िनय ] न्याय-युक्त, ज्याजयीः (सुपा ,५०४)। पक्स वि [ विक्ष] १ पेंग्य बाजा. पेंग्यों से पुन्तः; (से २, १४)। २ महायता करने वाना, महायक. मिन; (पन २३६; स ३६७)। ३ समान पार्श्व वाला. ुदिचिया प्रादि तरफ ने जो समान हो वह: ( निर १. १)। पुत्र वि [ 'पुण्य ] पुचयमानी, पुचयमान: (नुपा ३५४)। प्यम वि [ अम ] प्रभा-युक्तः ( नम १३७: भा)। 'परिधाव, 'धारिनाव वि ['परिताप] परितार—मंतार से युक्तः ( धा ३०; पट)। पिस्सत्स्य वि [पिशाचक] पिगाच-गहीत, पागनः ( पपद २, ५— पत्र १५०)। रियवास वि [ विपास ] तृपानुर, नतृष्याः (हे २, ६७)। 'प्रिह वि [ 'स्पृह ] लाहा बाहा: (हे ७, २६)। 'दर्शद वि [ स्पन्द ] चलायमानः (दे 🗀 िह)। फाल, फाल वि [फाल] सार्थकः (सं १४, १४६ ि हे २, २०४; प्राप: उप ७२८ टी )। व्यल वि [ विल ] ं यनवान, विचाट: ( विंग )। भिरू देखी फिरू: ( है १. ि२३६; कुमा )। 'मण वि [ मनस् ] १ मन वाता, । िविवेक-टुद्धि वाला; (ध्या २२)। २ समान सन वाला. राग-इंप ब्यादि सं रहित, मृनि, मायुः ( प्रस्तु )। मिण-विस्त वि [िमनस्का] पूर्वोक्त अर्थः ( सुझ २. ४. २ )। ं भय वि [ भार ] सद-युक्तः ( ले १, १६: नुपा १८६६)। र भहिड्डिय वि [ महिद्धिक ] महान वैभव वानाः ( प्राप् ं १६७)। मिरिईअ, मिरीय वि [ मरीचिक ] किरच-ंदुक्तः (भगः भीतः हा ४. १-- स्व ३०६)। भिर वि [ भयार ] मर्वादा-युक्तः ( हा ३. २—पत्र १२६ )। ं येण्ह वि [ तृष्यो ] तृष्या-युक्तः ( गडडः सुपा ३८४)। रे धाष वि [ धान ] नियाना, जानकार; ( नुस ३८४ )। े पोति वि [योगिन्] १ व्यासम्बुक्त, योगवाजाः २ नः ं तरहवा गुणा-स्थानकः (कम्म २, ३१)। रय वि [रत] ' कामी; (से १, २७)। रहस वि [ 'रमस ] वैग-नुक. ं उवावज्ञा; (गा ३४४; सुप्त ६३२; कण् )। नाम वि ं [ 'राम ] राम-मंदित: ( हा २. १--पन 🛵 )। 'राम-ु संजन, 'रागसञ्जय वि [ रागमंयन ] वर नापु ्र जिनका राग कीया न हुआ हो: (पदरा १७--पन ४६४; र जा )। हिद्य वि [ सप ] नमान रूप वाला । पटन ८, ं ६)। 'लूप वि [लवम ] बावयय-पुरू (सुरा २८३)।

लोग वि [लोक ] समान, संदेश: ( सहिट २१ दी )। स्रोण देखां स्त्रूण; ( गा ३१६; हे ४, ४४४; कुमा ), न्त्री-- लोणी; (हे ४, ४२०)। 'वक्त देखो 'पक्त; ( गउड; भवि )। 'चण वि [ 'ञ्चण ] घाव वाला, त्रण-बुक्तः ( सुपा २८१ )। 'वय वि [ 'वयस् ] समान उम्र बाला; ( दे प, २२ )। 'बय वि [ 'ब्रत ] ब्रती; ( सुपा ४५१)। 'बाय वि [ 'पाद ] स्वाया; (स ४४१)। वाय वि चित्रह वाद-सहितः (सूत्र २, ७, ४)। चास वि [ चास ] समान वास वाला, एक देश का रहने वाना; ( प्राम् ७१ )। विज्ञ वि [ 'विद्य ] विद्या-वान् , विद्रानः (उप पृ २१५)। 'ध्यण देखो 'धणः ( गउड; आ १२ )। व्ययेक्स वि [ व्यपेक्ष ] दूसरे की परवा रखने वाला, सापेन्न; ( धर्मेसं ११६७ ) । व्याध वि िट्याप विचाति-युक्त, ब्यापक; (भग १, ६---पत्र ७७)। 'व्यिवर वि [ 'विवर ] विवरण-युक्त, सविस्तरः (नुस ३६४)। संक वि [ शङ्क ] सङ्का-युक्तः (दे २, १०६; सुर १६, ५५; ब्रुप ४४५; गडड)। 'संकिअ वि [शिट्टित ] यही; (तुर म, ४०)। 'सत्ता स्त्री [ सत्या ] सगमी, गर्भिणी खी; (उत्त.२१,३)। सिरिय, 'सिरीय वि [ श्रीफ] श्री-युक्त, शोभा-युक्त; (पि हम्म; ग्याया १, १; राय )। 'सिंह वि [ स्मृह ] लुहा बाजा; (कुमा )। 'सिह वि [ दिस्स ] गिला-युक्तः (राज)। सिग नि [ शूफ ] दयालुः (उप)। 'सेस वि [ 'दीप ] १ सापनेप, याकी रहा हुआ; ( दे 🖛. ५६; गडड )। २ केपनाय-महित; ( गडड १५ )। 'स्रोम, स्रोगिल्ल वि ['शोक ] दिलगीर, शाक-युक; ( पडम ६३, ४; गुर ६, १२४ ) । स्सिरिझ, 'स्सिरीझ देखो 'सिरिय; ( वि ६८; अभि १५६; भग; सम १३७; यावा १, ६--व १५०)। सब्ब नक [स्वदु ] १ प्रीति करना। २ चरना, स्वाद लेना। बद्धदः ( प्राष्ट्रः ४८; धात्या १४४)। सञ्ज न [सःस् ] गनाः ( गट्ट )। सञ्ज न [ दे ] १ गिना, प्रथर का वस्ता; २ वि. पृथित; (देड, रहे)।

संबद्धपान पुं [दे ] दिना, द्वारी; ( दे ८, २१ ) ।

सर्जाज्जन १ पूर्वी [दें ] भारतेवॉग्मर, पड़ीसी; (गा सर्जाज्जन ) ३३५ ). खी— जा; (गा ३६; ३६ जा),

" सम्बन्धिम संदर्वतीए" । या ३१; पिट ३४२ ) । देखा

महिक्का । मभडिभा रेगो मगडिआ; (गि २०७ )। सभद्र १ [ वे ] जम्बा हेगा; ( दे ८, ११ ) । सभद्र १ [ शक्द ] १ दैत्य-विदेश; (प्राप्त; मन्त्रि ५; हे १, १६६ )। २ पन यान-रिक्षेप, साड़ी; (इ. १, १७०; ·=•)। । । वि वृ [ारि] नर्रायह, ओहरपा; (तुमा)। रेगो सगइ। सभर रेगा स-भर=म-स्र, स-गर I मभर इंग्से सगर, (में २, २६)। मंत्रा भ [ नहा ] १ हमेशा, जिरन्तर, ( बाध; हे १, ७२; । सहविह वि [ दे स्मृतिवृद्ध ] क्रार देवी, ( हे इमा पान् ८६ )। नार ७ [ चार ] निरन्तर गति, (श्वच १४)। सभा यो [स्त्रज्ञ ] मान्ना; (पङ् )। मइ देशा सभा=नदा, (पाम, हे १, ७२; हुमा )। नाइ च [नाइनः] एक सर, एक दक्ता; (दे १, १२८; नाम 14, 46 5, 256)1 मह भां [ स्थृति ] स्मरण, फिल्ल, पाद; (आ १६)। सहस्यसह पूं [ दे स्वीरकृषम ] स्वब्दनी है। काल पू [काल ] निका निवन का गमय; (दम थू, 2, 6 ) 1 मद्र ४५॥ स=०४, "नहस्राग्यीत्रधार्यहमाण" ( मुपा ५१% ऑस्)। मद्रांचा सम् – गतः ''मस्मारका मोबानि पृष्टर जीव नरभर" (सुर १६,२)। कोडियो [कोडि] एक भी बरोह, एड भारतः ( पर्)। मध्यमं मध्यमान् (बान, १४, ३१% ४३०)। सा उन्ते मार् = धर्ता, ( सुत्त ३०० )। सद्भ (र [ शतिक ] मी का प्रमाय गाता; ( यापा १, १---ग्रंथ ३३)। देश्य--स्प्रा महत्र वि [श्रावित] तुन्त, संसा हुमा; (दे १, २८, ना १४६ व्या २०२, १०)। मरणस्य रंभा म ⇒ स्व; "नाव व आपको परिवासको । अस्पराजको सामन्त्रम रहवर्गानं पेन्स्<sup>ल</sup> ( 40 )1 मा त्यां माः वहत् ; ( प्राचा )। मार्थामयं⇒रामः, (राः, ३—वर्दः, १८, 435, 805, ntl.) 1 सदय है [ बनिक्क ] मी ( क्रम बाँद ) ही होना हो; । सई सी [सना ] गंदनता भी; ( इन २३, <sup>हिने ग</sup>

सिश खाउमा ) पुत्री [दे] प्रातिनेशिमक, पर साजिकअ∮ १०);स्त्री—ंआ,(तुरा२० टी; वजा ह४ )। खाकिसम न [दे] मातिरेण्य, पर्शासरन, टी )। सइण्ण न [ सैन्य ] सेवा, जग्दर; ( पर्)। सर्त्तप् देशो सय=र्गा। सहदसण रि [दे, स्मृतिदर्शन ] मनी-ए सम्बंधित, विचार में प्रतिभाषित, ( व न, सद्ध देगो सद्दण्णः (हे १, १५१; रूमा)। साम वि [ शततम ] सीवा, १०० वी; (यात पत्र २१४ )। सार न [स्वर ] १ स्वंब्हा, स्वच्छन्दना, (रं भागः याया १,१८-पत्र २३६)। २(१. # (पाञ्च)। ३ स्वैरी, स्वच्छम्दी; (पाञ्च, मः विष छोडा जाता येल; ( दे २, २४; ८, २१ सहिर हि [ स्वैहिन् ] स्वच्छदी, स्वच्छानारी, ₹**5**); सर्हिणी की [स्वैदिणी] व्यक्तिमाणि में (पडम १८ १०५)। सहत रेगो सेतः; (हे ४, ३२१)। सहस्रंभ वि [ देः स्मृतिन्द्रस्त ] देवी मार्थमण १६; पाम ) । महत्रासभ ) खारकासिध रें [दे] मच्न, मानः (दम, ? न्यस्य गुं[सचित्र] १ प्रधान, मन्त्री, समार १, ( २ महाब, महद-कती; ३ कामा क्तूग, ( कहा । सहसिविंद पृं[दे] स्वस्द, प्रविंद्रगः (६५ मामुद्र वि [ दे. स्मृतिसुख ] देला मादमकः १६; राष्ट्र )। सई ओ [ शची ] एडाची, गई रड दी एड प्रार चन ४३ह; स्वाया २—दव ३५३; गाम, औं रैं<sup>२३</sup>; इत्र २३)। 'म 1 ['स] हर (ह रभा मर्गा। ं सहं को [ राजी ] ती, १००; व्यवदां विकास

र्जामा स्त्री हि ] प्रमानिकोष, कुली, स्टर- ( हा ४, ३---व्य ३४३ 🕦 रहे | ( क्रा ) देगो सहुः। स्पन्न, भवि ।। र्डन पुं[शुक्रम ] १ पद्मी, प्राची । प्राच्च ) । ५ पद्मि विशेष, भाम-प्रची: ( न ४३६ ।) रित्या की [अक्तरा ] विश्वासन सीव की पूर्व भीर राजा करना की सन्दर्भ विवादिया पन्नी, रहे ४, ÷\$ = ) 1 र्विदल्या ( भी ). जास देखी, (स्रोति ५६-३०- वि २०५)। स्त्रण वि [ है ] सद, प्रतिद्ध, ( दे ८, ३ )। रडप पुन [ शकुन ] > शुभागुभ-शुचर वाह्-स्यन्दन. बाद-दर्शन प्रादि निर्मन, मन्तः "न्द्रबेखाई महयो वृद्धिमनहाई इसते उ" ( धर्म २: म्या १८४, महा )। २ पुं. पत्नो, पाली; (पाम: गा २२०, २८४): कर ३४: , विदिह् ह टी ) । ३ पन्नि-विदेश: ( उपह १, १—पन <del>८</del>)। विड वि [विहु] सतुन का जानकार: ( मुपा २८०)। ंदश्र न [ंदत ] १ पत्नी का खावात: २ कना-विशेष, .<sup>म</sup>गुन का परिज्ञान; (स्थाया ३. १—पत्र ३म: वें २ टी । ( ६६१ हर--्राइण देखी स-उण=ध-गुष्य । डिणि पुं [ शकुनि ] १ वर्जा, पन्तन: पान्यो; ( स्रीप; हेका १०५; चँदोध १७)। २ पन्ति-विद्योप, चीन पन्नी; (पात्र)। , रे न्योतिप-प्रसिद्ध एक स्थित करणा तो कृष्ण चतुरीती की एत में सदा अवस्थित रहता है; (विने ३३५०)। < नामुक्तक-विद्योप, चटक की नरह बारवार मैधुन-प्र<del>वक्त</del> ् सेतः ( पत्र १८६: पुन्तः १२३ ) । ५ दुर्योधन का मामाः; (यापा १, १६---पव २०८: मुन २६०)। <sup>१</sup> । डणिश्र देखा साउणिश्र; (राज )। ाउणिया | स्त्री [शकुनिका, नी ] १ पविषा, पत्री | |उणिया | को मादा: (ना ८१०: आव १)। २ पवि <sup>र</sup>ीडणी विभेष की मादाई-भड़की जावा दुने":( ती 5)1 ीडण्ण देखां स-उण्ण≔तपुप्य । ींडची खी [सप्तती] एक पति की दूसरी खी, नमान ं विवाती स्त्री, बीत, बीतिन; ( तुरा ६८ )। इस्र देनो स-उन्न ।

सडमार वि [ सुकुमार ] होनन: ( ने १०, ३४: पड )। सदर पुं [ सीर ] १ ब्रह्-विशेष, शनैश्वर, २ वम, वमराज; ३ वृज्ञ-विकेष, उदुभ्यर का पंड, ४ वि. सूर्व का उपानक: ५ नहीं-संबन्धी; ( सड; हे १. १६२ )। संदर्भि पु [ शाँरि ] विभाः श्रीकृष्णाः ( पात्र )। स**उरिम** देगी स-उरिम=गतपुरा। नवल र् [ शकुल ] मल्ला, महानी; "नवान नर्सा मीचा निर्मा भना प्राचिमिना मच्छा" (पान्न)। सउलिश वि [दे ] प्रेरिनः (दे सं, १०)। मउलिया) को [दे शकुनिका, नी ] १ पनि-विदेश भाउलों ) की मादा, चील पत्नी की मादा; (वी न, मरा १४६: दे =, =)। २ एक महीपथि: (ती ५)। विहार पुं[ विहार ] गुजरात के भरीच शहर का एक प्राचीन जैन मन्दिर; ( ती = )। मडह पुं [ सौध ] १ राज-महन, राज-प्रामाद; ( कुमा )। २ न. नपा, चाँदी; ३ पुँ. पापाण-विदेष; ४ वि. नुवा-नंबन्धी, अमृत का; (चंड: हे १, १६२ )। सपन्भित्र देनी सहजिक्तयः ( द्वार १६३ )। सओस दंनी स-औस=न-तीर, च-दोरा। सं च [ शम् ] तुन, समें; (स ६११; तुर १६, ४२; तुस 886 )1 सं भ [सम्]दन अथों का त्वक अध्यव;—१ प्रकर्ष, द्यतिगयः (धर्मेवं ८६७)। २ संगतिः ३ सुन्दरता. शोमननाः, ४ समुख्यः, १ योग्यता, व्यावत्रीपनः, ( पङ् ) । संक नक [शङ्क] १ वंगय करना, नंदेह करना। २ अक. भय करना, दरना । संकट्ट, संकप्ट, नंदीतः, नंदितः, नंदने, संदर्, संदर्भ; नंदामि, संदामी, संदानु, संदाम; ( संजि ३० ), "असंविकाई संवित" ( स्व १, १, २, १०; ११ ), ''वं सम्मनुज्यनंताच पाचि(रची ) सं संदय हु विही" ( सिरि ६६६ )। इस-अंक्टिबर, (गा ४०६)। वह-संबंत, संबन्नाण: (५५: रंभा ३३)। ह--संकणिङ्जः ( उर ०६८ हो )। संकंत वि[संकान्त] १ प्रतिविस्तितः (गा १; से १, १७)। २ प्रविष्ट, तुसा हुआ; ( टा ३, ३; कप्प; महा )। इ यात; ४ नंकमण-कर्ना; ५ चक्रावि-सुक्त; ६ दिता स्नादि ने दाय रूप ने प्राप्त खी दा धन; ( प्राप्त )। ाउम पृ[सद्मन्] १ गृह, बर, २ जन, पानो; (प्राक्तः | संकंति को [संक्रान्ति ] १ नंत्रमण, प्रवेश; (पत्र १५५:

महें भ १५३)। २ सूर्व मादि का एक राशि से दूसरों गाँग में जाना, ''ग्रारक्त क्यम्ब्रतिदिवसमा दिवसनाह ब्द" ( धर्मिति ईई )। संबंदण पुं [संबन्दन ] इन्द्र. देवाधीश ; ( उप ४३० दी, उपर्व १)। संकट्टिश वि [संकर्तित ] काटा हुआ, 'अप्रतंत्रदिन-माया।" ( इ. ८, ४—५२ २७६ )। संबद्धीः [संबद्ध] ध्याप्तः (राज)। संबद्ध देयां सकिह, (राज)। सक्र हि [संकर] १ नहीर्थ, वस-बीडा; अल्प मरकारा वाजा, ( न ३६२; मुपा ४१६, उप ८३३ टी )। ः विषम, गहन, (पिड ई३४)। ३ न. दुःखः, ''ध्रप्राचि । ने ध्रप्ता परिना निस्नीमनतिमंजना । ने दिवसभक्रदेश्वि पहियापि चयति ग्यो धम्म॥ (स्वत ७३)। सकडिय रे [संकटिन] संक्षेत्री क्रिया हुका, (तुत्र 16035 **संक**डिंग्ल मि [ दे ] निभिष्ठत, ठित्र-वहित, ( ते न, १५; At x, 283 ) | संकड्रिय रि [ संकवित ] बाहरित, ( राज )। मंहण न [शहून] शहा, महेर; (दम ६, ५६)। सकरम पु [संकरम ] + बाल्यवमाय, मनः-परिखाम, विचारः ( उरा, कृष्य, उप १०३५)। २ समन भाषारः मदाबारः ( उप १०१५ )। ३ धरिनाय, बाहः (गउड)। जोगि पृ [ योनि ] कामदेर, कदर्र, (पास्)। मंक्स एक [मं+क्षम्] १ प्रांश करना । २ गति करना, जाना। महमद, संबमति, (विड १०८, मुख २,४, )। यह—संक्रममाण, (सम ३६; सुत्र २, १; रना)। रेइ-सक्रमिनग्, (यम)। सक्त पु[संक्रत ] १ मंतु, पून, बन्न पर म उत्तरने के निर काठ बादिन देवा हुया मानै (मे दे, हैं। दम ५, १, ४, ६५६ १, १)। २ मंत्रार, गमन, श्रातिः "पाउरनाइ संहमद्दाण" ( यूच १, ४, २, १५, भारह २२१)। । बार जिस इसे बहुति को बीकता हो उसी रा ने भनामहाँ के दक्ष का प्राव-द्वारा परिष्णमानी:

रेशे जला इसे-पहलि से सन्द इसे-पहलि के दल हो

राज कर उन वैसे अती बर्म-अहति के रूप ने परिधान

दरना । द्रा इ. ० २४ -० )।

संक्रमम वि [संदानक] नतमय-कर्त, (जंगः) संक्रमम व [संक्रमण ] र मंत्रा, 'ना रुवं परमक्रमचा कर्व तीहे" (मर्गाप १४) । २६ नेमा; (याद १०४) । १ स्वीम्, गर्माः, (पर ४ देशो सक्रम ना तीमरा चर्च, (पर १,४८)। मंत्रिक्तमः, (गडड)। संक्रम [संक्रमा, मुरुमा। (१ स., १)।

संकर पु[दे] रथ्या, अरुका, (१ ८, १)। संकर पु[शदूर] १ रिया, महान, (१७० ४। तुमा, सम्मव ५६)। २ वि. मुख इस्ते सम्म, (१ ५, १२२, दं १, १७०)।

विरास्ति हैं, हरकी है। हिमाबर, हिमाब, (हर्गा), वह देहे )। इ. त्याच्याल-पविद्य एक रेगे (हर्षे)। इ. त्याच्याल-पविद्य एक रेगे (किंद्रेगे ) इ. रामाब्रिक हिमाबर हिमाबर (किंद्रेगे के स्मृतिक-पुत्र, करने का दें (उत्त १०१)। सीवरण व सिकरण ] क्यां कींग्र (किंग्रेगे ) सीवरण व सिकरण व सामाब्र का रामाब्र का सामाब्र कींग्र (किंग्र) हो सीवर्षिक व सामाब्र कींग्र (किंग्र) हो सीवर्षिक व सामाब्र कींग्र कींग्य कींग्र कींग्य

चनवर्षः (नम १९४)। संकरो सी [शहूरो] १ विधा-विशेषः (पडम ०। महा )। २ देवी-विशेषः, १ शुल करने वार्गः, (महा संकरत कह [सी + परलग्] मंग्रतन करता, वेप्ताः

लेंद, (उप)। स्विकत्व पुन [श्युद्ध ] १ साकत, निगर, २ तर्ते ह तुम्मा पाद-कर्मन, वेही; (विमा १, १—पने १६ व १ देई; सम्बद्ध १६०; दे १, १८८)। १ सीकती, हुए विकेश; (सिंदि ८५१)।

ावनपुर्वास कर्ष्यः । संकल्पा न [ संकलन ] मिधना, मिपारर, (स्वर् संकला को [श्टुनुता ] देखो संकल=१४३७, (हैं) मुख २९१; पाप ) ।

त्रा नर्दा भाषा । विकासित । १ पान विचा हो । प्रवेशका विकासित । १ पान विचा हो । प्रवेशका विकासित । विकासित । विकासित । वायदिव्यक्ति सम्बद्धानित । विकासित । विकासित । विकासित । विकासित ।

१४८५१ वह, दी: पुर ३, १६६: उम् ३ ३०८: सिंह श्रीको क्का को [शहूर ] १ नगय, संदेश (प्रदेश) अध्यय, सः (हुना)। सुअवि चन् ] संस्य वानाः संका-पुम्तः ( गडद ) ।

किम देशो संक्रम = में रुस्। महासह: ( मुख २० १: 77 % (63) 1 शिम नह [ में +बसय ] नवम करना, देवी जाती कर्म-बहुति में प्रान्य प्रहृति के इसे दाती की प्रवित्त कर कर रूप न परिवाद बन्ता। नकामेतिः ( भग )। भूडा--नकाभिनुः (नग )। भार-नंदानंत्नंतिः (भग)। करतः- अंदामिस्त-माणः ( ठा ३, १---वत्र १०० )।

कारण न [संबरमण ] १ नंधम-करणः ( भग )। व नेंगा कराना; (कुन १४०)। ३ एक स्थान से दुना ें न्यान में ले जाना; ( वैचा ३, २० )।

कामणा स्त्री [ संक्षमणा ] मंत्रमण, पैट; (निड २८ )। चित्रमणी स्त्री [संक्रमणी ] विद्या-विशेष, एक में दूसरे में जिल्ले प्रवेश दिया जा लंड यह विद्याः ( प्रापः १, १६--पल २१३)।

फानिय वि [ संकपित ] एक स्थान से दूसरे स्थान में ंनीतः (राज)।

ं बितर देखी सक्कार = मंस्कार: ( धर्मनं ३५४ )। विकास वि [ संकास ] १ समान, दुल्य, नरीलाः ( पाम; ्र याता १, ४: उस ३४. ४: ४: ६: इज्यः पंत ३, ४०: वर्नीव १४६)। २ पु. एक आवड़ का नाम; (डप 1 ( 508

र्कासिया हो [संकाधिका] एउ दैन हुनि-सासा; ू (इस)।

ू: नंकि वि [ शहून् ] रोग्नं वरते वाताः (नृष्ट्रं ६, ६, २, ई; ना =>३; संबोध ३४; गडड )।

्र नेरिज वि [ शहुन ] १ गंदा वाता, गंदा-पुत्रवः ( मनः ्र द्या)। २ न. चंद्रच, चंद्रहः (बिट ४८३: नहा ६८)। ्र मन, टर, ( गा १६१ ), "त्रीकेश्रमीय नेत्र द्विश्रस्त" । संकुद्ध वि [संकुट ] तकडा, वंकीर्य, वंक्वीर्य, अलेता य ु (आ १४)।

रंकिट कि [ संरष्ट ] विक्रितिन, जाता हुमा, देवी दिया ' मंद्रुडिश वि [ संकुटित ] रहना हुमा, रंडुनिव; ( सग ु, 'हुमा; ( क्रीर; याचा १, १ डी—पत्र १)।

ानाः (पान्नः, महा)। २ व्यातः (राज)। ३ मिन्नितः,

तिना हुमा; ( डा४, २; मग २४, ७ डॉ—पत्र ६१६ ) ४ र्व. हाथी को एक जातिः (हा ४, २--पत २०८)। मंक्तिन देनो सकियः ( याता १, ३—ाव ६४ )। संकित्तण न [ संकीर्वन ] उपारणः ( स्वप्न २० )। संकिन्न देखी संकिष्णः ( हा ४, २, भग २५, ३ )। मंकिर वि [ शद्भिन् ] रहा करने की बादत वाना, गका-गीनः (ना २०६: ३३३: ५न२: सुर १२, १२५: तुन (年) संक्रिटर वि [ संक्लिप्ट ] वंत्रलेश-दुन्त, वंत्रलेशवाता; ( ड्य; भीर; वि १३६ ) ।

मंकिटिस्स बर [ सं+ हिय ] १ क्लेग पाना. दुःसी राना । २ मनिन होना । महिनिस्तर, विहित्तिस्त्रेतिः ( उत्त २६, ३४: भग; भीर )। वह—संकिलिस्समाण: (भग १३, १-पत्र ५६६)।

संकिटेस पु [संक्टेरा] १ अन्त्रनाथि, दुःल, क्रय, देरानी; ( टा १०-पन ४८६; उत्र )। २ मनिनता, भनिनगुदि; ( डा ३, ४--२व १५६; पंचा १५, ४ )। संकोलिश वि [ संकोलित ] कीत क्या कर बोहा हुआ:

(ते १४, स्त्र)। संकुप्[शङु] श्यस्य बन्नः, रकोतक, ल्र्या, कीनः, 'मंत्रीनिविद्देशंहुव्य" ( हुन ४०२; राष ३०; भावन )। किण्ण न [ किर्ण ] एक विद्यावर-मगर; ( इन्ह )।

संकुर्य वि [ संकृष्टित ] १ वकुचा हुन्ना, वंद्रोच-प्रात; (ब्रीन; रैमा)। २ न मंद्रीच; (राव)। संकुक पुं [ श्रष्टुक ] देवाटा परंत की उत्तर श्रेपी का एक

विद्यापर-निर्माप; ( राज )।

संकुका को [ शङ्का ] विदा-विदेप; ( सन )। संकुच क्रक [सं∮कुच् ] चहुनना, वंदोय दरना। वंदुचए; (बाबा; संबोध ४३)। वह-संबुखमाण, संबुखेमाण; (भाषा)।

संकुविय देलो संकुद्य; ( दस ४, १ )।

मंडुडा वार्डि वित्थडा चंदद्रायं<sup>13</sup> ( नुज १६ )। ३, ई—यत्र ३०३; घनेले ३५०; स श्रूपः; सिरे ७५६)।

, पॅबिट देखी संक्रिलिट: (राज)। संक्रुद वि [संक्रुद ] काष-पुक्त; (बजा १०)। संक्रुप देखी सकुष्य। मंकुप्य; (बजा ३०)। वह— संकुर्वतः ( वजा ३० )।

गल को हाथ में भारण इसने बाजा; ३ जन्म बजाने वाजा; (कप्प, फ्रोर )।

संखिय हेर्गा संग्र-मन्यः( व ४४१; पॅन २. ११; जीउन १४६)।

संखिया स्त्री [शर्डिका] होटा भगः (चीत ३—५न १४६: र्ज २ ही—पत्र १०१; राय ४५ )।

संखुद् श्रक [ रम् ] भीडा करना. संभोग करना । संगुद्धः (È¥, १६५)1

संखुरूण न [ रमण ] श्रीडा, गुरन-श्रीडा; ( रूमा )। मंखुत्त ( अप ) नीचे देखो; ( भवि )।

संयुद्ध वि [ संशुच्य ] चीम-पातः (स १६८; ६०४; ममात १५६; नुपा ५१७; नुप्र १७४ )। संखुभिभ ) वि [ संशुक्तः संशुभित ] उपर देती; (सम :

संखुद्धि । १२५: पय २७२: पदम ३३, १०ई: वि , 1 ( 395

मंबेक्ज देवी सद्या=सं+क्या।

सलेक्का ) देलां संविक्ताः ( घगु ६१, विते ३२०)। संबेस देलां माखिस, (ठा४, २—पत्र १२६, चेइव १२५)।

सक्षेव पु [संक्षेप] १ भल्प, कम, थोडा; (जी २५; ६१ )। २ पिंड, समात, सहित; (भोगमा १)। ३ स्थान: " तरसमु भीवसखेवएमु" ( सम्म ६, ३५ )। ४ सामायिक,

सम-भाव से ध्ववस्थान; ( विसे २७१६ )। सखेवण न [ संक्षेपण ] ग्रन्य करना, न्यून करना; (तर र≂)।

संखेबिय वि [संक्षेपिक] महोप-युका। दसा स्त्रीतः ['दशा] जैन ब्रन्थ-विशेषः ( ठा १०—पत्र ४०५)। संस्त्रीम ) धक [सं+क्ष्रीमय्] सुन्ध करना। समीहदः

संघोद े ( मवि )। कवक्-संद्योभिग्जमाणः ( व्याना १,६-पव १५६)।

संबोह वु [सक्षोम] १ भव प्रादि से उत्पन्न दिल की ध्यप्रता, ज्ञान, ( उन: सुर २, २२; उपत्र १३१, सु ३; लि ६४, गउड)। २ वंचनता; (गउड)।

मंखोहित्र वि [ संशोतित ] चुच्च दिवा हुमा, बाम-दुवव दिया हुआ, (से १, ४६; श्रामि ६०)।

संगन[श्रङ्ग] १ लिंग, विपासा, (धमेलं है३: ६४)। २ उत्कपे; (वृमा )। ३ पर्वत के अपर का मान, शिल्लर; । संगयय न [ सगतक ] उन्द-निशेष; (ब्रवि ण)।

४ वधानता, मुल्यता; १ सप्र-हिसेप; ई इन ह ( हे १, १३० )। रेगो मिंग व्यप्त । सम न [ शाहु ] यह महत्यों, ( शि रूर् )।

सीग पन [ सङ्घ ] १ महर्च, मन्त्रमः (माना, मह. ह र सावनः "नइ होसाचारत्रहत्रसन्धं सहस्य हर ( संबोध ३६: भाना; शत ३०)। ३ मानति, वि राम: ( यउड़; माना, उर)। ४ इमें, इमें स्पेत ५ रन्धन, "भीगा इमें सगहरा इगीन" (उन १६ सगर मी [सगति ] १ मीनित्र, अविका, ध्रा २ मेन; ( मार ) । ३ नियति: ( द्य १, ६ ६ ६

( सुम १, १, २, १ )। २ परिचतः, "मुहो वि व विका मंग(१ मइ) ४र जिवा' (ठा४, र⊸नि राज । १ संगंध वुं [ सक्रथ ] १ स्वजन ज्ञा स्वजन, <sup>हमे ही</sup>

संगर्भ रि [ मार्तिक ] १ निर्मान्त्र, निर्मान

( भाना )। २ मंदरधी, बगुर-दुत्र से विस्ता गर बहः (पदह २, ४—पन १३२)। संगच्छ छङ [सं+गम्] १ स्वाक्तर करना। १

समत होना, मेज रम्पना । मगरहरः ( बेर्ग ००६ सगर**ः (**स १६)। ह—संगमणाभः (<sup>तत-</sup> 1 ( \*\* 5

संगच्छण न [ सगमन ] स्वीकार, बगोबार, (<sup>37)</sup> सगम १ [संगम ] १ देल, विश्वापः ( गाय, वरी प्रातिः "वन्गापवरगतगतदे अविदेशियो पर्स्य ३ नदी-भीलङ, नदियों का भाषत में मिलान; (क १—पत ३३)। ४ एक देर सामाम; (मरी स्त्री-पुरुष का कभोग; (हे१,१७७)। १ छ मुनि का नाम; ( उद )।

सममय पु[संगमक] भगवान् महावार को उन्न वालः एक देवः (चेदय २)। संगमी स्रो [संगमी ] एक दूती का नाम, (मही)

सगय वि [ वे ] मत्या, चिक्ना; (वे ८, ०)। संगय न [संगत ] १ मिलता, मेली; (सुर ६) २ सम, सोबत, ( उब, उम १३४ )। र प. एवं का नाम; ( पुण्ड १८२)। ४ वि. पुन, उनिः, ( १, २--पन २२)। ४ मिजित, मिला हुझा, (<sup>द्रार्</sup>

,पचा १, १; महा )।

मा देनो संबद्धन भवनः ( जिसे वस्त्राप्त )। नार व [संगर ] नुद्धारमा, जबते : शब्द वाज वन्ते । इत वक्ष प्रतिव हद्दा हे प्र. घर्ष्य )। गोमा को [दे] पत्ती-सिंग, वित्रही नावाम होते। ुं होताने ( पर ४-नाया वन्ते ।)

गत सर [ सं + यस्य ] (सहता, मर्याटन करना । नगः गः, (१ ४. ११३ )। नह—संगतित्र, १ हुना । । गर घर [ सं+गत् ] गत जाना, रंज रंजा । पर—

, वंगलत; (से १०,३४)। , गलिया स्त्री [दे] पत्नी, फीत्रा, छीसी, सम्मा १५ —

ा ६८०; घर्ष ४)। गह तह [संन्प्रदू] > तथा धामा ) २ स्योद्धार काना। १ साक्ष्य देसा। नगहर: ( नॉर )। क्यी-सर्माहस्त

्मेंद्र ६६ )। गृह तूं [है] या के उसर वा निरुण बान्दः (हे च. ४ ) गृह तूं [हो ब्राह्म ] । सन्दर उस्टूश बरना, बटोरनाः (ज्ञ

( बट प्रार्थित में महारता करनाः (टा १०००नाव ४८६) ।०
 वे. नंदर् करने वानाः (वव ६) । य. म. नंद्रव-विशेष,
 र पृष्ठि प्रदेशे प्राकृतन नंद्रवः । वव १ ) ।

.न गहल न [संब्रहण] नवरः (विनं २०५३: नंबीय ३०) १९ नदा)। गादा सी [ गाधा] नवह-नाथाः (कन्न

११८८)। देखी संतिष्ट्रण ।
 पहिणा स्त्री [संप्रहणि ] मप्रद-प्रस्थ, नांदेत स्थाने
 परिणा स्त्री [संप्रहणि ] मप्रद-प्रस्थ, नांदेत स्थाने
 परिणा स्त्री स्थाने
 स्त्री स्थाने
 स्त्री स्त्री स्त्री स्थाने
 स्त्री स्त्री

्रविदेश हैं [संप्रहिक] तबह वाता, तंबहनाव की ्रविदेश हैं [संप्रहिक] तबह वाता, तंबहनाव की ्रवास्त्र वाता; (विसे २०४१)।

ं निक्त बाता; ( विस ६-४४)। निक्षित्र वि [संगृहीत ] १ विकस क्षेत्रप क्षिण गया ही चहुं ( हे २, १६८ ) । २ स्वीकृत, स्वीकार किया हुम्मा; (तय) । ३ वकड़ा हुम्मा; "स्वाहिमो हर्स्यो" (इस २५)।

्रे नेनी संगिर्दाय । गंग तक [संनी ] गत कला । क्वक्-संगित्रमायः ( क्व प्रश्च शं) । व

संगा को [दे] बन्ता, बोर्ड को प्रगान; (टेब्, २)। संगान के [सङ्ग्रामय] तक्की करना। कालेद (क्ष्मा: बहु ११)। बहु---संगामेमाण; (घाषा १, १६---इत २२३, तिर १, १)।

संगाम वृ[सङ्ग्राम] वहाँ, पुटः (भाषाः गभः, नहा)। सूर वृ[कृर]एक राजा का गामः (धू ५८)। संगामिय वि[साङ्ग्रामिक] मध्यम-स्वन्थी, जहाँ ने स्वस्थ रचने वाताः (ठा ४, १—यन २०२; भीतः)। संगामिया नी [साङ्ग्रामिको] भीहत्स्य वातुरेव की एक संगे, जो भहाँ हो स्वर हैने के तिए वजाई जाने।

यो. (जिसे १४०६) । संतासुद्रामरोखी [ सङ्ग्रामोद्रामरी ]विधा-विशेष, जिले प्रभाव से जडारे में भागानी से विजय मितती हैं। (तुस १८६) ।

संगार पृ[दे] नरेतः (डा ४, ३--- व २४३; खाग १, ३१ क्रीवना २६: दुल २, १०; वमनि २६; पर्नेतं १३--- ; इर ३०६ ।।

संगाहि वि [ संप्राहित् ] नमह-क्याँ; ( विते १५३० )। संगि वि [ सद्भित् ] नंग-पुनः; ( भगः नंबीध ७, कप्रः) ।

संगिरवसाण देनो संगा - न+गै। संगिष्द देनो संगद्ध - न+ग्रह् । नग्यहदः(विसं २००३)। क्से-स्पारवर्देनं, (विसं २००३)। वञ्च-संगिष्दसाण; (क्ष्म ५, हु-जब २३१)। वञ्च-संगिष्दिसाण; (नि

थून्यः)। संगिष्दण न [संग्रहण] जाभय-दानः( टा ५---तव ४४१)। देखो संग्रहण।

'४४१ ) । २४। संगहन । संगिट्ट वि [ सङ्ग्यत् ] बद, नग-दुनः ( गम ) । संगिट्ट रेसो संगेट्टः ( राज ) ।

संग्रिट्टी देखी संग्रिटी;(राज)। संग्रिटीय जि [संग्रुटीत]१ क्राभिन;(टा ≒—न्त्र ८८१)।२—देखी संग्रिटिश≕नंदर्शत।

संगीय न [संगात ] १ गाना, गान-नान; ( हुना )। २ दि. विसदा गान दिना गना हो वह; "तैय गर्गासी टुह

चेव गुण्यमाना " ( तुत्त २० ) । संगुण वह [सं+गुण्यू ] गुण्यत करना । क्युप्पर; (तुत्र

्रः, ६ टी ) १ संगुष दि [ संगुष] टुपेय, बिन्दा गुपकार किस गरा हो वह: ( दुब २०, ६ टी ) ।

```
भाषात जगना। संबद्धः (भवि), संबद्धः
  मंगुत्त वि [ संगुत ] १ छियाम हुझा, प्रच्छव स्वा हुझा;
                                                       पन ११२; भग १, ६—पत १२६), नंग
   (उन ३२६ डो)। २ तुनि-युक्त, आहुमान प्रवृत्ति से

 पक्-मंचर्टतः (पिड ५०५)। सक्-

   गहित, ( एव  १२३ )।
                                                       (पर २)।
  संगेत्म पु [ दे ] मन्ह, मनुदाय; ( दे ८, ४; वद १ ) ।
                                                      संघट्ट पु [ संघट्ट ] १ ब्यापान, ४का, नार्य
  मगेन्त्री सो [ दे ] १ परम्पर बारतस्वतः "इत्थमगेन्जीए"
                                                       १६; धर्मवि १७; मुपा १४)। २ प्रारं अंग
   ( खारा १, ३--१व १३)। २ समूह, ममुदाय; (भम हु,
                                                       (भोपमा ३४)। ३ दूसरी नरह का छती
   ।। -यव ४३८ चीत्र )।
                                                       स्थान-विकेष; ( देवेन्द्र ६)। ४ भीड, प्रमा
 मगोडण वि [ दे ] बतित, ब्रया-वृतः, ( ह ८, १७ )।
                                                       s स्पर्श; ( राय ) I
 संगोपक १९ [संगोपक] बन्ध-विजेप, सर्वेड-बन्ध कप
                                                     सघट्ट वि [ संघट्टिन ] संघमः ( भवि )।
 लंगोन्ह । गुज्यतः (उम २२, ३५)।
                                                     संघट्टण न [संघट्टन] १ नमईन, नंवर्ष, (य
 मगोव्स न [ है ] भरात, तन्द; ( यह ) ।
                                                      पत्र ७१; विंड ५८६ ) । २ स्तर्भ दरनाः (
 संगोतनी भी [र्षे] नम्ह, नंपान, (रे ८, ४)।
                                                     संघट्टणा स्वी [संघट्टना] सवतन, संबाद ''
 संगोच म६ [ सं + गोवय ] १ छिपाना, गुत रचना । २
                                                      उ उर्देवनमायीए" (पिश्व ५६६)।
   रक्षय बरना। मगारह, (बाह ११)। यह-संगीयमाण,
                                                     संघट्टा स्त्रो [ संघट्टा] बन्मी-विशेष: (प्रवर्ष १
  संगोबेबाण, ( गामा १, ३ -वय ११: विमा १, २-
                                                    नचहिय वि [ संबहित ] १ लाव, तुमा 🖰
   14 53 ) |
                                                      १, ५ — एव ११२; पडि )। २ मपर्थित, सर्म
 मगोरम १ [ संगोपह ] स्था-दर्ना, (याया २, १८—
                                                      1 ( 030 :330 25-2 33
  त्य २४० है।
                                                    संबद्ध वर्क[सं∔बद्र] १ मनत दन्ता । २
 सर्गाच्याय रेप्ता संगीत । संगीतवम्, ( स ८१ ) ।
                                                     वुक हाना । क्र—चंत्रहियहरः ( हा द—१९
मगोतित्र वि [ सगोपित ] १ व्यावा दुषा, (१ ८१)।
                                                     मयो—संपद्यानेहः; ( महा )।
  · #1784, ( F$1 ) )
                                                    संबद्ध हि [संबद्ध ] निरन्तरः "अपवर्शिया
मगोत्रिन् । वि [ मंगोपयित्] नंत्वय-दर्गः (दा ३—
                                                     1, 4, 4, 4)1
समोचेल् । १४ १८५ )।
                                                    नघडण देग्ये संघयणः ( नष्ट--१ ४८: भने )
साच मह [ सम्म ] दश्ता । समा, (हं ४, २), मनुम्,
                                                    र्मघडणा थी [ संघटना ] स्वना, विगीण, 🕫
 (資料):
                                                   मंपरिश्र वि [संपरित ] १ वरह, दुई, (व
मत्र १ [ संब ] र मार्, माध्या, धारङ और धारडाओं
                                                     २ बहिन, जटिन; ( प्राप २ )।
 द्या समुद्राय । टा इ. इ--पत्र २०६०; सादि; महानि ४;
                                                   संबंधि (श्री) स्त्री [संहर्ति] मन्द्र, (रि.न
 अन्य १; १, ५) १२ समान वर्त वाची दा समृह; (प्रतेत
                                                   संघयण न [ दे. संहतन ] १ गरीर, बार, ()
 हद्य )। ३ सन्ह, सन्दाय, ( सुरा १८० )। ४ प्रारंधा-
                                                    पास )। २ मारेथ-रचना, गगर दे राहे <sup>द</sup>
 सम्द, (हें >, ≥=>)। डाम्ह वृ[डाम्ह] एड ीन
                                                    गरीर का बेंग्यु ( समः सम १४६: १८८ हैं
 दन क्षेत्र क्षत्र कर्म, (ना १; गत्र)। 'ग्रान्य,
                                                    उरा, बन्म १, ३८; पर्)। ३ वम संदे
 'कारिय र [ पारित ] एड प्राचीन के दान में बार्क-
                                                    रचना का कारण-सूत करें, ( मन ६०, कार र
 इस मुने के शिश्व का (बाग, शक् )।
                                                  संघर्याण हि [ दे. संहत्रतित् ] बहनत राजः व
मयन व [ सहत ] द्विरेष्ट, बान्डः ( में १०, २१ )।
                                                    बसुद रो)।
मचम १ [ सचन ] > हिम्मत्, साहु, > ऋगान्, वस्ताः,
                                                  र्मचरिम देशो मंद्रम; ( ३४ २६४ हो )।
 । बाध र, र—स्व ६८, मा उद्य है।
                                                  मधरिमित (गाँ) ति [मंधीयत] गर्थः!"
```

पाइअसइमहण्णयो ।

संघट्ट सङ [ सं + घर्ट् ] १ स्पर्ग कला,

१८४२

११ई, इस्म ५, ३०)।

संगुणिञ वि [संगुणित ] उत्तर देखो, (ब्रोप २१; देवेन्द्र

हुआ; (सा ३७)। नंदम तक [ सं + घृष ] तंद्रो करना । नंदनियः ( स्नाना \*, 1, 3, 1)1 र्नेघम्सिद देती संघरिसिदः ( नाट—मानवि २६ )। र्नेबाइअ वि [संघानित ] १ नदान रूप ने निप्तकः ( ने १३, ६१)। २ जोड़ा हका: (काव)। ३ स्वड्ठा हिना हमा: (पाँड)। पंचारम वि [ संघानिम ] कार देनोः ( और: भाग २, १२, १; वि ६०२; भ्रतु १२: दननि २. १३)। नेबाड देखी संघाय = संवातः ( क्रोवना १०२: गत )। र्नेबाड 🕒 ) पुं [ है. स्वंबाट ] १ तुन्त. बुनत; ( राम ६६; मंत्राद्वरा∫ धर्मनं १०१४: उप प्र ३१०: मुग ६०२: दैरक्ष भीष ४१६: उम् २०४)। २ प्रकार, भेद: भनवादी ति वा जब वि वा पगारी नि वा जबहुद्धा" (निन्तू)। ३ ज्ञानाधर्म-कथा-नामक हैन संग-प्रस्थ का दुनग भव्यपनः (सम २६)। भंघाडम देली सिंघाडम; ( क्रम )। मेंबाडणा को [संघटना] ६ मदन्य: २ रचना:"प्रक्तर-रुपमतिस्वाद(१ द)गावर्ग (सुम्रान २० )। मंबादो न्द्रो [दे. संघाटी ] १ दुग्म, पुगन: (हे ⊏, ०: सङ्घ्यः ता ४१६)। २ इनरीय यस-विदेषः ( हा ४, १—नव १८६; याचा १, १६—नव २०४: मीव ६०६ विने २३२६; वर ६२: इन )। मंबादय पुं[ हे ] श्लैजा, नाइ में ने दस्ता दर पदार्थ; (तहुर्द्)। र्नेबातिम देखो संबादम; ( पुगरा 🤧 ६—६४ १४६; ; न्दर्व, ४--व्य १४०)। नेंदाव नद [ मं 4 घानव्] १ नंहत दरना, दट्टा दरना, निराना। २ हिंसा करना, माग्ना। नपाप्ट, नपाण्टः (क्स १, ३६ मा ४, ६-मा २२६)। इ-नंपायणिञ्चः ( उन २६, ५६)। नंबाय पु[संबात] १ महीत, हंहत रूप ने घरन्यान, निवेदताः ( मगः दस ४, १ )। व तम्ह, बत्याः ( चमः गड्यः भीतः, महा )। इ नहन्त-रिकेष, बक्रम्यन-नागव-सम्बद्धार्थस्यः, "स्वार्च नदानेष" (द्वीर)। ४ भूतरान का एक मेर्: (कम्म १, ०)। १ वर्कीन, सङ्ग-चनाः (भाषा)। ६ नः नामध्ये-विदेशः जिन धर्मे हे इस में मरस्याय ग्रेज पूर्व नारत ग्रेजी न सर्वस्थ

रूप से स्थापित होते हैं: ( कम्म १, ३१; ३६)। 'समास ५ [ समास ] श्वतहान का एक मेद; (कम्म १, ७)। संघायन न [ संघातन ] १ दिनाग, हिंगा; (१ १७६)। न्देक्ते 'संधाय' का छटका अर्थ; (कम्म १, २४)। संवायणा को [संघातना ] महति। करण न [ करण] पदेशों का परस्पर संहत रूप से रसना: ( विसे ३३०८ )। नंधार पु संहार र बहु-जनु-जब, प्रतय: ( तह ४०)। २ नागः ( पडम १६८, ८०: उर १३८ डी )। ३ वंद्रीरः ४ विनर्जन: १ नरह-विशेष; ६ भैरव-विशेष; (ह १, २६४; पड़ )। नंबार (बा) देतां संहर≈वं + ह। नेकृ—मंबारिः (जिंग)। संघारिय वि [ संहारित ] मारित, व्यामहित; ( मवि )। संघासय पुं [दें ] स्वर्धा, वरावरी; ( हे ८, १३ )। संविध देनो संविध = हरितः ( प्रार )। संक्रिन्छ वि [ संक्रवन् ] नंप-पुनः, मनुदितः ( राज )। मंत्रोडो द्वी [ दे ] व्यविद्य, मध्यः ( दे द. द ) । संच ( पर ) देनां संचिप । वंनरः ( निव )। संच ( भर ) पु [ संचय ] परिचय; ( भनि )। संबद् )वि [संबधिन] वंचय वाना, नंप्रदी, संप्रद परन संबक्षा 🕽 वानाः ( दसनि १०, १०; रव ३६ डो )। मंचर्य वि [ संविधित ] मंचा-नुकः ( राव )। संघपकार पुं [ दे ] प्रवदाय, जगहः "ब्रोदिमीयप कुन्नकन्हं इप कुद्दिरकन्ददारम् दोस् । विपर्यंत स्वतंत्रार नं सारप्तिरेपद्भनाय ॥" (दर अस्य हा)। मंचत वि [ संत्यन्त ] गीत्यनः ( प्रस्त १५८)। संबय पु[संबद] १ वंबद; (पदद १. ५--दव ६०: गडदः, महा )। २ सन्हः (बन्दः गडदः)। ३ बद्दन्त. जोड़:(वर १)। मान पूँ [ मान ] प्राप्रीत-सम्पी मान-विदेष: ( राज ) । संबर तक [सं+बर्] १वनका, गति करता १२ तस्या राने रचना, मच्छी तगर चम्ला । ३ वीर वीर चम्ला । र्वकरः ( बड्ड ४२६: मीते )। वह-स्वयंतः ( ने ६, २६ हर ३, ३६ सह-चेर १६६)। ह—संवर्गणञ्ज मंबरिप्रदाः ( नार-वेदाः १८; ने १८, २८ ) । संबद्ध २ [संबद्ध ] । बहना, गरिः २ हस्यर् गरिः, (अउद्यंति १६२) बस्तु ३३

संबक्तित्र है [संबक्ति ] बना कृषा, जिमने संबक्ति किए ता तर्, (प्रकार अपू≕ कविसा पूर्व भावि है। मंबनम २ [ मंबनन ] मंबार, र्रात, ( गउड )। र्मबनित्र । [समनितः] भग रुक्ताः (सुर ३, १४०; संकल कह [ सं ५-कड़ ] नजना व<sup>र्त</sup>ह हरना । संनलनहः

सकतः ॥ १ । तम संयुत्तिः ( ५८) ।

संबंधित । या संबंधित । भरा ) ।

सवादण ह [सनाहित्य ] ना मध्ये दृष्टा हो रह. (भग 1 4 77 14 15 2 11

रानाच सह [संभ्यात ] नमन इप्ता । ननागदः (सतः । ser san बद्धान (त्य र, ३ १० व्यास १, १८---24 +65 31

सक्तातः ( सम्बासः ) स्टन्स्याः ( स्था ३३,३४) । सन्तार पद (संस्थाप्त) संतार हराना । संनारहः च के । यह सक्त हिंद्य के कि प्रतिकेश

न करण है ( नर्नवाण ) सन्वाम, नर्नव, (नडड; सद्दा, नर्नव) । भवार रहे संवास्त्र के अन्य सन्तर सन्तर का वास्त्र (कार्यु) ह भनावतः ह [भनादिन ] रिन्तकः न वर प्रस्ता वनात् ।

भना हेन ह [भनाहिन] वनाह हाछ, ना एक स्थान व इश् कर मुन्त करान संस्थाद सामक हर, (जह इकड़ 41 . . . .

सन्तरण भा (१) हर ६० १४३ १ वह धार्म ( नहा, पह) । water of whom I want to seem the fact it ६६६ अन्तरिहास्त्रः, सनादिज्ञासः, (न १, ४१, 4 4 1 1 1472 11

अवस्थित । [अवस्थित] +तः सहसार्गात्व ( २ ५) । भारत व विभिन्ति विभागत । स्वत्र वास्त्र मार्थः 4-61 - 2 421 - 2 0 1 .

मान्त्रव व (भांन्यन्त्व ) क्रम्य, (१४ ००)। मन्त्रिकार व्हर्म विकास के उसे उसे उसे हैं। र्णानम्ब ४६ [य +४मा] स्टा, स्टान, पान 下本·元4、大山下本本·元水、山下新城市(新州市、東) প্ৰক্ৰমাৰ লো প্ৰিয়

भारिकट्टा व मान्यकातः । जाराहर् स्थान, इस्त, वस्त हस्त, वस्त हस्त, वस्त हस्त

सन्दिरुण न [ संस्थान ] भास्थान, ( वि सचिण मह [सं+चि] १ ममह ब्रास, ह २ उरन्य करना । मन्त्रिष्ट, मनिष्ट, म १०७; वि ५०२)। सङ्ग-सर्विणिताः र्वेथ; भग )। स्वरू—सविज्ञवाण, ( प्रः

संचिणिय वि [ संचित ] मंग्रीतः ( स ४०१ संविध रि [ संबोर्ण ] भावरित, ( गण )। संनुष्ण एड [सं+नूर्णम्] न्र न्र पन करना, टूकका टूकका करना। काक-संपू

( राजम ५६, ४४)। संगुष्णिअ । वि [संगूष्णित ] न्र न्र वि संसुधित } (महा; भाव; धारा १, १-वन \$5, 388 )1

' सर्वयणा क्री [सर्वेतना] भ्रम्ही तस् १ "बद्धवेयसाउ" ( तिरि १५०)। मचोर्य [र [संबोदिन ] विमः; (इ. ४.)

315)1 सहस्य े वि[संख्या] वदा दुवा, (उन) मंद्रपण

युर २, २४५ मुग धूरेश ला ' महा

मंछादय वि [ मंछातित ] दवा दुवा: ( नृत ते मीछान वह [मे+छान्य] दहना। वह-वह (72148, 60)1

संदेश वह [सं+शित ] वनाम कर द्वारा ह trail in neggi annafta" (he itt): मछोन वृ [मध्य ] घरडी ताह वेदन, रूज । 7, 272, 150 )1

लंडानम वि [ मध्येष ] प्रकेश, ( ८४)। महोत्रण न [ बहिदण ] १८१५%, (१८४)। etal 1 [elafe] ten eif, un

Erd, wit stigut mantendulera, , ( ett y, ना अहे हता [ नोयना ] नाइनी; ( प्राप्त हो, नाहारी HARRA [ STANK ] BOUR WALLY! 27, 2(2)1

अक्षेत्रक व [अक्षेत्रक ] र अर्थन, राट अर्थन हत्या, ( वह है, १६६५ वृत्ता १०२ है भी कथी 45);

विजय देनो सञ्जयमः ( चेदर ६०४: मृतः २म: विकास २६) । विजय दि [ संजितित ] उत्तर्गदेतः ( प्रतः १६६: तयः) । विज्ञा तदः [ दे ] तेपर करना । संजनेदः ( तः २०००) विज्ञा की [संयाधा ] ज्यात्र की स्तर्गदेतः ( धाना १, म---पत्र ११६) । जित्ति की [ दे ] तेपरिः "ज्ञायना निर्मुपना सजने वृद्धदरम्भात्रभ" (सु. १००० स ६०४, ७०४- महा) ।

्रेट्स संद्वितः। द्वितित्र वि [ दे ]तैसर विद्या हुमाः । न ४६३ )। द्वितित्र )वि [ सांयायिक ] दराव से पास करने द्वितियः ) वासा, सदुर-मार्ग का नुनानितः । तुरा १४४३ तो ६; स्तिर ४६३० राव २०६: है ६, ००० महाः पासा १, ८००-४५ १३४ )।

जिल्या दि दि है है जुरीना पूजा ने पूँग केया। है के १०)। जिस देनों संजय क्षांनता ( प्राप्त आरू १०) नि

विस कह [सं-प्रस] १ तिहत होता। १ प्रवृत्त करता। १ वट-विस्त करता। ४ तह दीवता। ४ स्वृत्त करता। को-व्यक्तित्वत्वे (१ स्वृत्त व्यक्ति)। वृद्ध-संवर्तितः १ संवर्धते, संवर्द्धाः (१ स्वृत्त व्यक्ति १, १४६) १ व्यक्ति १ स्वृत्ति क्ष्यत्वित्तित्वाः (स्वृत्त १, १८६)। ११६)। वृद्ध-संवर्धिताः (स्वृत्त १, १८०२)। हिस्स

्र संबंधितः ( गडर १८० )। इ.संबंधियायः संबंधितः तथाः ( भगः चावा १.१ - व ६० )। विकास महिता ( वे म.१४ टी ) विकास है विकास है विवास तथा विवास है विकास है । विकास है विवास वार्थित है । विकास है । विकास है । विवास वार्थित वार्थित है । विवास वार्थित है । विवास है । विवास है । विवास है । विवास वार्थित है । विवास वार्थित वार्थित वार्थित है । विवास वार्थित वार्

्रांस्यम [आवर-न्यः (भागाः) अंद्रमण न[संयमन] जन्दर्वाः (प्रस्वि १०: सा ५८१: , जुत १४१)।

ं उत्पादन । ं विज्ञित्र वि [ दे ] विज्ञानितः क्रियागरुमाः (दे मा. १४)। ं विज्ञित्र वि [ संयक्तित ] वीवा दुमाः, बदः ( गा दृष्ट्यः उत्पादन १मण्डा

संजय प्रवृत्ति संस्थात है। नस्तव्यास्य करना । २ नक. बन्हीं तरह आन करता। नेवरूर, नेवरू: ( स्व ३०: इन २, ४)। संजय वि [संयत ] तालु, तुन, नदी; (भगः प्रोपना २ ५: हात ), "मर्माव मार्यावनाचि नंबपाचि" (महा) । वंता नी [ प्रान्ता ] गाउँ ही उद्धव इस्ते वानी देवी बार्दः ( बार्यना ३० हो )। सहिमा ली [ सदिका ] मान की घतुरून रहने वानी देवी आदि: ( क्रीपना १३ ही )। सिंजय वि [ सियत ] दिसी बंग में नती बीर हिलो इंग्र में इप्रती, शावक: ( मण )। संजय पु[ संजय ] मजान महार्केर के रात दीवा होने बाल एक गजाः ( टा स-स्व ४३० )। मंजयंत ५[ संज्ञपन्त ] एक बैन दुनिः( स्टन १८ २१)। पुर न [पुर] नगर-विकेष; (इक् )। मंत्रर पुं[ मंत्र्यर ] ब्बर, बुसार; ( प्रन्तु ६० )। संबल प्रव [सं+काल् ] १ वनना । २ माकींग करना । ३ शुद्ध होना । नंबले; (न्हम १. हे. ३१; उच २. २४) । संबरण दि [संस्थलन ] १ प्रांतक्रण क्रीय करने वाला;

इ दुध क्षेत्र । प्रश्न १८ ए २८ उप १८ ६४) । संब्रह्म कि सिंबाटन ] १ प्रतिक्रम क्षेत्र करने काला; ( तम १०)। १ फुं क्याप-विकेशः ( कम्म १८ १०)। संब्रह्मित्र पु [ संक्राटित ] गीनरी नरक-भूनि का एक नरक-स्थानः ( देवेन्द्र १)। संब्रह्मित्र ( अन्) कि [ संक्राटित ] आकीरा-मुक्तः ( भीन )।

संद्रच देनो संद्रम=र्ग-भग्न । नवबदु (भ्रत ); (भांत) । संद्रघ देवो संद्रम=( दे ) । रवबद्ध (भारू हुई ) । संद्रचित्र देवो संद्रमिय=( दे ); (भार्ष ; भारे ) । संद्रचित्र देवो संद्रमिय=रंगनिव; (भारे ) ।

संजा देवी संपा; ( है २, मह )। संज्ञापय वि [ संज्ञापक ] विव, विद्वाद, जनवार; (राज) संज्ञात ) देवी संज्ञाय=वंजतः ( तुर २, ११४; ४, संज्ञाद ) १६२; मम; वि २०४ )।

संद्राय मह[संस्वन्] उत्तव हेना । नंतायहः (नय)। संद्राय वि[संदात] उत्तवः (नय; उता; नहा; नय; वि ३३३)।

संबोबपी को [संबोबनी ] १ माने हुए वो बीवेत करने बाती कोपीय; (बाद महे ) । २ केविट-दावी नास-मृति; (बाप १, ४, २, २) ।

संबोधि वि [संबोधिन] विज्ञाने काता, बेर्निन इस्ते

45" ) | संडोजक न [सर्योजन ] > अङ्गा, भिन्नजा; (आ ३, ; १- २४ २४ ) १२ दि शहन वाला; ३ क्यार विजय, व्यक्ताल मह [स्पेन्द्रये] स्वात करते, स्मि इन्हराज्यान्य क्षेत्राहरूक, (विस् १२२**१**) बन्द ( ११८)। विकालिया का [ विकासिया ] । यह-मंत्रायंतः (मृत १६८) (१९१) नह बाद का उनका तुरु काद न अहन का किस, (या. सन्दात्र कह [सच्चाय] सेचा की तम हर्नि महातका क [मर्वाकता] ! लबले, काव्य, (तह मंदह र्ष [मंदह ] प्रत्य, नंबन्ध (वहा ती 118)) २ फ्यां बर वक्ष रण, स्वाद के जिल्ला निवान स्वतंत्र [विवाद] पूर्व, सामग्रे (सुमा के हैं)

-'र ।। १६- संबोधन, (धिड १११)। नह---मधानद्वत्रः, । तर १३३) । ह—संबादत्रस्त्रः, (नग) । म बाद नह [ मं+दृश ] निग्द्रण द्वारा, देशना। महू— माउद्गम ( ५ ३० )। मञ्जात १ [ मयोग ] मञ्चन, नेत्र, स्थिता, सिश्रण, (पड्: )

· १ष • २, १)। ४ वस्थ-रचनाः पुस्तक-निर्माखः . भागु । de ) : 4 एक्स के अदानों नुवी से एक न्त दा नाम (नम ३२८३)। मबोज वर [सं+योदप्] वपुर दाना, संबद्ध दाना, मध्य दर्गा । संबायत्र, संबायत्, (वित्र है ३८८, वर्गः उत्

न १०१, पुत्र २००)। तथा संत्रनि। भारत वि [वे ] म्यन्द-पुनः, थोदा हिनने-१फने वालाः, सम्बन्धाः (देव, ह)। भंजूर पृत्त [ संयुष ] । उत्तित अनुहः ( हा १०--१४ . (१३)। - नाबान्य, नाधारकताः ६ मन्ता, नमासः

संतुत्त वि [संयुक्त ] सरोग वाला, पुशा हुआ, (सहाः भाव वि ६०६, विव )। संपुर्णि भी [दे] नैवारो; ( मुर ४, १०२; १२, १०१; ॄ

। द । ) । ४२१० – संजुङ्जंतः ( सम्म ४३ ) । मजुन न [ संयुन ] एन्द-रिप्तेप; (चिम)। देली संज्ञधः 4311 मंत्रुता था [ मंयुता ] छन्द-विशेष, ( तिम )।

२ नगर-विभेष, (राज)। संजुंज मक [सं+युज् ] जोडना । वर्म--वाविनिट्ठे मध्यातं जलेखा नंतुक्य(! ज)तो जहा बत्थं" (धर्मम

त. मृग ३, १६७; यहा )। देखो संजुत । र्मजुभन [संयुग] १ लडाई, युद्र, संबाग, (पाद्य)।

बासाः (क्रप्यू)। सञ्जभ वि [संयुत्त] महित, सयुक्तः (इ.२२; सिक्ना

ल्ह्यास् (सार (१२)।

२--१व १०६)। यन्त्री को [चन्त्री] 🕫 🖯 गनः (निन् १९)। विशास १ [ विशासी नमा, (आ ३, ४)। ञ्चन इरना । मैनामांद ( गी ); (11 <sup>(3)</sup> ग

मंक्रा को [सल्या ] १ सेक्र, सम, सार्क्षण गउड; महा)। २ दिन और रानि मा स्थ युगों का नश्र-कात; ४ नदी-निशेष, ४ <sup>हड़ी</sup> पर्वाः (इ.१,३०)। ह् सध्याह कान. " (मरा)। सय न ['सत] १ जिन नगर धनन्तर हाज में रहने वाजा हो वह नवन, रेनी दो उनसे चीदहरी या पनरहाँ नकनः श<sup>हन्स</sup> होने पर ,गुर्व उदिन ,हो यह नक्षत्र, ४ गूर्व द ' या आगे के नचन के बाद का नचन, (ग छेपात्रस्य दली संक-रहेपात्रस्य, (पा न भुराम पुं[ "तुराम ] मेंक्स के बादल का la . कन्या का नाम, (मरा)। विगम 🏋 विगम

मंजोसिवि; (भिव )। संभा नीचे देखा, ( खाया १, १—यव ८८)। में यरण वि [ ब्डिश्चरण] १ सम्भ्या-विभाग श "" २ चन्द्र, चाँद; ( प्रसु १२० डी) । प्यन प्र शक के सीम-जीकपाल का विमान; (भग ६ १३%)1

संजोगेलु वि [ संयोजयित् ] जोहने वाना, ( ह 1 ( 358 FP संजोत (भा) देखां सजोअ≔न+योग्ः

संजोर्य वि [ संदृष्ट ] दृष्ट, निरोद्धिन; ( भाँर )। संजोग देनो संजोभः संयोगः ( हे १, २४४)। संजोगि वि [ संयोगिन् ] मंयाग-युक, कर्न्यः। ¥\$)1

मात चीजों को झाएन में मिलाना, ( पिंड १)। संजोह्य वि [संयोजित ] मिसाया हुमा, जा ( भग; महा )।

पंड (चुरै ) देवो संद: (हे ४, ३२४ )। नंडण देवी संद्रव । मेंद्रव नद्द [ स्रें<del>। स्</del>यापन्न ] १ रत्नना, स्थानन करना । २ प्राथानन देना, उद्देश-रहित इरना, नान्यन इरना। नंदवर, नद्वेद; (=वि: नहा )। वक्-संदर्बतः (ना ३६)। च्यक-संद्रविद्यंतः (स्र १२, ४१)। नंह--संद्रवेऊण; ( महा ), संद्रण; (इव) संद्रविधः (विन)। रंडवण देनो संद्रावण; ( मृच्छ ११४ ) । नंद्रवित्र वि [ संस्थापित ] । त्वा हुचाः ( हे १. ई.४: नान; हुना )। २ माधानिन: ३ उद्यंग-राहेन विचा हुमा; ( नहा )। रंग्र प्रद [ सं+त्या ] रहना, घडस्थान हरना, स्थित क्रमा । सडाइ: ( नि ३०८: ४८३ )। उंद्राच न [संस्थान] > बाहर्रत, बाहरत, भारतः ( भगः भीतः पर २७६: गडदः महाः दं ३)। २ वर्स-विकेषः हिलंक उदय में गरीर के शून या बशुन बाद्या होता है १ वह बने; ( तम ६ ३; कम्म ३, २४; ४० )। ३ नेनिवेग. েলা: ( মার্ মত )। रंडाय रेन्से मंडय । नह—मंडाविशः (नार—चैन 2 3/2 ) I तंडायप न [संस्थापन] स्वतः 'नेतंत्व्यनंडायपं'' ू ( स ३८ ) ! हेन्से संघायन । र्रद्यायमा को [संस्थापना] बान्यनन, नाल्यनः ु(ने ११, १२१)। इन्ते संधावणा । रंद्राविष देन्तं संद्विषः ( हे १.६७: दुना, प्राप्त )। तिदेश वि [संस्थित ] १ रहा दुमा, नस्पर् स्थितः ्(भगः उत्ताः महाः भवि )। २ तः भारतः (गरः)। विद्यः सो [संस्थिति ] १ स्वरस्थाः (तुत्र १.४)। २ (भवस्था, देशा, स्थिति; ( इव १३६ टी)। ांड पृं[शाण्ड, पण्ड] १ १४, देत्र. नेंदः "मननदुस्य निमेर विसमेर भ्रा"(था १२: हर १५,१४६)। २ हेन. रम मार्टर का नमूद, इस मार्टि की जिक्किताः ( यारा १. १--तम १हः सनः बन्दः बीतः सा स सुर ३, ३०, िस्सा, प्रान्तु १४४८ ), अनियमनस्मादी । राउट । ३ वृ. ेल्ला, (हे) व्हेंग) शंद्राम पुन [संदेश] । प्रत्य विदेश नेतन विदेश ्रिक्क अ. ४ २, १३ किए १ ट. प्रश्नेट लड्डेट्स रिम्बद्धान्त्रीय, जैन्याच्याय क्रमासाय का स्थाप । स्थीप

२०६; धोवना १५५ )। तोंड पू [ 'तुण्ड ] र्राज-निरोप. मैंडमी की तरह मूल काना पाली; ( क्यह १. १--क्व 36)1 मंदिरका ) न हि ] बानकों का कोड़ा-स्थान: (राज: संडिच्न ) दन ५, १, १२)। मंडिन्स र् [ शाण्डिस्य ] १ देग-विदेष; ( इर. १०३१ हो; मन ६० हो )। २ एक जैन मृति का नाम; (करा: चाँद ८६ )। ३ एक ब्राह्मच का नाम: ( महा )। देनी मंदेग्स । मंद्री की [ है ] बन्मा, समाम; ( है म, २ )। मदेव र् [ पाण्डेय ] एट-२ून, ५८, नर्नकः "हुन्हुडन्डेय-गामवडरा" ( भीत: याचा १. १ डी-- वत्र १ )। मंद्रेस्ट न [शाण्डिच्य] १ गोब-विशेष, २ पूर्वः उम र्गाव में उत्पन्नः ( हा अन्यव ३६० )। देनो मंडिल्ड । मंडिय है [ है ] रानों ने देर रनने है निए रना जाता राजाय क्राद्रिः (क्रीप ३१)। संदेवय ( घर ) श्मी संदेय: "गानरं कुरकुरनरररार" (भाव)। मंडोलिश वि [ दे ] घनुवतः घनुवतः ( दे 🖛 👀 ) : मंद्र व विवद निर्वेद्ध (आमः हे १. ३०: नवीध १८ ।। संदो की [ दे ] नेदनी, फेंट्से; ( मुत्त ५८० )। मंद्रोस्य वि [ मंद्रोकित ] इस्पानिः ( दुन ३०३ ।। संबा हि [स.इ] बातरार, बाता: (धाना १. ५. ई.१६)। मद्ममर देवी मंत्रवयर: ( राज )। सवाद्य न [ मांनाव्य ] मन्त्र घार्टि ने मन्याग जाता थी कीरः (आह. ११.)। मयान पर [मंत्रह] १ राव गाय राज, स्वत पहनता। २ नेपण होना। नयात्रमदः । वि ३३० ॥। संबद्धिय है। संबद्धित | प्याप्तव विचा एका, रिडांग्यर, ( दझा ३५ )। मंबद्धां (मंबद्ध) कार-पुतः, दर्भकः (स्रिः ), ६ -प्रमुख्यः (सहस्र ) । संघय रेगी संबद: ( गड़ )। संदर्भ के [संग्रहना] वंगने, रेजास, (इस) ( संबा के [संबा] । बाहर घांड का बीनहार ( स्व क सकारत्यक का प्रश्नी अल्लाक अकार का अलील बाद्ध । बार १ - इ.संबन् इसाया रोस ४४, ४६४ हा ५ । बाल्य सम् । स्व राज्या है रापक १९ ५

```
४२)। ७ विष्टा, पुरीय, (उप १४२ टी)। 🚄 नाम्बम् |
  दर्शन; ( भग )। ह मन्द्रम शान; ( राव १३३ )। दिश्र ।
  वि ['इत ] टही फिरा हुमा, फरागत गरा हुमा, ( दस
  १, १ टी)। भूमि की [ भूमि ] पुरोपात्मर्जन की जगह:
  ( उप १४२ टो, दम १, १ टी )।
 संणामिय वि [संनामित ] अस्त किया हुमा; (पना
   १६, ३६)।
 संणाय वि[संज्ञात ] १ प्रानि, नान का ऋदमी, ( पंच ।
  १०, १६)। २ स्वजन, सया, (उप ६५३)। देखा
  संनाय ।
संणास पु [संन्यास]मगार-त्याय, चतुर्थ ग्राधम; (नाट--
  चैत १०)।
संणासि वि [ सन्यासिन ] संगार-स्वागी, नर्नुर्थ-आधर्मी,
  यति, प्रती: ( माट--चैत ८८ )।
संपाह सक [स+नाहय्] नहाई के क्रिए तेवार करना.
  युद्ध-मञ्ज करना । नगारहेरि; ( ध्वाप ४० )।
संगाह पु [संनाह ] १ युद की तैयारी, (सं ११, १२४)।
  २ कथच, बल्ततर, (नाट--वेखो १२)। °५१ पु [ '५१]
  शरीर पर बॉधने का बन्ध-विक्रेप, (बृह ३)।
मंणाहिय वि [ सोनाहिक ] युद्ध को वैयारी में सदस्य
 रतनं वाला: "समाहियाण भैरीए सह नीचा" (सादा
  १, १ई---पन २१७)।
संणि वि [सहिन्] १ नता वाला, संज्ञा-युकः, २ मन
  वाला प्राची (सम २, भग; भ्रीप)। ३ भाषक, जैन
 गहरूथ, (श्रोष ८)। ४ सम्यग् दर्शन वास्त्र, सम्पारची,
  जैन, (भग)। १ न गांव-विजेष, जो वासिन्ड गीव की
  शान्ता है, है पुन्ती, उस गीन में उत्पन्न: (ठा ७—पुन
  1 ( +35
संविक्तित देला संनिक्तित; ( राज )।
संणिगास देखां सणियास, (याचा १, १—यव ३२)न
सणिगास देलां सनिगास=ननिक्रपं, ( राज )।
संणिचय देखां सनिचय; ( राज )।
संणिबिय देला संनिचिय, (भाना २, १, २, ४)।
संणिज्ञक्ष देखां संनिज्ञकः; ( गउड )।
संणिणाय देखां संनिनाय; ( राज ) !
संणिधाइ देखी संणिहाइ; ( नाट-मानर्ता २६ )।
संजिधाण देलां संनिद्धाण; ( नाट—उत्तर ४४ )।
संजिपडिभ वि [ सनिपनित ] विरा हुमा, ( विषा १,
```

```
1 ( =3 FP-3
  संधिम रेगो संतिम; (रात्र )।
  संचिय वि [ सबित ] जिमहो इतारा क्या रव र
   (सुग ५५)।
  संणियास ं [ सनिकाश ] नमान, नहग, ( एउ
    १८५ )। उसी मनियास ।
  सणिरद वि [ संनिद्ध ] हहा हुन्ना, निरन्ति,(६
   2, 2, 4, 8) 1
  संणिरोह 🛊 [सनिरोध ] बदबारत, स्हार,(व
   (Y)
 सींजवय भर [सनि+पन्] पहना, विल्हा । व
   सणिवयमाण, (भावा २, १, १, १०)।
 सणियाय पूँ [संतिपात ] मरन्यः ( वचा ३,१=)
 संणिबिह देनो संनिबिहः ( यात्रा १, १ डी-त १
 संणियेस देगां संनियेस: ( माना १, ८, ( ३०)
  गउद: नाद-माचरी ५६ )।
 स्पितिज्ञा (राव)।
 समिसेश्जा 🕽
 संणिह रेखो संनिह; ( गा २५८; नाट-पून्त (१)
 संणिहार वि [ सनिधायिन ] वर्मार-स्थारी, (माप्र १८
 संणिहाचा देखी सनिहाण; ( राज )।
 संचिद्धि देखा संनिद्धि, ( भाषा २, १, २,४)।
 संणिहिश वि [ संनिहित] महायता के जिए मने
  निकट-वर्ती; (महा)। देखां सनिद्धिम।
 सणेरुक देसी संनेरक; (गउड)।
 संत देलां स=वर्, ( उत्रा; रूप्य; महा )।
 संत वि [शान्त] १ शम-वृक्त, क्रोप-रहेर,
  भाना १, न, ५, ४)। २ पु. रम विशेष, 'विषी
  गुणा धवदरता किया उ भावता" ( शिरे ५५२)
संत हि [ आन्त ] थहा हुआ; ( याया १,४; <sup>उर्ग</sup>
  ११२; निपा १, १; ऋप्तु; दे द, १६)।
संतर् स्त्रों [संतति ] १ सतान, भारत, सार्थ
 "दुश्टमीखा खु शतिथया विद्यासेह सतह" ( ह १०६
 १०४)। २ अविच्छित्र धारा, प्रवाह; ( उर्च र्सः
 $ $55 )1
संतच्छण न [संतक्षण] क्रिना, (त्र १, ५ ५
संविच्छित्र वि [ संविधत ] छिला हुमा; (वर्ष क
 पन १५)।
```

(जर १४, ४६)। त्त वि [ संतप्त ] मंताय-युक्तः ( नुर १४. ५६ः वा ३६; नुस १६; महा )। त्य देखी संतष्टः ( उदः भा ४५ )। ाप्य ऋक [ सं ÷ तप् ] १ तरना, गरम होना। २ पीड़िन ना। नंतन्नरः; (हे ४, १४०; स२०)। भवि—संत्रोनस्सरः व ६८१)। कृ—संतिष्पियच्यः ( व ६८१)। वकृ— तंतप्पमापा; ( तुत्र ६ ) । वण्यित्र वि [ संतप्त ] १ वंतार-युक्तः(कुमा ६. १४)। ६ न. सताय; (स २०)। नमस न [ संतमस ] १ अन्यकार, वेंपरा; (पान्न; नुपा २०४)। २ झन्य-कृत, बॅयेरा कुँबाः (तुर १०, १४८)। निय देखी संतच=वंततः ( पात्रः भग )। iतर नक [सं+तृ] तैरना, तैर कर पार करना। हेक्र---संतरिचयः ( इ.व. )। 'तरन न [ संतरन ] तेरना, तैर कर नार करना; (भाव इन्; बेदव ७४३; हुम २२० )। तिस ब्रह [सं + त्रस् ] १ भय-भीत होना । २ उदिय रोना। नंवते; ( उच २, ११ )। रंता को [शान्ता] सानवें जिन-भगवान की ग्रासन-देवता; :(कित है)। नंनाण पुं [ संतान ] १ वगः ( कम )। २ भविन्छिन ्यारा, प्रवाहः (विने २३६ ३: २३६८: गडवः तुरा १६८८)। रे नेनु-बात, महरो बादि का बात: "मक्कडानंतायए" ( द्याचा; पाँड; इस )। ्रांनाण न [ संत्राण ] पतिवास, नंरत्रसः ( तृर १ )। नंताणि वि [संतानित्] १ प्रविच्छिन धारा में उत्पन्न, , प्रवाद-वर्ती, "वंताचित्वा न निवया वद वटाया न नाम नंतायां" (विते २३६म; धर्मन २३४)। २ वस में उत्सन. परस्त में उत्सन्नः "देव इह भटिय पत्ता उत्राखे पाठनाह-न्तायो । देखी नाम गयहरो ( धर्नी ३ )। संतार वि [संतार ] १ वाले वाजा, पार उवाले वाजा: ( रडम २, ४४ )। २ पुं. हत्त्रस्य, वैस्नाः ( निंच )। 132A

ुवि [ संबस्त ] दरा हुझा. भव-भीत; (मुर ६, २०४)।

त वि [ संतत ] १ निरन्तर, ऋविञ्चिन; २ विस्तीर्ष्य;

र्राच्छिनिमीलियमित्तं नित्य मुहं दुक्तकेव संतत्तं।

तर नैरद्वार्यं श्रदीनिनि पचनायार्यं।"

-संति 1

ते इंत्रो संतद्र; ( ४ ६५४ )।

संतारिञ वि [ संतारित ] पार उतारा हुन्ना; ( पिंग ) । संतारिम वि सिंतारिम विरने योग्य; (भ्राना २, ३, १, **{**{})} संताव सक [ सं + तापय् ] १ गरम करना, तपाना । २ हरान करना । वंतानेतिः; ( सुत्र ६ ) । वक्त-संतानितः; (सुरा २४८)। क्वकृ—संताविक्समाणः (नाट—मुच्छ 1 ( 053 संताव पुं [ संताप ] १ मन का लेद; ( पपह १, ३—मन ५५; कुमा; महा )। २ वाप, गरमी; (पवह १, ३--पन ५५; महा )। संतायण न [संतापन] संताप, संतत करना; (सुपा २३२)। संतावणी की [संतापना ] नरक-कुम्भी; (युत्र १, % संतायय वि [ संतापक ] संताप-जनकः; ( भवि )। संतावि वि [ संतापिन् ] वंवत होने वाजा, कर्तने वाना; (क्प्यू)। सर्वाचिय थि [ संतापित ] संवन्त किया हुआ; ( कात )। संतास वह [सं+त्रासयू] भव-भीत करना, डराना। संवाधर; ( दिन ) । ਲੰਗਜ਼ ਹੂੰ [ संवास ] भय, इर, ( स ५४४ )। संतासि वि [ संप्रासिन् ] बार-वनवः; (उर ७६८ ई)। संति स्त्री [शान्ति ] १ कोच भादि का तप, उररान, प्रसम; ( प्राचा १, १, ७, १; चेदन ५६४ )। २ सुनिः, मीतः ( क्रावा १, २, ४, ४; सम १, १३, १; टा ५— पत्र ४२४)। ३ महिंसा; (भाना १, ६, ८३)। ४ उपदव-निवारपः; (विना १,६—पव ६१; तुना ३६४)। १ जिपनी ने मन को रोकना; ६ चैन, भारान; अ स्थिरता; ( उर ७६८ यः; रुवि १ )। ८ दाहोपराम, उदाई; ( तुझ १, २,४,२० । ६ देवी-विक्रेप; (पंचा १६, २४)। १० पुं. सेतहरे जिनदेव का नाम; (समे ४३; इप्य; पाँड )। 'उइस न ['उइक] शान्ति के ब्रिए मस्तह में दिया जाता मन्मिन पानी; (पि १६६)। 'अम्म न['कर्मन् ] उद्धर-निवास्य चेत्रिए हिया जाता होन फ्रांदि कर्ने;( न्यह १, २—नन २०; तुना २६२)। 'क्रमंत न ['क्रमोन्त] वहा गान्ति-कर्न किया जाता हो वह स्थान; (भावा २, २, २, ६)। 'गिहन ['गृह] गान्ति-कर्ने करने का स्थान; (क्रम्)। 'जल न [ 'जल ] देशो 'उदअ, ( सर्भ २ ) । 'क्रिण पु[क्रिज ] सोब्रहर्वे जिन-देव; ( मंति १ ) । "मई स्वी [ "मती ] एक शाविका का नाम, (मुरा ६२२)। "य वि [ दे ] शान्ति-पदाना, ( उर ७२८ री )। 'सूरि वु [ 'सृदि ] एक जैनाचार्य स्रोर इन्यहार, (त्री ४०)। 'सेणिय पुं[ 'श्रेणिक] एक प्राचीन तेन मुनि, ( रूप्य )। हर न [ 'गृह ] भगवान शान्ति-नापत्री का मन्दिर, (पत्रम ६७, ६)। होम पुं ["होम शान्ति के भिष्म किया जाता हवन, (विधा १, ५---पन

\$1.31 मित्रिक्ष ) वि [ दे सन्यत ] मचन्यी, मचन्य स्तरे वाजा; स्थतिम ) "सम्मा-पिउनतिय चडमार्खे" ( कृष्य ), "नी इत्पद्द निग्नथाया वा निग्गंथीया वा नागारियनिय सेजा-मधारतं **पा**याण चाहितस्या करूतु मणज्यद्रभए" (कम् उर, भरा, में २०१, मुता २७८, ३२२, परह १, ३---

14 69 ) [ मनिरजापर ११तं मंति-गिह, ( मरा १८, ८ )। सनिष्ण वि[सर्वार्क] पार-पात, पार उतरा हुआ;

म'नवाग सन्बन्धा'' ( प्रवि ३३ )। मनुद्र वि [मनुष्र] नेनीय प्राप्त, (स्वत्र २०, महा)। सनुषद् व [ सल्यम्यूच ] विवने वार्व पुनाया हो वह,

रत्रमन कराड बहाना की यह, खेटा हुमा; (गाया t, 1 ( 30 0 17-- 20 मनुरुषा भा [संतुष्टना] दुवना, दुण्या, नरासाहै,

( नार्व ३० ) ।

मनुस्य बद [सं+तृष्] १ अस्त शता। २ तृत्र होता। MILAR ( FAIR 662 ) 1

मनेश्वापर रेनी मनिश्वापर, ( मरा (८, १४)। मतो च [ भन्तर ] रूज, तेच, ''ईती की च मजार्'' ( TF 12 ) i

मतोम न ह [मं + तोषयु ] + अन्य दग्ना, मूर्गा दग्ना। s नृष्य दरना । दमे—मनार्थाचाँद ( श्री ); ( नाठ-श्वा \$ 6 ) 1

मतीम पृ[मताष] हॉन, बान हा हमार, 'ररह हर्यान मनुषा वस्यानां । विभूतं व संतेनां ( महर, हमा, त्तर १ ।—१४ १३, सन् १२५ तुस १३४ )। मनोति यो [ मनोवि ] नरीए, ग्रंह, नूप्त, ( उत्रा )।

ममेनि व [मगेरिन्] १ वर्तप्रमुख, प्राचनीत्

जबोज, इन, ( नुष १, १४, १४, दुर्ग ४३१ )। > सर्वाहत्र हेना सर्ववित्र, ( पदम मा, १०)।

भानन्दित, शुर्शा; ( कप्पू )। संतोसिश्र पुं [ संतोपिक ] संतोप, तृति; (उम संतोसिक वि [ संतोपित ] मनुष्ट क्या 👫

सद्य )। संध ति [ संस्थ ] मस्थित; ( निनं ११०१ )। संथड ) रि [संस्तृत] १ माञ्जादिन, परस्त । संधडिय) से आञ्छादित, ( भग; ठा ४,४)। निविद, (भावा २, १, ३, १०)। ३ भन, (३

२२; भ्रोप ७४७)। ४ ममर्थ; ४ व<sup>न्त्र, किन</sup> भोजन किया हो यह, ( इस, भाना २, ४,३, ७, ३३)। १ एकवितः ( भाचा २, १, (, १) संधण गढ़ [सं+स्तन्] मात्रन्द रन्ता। (यम १, २, ३, ७)। संधर वड [सं+स्तु] १ विजीना काना, गि निस्नार पाना, पार जाना । ३ निर्माह प्रामा। नमर्थ होना। ५ तूप्त होना। ई होना, विकास

मधरहः (भग २, १--पन १२३, उपा, दम), व यों मंथरे तया" (मूच १, २, २, १३ प्राची नथरे, मधरेबा, ( इ.च्य, दस ४, २, २; द्याचा)। संधर', संधरत, संधरमाण, (उरर १८३ वर्ष १८१, याचा २, ३ १, ८)। मह-संयति पाना)।

सधर ५[ संस्तर ] निर्वाह; (विष्ट २०४) (०४) **संथर** देखो संधार; ( मुर २, २४७)। संधरण न [संस्तरण ] १ निर्मार: ( पूर १ )। करता; (राज)।

मंग्य वह [मं+स्तु] । ल्वि प्रमाः <sup>गारा</sup> २ परिचय करना । संध्येजा, (सम्ब १, १<sup>०, ११</sup>)

संघवियध्यः ( मुरा २ ) । संपत्र पुं [संस्त्रय] १ स्तृत, ग्यास, जारी (बिन्द्रः, वर ३; विष्ट ४८४)। २ वर्गी ( 311; its 220; 454, 452; 4118 55. स्तुन-दर्नाः ( खापा १, ११ टा--१४ २१६ <sup>हर</sup>

मेथरण न [मंस्त्रपत] क्रार देशी, ( वटर र अद रा )। संपद्दय वि [ संस्तादक] स्तृति ओ; (<sup>द्वारा प</sup>

क्वा २१३ )।

थिए ) हुं[संस्तार] १ दर्भ प्रादे ही गया, ांधारम् विटानाः (पाना १. १—नत्र ३०. उत्राः धास्य) उव; ५०)। २ कावन्क, कमन; (क्रांचा २, २, ३,१) । ३ उराध्रय, नाधु का वान-स्थान; (दव ४)।४ वेस्तार-कर्ताः ( पद ७४ )। याव देची संद्राव । यह- संधावंत: ( पटन १०३. (X) 1 धात्रप न [ संस्थापन ] नान्यना, ननाशाननः (५उम :१, २०; ४६, ८; २४, ४० )। देवी संद्यवण। धावपा को [संस्थापना ] नंत्यान, रत्यनाः ( ना १४)। देखी संदायपार । थिद ( गाँ ) इसी संदिध: ( नाट-मृष्ट ३०१ )। युत्र ति [ संस्तुत ] १ नवड, नंगतः । नृत्र १. १२. .)। २ परिचितः ( भ्राचा १, २, १, १)। ३ जिनही उठि की गई हो वह, अमाधित: ( उत्त १, ४३: मनि ) । 3६ की [संस्तृति] स्तृति, म्हापा, प्रमंता; (केंद्रप ईई: उन ई४०)। [म नइ [ मं+स्तृ ] न्तृतं कृता. प्रतापा कृता। धुपरः ( उदः, यति ह ।। वहः-संधुणमानः ( पडन १, १०)। काक्-मंधुपित्रज्ञंत, संधुव्यंतः ( नुग ६५ भाइ ३)। नह्य-संधुपिसा; (ति ४६४)। [रुति [संस्थुल] गर्न्याप, गम्य, नुन्दरः । चार 1)1 व्यंत देखो संधुण । मक [स्थम्टु] भरता. टाइमा। नडींड: (न्य ? ?, 3)1 र्दे [स्थन्द ] १ भगन, प्रत्यः ( मे १, ५६ )। २ स्थः विनांदु(१दु )त्र भनेता" ( धर्मवि १४४ )। ति [सान्द्र] इत. तिरोड: (अस्यु ३५: तिक 1 २ ३[ मंद्रेश ] रविक हला; "विद्याविको निवेशी सना नहींब उस्त महेना" ( हुन २३२ )। वन न [संदर्शन] दर्शन, देनना, नावान्द्रानः 可致3氢)1 ति [संदर्भ ] को कारा गरा हा दह, क्लिकी देंग ाद्दो बद्दः (इ. २. ३४ हुमा ३. = पद्राः 🗀 वि [दे] ) रामस्म, स्युनः संबद्धः हे 😅

🖪 । अस्य राष्ट्रक 👯 🗀 से से से हु से प्रति

(35. (5)) संदड्ड वि [संदग्घ] भ्रति जना हुआ; (तुर ट, २०५; दुग १६६)। संदर्भ पुं [स्थन्दन ] १ रथ: ( पात्रा; महा )। २ भारतवरे में अनोत उल्लॉर्रेणी-कात में उत्पन्न तेसकी जिन-देव: (प्व ७)। ३ न. चरम, प्रतवः ४ वहन, वहनाः ४ जन, रानी: "जत्य या नहें निष्ट्यीयमा निष्ट्यनदेश्या"। क्रम्य)। संदर्भ पृ[ संदर्भ ] स्वता. प्रस्थतः ( उपर २०३: वर्षा)। संदेमाणिया । को [स्यन्द्रमानिका, नो ] एक प्रकार का संदमाणां । बाहन, एक तरह की पानली; । बीव: षाता १. ५--- तव १०१; १. १ डी--- तव ४३; ग्रीर )। संदाण नक [क] अवनम्बन करना, नदारा लेना। महास्तरः । हे ६, ६०)। वह—संसर्णतः ( हुमा )। व्यक्त-संदाणिङ्जंतः ( नाद-नानती ११६ )। मंद्रापित्र वि [ संदानित ] यह, नियन्त्रित; ( पाम्न: ने १. है : १३. ३१: नुश ३; कुत है ई; नाट-मानने 後章 )」 संद्रातिय वि [ संद्रातित ] कार देखी; (म ३१६: नम्मन 1(=35 संदाय देनो संताय = नंतान: ( सा पर् ५; ६६४: वि २७४; लाम २५ थानि हर; नाम १३६)। मंद्राच हुं [ मंद्राच ] समूह, तम्द्राय: ( विने २० १) मंदिद्व वि [संदिष्ट ] १ जिनदा प्रथमा जिनही निज्ञा दिया गया हा यह, उपदिष्ट, स्वीपनः (माम्रः उप अस्म हीः भोजमा ३१; मार्च )। २ जिनको भाग दो गई हो दह: "हरिसेननेविया सम्बद्ययनदिश्वेष" (हन्त)। १ हुँहा हुझा, छिनडा निडामा हुझा; ( नारन मादि ); ( राव संदिद्ध वि [संदिग्ध] नंगव-युक्त, नदेश राजा: (राजा : संदिल व [ संदत्त] उनतीन दिनों का उठातार उद्यास: (नंशिष १००)। मंदिय वि [स्योटिन] द्वीन, कार्य हुम्य (सु २ 25 ) : मंदिर ति [स्पन्तिन् ] नन्ते वानाः (नदः )। मंदिन नहें [मंन्दिंगू] ! निमा देन, न्यानन रहीचला। २ झाण देना। ३ सट्या दन, हम्मात देना। . इ.स.चे चित्र नक्षण क्रकः । नदेनदः (पहः नगः)। र्नेहरू । रहि । उद्युक्त-महिम्मंतः ( देह १६६ )

प्रयो—मह—सदिसाविऊण; ( पंना ४, ३८ )। संदिसण न [संदेशन] उपदेश, इथन, "कुलनीइट्टिस्सन-प्यनुदाखेगप्यक्रोसमदिसमा" (संबोध १४)। संडीण पु [ संदीन ] १ दीप-विशेष, पन्न या मान भादि में पानी में सरावोर होता द्वीप; २ झल्पकास तक रहने बाजा दीयक; ३ शुतज्ञान, ४ क्रोम्य, क्रोमखीय, ( भ्राचा १, ६. 3, 3)1 संदीयग वि [ संदीयक ] उत्तेजक, उद्दीयक; "कान्यीय-मंदीवग" (रभा )। संदीयण न [संदीपन] १ उत्तेबना, उद्दोपन; (नवीध ४८; नाट—उत्तर ५६)। २ कि उत्तेतन का कारण. उद्दोषन करने बाञ्चा; ( उत्तम ८८ )। मदोविय वि [ संदीपित ] उत्तेतिन, उद्दीपेतः ( भवि )। सदुक्त चक [ प्र + दीप ] जलना, मुलगना । मँदुक्तरः (यह)। संबुद्ध वि [ संबुद्ध ] झतिराय तुष्टः; ( संबोध ११ )।" संबुध करु [ प्र + दीप् ] जलना, सुन्नगना । सदुमहः ( हे ¥, १५२; कुमा )। संदुमिश्र वि [प्रदीप्त ] जना तुचा, मुपगा तुचा; (यम)। संदेख पु[दे] १ सीमा, मयाँदा, २ मदी-मेलार, नदी-मगम, (दे ८,७)। संदेस पुं [ संदेश ] सँदेशा, समाचार; ( गा ३४२, ८३३; हे ४, ४३४; तुपा ३०१; ५१६) । सदेह पुं [ सदेह ] स्राय, शकाः (स्वत ६६: गउड: महा)। संदोह पू [ संदोह ] सन्ह, जत्या; ( पाझ; मुर २, १४६; मिरि ५६४)। संघ सक [ सं + धा ] १ मैं।वस, ओडमा । २ श्रनुसंधान करना, साज करना । ३ वींछना, नाहना । ४ वृद्धि करना, बदाना । १ करना । "नमाँ व मंधद रहें हो" (कुछ १०२), मध्द, संधए; ( भावा; सूझ १, १४, २१; १, ११, ३४; ३५)। मदि—मधिस्नामि, मधिद्दिनिः (दि ४३०)। वह-संधंन, (सं ४, २४)। क्वह-सधिरतमाण: (भग)। देक-संधिर्यः ( कुत्र ३८१ )। मध देनो संफ्री; (देवेन्द्र १७०)।

संघण सीन [संघान ] १ सीधा, सधि, जाड; (धर्मेंसे

'पा; ( मानानि १७४; नमनि १६०; ग्रोप ७२७ )।

१०१७)। २ अनुसधानः (पंचा १२, ४३)। स्वी—

( तर १२, ६ )। २ सभि, नुप्तहः ( हम्मीर १ नग, मुरा, दाम: (धमेन ४३)। ४ बाद, स्रोन, (माचा: हुमा: मार्र )। १ भवार, नीव भारे श दिस हुमा लाय-विशेषः ( पर ४ )। संधारण न [संघारण] शन्त्वन, शाबन ¥\$\$ ) E संधारित्र नि [दे] योग्य, जायह, (दे म, १)। संधारिभ वि [ संधारित ] रना दुवा, स्वानित, १. १-पन ६६)। संधाय नद्र [ सं + धायु ] दीइना । त्यारा, (३ 1(34 सचि पुली [सचि ] १ छित्र, विवर: २ मधन, उ पदार्थ-परिकान; (सूच १, १, १, १०, ११; ११ २४) । ३ व्याकरण-प्रतिद्व दी सन्नरी के स्पीत वाना वर्धा-विद्वार; ( परह २, २-- एव ११४)। चोरी के लिए भीत में दिया जाता होई, (बर महा; हास्य ११०)। १ दी हाडी का संपन "थक्कामा सन्वसवीमा" ( सुर ४, १६७ १% जी १२)। १ मत, श्रामित्राय; "श्रह्मा विविधी हि पुरिखा इनति" (स २६)। अ इने इन (भाजाः स्म १, १, १, २०)। म धनन् हर प्राति; हे चारित-मोहनीय कर्म का अगे<sup>न्हर्</sup> चवसर, समय, प्रसंग; ११ मीजन, मरोग,(प्र<sup>ह</sup> १२ दो पदार्थों का संयोग-स्थान, ( विपा ६, १<sup>--१</sup> महा)। १३ मेल के जिए कतिपय नियमों ल हैं स्थापन, मुप्तह, (क्ष्पू ; कुमा ई, ८०)। १४ बहरण, अध्याय, परिच्छेद; ( भवि)। गिहर्व दी भीतों के बीच का प्रश्वय स्थान (कप)। हियम वि [ "च्छेदक ] संघ क्षमा कर चारी इस ( खाया १, १८—पत्र २३६; विमा १, ३—<sup>२३ स</sup>. पाल, बाल वि [ पाल ] दो राज्यों की उने रखड़; (कप्प; भीप; खाया १, १—४० १६)।

संधणया को [ संधना ] ग्रीपना, जेवना, (र

संधय हि [ संघक ] संधान कर्ता, ( इस है, 4

संघान्तं [संघा] प्रतिज्ञा, निपमः (भारः ३११; सम्मत १७१ )। संधाण न [संधान] १ दी हाही का करे

संधया देखी संध = मे+भा। सध्याती; ( गुप र

[ सहिस

```
वित्र वि [ दे ] दुर्गतिव, दुर्गतिव वाताः ( हे स. स.)।
बेश्र वि [ संहित ] नाथा हुआ. जोड़ा हुआ: ( ने १,
४; गा ४३; स २६७; तंतु ३८; बजा ७० )।
चेत्र वि [ संचित ] प्रनारितः ( गउड )।
षित्रा देनो संहिया; ( फ्रांच ६२ )।
विदं देखे। संब=सं+धा।
धिन देखो संधित्र = संहित; ( भग ) ।
विविगादिश हुं [सारिवविप्रदिक] गजा का नीव
रेर नहारे के कार्य में नियुक्त सन्यो; ( हुमा )।
र्यंत वह [ सं ÷धारपु ] माधानन देना. धोरव देना ।
र—संघोरंत; ( तुरा ४०६ )।
र्वरिवय वि [ संयोरित | जिनको प्राथानन दिया गया
वह, सामानित; (तुर ४, १३१)।
पुत्र भ्रष्ट [ प्र+दोत्, सं+धुक्ष ] १ जनना नुननना ।
. मह. बनाना । ३ उत्तेबिन करना । मंधुम्बद: ( है ४.
१४२: बुमा )। इसं—मधुक्तिबद: ( यजा १३० )।
पुरकण व [संबुधण] । नुबचना, बनना: २ प्रन्या-
न्न, नुनगानाः (भवि )। ३ वि. नुनगानं वानाः (न
(23)
थुक्किन्न वि [संधुद्धित ] १ जनाया हुनाः तुनगापा
[भा; (सुरा ५०१)। : जना हुमा, मदीन, सुनगा
दुषाः (पाद्यः महाः स २७)। १ उनेवितः । प्रविवय-
लप्तंपुन्तिकेमी पत्रतिमी है नर्रात्म केवाप्तरी" ( ह
-10 )1
धुन्धिद् ( र्या ) ज्ञार देखोः ( नाट-न्य्य २३३ )।
भुम देवी संदुध । नपुनदः ( पर )।
र्ये देनी संघ=त+धा। तथर, वंदेति, नवेजाः (भावा
5. 名名公司 You; 西 8. Y. 5. 2. 3.1 華一
र्हेचैन, संधिमाण: ( पडन हम. ३१; पत्रा १४, २५;
साचा; वि १००)।
नि देती संण: ( प्राचा १. ४. ई. ४ )।
नक्तर न [ संबाहर] प्रदार चारि प्रवर्गे के माहति;
(আহিং=৩)।
निरम् देना संपादम् । नन्द्रमद । न्द्रि ।। सङ्क्
मंनश्किकणः ( महा ।। हेर्र —संनश्कितं ।न ३५१।।
विया व [संदात ] स्तान करना सङ करना (इस
١ ( ۵۶٠ )
रेनत देखे संस्थ । उपर १ ४ -२३ ४८
```

```
संबद्ध देवी संघद्ध: (ब्रीय: विया १, २ ही-पत २३ ) ।
संनय वि [ मंतत ] नमा हुझा, अवनतः ( भीरः बजा
  120)1
संनव सह [सं+शापयू] नभाषय से संदुष्ट दरना।
 ननवंद: ( सप १४० )।
संबह देनो संपालका नंबहर;(मनि), सबहर;(पर्वत २०)।
संबहण न [ संबहन ] सवाह: ( पडम १०, ६४ )।
संबहिय देखी संपद्धः ( नुता २२ )।
संना देनो संपा: ( टा १---एव १८: पपह १, ३---एव
  १४: पान्न; सुर ३. ई०: तिंड २४४; उत्र ७११; दें ३ ) ।
संनाय वि [ संजात ] दिलाना हुआ: "नंनाया परिवर्रेष्"
 ( नहा )। देखें। संपाय: ( पव १४३ )।
संबाह देखी सपाह = वंश्वाहद । वंबाहद: ( मीर: तंद
  ११)। नंह-संनाहिसाः ( तंदु ११)।
संबाह देखी संपाह≈डेबाह: ( महा )।
संनाहिय वि [ संनाहित ] वयार किया हुआ, वजाया
 हमाः ( जीन ) ।
संनाहिय देला संगाहिय: (याया १, १६-पत्र २१३)।
संनि देखें संपि: ( नन २: टा २. २--एव ४६: वी ४३:
 बन्म १, ई)।
संनिकास देशों संनिपास: ( डा ह-पव ४५६; कप्प)।
संविकिट्ट वि [ संविद्यम्ड ] प्रावय, वनीर-स्थिव: ( सूत्र
संनिष्ठित वि [ संनिधिन ] डाना हुमा, रमा हुमा:
 ( क्या ) ।
संविधान हि [ संविद्यास ] १ मनान, दुन्य; (सर्ग २, १;
  यावा १. १—रव २४; भौत; स १८१) । २ वृं. प्राचाद:
  (वंब्)। ३ पुनः नर्मार, राठः ( रडम ३६, २८ )।
 संविवास वृ [संविद्यये] नेवेव: "नजाव धनवानी
  पहुंच नेवेच फाउड़ा" ( गार्ड १६८ टी )।
 संनिचय पूं [ संनिचय ] १ निचय, उन्हः ( मावा )। २
  नंबह: ( आचा १, २, ५, १ )।
 संविधिय वि [संविधित] विधि दिया हुमा: (रा १५८;
  बीवना, ११५ 🕽 🛚 ।
 संतिक्षेत्र वह [संति यह ] प्रच्यो तरह बहुता।
  च्चर्—मंत्रिजुङ्गंत, ( निरं ४४४ ) ।
 मॉराभ्य न (सानिध्य ) नहादता काने हे जिल सुन्नेत
  = चारसम् निरहत्त्र (मा:५०)।
```

संनिनाय पु [ संनिनाद ] प्रतिष्यनि, प्रतिशब्द; (कप्प)। संनिम देखों मंनिह; (याया १, १-पन ४५; उगः; भीप १)।

संनिमहिश्र वि [ संनिमहित] १ व्याप्त, पूर्वा, मरा दुमा; । सनियेसित्त्व ीर [ सनियेशित् ] ध्वत छ २ पूजित, "चेपा नाम नयरी पदुरवरमस्यागीनमहिया" ( बीप; सावा १, १ टी—पल ३), "म्रात्य मगद्दा स्वितसम्र वि[सेनियणण] पेटा हुमा, स जयावच्चो गामसतसनिमहिद्यो" ( वमु )।

संनिय देखो संणिय; (सिरि ८६०; भवि )।

संनियह वि [संनिवृत्त ] रहा हुमा, प्रित । "वारि पि । [ 'चारिन् ] प्रतिपद का वर्डन वस्ने वाजा, ( कृप्प )।

मनियास देखो संनियास, ( पउम ३३, ११६ )। संनिलयण न [सनिलयन] प्राध्य, प्राधार; "नाम-

घत्या ससार श्रांतवयति सञ्बदुक्यतर्माननवर्यां ( नयह १, ५-पन ६४)।

सनिवहर वेली संणिपडिअ, (याचा १, १—पन ६५)। संनिवाह वि [संनिपातिन्] हवायी, हंबन्धी; ' हब्बक्कर-र्वनिवाइय्योग (कप्य, स्वीप, नम्मच १४४ )।

सनिधाइ वि [ सनियादिन ] मंगत बेएनने वापा, ब्याउबी वरने वासा, ( भग १, १<del>--</del>वन ११)।

**मं**निवा**दय** वि [ सानिपातिक ] गनिपात रोग में मंबस्थ . रावने वास्ता, ( स्याया १. १---पत्र १०; वंडु १६; स्रोप ८७)। र भाव-विशेष, अनेक भावों के संयोग ने बना हुआ भावः ( भगु ११३; बम्म ४, ६४; ६८ )। २ तुं.

मंनिपात, मेल,संयागः ( श्रागु ११३ )। मनिवाह्य वि [ संनिवातिक ] देखां संनिवाहः "सन्त्र-

क्यारमनिवाहयाए" ( श्रीप ५६ ) ह

मंनियाडिय वि [ मंनिदातित ] विध्यस्त हिया हुआ; (याया १, १६—पत्र २२३)। संनिवाय पु [ स्वनिपात ] सर्वाम, संबन्ध; ( बप्य, भीर) ।

संनिविद्व न [ संनिविद्य ] १ मोइल्झा, रम्या; ( श्रीप )। २ वि. जिसने पड़ाव डाक्सा हा वह, नगर के बाहर पड़ाव डाज कर पडा हुआ।; ( क्ष्प )। ३ संहत और स्थिर

भारत से व्यवस्थित—देठा रुवा; ( खाया १, ३—पन हर; सब २७)। सनिवेस पु [सनिवेश] १ नगर के बाहर का प्रदेश,

जरा माभीर वगैर: स्नांग रहते हों; २ गाँव, नगर मादि स्थान; (भग १, १—पत ३६) । ३ यानी आदि का हेरा, मार्ग का वाम-स्थान, पडाब<sub>़</sub> ( उत्त ३०, १७)। ४

४, १-पन १८७; सूच २, ७, २; उदा, में

प्राम, गाँउ, (∫मरि ३८ )। ५ स्वना; (४ सनिवेसणया मो [ सनिवेशना ] समान

( 5.83

( यास १, १--१व १६; हुन १६६; भुः सनिमित्रज्ञा | स्वी [सनिपया ] प्राप्त

स्वितेह्वा 🕽 भादि भागनः ( सम २१, १ उर)। सनिह वि [सनिभ ] समान, महर्गः ( प्राप्त् ह लनिहाण न [सनिधान] १ शनातर्णय (भाना)। २ कारब-विशेष, महिक्तम कर (शिमे २०६६; ठा ८--एम ४२३)। १ निस्टताः ( न ७१८: ७६१ )। 'सत्य न

र्मयम, त्याग, ( माना )। "सत्थ न [ जाम न्दरूप बताने शाना शास्त्र; ( ग्राचा )। सनिहि पुंची [संनिधि ] १ उपनाग है जि वस्तु, (भाना १, २, १, ४)। २ मस्यान निधि; (धाचा १, २, ४, १)। ४ समीका,

( उर वृ १८६; स १८०; दुन्न १३० )। १ मन ( उस ६, १६, दस ३, ३; ८, २४)। सनिद्धि पुं[सनिद्धित] प्रवापनि हो है। दिशाका इन्द्र; (ठा २, ३—पक म्४).

मंणिहिन्न; ( याया १, १ री—पन ४)। सनेइक्ट देखी संनिजक, "उपगारि वि होर धन्नेक्जं( !रुमं )" ( कुत्र २½; चेद्रष अप? )।

संपत्र) (भार) देली संपया; (विनः विभार संप्र ∫ ३३४; दुमा )।

संपर च [संप्रति ] १ इत समय, प्रभुता, घरा.। महा; बी ५०; दं ४६; कुमा )। २ पु. एक वर्त राजा, सम्राट् भशोक को पीन; (कुप्र २; धर्में ३)

२६०)। ° जाल पृ[°काल ] वर्गमान हर्ने. ४४६)। "कालीण वि[कालीन] वर्गन मबन्धी; (विसं २२२६)।

संपर्ण्ण नि [ संप्रकीर्ण ] व्यातः ( राज )। संपउत्त वि [ संप्रयुक्त ] स्युक्त, मंबद, बीहा हर्ष 表, 377 多线 33 प्रतीम पु [संबचीग ] सर्वन, सब्दर ( हा द. १०० अभूमक्षत्रकृतिहास अम्महेत्सुत्र अक्षत्रीर)। प्रकार है भी संपत्तार । स्वयंत्रहार उस २२, १६ ) र प्रसाद [सपर्क] ध्रास्थः (सुरा 🔎 सम्मन १०) । र्शस्त्र है [ मर्जाबन ] रहरे काला, मन्त्र है, । बहु : C2 13 11 प्रस्तात वृ [ संद्राशाल ] नाम शांत्र वेद हो। सिरी भैनः दिन कर गर्भन का प्रधानन करते हैं । कीच ।। परवालिय (र [ सदक्षालित ] जगहुमा: । वर्ष ३० पविषय (१ ( संप्रतिस्त्र ) मध्या, भेरा गुमा, जाना ह्माः ( वन ५, ५५७ ) । विमार सह [ संब्र-ह ] दस्ता । स्वताद, । उन 🖘 经分 विगाइ हि [ सप्रगाद ] । प्रत्यन्त प्राननः (उन ६४, G: त्व २, ६, २२ ) । २ व्याप्त, ( त्व २, ४, -३, १०) १३ व्यक्त, स्वर्गन्यकः (सूत्र १०१०, १२) । रश्मिद्ध वि [ संप्रमुद्ध ] ऋति द्वातनः (पारः १, ८० 74 = 1 ) 1 रंग्लाहित्र व [संप्रगृहोन] युव प्रश्ने ने परीत, विशेष प्रतिसात-सूत्रः ( दल १. ४.३ )। वंपरत प्रव [सं-पद्] १ तस्म हेता, विद्र हेता। ॰ मिनना । सरबद्दः ( पदः , महा )। भवि--नपविस्तदः ( महा ) । पंरस्वतिव र् [ मंत्रस्वतित ] र्वतमं नरक का नार्व नर्गेन्द्रक, नर्गकावात-रेत्रहेषः ( देवेन्द्र ह )। मंप्रद्वित्र देखं: संपत्तिधक्र≕संप्रहिष्यः ( उन १४२ दो; भीतः धीव १८: हम २२: उस्ट १६५)। मंदर भर [ मं + ५३] १ प्रान्त होता, निनता; सुबराती ( में 'सारहबू'। २ विद्र होता, नियन्त होता। वंददर, नारतिः(पत्रा ११६ः न्यु १५८ः पत्रा १० )। पत्र-संपद्दन; (ने १४, १; सुर १५, ६०)। मंपडित्र वि [देः संपद्य] तथ्य, निवा हुमा, प्रान्त; (दे . 气物可缺(): मंगडिवृह नद [ संद्रिति ÷ वृंह ] दर्गना क्रमा, नार्रक दरमा । वर्राडप्रीतः ( यम २, २, ४४ ) ।

लेखाः (उन २६, ८३)। इ.-संपद्धिलेहिश्राचः । उनम 2. 2): मंप्रदिक्कत नह [ मंप्रति-पर ] संप्रत राग नार-प्रजात (सम्)। संपश्चिम को [संप्रतिपत्ति] सीरात, इंगोरत ( जिल इद्देश्य )। संबद्धियात्र्यः वि [ संबनियादित ] केवतः । उत्त २२. ८६ मूच २२, ८६ )। २ स्थापितः ( दत्त २, १५ ) । संपद्भियाय सह [ संप्रति ÷पादय ] सगदन करना, प्राप्त रुम्मा । सर्गंद्रभावर् ( दम १, २, २० )। संपन्नतियः । हेन्से संपन्नास्यः ( राजः करः ) । संवर्णाद्य । संवचा हेनी संवचना: ( हे न. न ) ) मंगुणार्य )ति [संप्रणादित ] नमीनीन गर्थ पामाः मं प्रवादिय । "तुर्वियमस्मरमाद्यारण" (बीच ३. ८-४३ ३३ ८: इन ३२३ हो )। संबचान नह [संब + नामगु) फ्रांच करना । मरावानकः ( 宝田 \$3, 90 ) [ संविधियाभ । पुं [संविधियान ] वयान, नमोर्चन संपंजियाय े ननस्थाः ( पंचा ३, ४८: चेरव २३७ ) । संवर्णका वि [ संप्रज्ञान] प्रेरिन, उनेप्रिन: "प्रश्नद्वजा-निजनसम्बद्धारिनोजनातानवनकुर्जास्य" ( इसरे १४)। ! नक [ मंत्र ÷ मुद्द ] देख्या काना । नक्-संप्रपोद्ध ) संप्रपुरिस्था, संप्रपोद्धियाः (दन ५, १, संबद्ध्य देखो संबन्तः (यारा १. १—१४ ई: हेका ३३१: नार--मृच्य ६)। संवरका क्रां दि ] देवर ( निन्दान्त-विकेष ) वर्गाने 🕫 आहा, बेहूँ का यह आहा जिनका पृतपुर बन ता है: (१५,५)। संपत्त हि [ संप्राप्त ] १ नव्यक् प्रान्तः डवा; विरा १, १; नहा; बी ५०)। २ तमानत, कावा दुका; ( नुस ४१६ ) । े संपत्त पुन [संपाय ] तुन्दर पात्र, नुपात्र; (तुपा ४१६) । संपत्ति श्री [ संपत्ति ] १ छन्दि, वैभय, सरदाः ( राह्य; प्रात् हर्दे; १२८)। २ ब्रोगिदे; ३ पृचिं; "तव दोहनस्न मंपरितंद स्ट [ मंत्रति + हेस्य् ] द्वितंत्रकस्य दस्ता, मक्तो भविस्त्वर्<sup>ध</sup> ( विगा १, २—नव २० )। शरपुरेद्राय करना, बच्की तरह निर्वेद्राय करना। नवींड-ी संपत्ति की [संप्राप्ति ] जान, प्राप्ति; (वेरव 🖛 👍 ४;

(उवा)।

सपाडेउ: ( म ६६ )। इ.—संपाडेयव्य, (स २१४ )। संपाडम वि सिपादक किता, निर्माता, "ना की अनी तस्मुन्नईए सपाइगा होजा" ( उप १४२ टी )। संपाडण न [संपादन] १ निप्यादन, (न अ४८)। २ करमा, निर्मासा, (पंचा है, ३८८), 'धरत्थनपाद्धमिक-रिक्यतं (सः ११)। सपाडिक्ष वि [संपादित] १ विद किया हुमा, निप्पदिवः। ( स २१४, मुर २, १७० )। २ प्राप्त दिवा हुमा; ( उप प्र १२४)। ३ दत्त, व्यर्पित; ( म २३५)। संपातो देसी संपाओ, ( टा ३, १--पन ११७ )। संपाद (गी) देखो सपाड=न+पाद्य्। नपादेदि, (नाट---शकु ६५)। कु--संपादणीक्ष, ( नाट--विक ६० )। संवादश्त्रथ (शों ) वि [सवादयित् ] नगरन-वर्तां, मंपादक, (पि ६००)। संपादिभवद (शी) देखी सपाइभवः (पि ५८६)। संपाय पु [संपात ] १ सम्बर्पतनः "सजिजसपायहय-कह्रमुप्पीक्षये" (सुर १, ११६)। २ सवस्थ, मयीय; "सारीरमाणसासेपदुक्तमपावक्रत्नियं ति" ( सुर ४, ७४, गडड)। ३ व्यर्थ का भूठ, निर्धंक प्रसत्य-भाषयाः; (पयह १, ५-- पव १२)। ४ सँग, समति, ( आ ६, पचा १, ४१)। ५ भागमन, ( पचा ७, ७२)। ई बन्नन, दिलनः ( उत्त १५, २१; तुल १५, २१ )। मंपाय देखा संवाओ, ( राज )। मंपायम वि [संपादकः] तपादन-कर्ताः; ( उप १ २६: महा, चेह्य हब्ध् )। संपायम नि [संप्रापक ] १ प्राप्त करने वाला: "रिवि-गुयाखपायमा होर" (भेदय ६०५)। २ मान्त कराने वास्ताः ( उप इ २१ )। संवायण देली संवाडण, (मुर ४, ७३; मुना २८; ३४३; चेद्य ७६७ )। संवायणा स्त्री [ संवादमा ] ऊपर क्ला, (वंचा १३, १७)। संपाल सक [स+पालय] पातन करना। नंपालह, (भवि)। सपाय सक [सम+आय] प्राप्त करता। सपानेष्टः (भाव)। सङ्ग-संप्रपः (धवम १२) । देङ-संपाबिउः ( सम १; भग; र्भाप )। संपाय सक [संप्र+भाषय्] प्राप्त करवाना । संपावरः

. 1 . संयायण न [संप्रापण ] यानि, मान, (परे १८-- पत २४१; तुर १४, ५३)। संपाधिक वि [ संप्राप्त] प्राप्त, प्रश्व, (ह 🖓 तुम १६५; मम्म )। संपावित्र हि [ संप्रापित ] तत, हो ले हत वद: ( राज )। संपासंग हि [ है ] दीर्थ, त्रवा, (दे न, ११) संविद्या न [सविण्डन ] १ द्रश्यो स स्टल (पिंड २)। २ सन्हः (भीत ४००)। संपिडिम वि [संपिण्डित ] ग्विहाधा वि एकव हिया हुझा; ( झीर, जी ४३; नर्ष )। संपिक्स देनो संपेह=स्यादि । सीरती, २, १२)। संचिद्व वि [ स्विष्ट ] दिना हुमा; ( दम १, १ सर्विणद् वि [सर्विनद् ]निवन्तिः <sup>पाई</sup> इंदरेन् विमुद्रस्तनुस्मनिष्याद " (पद्र न 1(055 संपिता सङ [ समिपि÷था ] मान्हादन करनी वह- संपिद्धिताणं: (वि १८३)। संपीड पुं[संपांड] मगीरनं, दराना, ( गडा संपील । संवीडिभ वि [ संवीडित ] दवाया हुमा; (प्रडी संवीणिज वि [ संजीणित ] बुरा किया रुकी संवील वु [ संवीद ] स्वात, समूह, ( उन ११, संवीला की [ संवीडा ] वीडा, दु,वानुभर, ( **३६; ५२; ६५; ७५** ) । संपुच्छ सद [ सं+प्रच्छ् ] पूछना, प्रभ दन्ना। (शी); (तार-विक २१)। संपुरुखण स्रोन [ संप्ररुख , संप्रध ] 🕬 🥍 १, ६, २१, मुपा २१ )। म्री— णा, (४४ ) संयुक्तवणो म्ही [सयुक्तवतो] भाइ, <sup>भगई</sup> २१)। संयुज्ज वि [ संयूज्य ] समाननीय, भादरयोव, (

संपुद्ध हुं [सपुर] १ जुड़े हुए दाममान भाग व

दो भनान भगों का एक दूनरे से जुड़ना, 'ह

वक्किम (भवा ३), "दलतपुडे" (क्ष्यू, '

से ७, ४६)। २ सचव, सनूह; (स्थ १, ७ १

1(08

फिरम पुं [फिलक] दोनों तर्फ जिल्द-वैधी पुल्तक, हिसाब की बही के ममान किताब; ( पब ८० )। ंपुड सक [ संपुरय ] बाइना, दोनों हिस्सों की मिनाना। गुड्यः (भवि )। र्देडिन वि [संपुटित ] वुडा हुमाः ( यापा १. १— ुण्ण वि [ संवूर्ण ] १ पूर्ण, पूरा; ( उवा: महा) । २ न. रंग दिनों का लगातार उत्त्वास; (मंत्रीष ५८)। पूत्र एक [सं+पूत्रय] सन्तान करना. अध्ययना हरना। वंक् संपूर्कणः (पचा =, ७)। पूजिय वि [ संपूजित ] ब्रम्याँचेवः ( महा )। . रियण न [संयुक्तन] पूजन, ज्ञान्यचन, (त्व १. १०, ः धन्त ६३४)। ्रंपृरिय वि [संपृरित ] पूर्ण किया हुआ: "नंपरिय-🝃 दोहला" ( महा; सपा )। ्रॅपेल्स पुं [ संपीड ] दवायः ( पडम =. २०२ )। ग्पेस सक [संग्र+रप्] भेजना। संदनदः (महाः - भवि )। नेपेस पुं [संत्रप ] देपसा, भेजना; (सामा १. ८—पन विसण न [ संदेवण ] कर देखी; ( यावा १. =--पव १४६ै; न ३७६ै; गडड; भवि )। पिसिय वि [ संबेपित] भेजा हुचा; ( सुर १६, ११४) ।

पिंह गढ़ [ संध+रंख़् ] देखना, निरीन्नच बरना। मदेहर, वेहेंद्र (देवचू २, १२; वि ३२३; भग; उता; क्रम )। हि—संपेहाव, संपेहिसा; ( ब्राचा १, २, ४, ४; १, ह रे, २; सूत्र २, २, १; सग )। हा को [संप्रेक्षा ] पर्याजीवनः(आचा १, २, २, ६)। र्व [ दे ] इनुद, चन्द्र-क्रमतः ( हे ८, १ )। तल नक [सं+पादय्] साहना, चीरना। बंरानाः, ाची बी [दे] पॉन, श्रीचा; (देन, १)। ल तक [सं+स्पृश्] स्पर्ध करना, मूना। "मार्-

र्षं बहाते" (भाषा २, १, ३, ३, ३, १, १, ४,४, ७, है। २; ४; ४ )। त पुं [संस्पर्ध ] लगी; (भागा; उन १४= गी; र दो; हे १, ४३; पढि )।

षण न [संस्वर्शन] क्रनर देखी; "माणावीरिय-

मंद्रासयाभावतो" (पंचा १०, २८)। संफिट्ट पुं [ दें ] संयोग, मेलन; ( श्रा १६ )। संपुत्न्छ वि [संपुत्न्छ ] विकतित; ( माकु १४ )। संकुष्तिय वि [संमृष्ट् ] प्रमानितः "दस्याकरनियसंकृतिय-दिखिनुहमना" (तुम २६३)। संब पुं[ साम्ब ] १ श्रीकृष्ण वातुरेव का एक पुव;(गावा १, ५-पत्र १००; स्रंत १४)। २ राजा कुमारपाल के समय का एक रोट; ( हुम १४३ )। संव पुन [ शम्व ] वत्र, इन्ट्र का भाषुपः, (तर १६, ४०)।

संबंध मक [सं+यन्ध्] १ जीड़ना। २ नाना करना। कर्म सवज्ञमहः (चेह्य ७२७) ; संबंध पुं [संबन्ध] १ उनमें, समः (भवि )। २ नवामः (कम्म १, ३४)। ३ नाता, सगाई, विजनेदारी; (स्वप्न ४३)। ४ वीजना, मेल; (यत्र ४)। मंबंधि वि [संबन्धिन्] नंबन्ध ग्लनं वानाः ( उवाः वम्म ११७; स ५३६ ) । संबर-पु [न्याम्बर ] मृग-विद्येष, हरिया की एक जाति,

(परह १, १-पत्र ७; दे ५, ६; उम ४२६)। संबल दुन [ सम्बल] १ पाधेव, सस्ते में लाने का भाजनः "ध्यार्यं चित्र परजायमंदनी मित्रह नदार्या" (सम्मन १८७: पाचा; तुर १६, ५०; हे ६, १०म; महा; अपि: तुरा ६४)। २ एक नागतुरमार देव: (आवम)। संबन्धि देखा सिवलि = शिम्बितः ( बाचा २,१,४०, संबंदि पुंजी [शास्त्रिति] रुच-विदेष, नेमन का देश ( तुर २, २३४; ८, १० )। देनो सियति । मंबाद्या हेन्त्री संबाहा; ( १३म २, ८६ ) । संवाह नद [सं+वाय्] ! पीड़ा करना। २ दशना,

चर्ना करना । संबाहजा; ( निचू ३ )। संबाह पुं[संबाच] १ नगर-विदेष, वहाँ बाद्यस्य द्यादि चारों वर्षी की अन्त बल्बी हो वह महर; (उन ३०, १६)। २ पीटा; "मबाहा बहुव मुझी दुरस्कमा प्रजा-यमा धनानकां" (भाचा)। ३ वि. मंदीर्यं, महत्रा, "मवाहं मंकिराय" ( राज्य )। संवाहण न [संयायन] हेनी संवाहण; (ग्राचा १,

संवाहणा की [ संवाधना ] देन्त्र संवाहणाः ( चीर )। संवाहणी .को [संवादमी] विद्यानीरहेप, (४उन ३,

```
सबुद्ध १ [ शस्तुक ] > शतः (टा ४, २—यन २१६ै:
                                                  संभम नह [सं+भ्रम्] १ प्रतिशद भ्रमण
  न्तर ५० १८५ )। २ सरस्य का एक भागिनेय-सर-
                                                   चक भव-भीत हीना, धवडाना । वह--मन
  हुरत का पुत्र, (पडम ४३, १८८)। ३ एक सीव का
                                                    30%)1
  नम ( रा र ) ) स्वद्धा स्वरे [ स्वर्ता ] अस्य के आसर्त
                                                  संभग पु [ संचम ] १ बादर, 'नगमे बामी
  हे गमान भिष्मा-चर्या ( उत्त ३०, ११ )। देखा संबुध ।
                                                   (पात्रा)। २ भव, पवराहट, ग्लाभ: "वलाही #
 संयुक्त मह [सं+युव] नमभना, जान पाना। संयुक्तपद्
                                                   (पाम; माप् १०५; महा)। ३ उत्मुकता, ( फ्रे
  ार्'भिति, भरूभार, । यहाः, न ४०० हैः त्या १, २, १,
                                                  संमर सक [सं+भृ] १ धारण करना। २ केर
  । रे ३३ ). रह संदुष्ध्याण, (प्राचा १, १, २,
                                                   ३ मंद्रीर करना, सरीच करना। वह-म
                                                   (सं ७, ४१)। संह-संभरि (धा);(र्र
संबुज व [ सबुज ] गान वाम, ( उमा, महा )।
                                                 संभर गर [सं+स्मृ]स्मत्या दत्ना, याद शान
म वृद्धि का [ संयुद्धि ] जान, बार: ( भारक ३६ )।
                                                   समरिमोः (महाः वि ४५५)। वह-संगरन
सर्वतः [शानुकः] स्व शुनिः सुनिः हे आहार हा
                                                   माणः ( मा २६; मुरा ३१७; मे ७, ८१)। इ
  इत प्राथित ( कस्, भ्रे, गाउड )।
                                                   णिक्ज, संभरणाय: ( यस्मी १८: उर ४१८
संशोदि चा [संवोदि] मन्त्र धर्म की प्राप्ति, (धर्मन ,
                                                 संबद्धा न [संस्मरण] स्मन्य, याह, (1
                                                   याया १, १—यन ७१; ते ७, २८; उरह १०
स राष्ट्र सह [स +बाध र ] > समनाता, रुनाता, २ वास-
                                                 र्मेश्रणा को [संस्मरणा] उत्तर रेगी, (
 . भण इरना : ३ (६८ म दरना । मजारह, अंग्रेहेट्: ( अदि,
 🕶 ) हार संबोदिस्तामाण (गाणा १, १४)।
                                                 संबराजिल वि [संस्मारित ] याद बगगा हैं।
  र संबद्धिया (टा.) ३ -२४ २४३)।
                                                  5, 24; TA (21)1
संदेख र [संबोध] अल, तो १, मनल, (आल्म २०)।
                                                 नंबरित्र वि [ संस्कृत ] याद विश (पा, (गर
स रहण न [सवाधन] + उस देखा; (सिंग २३३०, मुला)
                                                  F63)1
     । वहार ११, ११ २ भागान्यमः (संदर्ध)। ३ .
                                                र्मभाद सङ [स्त+स्मृ] याद इस्ता । सनप्रदे
  इ∠स - व्याच र व व्याहर है।
                                                  ११३) । इस—सर्भानजदः (बजा ८०)। वरू
सर्वेडण सर्वाहर (उप १०४२, वै. ४३)।
                                                 (या ); (शंग २६०)।
सर्शत्त्व प्र[सर्वाचित्र] । स्थलासम्बद्धाः (पति ४८)।
                                                संबद वह [सं+मन् ] १ मृतना; गुअरान वे ४
 · 山門, ( 四日 2, 年-194 5/2 } ]
                                                  २ च.ह. महत्वना, मास्थान शता । मन्द्राः (
सम्बन्धि (सम्बन्धः) । मानः स्थासः दुष्टाः, सन्तः,
                                                  ' सन्तन्तु सह पहला" (सम्मन २१३)। महर्
 । इस भ्या अभ्या, सहया)। नाम्ने क्रास सम्बाह्य
                                                  (या); (स्ति स्वह्)।
 ेन 'च्चरन्दर —संस्थान तेल्ल ( इस्टर ४)।३
                                                 र्मक्य मा [ है. मंत्रजा ] १ (४ ५ ६ ५
 के नरे, व्हेन्स्, ( नहीं हा
                                                  े हुटती, पर-पूरव के साथ ग्रन्त मा का दे
मन्ति थ [सर्वास्त ] नवंग, एत्वृहतः (संग व्है,
                                                  बाजा म्हें, (कुमा)।
 . - 74 3.2 11
                                                संबद का [संस्तृ] १ प्रश्त १ता। २<sup>५०५</sup>
सर्भव 'र[साक्षक्रिक ] वच्चे व ज्या गुमा, (च्य
                                                  उत्बर नेत्रव होता । नेन्तरः ( हेर ८४८, ६४, ६
```

पाइअसहमहण्याची ।

१६, ५--पत्र ७०६)।

( मिंग )।

संभग वि [ संभन्न ] वृध्वतः ( उत्त १६, (

संभण सङ [सं+भण्] बहना। सह-

संभाणिश्र वि [ संभणित ] क्षित, उक्; (वि

सिंग

1.50

13311

मंबारा की [मंबाधा ] १ पेडा, ( काचा १, ५, ४,

सम्महिष मि [ संयाधित ] १ पीडित; ( म्य १; ५, २, ,

ः । २ ग्रंग मर्दन, चर्याः (निन् ३)।

३ के ते में व्यक्तिय, (भीप)।

-संभवंत; ( नुज ५६ )। इ.—संभव्वः ( श्रा १२: न ६५)। वृं [संमव ] १ उत्पत्तिः (महाः उपः हे ४. ३६५) । नावनाः (भवि)। ३ वर्तमान अवनिषयी कान में iन्न तीसरे जिनदेव का नाम: ( नम ४३: पाँड ) I ४ जैन सुनि जो दूसरे वातुदेव के पूर्व-जन्म के सुर्क थे; इन २०, १०६)। ५ कना-विरोध, (आप)। च पूं [दे] प्रतय-जरा. प्रचृति में हाने बाना बृदासः; इं ≒, ४ ) । व (अन) देखी सीमम=वेद्रमः (भवि )। र्गित वि [संमयिन्] जिलका मनव हो वह: ( पंच ५. .४; भाव ३५.) । मविष देशो संभूअः ( वेदप १८६ )। भव्य देखो संभय = मं + है । निाणय न [ संभाणक ] गुजरान का एक प्राचीन नगरः स्मार सक [सं÷भारय ] मनाना न नंत्कृत करना. वनित करना । संभारेह, संभारेति, सभारेह; ( खाया १, १२—व्य १०४: १७६)। नह-संभारियः (विट १६३)। इ—संनारणिजः ( यादा १, १२ )। ार पृ[संमार] १ वन्ह, जन्याः "उनुंगर्यमनंनार-लमार्च करावण राया" ( उन हैं४= डी; आवक १३०)। मनाता, साक आदि में इस डाता बाता बनानाः राजा १, १६-गत्र १८६)। ३ परिवर, इब्य-तव्यः नगर १, ५-एन ६२)। ४ अवस्तिमा वर्म का बेदनः भारित वि [संस्मृत] याद किया हुआः (मे १४. (न्ह्य २, ७, ११)। नंगारिश्र वि [ संस्मारित ] याद चरावा हुन्नाः ( राावा १, १-स्व ७१; स् १४, ६६४ )। वंगाल वह [संभगालय्] मनाहना। समानदः (भव)। संनात वुं [संनात ] साज. अन्येत्यः गडीदर गरीम का न जर्याचीए पायाचामितिमन समावको ताव संभानी जाओ वस्स, न करपति जाव पटनी कहींच उपनदा" : (ज २२० टी)। संनाहिय वि [संभाहित ] तनाना हुमाः ( तय )। नंनाय सह [संस्थायय्] १ तनावना बरना । २ जनन नदर से देलना । "न में मॉर्विट अस्पेर्" (मार ६);

संभाविम, ( संवेग ४ ); संभाविदि, ( मोह २६ ) । कर्म--मभावोत्रादि (र्सा); (नाट-मृच्छ २६०)। वङ्--संभाववंतः (नाट-गर्ह १३४)। एंइ-संभावित्रः ( নাহ—বকু ২১)। ছ—संभावणिङ्ज, संभावणीय; ( उप अर्घ ठी; सहरः, आ २३) 1 संनाव अब [लुस्] जोम दस्ता, ब्राह्मीत करना। संभावदः (हे ४, १५३; पट्)। संभावणा की [ संभावना ] नंभव; ( ते ८, १६; नडड) संभावि वि [संभाविन्] जिनका संभव हो वह; (आ संभावित्र वि [ संभावित ] क्रिक्को मभावना को गर्छे हो 1 ( 83 वह; ( नाट—विक ३४ )। संभास नह [ संस्भाष् ] वातचात करना, आनार करना । ङ्—संभासणीय; ( नुग ११**१** ) । संनास पूं [ संभाप ] वंनारचा. वार्ताज्ञारः ( उर पृ ११२; नंबीय २१; नषाः कातः नुस ११४; ५४२ ) । संमासण न [ संमापण ] कार देखी; ( मंदि )। संभासा खी [ संभाषा ] वभाषण, बातचीव: ( र्ब्राप ) संग्रसि वि [ संगाप ] स्थापणः "नंभानिस्नाणरिहे" (कान)। संगासियं वि [संगापित] विसंत साथ नंगापय— वानीत्रार किया गया हो वह; ( महा )। संभिडण न [ संभेर्न ] प्राचान; ( गडह ) . संनिज्य ) वि [संनिष्ठ ] १ परिपूर्णः (पत्र १६८)। संनिम्न ) २ विनिद् न्यून, कुछ बनः (देवेन्द्र १४८)। ३ व्यान्तः, ४ विहरून निन्त-भेद यानाः (त्रवह २. १—प्य हेरी। १ व्यक्तिः ( रमपू १, ११ ) सीम दि [ धानम्, धोत् ] जन्य-विरोपं वानाः गरीर हे कोई भी बाग में कब्द की स्वयंत्र मा ने मुनने की शक्ति वाजा ( प्रवह २, १—४व हेहै; मीत )। संस्थित न [ दे ] स्वयतः (गण्ड ६३४ थी ) । संनिय वि [संभृत ] १ पृटः; 'भारंभनंनिया'' ( दुझ १, ६, ३ )। २ नॅन्झार-युक्तः, चल्हृतः, "बहुर्वभारमभिए" ्यात ६ १ई—पत्र १६६; न हम; विने ५६३)। संसु दृ [ यन्तु ] १ तित्र, रहरः ( तुत्त २४०; नार्थ १२४; मह १४०)। २ राज्य का एक मुनद; (पटम ५६ २)।३ इन्दर्नसंस<sub>र</sub> (सिंग)। घरिणी को [ 'गृहिपो ] र्ननी, पांती; (ट्रा '८८: )।

सर्वेज सङ [सं+भुज] माथ भाजन इस्ना, एइ मपटाती में केंद्र कर भोजन इरना। समुजह; (क्स )। हेक्-संबुंजितए, (१्स्र २, ७, १६, ठा २, ३—१३ 78)1 संभेजणा को [संभोजना] एउन भाजन-न्याहार, (र्यन्)।

संभुत्त्व रि [ दे ] दुर्जन, खन; ( दे ८, ७)। संभूध वि [संभूत] + उत्पन्न, सञ्जान, (सुत ६०; voo, महा )। २ पृ. एक जैन मुनि तो प्रथम वानुदेव के पूर्वजन्म मे गुरू थे, (सम १५३ पडम १०,१७६१)। ३ एक प्रसिद्ध ौन महर्षि तो स्थूनभड़ सुनि के सुरू थे।

( वर्मीय ३८; सार्व १३)। ४ व्यक्ति-राजङ नाम; ( महा )। विजय पु ['विजय ] एक जैन महर्षिः (हुन ४५३, विपा २, ५)। संभूद्द स्त्री [संभूति] । उत्पत्तिः; ( यउम १७, हन, सा १५४, मुर ११, ११५, पत्र २४४)। २ अंग्ड विभृतिः

(सार्थ १३)। संभृत तर [सं+भृष] भनइन दरना । संभृतर, (तरा) । मभीत पु [ मंभोग ] मुन्दर भाग, ( मुग ४६८; रूप्)।

वंद्यां सभोग। संभोद्दश्र वि [ सांभोगिक ] नमान नामाचारी-कियानुष्टान -होने के कारण जिसके साथ ज्यान-पान क्यादि को ज्याहार

रो सके ऐसा सारु, (भोषभा २०, वचा ४, ४१, ≅ ४०)। संभोग प् [संभोग] नमान नामाचारो वाले नापुमों का एकत्र भाजनादि-स्यवदार, ( सम २१, ग्रीप, कम )। संभोगि वि [ संभोगिन्] देना संभोद्भ, (रूप १७२) ।

मंत्रोगिय देवा मंत्रो**६**त्र. ( हा ३, ३—पत्र १३६)। मंत्रर को [संमति] १ अनुमति, (स्झ १, ८, १४,

मिन २२०१)। २ प. बायुकाब, पतनः, ३ बायुकाव का षाधिन्द्राना देव, ( टा ५, १—१व २१२ )। संग्रह्म पु [ संग्राजे ] संगार्जन, साह करना; (विसे हरार)। समज्ञात ? [संमज्जक] कान्त्रस्थ तावसी को एक

जाति, (भीर)। समञ्ज्ञण न [संवार्जन ] नाफ हरना, प्रमार्जन, ( श्रीभ

1(35)

समस्त्रामी खो [संनार्जना ] भाइ; (१६,८०)। संमित्रिय रि[संमाजित] साक्ष तिया हुया; (सुरा ५४, भौग; भन्नि )।

संसद्ध वि [संसूष्ट] १ प्रमानिक, महा दिया दुवा; (राव | संसान्त देखा समिनक । क्ष्मीनह, (हे ४, २३३ <sup>त्र</sup>

१०० ; सीपः पर १३३) । २ पूर्वनग された。なま まだと )」

संबहु रू [संबद्] १ युद्र, प्रज्ञाः; (४ सम्बर्भकः (१३, ६६; हमा)। संमहित रि [ संमहित ] सुद्दः ( हे २, १ संमद्द मह [ सं + मृतुः] मरेन करना । मृ ( 34 7 5 5 12 )

संबद्द हेगो संबद्द, ( उर १३२ हो; ग्रह, हे २२२; माह ५६)।

संबद्धा को [संबद्धां ] बरपुरेबणानीकेर, म का सम्य भाग से रायस्य स्थार उत्तीय अत्युगेश्वया-निराष्ट्रय-मो जार रहः। मारमा १६२)।

संमय रि [समत ] १ प्रतुमत् २ मनीर, ( संबंधिय थि [ संबादिन ] नारा हुन्।, ( नी समा सक् [सं+मा] समाता, प्राना । स 200)

संभाज नह [ सं+मानर] बादर हरना, व संमायाद, संमाराद, समाध्यति, समाग्रेमाः ( बहा, करर; वि ४३०) । भवि-स्मास्ट्रिंग, ( वह-संमाध्त, संमार्धेन, ( नुरा २२८ र ्र्) १ मह-समाणिक्रण, सम्बेक्ण, म (महाद्वार )। काह-मंत्राणिकामानः इ---संमाणणिङः (खारा +, १ डो---न ४ संमाण २ [संमान ] प्राहर, नीरक ( उन, हैं। नाट-मानवि ६३)।

संमाजण न [संमानन ] उत्तर देवां; (नुता २० संमाणिय रि [समानित ] तिमका भारर किंग बर्; (ऋण, महा)।

समिद (शां) वि [संमित ] १ तृत्य, *मान*, १ वरिमाया वाना, (अभि १८६)।

संमिल मह [सं+मिल् ] मिनना । समिनह, ( समिलिश वि [संमिलित] मिता हुमाः (वे संकित्त मह [सं+गाल् ] नहुनाना, नहान ह समिन्बद्दः (हे ४, २३२, पट्टः पात्वा १५१)।

संविक्स वि [मंबिश्र ] १ मिना हुमा, पुक, (स

```
मेनिय-संविद्ध ]
```

## पाइअमद्भहण्याचा ।

विमेलिक हैं [संमोलिक] महुनिक ( में १२, १)। वर्मास देखे सीमस्तः ( सुर २, ३३३ सम्ब ) ( े सुद्ध है [समुद्धि] नाम से में भारत में होने काम क हेन्स पूछा ( दा १० - स ११८)। नुष्य प्रद [मन्मुष्यं ] उत्सन रोनाः "पनान स वेकार्यं म्रारेन् मरम्बर्गमा विकालनामा स्वच्छति मुख्या गाँव [संमुख्यंत] चानुस्य व मक्का ज त्मि हो ह्यादि की तस्त्र केली जोते की उन्मीना (बर्मन १६३७): खं(- जा: (अर्टर १६३१). मुस्तित्रमः वि [संमृत्तित्रमः] स्मीन्यस्य वे नामासः हे क्ता उराज्य होने यात्रा प्राप्ती, । साचा, हा ४, ३, ५५ देश नम १८६: जी २३ । विच्छिय (र [संमृचिईत ] उत्तन्त । नुब १ ) । पुरुष पर [स+मुद्र] मार करता. सस्य होता ं चुल्मदः (सदाय ५०) मुन हेली समुनः ( गत ) मुस मह [सं-सूत्र] पूर्ण रूप में हार्ग करता। पर् ्रमुसमाणः (भग क. ३०-पम ३६५ )। मुद्र वि [ संमुख ] नामने चारा हुमा; ( हे १, २६, ४, हैं। ४३ ६, महा)। ना हो, (काम ३२३). मुद्र वि [संसुद्ध ] बड़, विमुद्र, । राज नुस १४० )। नेम तृ[समित ] १ परेत-परेष के भावरत पास्त-एवं खाड़ा के नीम में प्रसिद्ध है. ( यावा १. चन्चव १६, करन, महा, मुस २०० १८६ विवे ४८ । ३ म का एक मुनदः। बडम ८० ३३। स्ट वृ [ समित्र ] पंतरत छाउव मित्री का जिसनवार. ्ति-वाज्ञ । आचाः , , ीह १ [ संमोह ] , नदेश काम का मार्ट म्क्टिं मिस्स (\*) (AFT) : 1 /2 ोहन [सामाह] / १००० १००१ े देव, मेरा चार्च है है है है कि अभाव का , िनेना , सङ्क्ष्य , . Control of the second of the s 6 Ga . 221 + 4 हैं। हो <sub>ही</sub> इंड 1 - 36 97 , हिण ने [संबोहन 2792 972 ने 'हुमः , . · = 537

संभोहा को [संभोहा ] इन्दर्भकेषा (जिंग) मंद्रीय हु [मंद्रम्य] हे हिंगा हाने हा गहनाः में को है (मेनेल १८: भा ५)। व श्राद्धांतः ( २१. है. २२) (३ उस्म (हमा ४, ३०), कुलाः (सम्)। संस्थानम् वि [संस्थाक ] अच्छो तरह स्त्रा हरने । याम १, १८ -स्व २८० ।। संख्याच न [संस्कृष ] मर्मचन स्वयः। या संख्याय हेनी संख्यातः ( इत २६, ३४ )। मंद्र मङ [मं<del>-रा</del>प] स्त्रतः। ह—मंरद्विय संबंध मह [संक्षित्र] रोस्ता, घटवाना । वनेकारी बद, मरुष्टमाई: (हे ६, २६८)। मीद-सर्वासीह नर्वात्माहरः (हे ४, २४८)। नरोह १ [सरोध] बटकावः ( कुन ११: २२ ०३८ ) . मंत्रोहणा को [मंगेहणी] यात्र हो कमाने पान भोगधि-विदेशः (नुस २३७)। मंद्रकाय ग्रह [ मंं + द्रहाय ] विद्यालया | कृष्ण विकास मादि (मी): (नाड—वंद्यी ५= ), लंदन्य वि [ संद्रप्त ] जना हुमा, नयुक्तः ( कुन २०२ ॥ संद्याचर वि [ संद्यामन् ] नवुक्त होने याना, वुड़ने वानाः मंद्रत है [संद्राप्ति ] मंगानित, उत्त, अथेतः ( तुर वे, देश: चुना वेवह वेद्याः सहा । मंत्रण मेंचे हेनी। चित्रत्व मङ् [सं+त्या] मदण्या करना सम्बद्धः सम्बद्धः (सह स्व १८०), यह सत्वमाण, स्वास्त्र १ १ २४ १३ केच । हे संस्था राष्ट्र सत्तव : [सन्ताप] हर्यामा अवस्थि । सम्रात् । स मलाव न्द्र [ म -लाग्य ] ११-चः १२० १४०० पिलाव इत्या सिलावक्रमञ्जूष । इति स्थाप । १९९ सन्तावित्र । सन्तावित्र । उत्त १५०० । स्टब मिल्हि व [मिल्हि ] महिन महिन १६ सिलह कर [स-लिस] , तक इस्त : उस्त

षादि का शारण करना, इस करना । ३ दिमना। ४ मा। करना । भनिदित्रा, (षाचा २, ३, २, ३)। नर्पबंह, । (उत्त ३६, २४६; रम ८, ४, ७)। मह—मस्टिहिष; (कप्प)।

संलिहिय वि [ सलिखित ] जिन्ने तरभरों ने शरीर आदि | का मापण किया हो वह; ( स १३० )।

संसीद वि [ संसीद ] गलेपना-तुक, ( खदि २०१)। संसीप वि [ संसीत ] जिसने इन्द्रिय तथा क्यान आदि

नो कानू में किया है। वह, क्ष्मनः (पर ई.)। संलोगया न्हों [संलोनना ] नय-विज्ञेष, अर्राव स्वारं का

नगापन, (नम ११; नव २८; पव ६)। संतुंच तक [सं+सुप्रम्] काटना । ववद्—"संतुंच-

माणा मुजारहि" (भाषा १, ६, ३, ६)। स्ट्रान्सस्टु-विश्रा; (दस ४, २, १४)। संदेहणा हो सिस्टुस्सा होत्र स्ट्राप्ट स्ट्रा

संदेहणा की [सलेखना] गरीर, क्यान पारि का ग्रांपण, धनरान-प्रत से ग्रांग-स्ताय का प्रकुटना, (सब ११६, सुना ६४८)। 'सुन्न न ['धुना] प्रस्थ-विदेश, (पारि २०२)।

संक्षेद्रा भी [संक्षेता] कार देखों, (उत्त ३६, ६५०; नुग ६४८)।

संलोभ पु [ संलोक ] १ दर्शन, भारतास्तः ( भावा २, १, ६, २, उत्त २४, १६; पर ६१ )। २ हाँप्रमान, हाँद-प्रवाद, ३ वगत् , नगुर्षे ओड, ४ प्रकास, (सब)। ४ हि. हाँद-प्रवाद वाला, जिन पर हाँद्र पट नहनी हो बहु ( उत्त

२४, १६ )। संरोक सक [ सं+स्रोक् ] वेगना । इ—संरोकणिइकः

( राम १, ४, १, ३० )। संबद्ध्यर व [संब्यतिकार | व्यक्तिसंबद्धाः विकास

संबद्धार पु [संब्यतिकर ] व्यतिमंत्रस्य, विपरीत प्रसम् ( इय ) ।

संप्रमा पू [सवर्ष ] १ गुष्पन, गुष्पाकार (वन १; जीवस १५४)। २ गुष्पित, जिनका गुष्पाकार क्रिया गया हो नहः (राज)।

सवच्छर १ [ संबत्सर] वर्ष, गानः ( उन, हे २, २१) । पश्चितेहरूमा न [ 'व्रतितेखनक ] वर्ष-गाँठ, वर्ष की पूर्वता के दिन शिया जाता उत्सनः ( स्वाया १, दः—पन १३१, भग, बंत ) ।

संबन्छरिय दु [सावस्सरिकः] १ जातिसी, ज्योतिप नामा का विद्वार: ( स ३४: कुम ३२ ) । २ वि. संबरसर नवर्ता, वर्तिकः (भमेति १०१, वरि )) स्विन्द्रस्य देशी स्वयन्त्रस्यः (६०, २१)। स्वयु सङ्क [संभवतंत्र्यु] १ एक स्थतः स्वयु सङ्कारः स्वयन्त्रः (नोति)। सर्व

संबद्ध मह सिन्वत्व ] १ पह स्थत महानित करता। महत्वह ( ब्रांग )) महं ६, प. ६, १ १। महत्त्वहस्त, (व ८ ), संबद्धिसा ( ब्राना १, प. ६, ६, ६ सबद्ध वृ[मंबतं] १ ब्रांग ( व्य ६६१) त्राची का समतार—महर्स ( वन १६, १४

सबद व मिन्नत है र तीका ( उन ६६६) नोगों का समयार—महुत ( उन ६५, १० किए, मृद्य को उडाने ताना गर्नु, ( र ६६) । ४ कारतेन, ( ता र, २—नव १ दे हो एर बहुन गंगों के ताना प्रदाल से स्मान, दुने वाहि, ( राज )। देगों सेवन

सबद्धभ रि [ संबर्तिकत ] तुकत में <sup>ईता</sup> १४६ )। संबद्धम पु [ संबर्तक ] राषु-रिकेर, ( तुन सबद्धम ।

संबद्ध्य । संबद्ध्य न [संबर्तन ] १ जड़ी पर मनेक <sup>मर</sup> वह स्थान; (स्थाया १, ६—न्व ४६)।

(विसं २०४८)। संबद्ध पुं [संवर्तक] अन्तर्वत, (डा २, १८

देखां संबद्धा । संबद्धित्र वि [ दे. संबतित ] स्तृत, नंदीवि

संबद्धिश वि [सवतित ] १ निहोत्त, एवं १)। २ सवत-युक्त; (हे २, ३०)।

संबद्ध थह [सं-वृध् ] वहना। वरहरहः(' संबद्धण देखे संबद्धणः ( प्राप्त ४१)। सबद्धिश्र वि [संबुद्ध ] वहा हुमा, (गरा)। संबद्धिश्र वि [संबुद्धित ] बहावा हुमा, (

२२)।
संयत्त पु स्मिन्ने र प्रमय कानः (सं ध्र २२)। २ बावु-रिशेषः, "जुमेनवरितं सत्वतरे कप्प" (जुम स्है)। २ मेषः, ४ मेष का कीर्षे १ एक-रिशेषः, परेहा का वेहः, है एक स्मिन्न (क्षीत्र १०)। देशे स्वयुक्त करने संवयाण देशे संयुक्तणः (है २, २०)।

संबद्यय रि [संवर्तक] १. धपनर्तन-कर्ता, १३ ३ वडगनल; (हे २, ३०; प्राप्त)। -- १०० र बनुयत्त वृं [संबती द्वनि ] उनट-पुनटः (स १०४; द्रण न [ संबर्धन ] १ बृद्धि, बढाव: २ वि. बृद्धि करने गः (भिनः न ७२७)। 'नेक [सं+चडु] १ वानना, चहना। २ ममाधिन ी, मत्त्व सावित करना । नवपड, नवराजाः (हुम १८५) १, १४, २०)। वक्-संवर्यतः ( धनन ८०३)। वि [ संपृत ] भावत, भाष्ठादितः ( कुम ३६ )। हि [ मं + वृ ] १ निरोध करना, रोकना । : कर्न ला। ३ वॅथ करना। ४ दकना। ४ गोनन करना। नवरति, सवरोमे; ( सप: सवि: नचा: हास्त्व १३०) ई दो ); संबंधिः ( हुम ३४४ ।। यह- संबंधेर-राषः (भग)। मृङ्क-संबर्धिः । महा)। स.वृ[संघर] १ वर्नेनिसेय. नृहत रत्ने-वन्य का हिहात: ( नगः पदह १. १. नव १)। २ मानतवा स ने बाल भटारहवे जिनहेब: ( पत्र रहे: मन १५८ )) ३ वे जिनदेव के रिता का नाम: ( तम १४०)। ४ एक विने; ( पडम २०.२०)। १ पशु-विकेपः ( हुम ह)। इ देल्य-विमेपः अ मत्स्य क्षं एक जातिः ( हे ر ( ده چه ج सपान [संवरपा] १ निरोधः सटकावः ( प्रवा १. ु: १६), "बावन्दाराचा नजन्य" ( थु ३ )। च गोजन् वा १६६६: त्रा २०१)। ३ वंद्यांचन, नंतरनः (सा ्र (७६)। ४ प्रत्यास्त्रान, परिस्थान, ( साथ ३७, दिसे (हैरेन, भारक ३३३ )। १ धावक के बारह नवीं का ्रमाहितः; (कमाच १४२)। ई मनगन, प्राहार-५१र-प्रामः ( उप १ १०६ )। अधिकारः लवः नादाः ( पडम हरू २३)। = वि. संबने बाता. ( पर १०३)। वेरिज वि [संबृत ] १ फालेवित, माराधितः ''एवनियो क्तल दार सम्म न्यांत्व होते" (१९६१, १-०व

१)। २ वंदीविवः (३ म. १२)। । मान्यादिनः

लेख न [संबद्धन ] स्टिन, । एउट नाट-सानार

तेब मि [संबंदित ] १ न्यानः (२१ २४: च्यः हः

नि को चीम ६०)। र पुन्त मिना मिना

र के अन्य प्रमान ११६ ), जनस्मा वि द्वान द्वारा

संबस अक [सं+वस्] १ साथ में रहना। २ रहना, का करना। इ. मनीय करना। मयनदः (कन्)। वकु-लंबसमाणः ( हा ४, २—३१२: ३१४: गञ्छ १, ३)। मह--मंबित्ताः ( गन्छ १. २ )। हह--मंबित्तवः । डा २, १-५२ १ई)। ह-संबसेयव्यः ( इत १ संबह नह [सं+बह] र बहन करना। २ ऋक. नत्र हांना, त्रव्यार इता । बहु-संबह्माणः ( मुरा ४६४: चावा १. १३ — स्व १८०)। महः—संबद्धिकपः (वस्र)। संबद्धण न [संबद्धन ] १ दोना, बहन करनाः ( गज )। २ वि. वहन वहने वानाः ( आया २, ६, २, ३, इन ३, संबह्मिय वि [ सांबह्मिक] देखां संबाह्मिय; (उना)। संबंहिम वि [ समूद ] जे स्त्र हुमा हा वह, तन्यार रना हुमा, "नामिस हुरिस्रगेका अन्हें मध्येति समहिद्या" (निर्वि १६६ई: मन्त्रत १५०)। नंबाइ वि [ नंबाहिन् ] बनायित रहने याता. वकृत देने वाताः ( तुर १२, १३६ )। संबादय हि [संबादित] १ लब्द दिया हुमा, जनाया हुमाः ( न २६६ )। २ मनायितः ( न ३१४ )। संबाद । दृ[संबाद] , प्रांतान को सत्य गाविन संयाय ) बेरने वाना ज्ञान, नवृत, प्रनापः (अनेनं १४८: न ३२६: उर ३२८ टा )। २ विवाद, बाह-इत्यः ्द्रव बाबा सराचा नेति पुनला दारमे गढमा । ता. इतिसं भाषात्र सन्तमीतं तनासळ  $\eta^{\mu}$ संबाय नह [सं + बाह्य ] न्या देना, मनावार बहुना । व सर्जन, मनार्थेश ( व २०१: २०६ )। संवादय पु [ दे ] १ नहन, न्याना; २ मेन उद्याः ( द संवान वह [संभ्यासय्] धाव में ग्रेने देसा। रेह— मवासेई;(वंचा १०, ६० छ)। संवास पु[मंबात] १ महत्तन, नाथ में निगतः ( इर दरश द्वा ४, १--चन १८अ, बीच १४, दिव १४, देवा है ११)। र नेपुन के नित्र को के नाम निरानः ( स मंबानिय ( घर ) हि [ समाध्यतिन ] वित्र हे प्राचारन

1 ( 3

१६, ४, मीर )।

भव" (दुप्र १५३)। स्विनाध }रु [संविमाग ] १ विभाग स्टूर्

मादर, मल्कार; ( न ३३४ )।

शयत, ( पड़म ३, १४६ ) ।

€-~77 3\$€ )1

SEN. (3 to )1

2065 पाइश्रसहमहण्याचे । दिया गया हो वह, "नि वर्यांख धव्यवह सेवासिउ" (सवि)। र्मवाह मक [ सं + वाहव ] १ वहन करना । २ तव्यारी करना । भग-भदेन-चणी करना । मवाहर; ( भनि ) । क्यक्-संवादिक्जन, ( सुपा २००; ३४६ )। संबाह ए [संबाह] १ दुर्ग-विशेष, जहाँ कुषड-जोक

भान्य भादि को रक्षा के लिए ले जाकर रसते हैं; ( टा २, जब, विराद, ( मुपा २५५ )।

<-- पत्र ८६, पयह १, ४-- पत्र ६८; श्रीप, इस )। २ मंबाहण न [ संवाहन ] १ अम-मर्दन, चणी: ( प्राप्त २, ४-- पत्र १३१, मुर ४, २४७; सा ४६४ )। २ सवाचन, रिनाम (मा ४६४)। ३ ऐ. एक राजा का नाम: (उर)। द्री. प्रत्न करने वाला; (प्राचा २, ४, २, 10)1 सन्नाहणा यो [ संवाहता ] उत्तर देगों; ( इप्य: भीप )। संबाहणिय र [साबाहनिक] भार-यहन करने के काम म ब्राना नाइन, ( उत्रा )।

मचाहय रि[ संयाहक ] एव्यी हरने बाहा; (चाह ११)। मवाहित्र । व [ सवाहित ] विनहा यंग-वर्रेन-वणी-क्रिया गरी हो वह, (क्रप्य, मुर ४, २४३) । २ वहन विद्या । ह्या (भीरे)। मर्शिकपण रि [स्थिकोणे] श्रद्धीतरह व्यात, (श्रवा 2 74 940 )1 मंदिशन मह [मर्दि + ईक्ष ] मन भाव ने देखना, रागादि-

गरन हा का देगमा । यह—स्वित्रयमाण, ( उत्त १४, 13 11 सिंग्य हि [ सर्वेद्ध ] अंग-युक्त, भव-भीव, युक्ति हा भा*नजारा,* उत्तम सार्, ( उर, पंता ४, ४४; सुर ८८, १६६, पारमा ४१ )। मर्विनिष्य । वि [ स्वित्वीणै ] स्वितित, भागीतः भविद्याल ।। याचा १, ५ टॉ-पन १००, याचा १,

1- 74 88 )1 मिदिक पर [म+दिह] (उदान हमा। मीरबह, १ 概算 1、4、4 1年 ) t

मध्यः भद्द [ मं + येष्ट्यः ] । वेष्टन क्रमा, जाटना । ३ रणय सन्ता । नर्-मरिट्टेसामः ( लागा १, :--94 (2)

मन्द्रिमः । [ सर्वातत ] देश हिला हुला, उतार्थन, (42)I

मक्तिण न [मक्तिशत] १ रवत, स्त्र<sup>त</sup>

स्वित्त देखा संबोधः ( यम १, ३,१, १३)। संवित्त वि [संयूत्त ] १ मजात, बना रुमा, (ह

< ह )। २ वि. अन्छा आचम्या वाता, ३ तेन्द्रवन ( मिरि १०३३ )। संवित्ति स्वी [ संवित्ति ] मवेदन, जान; (<sup>जिन )</sup>

धमेंने २हह )। सर्विद सक [मं+चितु] अस्ता । गंगसन्द मविरे" ( उत्त ७, २२ )। संबिद्ध वि [सविद्ध ] १ नंपूनः (उस मा)

सभ्यस्तः, ३ हप्टः, "मविद्रपं**ह" ( श्रा**वा । १ । १

मंबिया श्री [ मंबिया ] भविधान, स्वन, स्वन,

स्विपुण मह [स्वि+प्] श्रूर ग्रना। र र्

करना । ३ प्रवरम्याना, तिरस्कार करना । नेई-मीर

णिय, स्वियुणित्ताणं; ( माना १, ८, १, ८, १

मंत्रिमत्त वि [ मंत्रिमतः ] वाटा दुवा, "नेत्रुमें"

स्वित्रात } (याया १, २—गत ८१; उन, हरे

संविभागि वि [संविभागिर] दूगा के देश :

करने वाजा; ( उत्त १६, ६; दम ६, २, २१)। सरिभाद गर [सदि+भावस्] परंगान प

बन्तन इरना । सङ्घ-स्विभाविक्रण (गा)। मविराय थह [संवि+शङ्] गंतना। स-म

मवित्त देनो सर्वत्त । १६--महिन्त, (१६

सविद्यान देखी सर्विद्यान्त्र संदेशी, ( 🖼 )। महिन्छत्र देया मधेन्छिय=( दे ); ( उत्त, दे '

स्विद्ध वृ [संविध ] गामाले का एक अरमा । "

२८६; धर्मेंबे १६७; मान १८१; १६६)<sup>) 3</sup>

गह-संविच्छित्रण, ( रूप २१५ )। सर्विन्स्थ रि [सर्वेन्स्य ] नामनः (१०१)

1 --

२ गरीहत, पहना हुआ; "नैवीवदिक्ववनणाँ" (धर्मवि ह)। igअ देलो संबुड; ( हे १, १३१; निज ४; श्रीप )। ख़िट देनो संबुत्त; ( रंभा ४४ )। बिड वि [संयुत्त ] १ मंक्ट, मकड़ा, अ-विवृत: (ठा रे. १—पव १२१)। २ सवर-युक्त, नावरा प्रकृति से रहेत; (सूत्र १, १, २, २६; यंचा १४, ६; भग )। ३ निरुद्ध, निरोध-प्रान्तः ( मुख्न १, २, ३, १ )। ४ आपृत; ५ संगोदित; (हे १, १३३)। ई न. क्याय और इन्डियों का नित्वणाः ( पगह २, ३—पब १२३ )। बिट्ट वि [ संबृद्ध] ददा हुआ; (राम २. १. २६: बीप)। बुत्त वि [ संबृत्त ] मंजात, यना हुआ: "प्रश्वदया ने भ्नारंतकरा नवुत्ता" ( वनुः युत्र ४३५; किरात १७: स्वप्न .१०; ब्रामि ८२; उत्तर १४१: महा: नज ) ।

।योप्र वि [ संबीत ] १ ज्यान्त; ( तुझ १, ३, १, १६ै )।

द्विद देखो संबुद्धः ( प्राकृ 🖛 १२: प्राप्त ) । हिदि स्त्री [ संसृति ] नवरणः ( शक्र ८ः १० )। बिंदु वि [ संद्युद्ध ] १ नव्यार यना मुखा, स्राज्ञतः "जह इह नगरनरिंदो सञ्जयलेगांपि एड संबुद्धी" ( सुरा ५८४: पुर ६, १४२ )। २ पह कर किनारे जना हुआ, यह कर स्थितः "तए यां ते मागदियदारमा नेमां कनपनंडेमां उत्-( ! न्यु )न्समाया २ न्ययदावनेया चंद्र( ! ३ )दा पवि होत्या" ( खादा १, ६—वन १५७ )।

विभ वि | संवैद्य | चतुनव-यायः ( विने ३००० )।

विभ ) हं [संवेत ] १ भव भादि के काम्य ने हाती विंग ) लग-गीपताः ( गडर )। २ भव-वेगम्य, ल्ला ने इदानीन्ताः ३ मुक्ति का घनित्रापः सुनुदाः ( ३ ६३; सम १५६: भग: उद: मुर 😑, १६४: सम्मन 'र्द्हः र्द्धः सुन ४४१)। वियय न [ सर्वेदन ] १ शानः (धर्मन ४८: दुम १४६)। २ वि. वाध-सन्द्रः स्त्री- पाः ( टा ४, २-६५ २१० )। वियण हि [ सर्वेशन ] नीता जनमः की— थीः ( टा

४, ६-- ४व ६१६)। चियण वि [संवेगन] जार वेगी; ( दा ४, ६--५३

₹१०)∤ चित्न नक ( मं+चेतन्द्र ) कांकित करना, केंगनाः (ते अ, 1 (32

खेळ का [सं+वेष्ट्] रणमा - मर्ग्य (हें ६ २६२: सन्दे ३६ ) :

संवेत्न मक [दे] मकेनना, मनेटना, मकुचित करना। मंबेन्लेड; (मन १६, ६—यन ७१२)। वक्र—संवेदलेंत; मंबेल्हेमाण; (उन; नग १६, ६)। नकु—मंबिन्हेऊण; (महा)। संवेत्न्छ्य वि [ दे ] मंवृत, मंकुचित; "मंवेल्नियां मउनियां"

(पात्रा; हे स, १२; भग १६, ६--पत्र ७१२; राव ४४)। संवेक्तित्र वि [ संवेक्तिन ] चिततः ( नं ७, २६ )। संवेक्लिअ वि [ संवेष्टित ] जपेटा हुन्ना; ( गा ६४६ )। संबेह पुं [ संबेध ] नवान; "अन्नन्नवस्थानवहरमायान्त्र गवन्व<sup>ते</sup> ( महा ), "ग्रान्नान्नवन्नमवेहमणाइगं नीहणी पन्यापि नर्गायं मोऊयं" ( धनीव है। )। संस चक [स्वंस् ] विनकना, गिरना । नगई: (१४,

१८७: पट्)। संस नक [शंस्] १ कहना । २ प्रमता करना । मेनदः (चंद्रय ३३ ३: भवि ), नमतिः (निर्दे ३८ ७ ।। कू-

संसणिक्जः ( पटम ११८, ११४ )। मंस वि [ सांश ] अग-मुक्त, माययवः ( धर्ममं ७६६ )। संसद्ध वि [ संशयित् ] नगय-रुतां, शका-गीनः ( विसे १४६०: नर १३, ४: नुस १४०)।

मंसर्भ वि [ मंश्रयित ] समय यात्रा, शदिन्धः ( पाप्रः विने १५५०; सम १०६; सुर १२, १०८ )।

संसद्भ न [ सांशयिक ] निष्यात्य-विशेषः ( पंच ४, ०, भा ६; नवीष ५०; बस्त ४, ५१ )।

नंसमा दुवी [संसर्थ] गंदन्य, गंग, नीदनः (मुप्त १५५; प्राप्त, ३१; गउट ) म्बी-- म्बी: ( ग्रापा १. १ टी--पव १७६; प्राम् ३३; मुत्त १७६),

"ण्ड्य चित्र नेच्छ्ति साहवी सङ्बद्धीई संस्तित । इन्हा विजेत्वीवहुतिपहिषयस्य न छोत्तः सन्ती"

(学元和): संसङ्ख बह [सं+सह्यु] सस्य कृता, मनर्ग कृता । नेनज्यतिः (सम्मन २२५)। संसद्भित । [संसद्भित ] क्षेत्रमें कि हुए जाते ह

पुनाः ( विद्याप्रध्यः ) । संसह ते [संस्थ्य] १ -शांध्यन, रिक्रान, ६ त. न्मविद्व हाथ ने दी जाती निका सादिः । सीप )। रेके समिद्र।

संस्थान [ शंसन ] + इथन २ अर्थना ३ प्रान्सदन 'मुनोपा'च ए**च नुस्मामस्मान्नमद्रनीम्स्तु"।उर** ६ ८८

```
डी, उबकु १६)।
सणिइज देखा सम≈शंत्।
सत्त वि [समक] १ मॅनर्ग-युक्त, मंबद्धः ( खाया १.
/--पन १११, श्रीप; पास, में ह, उत्त २, १६)। २
बागद-जंतु विजेत, ( ऋष्य )।
मिल को [ सप्तकि ] गंधर्ग, ( सम्मत १५६ ) ।
ामह पृ [ मंशब्द ] शब्द, आसातः ( सुर २, ११० )।
मध्यम वि [संसर्गक] १ चजने-पितने वाला; २ पुँ.
र्चाडी प्रादि प्रायो, ( प्राचा १, ८. ८, ६ )।
र्मिपिश्र न [दे संसर्पित ] कृद वर चनताः (ई ८,
सिमण न [ संशमन ] उपगव, गान्नि, ( पिंड ४५६ )।
रसय ५ (संशय ) मंदेह, शका, (हे १, ३०: मगः
कुमा, प्रामि ११०, महा भवि )।
ामया ना [संसन्] परियतः सभा, (उच १, ४३)।
रमर नर [ सं+सु ] परिश्रमया करना । यक-संसर्थन,
मंतरमाण, (प्रति १, वै ८८, नरीध ३१, चन्यु
 1(02
इसरण न [संस्तरण ]स्मृति, याद, ( धु a )।
नेमयग न [संश्रदण] धरण, मुनना, (मुर १, २४२;
रमह नक [ सं + सह ] तहन करना। नंतहर, ( धमेन । संसिद्ध देखो संसद्ध; ( भग )। किंग्सित [ 'व
 (50)1
सक्षा खा [ शंक्षा ] प्रशंका, बनागा, ( वर ७३ टी, भग)।
मंसाब दि [दे] । प्रास्ट, । मूर्जिन, ३ पीन: ४
 उदिम, (पर्)≀
ममार पृ[ मंतार ] १ नरह भादि गति मं परिप्रमण,
 एक बन्म से बन्मान्दर में समन, (भाषा: ठा ४, १---एव
 १६५, ४, २-पन २१६, दसनि ४, ४६; उच २६, १;
 उर्र, गउद, जी ४४)। २ जगत्, विन: (उर्र: कुमा:
 गउड पडम १०३, १८० )। वंत वि [ वन् ] नखर
 वाला, मनार-स्थित जीव, प्राम्यो, ( पउम २, ६२ )।
ममारि ]ि[ मंसारिन् ] नरह बादि वानि में परि-
मनारिय रे अनवा करने वाना और, (ओ २), 'संहा-
 प्रमास्त्र अ पूर्वा जीवस्त नुई तु परिनमादीयां" ( यउस
  104, 10Y ) I
ममारिय वि [ससारिक] प्राय देनी, (म ४०२)
  28 11
```

संसारिय रि [ सामारिक ] मंत्रार म मान्य (पडम १०६, ४३; उर १४२ डो, म १३६ सया; राज )। संसारिय वि [ संसारित ] एड स्थान है 🕻 स्थापितः "मसारियाम् उत्तरबाहामु" (या पत्र १३३)। में साहण सीन [ दे ] ब्रनुगमन; ( दे ५ उद्भ ), स्त्रं—'पा; (बा १)। संसाहण न [ संकथन ] कथन; ( तुरा ४१) संमाहिय वि [ संसाधित ] विद्र किंगी 🖫 संसि वि [ शसिन् ] बहने वाता; ( गउड )। संस्थित वि [ शंसित ] १ व्यापित, (मुर १ २ क्रीयतः ( उप प्र १ई१ )। संसिध वि [ संधित ] प्राधित, ( विश १, १-पवह १, ४—वन ७२; स्रीत ४न; सगु १११ संसिय नह [ स+ सिंच् ] १ पूरना, मरना। ३ सिन्द करना । ३४५ —संसिञ्चनाण, ( ५४२)। चंइ—संतियियाणं; (माना १, १ संतितक ध्र [ में + लिय् ] भ्रव्यो तर <sup>हिर</sup> धनिम्भतिः (स ७६७)। नर्सवरत हाथ अथरा भावन से दी बाती भिन्न बह्या करने के नियम बाजा नुनि; (पयह २, १ -- " मंसिस वि [ संसिक ] विवा हुमा, ( मुर ४, १

संसिद्धि वि [सासिद्धिक ]स्वभाव-विद्र,(१) संसिद्धेस देलो ससेस, ( राज )। संसिद्धेसिय देला—ससेसिय, ( राउ )। ससोर वर [सं+सिन् ] वीना, मिलारे करना) हह (आवार, ४, १, १)। मंसुद्ध वि [सगुद्द ] । विशुद्ध, निर्मनः (मृत्य १

1 ( 135 ,8 3

२ न समातार उदीन दिन का उपनास (स्वीप रे संस्पन वि [ सस्वक ] ग्वना-कर्वाः ( धा) संसेष्म वि [संसंक्रिम]। संरोक से बना हुआ। १५)। २ उरावी हुई माबी जिस ठडे जब से हिर्द बह पानी; ( ठा १, ३—४व १४७; कल )। ३ हैं। थोन; ( भारा २, ८४ )। १, ७, किटाई<sup>इ</sup>, <sup>हुन्न</sup>

```
- मंस<del>्रम-सक्क</del> ]
                                                      पाइत्रसद्दमहण्णयो ।
            बेलः (इव १८१, ७१)।
           मंत्रीस वि [संस्वेदिस ] १ खाने ने उत्पन्न होने वाता;
                                                              संहारण न [ संघारण ] धारच, बनावे रसना,
            (पपह १, ४—पन पर्र )।
                                                               "काषवंहारस्ट्टाए" ( माचा )।
           संसेव मह [सं+स्विट्ट] बरणना। "जानं न पं बहते
                                                           संहाच देखो संमाच=छं-भावय । वक्र-स
          उराता बनाइया मनेदाते" (सरा )।
                                                              (शी); (वि २७४)।
          संसेय पुं[संस्वेद] फ़्तिना। य वि [ ज ] फ़्तिने से
                                                           संहिदि देली संहिद् (माक १२)।
           उत्तबः (युभ १, ७, १; भावा)।
                                                            संहिच्च भ [ संहत्य ] सय में मित्रकर, एकवित
          ंसेय उं[ संसेक ] विचन; (टा ३, ३)।
                                                             ( याना १, ३ डी—नत हर)।
           सेविय वि [ संसेवित ] मानेवित; ( नुन २२०)।
                                                           संहिप देली संघिन=संहित; (क्य; नाट-
           वेस पु[संख्या] सदन्य, वंबीनः (भावा २, १३, १)।
           वेलिय वि [संस्लेपिक] संस्लेप वाता; (भावा
                                                          संहिया त्रों [संहिता] १ चिकित्वा आदि
                                                           "चिंगेन्द्रावहिंयाओ" (व १७)। २ मस्सवित स
       वंसोधण न [संग्रोधन ] शुद्धि-करपः; ( विड ४५१ )।
                                                           त्व द्वा उञ्चारणः "भक्तविष्वुत्तुञ्चारपस्चा
                                                          वंहिया दुखेयन्त्रा" (चेह्य २७२)।
       तंसोचित वि [ संशोधित] भन्छी तरह गुद्ध किया हुआ;
                                                        संदुद्धि को [ संस्तृति ] भन्छी वरह पोपए; ( होंद्रे ४
        (व्स १,१४,१८)।
                                                        सक देता सग = एक; (पपह १, १—पत १४)।
       विय वङ [सं+रोवय्] याङ करना । इ-संबोय-
                                                        सकण्य देखी सकन्न; (राज)।
       नेचः (तर १४, १८१)।
                                                       सकय न [ सकय ] वान्तों का एक उपकरपः; ( निरः
        बोहण न [ संयोधन ] बिरंचन, इताव; (भाचा १, ६,
         २)। देखां संझोवण।
                                                      सक्या देखीं,सब्द्रा, <sup>4</sup>बेर्यतंनेतु विचवङ्गा वीयान्सिस
        ोहा जो [ संज्ञोना ] योना, धी; ( तुन ३० )।
                                                       विड्डवि" ( सुत्र १८ )।
       ाहि वि [ संशोतिन् ] शामने वाजाः ( दुन ४८ )।
खाहिय देवां संसोधित; ( चड )।
हि देखां संघ; (नाट-निक २५)।
                                                      सक्त्रयं म [सहत् ] एक बार, "किं सक्(! क)तं बाबीयां"
                                                     सकल नि [सकर्ष ] निद्रान, जानकार, (तुर ८, १४६;
हिंडण देशों (नाट-विक २१
हिंडण देशों संघरणः (नह)।
   हिदि जो [ संहति ] वहाए ( वीन ह )।
                                                    सक्छ देला सबल=वन्त्रः (प्यह १,४—पन ७८)।
ंह्य वि[संहत] मिता हुआ; (पवह १, ४—पत
                                                   सकदा को [सवियत्] भात्य, हाड़; ( तम 👯 दुन
  हर इब [सं+ह] १ मन्हरच करना। २ विनास
                                                   सकाम देखी सन्काम=स्काम।
हिना। ३ वंबस्य करना, वक्टना, वनेटना। ४ ले
                                                  सकुत पु [ शहुन्त ] पज्ञी; (जुन ६८; बरा १४१ )।
र्वाचा। वंहरहः ( पत्र २६१: हे १, ३०; ४, २५६)।
                                                  सकुण देशों सक्र=ग्रह्। ग्रुपेनी; (व ५१४)।
हर पुं [संनार] वनुराव, वंत्रात; "वंबामां वंदरो
                                                 बक्य देला स-हय = केंद्रा।
                                                 सम्बद्धाः चित्रः विद्या, स्मर्थं होना । तस्य, तन्त्रस्टः,
नेबर्ग"(पास)।
                                                  (हे ४, २३०; मान; नहा)। मानि—चन्त्रं, वन्तामी,
हरण न[संहरण] वंहार; (धु ५३)।
हार देखां संभार = वं + नारम्। इ-संहारणिज्ञ;
                                                 क्षेत्रेक्टनानाः, (भावाः, नि ४३१)। इन्यस्क,
                                                 वङ्गाणेञ, विक्रिज, (ग्रीब हैं; उँर १, १३०; ४, २२७;
(यापा १, १२-पन १७६)।
                                                 व ११४; वंदाय ४०; द्वर १०, ८१)।
हार देखां संघाद ( हे १. २६४: पड़ )।
                                               सङ्ग सङ् [स्रा] वाना, गाँव स्टूना । वार
       135
```

१०७४ सहन-योग्य: ( हे २, २६: १२४ )। सक्तिय पुं[दे] अप्रचारी: (राज)। सहमातिया स्त्री [ दे ] भगिनी, बहिन; (राज)। सरभंतेपाधि पु [स्वाध्यायान्तेपासित्] विचा-शिष्य; ( मुख २, १४)। सरभ्याप वि [ साध्यमान ] जिसको सापना को जाती हो वह, ( स्वया ४० )। माउभार सक [ दे ] ठीक करना, बदुरल करना। सन्धानेहि, राज्योमि: ( मुख २, १५ )। सहभाग में [साध्यम] भय, दर: (है २, १६: तमा)। साआरय वि [स्याध्यायिक] १ जिसमें पटन पादि (भग: भीप: वि ३४१)। स्वाध्याव हो सके ऐसा गान्द्रोतक देश, कान प्रादि: ( टा प्याप्त ४०५ )। २ न. स्वाप्याय, शास्त्र-पटन प्रादि: (पर २६५, यदि २०७ डी)। सरकाय वं [ स्वाध्याय ] गोभन बाध्ययन, गास्त्र का पटन, बावर्तन सादि, (बीप; हे २, २६; कुमा; नड 28 ) ( स्राध्वादाय वि [ स्राह्मदाज ] महात्वन के राजा से संयत्य रमने राजा, महादि के राजा का; (पउम ५५, ३७)। स्रक्रिक्टम पू [ दे ] बाता, भाई; (उन २०५; ३७५; विड 221)1 माजिक्करमा को [दे] भागनी, बहिन: ( विड ३१ई: उप 200)[ स्राज्यस्य देना स्राज्यस्य: ( राज )। सङ्घ पुन्नी [ दे ] १ सङ्घ, वितिमान, बदानाः ( स्वा २३३ ). को- हो; (नुरा २३% वजा १४२) । २ वि. बटा हुआ: " रीय्वयानदर्...यथाददर " ( भार )। सह ) हुन [ सहस्र ] । एक तरह का नाटक; (कर्ण्यु: मह्य) रेना १०); "रन १ परिवर्षि श्राहरनति विवास महुट केंग (र्रजा १०)। २ लाय-विशेष, (रक्ता ३३:)। महत्र [ राष्ट्रव ] गटना, पूर्तना; ( उप २५८ टी: गुना 76)1 मह ( गी ) रेली एट ( बाद के क्वी कर मि ४४६ )। महिका [परि] १ वेल्या-विदेश, बाट, ६०; २ बाट क्षम्या बाद्याः ( शत ४४, बादः नदाः वि ४४म्द) । 'तंत्रः यंत्र व [ तन्त्र ] गाम-विदेश, बाल्य-गाम् ( नर्गः मारा १, १--पद १०१; मीन मामू ३६)। मानि

[ तम ] बद्धाँह ( पहन (०, १० )।

सदण न [ शहन ] विशरण, सङ्गः ( <sup>श्वर १. १</sup> २३; खाया १, १-- पत्र ४८ )। सजा देली सदा; (सं १, ५०; वि २००)। संडिब वि [ सन्त, शदित ] वड़ा हुमा, विरेषेत १, ७--पत्र ७३; शा १४; द्वमा )। संडिभॉगांध नि [ दे ] १ वर्षित, बहाया हुन्। र (यह)। सङ्घ सद [शरू] १ विनास बरना । २ इन बरना <sup>।</sup> (धाल्पा १५५)। सङ्ग वृत्ती [धाद ] १ भावक, केन वरस्यः (ब महा ); स्त्री—"ड्वा; ( सुरा (५४ )। २ वि. भवेर बाता, जिलका बचन अद्भेष हो वह: (वा क) १३६)। देखो सद्ध=धाद्र। सङ्घ देशो स-इ=सर्थ। सङ्ग्र ९ [धाद्रवित् ] वात्रास्य वात्र दो <sup>दर्</sup> (भौष)। सङ्गा मी [ थदा ] १ स्ट्रा, मीमना, उस १, १—पत्र १)। २ धने भादि में विवास, व चादर, समान; ४ गुवि; १ नित को प्रकृतर, ४१: यह )। हेस्रो सदा। सिट्टिशि [ थडिन् ] १ भडानु, भडागनः (हा २४२: उच ४, ३१; विस्मा ३३)। २ पु. धर्म यहस्यः (कन्न)। सद्भिष्यां र [धादिक] देखा सङ्ग्यादः (<sup>ने</sup> शक)। सर्वा देखी सह=भाद । सड़ वि [ शुद्ध ] १ धूर्न, मापाना, करटे; (ई

सहिक्को वि[पण्डिक] १ साउ वर्ष संस्त सदिय } (श्रंद १७: राज)। २ एक मनर इस्स सर्द्वात्र 🕽 (शब; भा १८)। सद थड [:सदु] १ वटना । २ विगद वस्तः <sup>प</sup> होना । ३ सङ्घ भवि करना, जाना । सदर, (हे ५.) माम: पड: धात्वा १५५ )। सड अर्थ [शर्] १ सहना। र सेर बस्ता। होता। ४ सक. जाना। सहह; (विषा १, १—नि सडंग न [ पडडू ] शिका, बस्प, ब्याहरव, निर्देश च्यार ज्यातिय। 'वि वि [ 'यितु ] दर भंगी स हर

```
स्द्रिर्टी; क्रीक्सा प्रयः सगः कस्म १.४५ )। २
इटिन, यम: ( निट ६३३ ) । ३ वृं. घन्म: ४ मध्यस्य
पुरुष: (हे १, १हह; सम्ब 🖛 )।
द र्[ दि ] १ पान, जहाज का बादयान, गुजराती में
थर' (सिर ३८०)। ० हेरा, बात, (३८, ४६)।
३ लाम्य, गुच्छा; ( हे स, ४६: शम )। ४ वि. विस्म:
(3=, 45)1
ाइया न [दे ] हुनुम, गुम; ( दे ≕. ३ )।
दा की [सटा] १ छिंद कार्ड की कैसा; २ जटा;
३ मती का केंग्र-समुद्द; ४ शिरतः (दे १, १०६)।
दिल पूं [ सराल ] महा प्राप्ता, विद; ( पूमा )।
ंदि इं दि. सहिन् विदः (वे प. १)।
दिल वि [ शिथिल ] दंजाः ( हे १, महः दुना )।
प पून [ शप ] १ थान्य-विशेषः ( धा १८: पन ११४:
 नपद २, ५—नत्र १४⊏ )। २ तृष्य-विदेश, पाट, जितके
 13 रस्त्री भादि पनाने के फाम में जाये जाते हैं;
( याता १, १--पन २४; परया १--पन ३२; कप्पू)।
 यंथप न [ 'यम्धन ] सन का पुत्र-मृन्तः (भागः यापा
 १,१ टी-पन ६)। 'वाडिआ स्त्री ['वाटिका]
ेलव का दर्शाचाः (गाह)।
्राप पुं[स्वत ] शब्द, भावाब; (स ३७२)।
 पंदुमार पुं[सनत्कुमार] १ एक नकवीं राजा;
 (सम १५२)। २ तीवरा देवनोकः (अतः भीप)।
 ३ तं अरे देव को क का इन्द्र; ( हा २, ३—पत्र ५४)।
 चेडिसय पुन [ चित्रंसक ] एक देव-विमानः ( सम
 12)1
ापण्य
 ाणव्यस्त 🍃 हेती स-लटाय=्-नसाद ।
( एक्स्प )
 ाणा च [सना] बदा, हमेगा। नूतण, 'यण वि [ तन ]
ॅमदा रहने वासा, नित्य, शायरे; ( राम २, ६, ४० ),
  ''विदाया संयापयाओं परियानिओं दव्यक्रीवि सुर्या।''
ं (संवीय-२)।
ाणाण न [स्तान ] नहाना, नहान, अवनाहन; (उपा) I
  णाह देतो स∙णाह=स-नाथ ।
ं।पाहि पुं[सतानि] १ स्वजन, शति; "वंधू वनयो
  वयाही व" (पाच )। २ वनान, सहरा; ( रना )।
  रिपा पुं [शनि ] १ प्रह-विकेप, सनैसन. (पटम १७
```

```
८१)। २ ग्रनियरः ( नुग ५३२)।
सणिश्र वं [ दे ] १ नावी, गगह; २ प्राप्त, प्रामीया: ( दे
 =, Y2)1
सिपिशं य [ शनैस् ] घोरे, हीले; ( यापा १, १६--एव
 २२६, सा १०३; हे २, १६म; सउड; कुमा )।
सणिवर १ ( शर्नेश्वर ] बद-विक्षेप, शनि-बद; (मि न४)।
 'संबन्धर पुं ['संबन्सर ] वर्ष्ट विदेष: ( डा ५, ३--
 पत्र ३८८)।
मणिवरि ) पुं [शर्नेधारिन्] पुगतिक मनुप्री की
स्रणिचारि )एक जाति; (रह; मग ६, ७---पत्र २७६)।
संपिच्चर ) देखें। संपिचर; ( टा २, ३--व ७५; हे
सिविच्छर र् १, १४६; भीर; हुमा; मुत्र १०, २०; २०)।
सणिद्ध देनो निणिद्धः ( है २, १०६: कुमा )।
सिपिप्ययाय पुं[शर्नः अपात ] जीती से मरी हुई नीह-
 जिक वस्तु-विदेय; ( डा २, ४--पन मई )।
सपेंद्र पुं [ स्नेह ] १ देन, बीवि; ( प्राप्त २७; बुमा )। २
  पुत, तैन पादि लिएथ रहः ३ चिछनाई, चिछनाइटः
  ( प्राप्त; हे २, १०२ )।
सण्य देखी सद्धः ( ते १३, ७२ )।
 सण्णञ्ज न [ स्वान्त्याच्य ] नन्य प्रादि से हल्हारा जाता
  वृत भादिः ( माहः १६ )।
सण्णचित्र वि [ दे ] परिवापित; ( दे म, रम )।
 सण्णविभ वि दि १ विन्तितः २ नः गानिष्य, नदद के
  निष्ठ वर्गाय-गमनः ( हे स. ५० )।
 संपिपांध वि [ दें ] पार्ड, गिता; ( दे न, ४)।
 संप्रिपर देशों सन्तिर; ( राज )।
 सण्युमिश्र वि [ दे ] १ विनिद्दिन; २ मापित, नाम हुन्ना;
   ३ धनुनीन, धनुनन-युक्तः ( हे ८, ४८ )।
 सण्युनित्र हेर्सा सन्तुनित्रः ( हे ८, ४८ ही )।
 सप्योज्ञ पुं [ दे ] यन्न-देवता; ( हे 🖛 ह )।
 सण्ह वि [ इलक्ष्या ] १ नत्य, चिक्रमा; (क्रप्य; ग्रीम)।
   २ छाटा, वार्राव्हः (विता १, म-पत म३)। ३ न.
  बोहा; (हे २, ७४; पड्)। ४ पुं. इन्न-विदेय; ( रवण
   १-पन ३१)। 'करणी श्री ['करणी ] पोछने की
  शिताः (मग १६, ३--रत ७६६)। मच्छ पुं भितस्य]
   मछतीं की एक वाति; (विना १, ५---नत्र ८३; पराए
   १—पत्र ४७)। 'सण्डिभा जी [ 'इस्टिश्णका ] ब्राट
   उच्छन्नच्याश्लोच्याका का एक नातः (इक् )।
```

सण्ह वि [स्ट्रम ] १ छोटा, वारीक: (कुमा)। २ व-कैतव, कपट, ३ प्राध्यातम; ४ प्राजंकार-विदेय; ( है २, ७५ )। देखा सुहम, सुदुम।

सण्हाई स्रो [ दे ] दुतो; ( दे ८, १)।

सत देखों सय = भत, (गा३)। विकत् र्ष कित् ] इन्द्र; (क्रज )। 'ग्धो स्त्री [ 'द्रो ] भ्रम्य-विशेष; ( परह

१, १--पत्र ८, वसु )। 'तुदु स्त्री ['दू ] एक गहा-नदी, (ठा ५, ३--यन १५१)। 'भिसया स्त्री [भिग्रज् नवत-विशेष; (तम २६)। 'रिसम पुं [ 'स्यम ] यही-शत का इकीसवाँ मुहुर्त; (सम २१)। 'बच्छ पुं ['चत्स] पश्चि-विशेष, (पर्या १-पन १४)। वाह्या स्त्री

[ 'पादिका ] मीन्द्रिम अनु की एक जाति, (पर्वेष १--पन ४५)।

सत देखां सत्तच⇒ततन,(पिग)। °र ति[°द्शन्] रानरह, १७, "जं चायातगुयापि हु वयियाञ्च संतरभेन्नदत्त-भेम" (सिरि १२८८; कम्म २,११;१६)। "इसय

न [ 'इराशत ] एक सी वदरह; ( कम्म २, १३ ) : सर्तन देखो स-नंत=स्य-तन्त्र।

सतन देग्यो सयय = धतत, ( राज )।

सतय देखां सयय = शतक, ( सम १५४ )।

सतर न [ सतर ] दथि, दही; ( भ्रोप ४८ )।

सति इता सइ=स्पृति; (ठा ४, १—एव १८०; भीव)। सती देखी सई = सती; ( दुव ६० )।

सतीणा देखों सईणा; (डा ४, ३—५७ ३४३)।

सनेरा स्त्री [ शतेरा ] विदिश् रूचक पर रहने वासी एक विय हकुमारी देवी, ( टा ४, १--पल १६८; इक )।

सत्त वि [शक ] समर्थः (हे २, २, पह्)। सत्त वि [ शप्त ] शाप-प्रसा, विस पर आयोग किया गया हां वह; ( पडम ३५, ६०; पत्र १०६ टी; प्रति ८६)। सत्त देशो सच्च≈सत्य, ( भ्रभि १८६; पिंग )।

मत्त वि [ सक्त ] पारक, यद, ब्रीबुप; ( यूप्र १, १, १, ६, मुर ८, १३६; महा )।

मत्त पून [ सत्र ] १ धरानन, जर्रा हमेशा बन्न श्रादि का दान दिया जाना हो वह स्थान; ( कुप्र १७२ ) । २ वह: (भाव ८)। 'साला स्री ['शाला ] सदावत-स्राव, दान-दोन, (सथा)। 'गगर न ['गगर] बही अर्थ: (धमीव २६)।

मत्त वि [ दे ] यत, यदा हुन्ना, ( बङ् ) ह

सच पुन [सच्य ] १ प्राची, जीन, नेठन: (घड ? २, १३ई; मुग्र १०३; धार्म ११८ई)। र सामा दूसरा सहते; ( सम ५१ )। ३ नः रथ, साधनः १ जन उत्साह; ( विंड ई३३; चगु, मन् ४१ )। १<sup>९५५०</sup> (धर्ममं १०५)। इ सगातार मात रिनो क रू

(सर्वाध ५८)। सत्त वि [ सप्तव् ] बात मेल्या बाता, बाद, (तें: १—यव २; कप्प; दुमा; जो ३३; ४१)। विता, है स्त्री ['क्षेत्रो] जिन-नेत्य, जिन-तिम्न, जैन प्राप्त ह साध्यो, आवड चौर आविका व साव कान्यर (बीद;भृ१२६; राज)। 'गन [क]<sup>दर</sup> बनुदायः (द ३४; काम २, २६; २५ है। °चताल वि [ °नत्वारिश ] वंतातीली, ४३ वै,६ ४७, १८)। चसालोस बान [ स्त्याचित्र] हो। ४०: ( हम ६० )। च्छम वृ ['च्छन] हिन्हें सत्यन का पेड, सतीना; ( पाम; से १, २१, वर १६—पत्र २११; ठवा)। द्विली ['पप्रि] १ ल निजेप, सहसंब, ६७; २ सहसंब सम्या गाता, । १०६; कम्म १, २१; ३२; २, १)। विंग ['पप्टिथा!] सबस्य प्रकार का; (मूज १२-वर्गः) °णउद देशो 'राणउद: (राज)। 'वीसदम वि [ प्रिज कहतीकरी, ३० वाँ: (पत्रम ३०, ७१)। तर्ते १ कि यह, (पाम)। "दस वि [ 'दहान् ] सतरह, १५ (' ११७, ४७)। 'यणण देला 'घणणः (रात्र)। वि [ भूम ] बाद तस्ता वासा वासादः (धाः। भूमिय वि [ भूरिक ] बही ख़ीन अप, (में) वि [ म ] सातवा, अवा; (कप्प), सी-मी २६)। 'दासिन १व ['मासिक] <sup>818</sup> स्त्र (भग)। 'मासिश स्त्री [ 'मासिकी ] <sup>हात है</sup> पूर्ण होने बाजो ए.ई. साथु-प्रतिज्ञा, वत-विरेष, २१)। 'मिया, 'मो ज़ें! ['मिका, 'मी] १ <sup>हाटती</sup>. (महाः सम २६: चार १०; कम्म १, ६: मारे १ र सातवी विभक्ति; (वेहन (८२; राउ)। व भाः (काम ६, ६६ टो)। 'रवि ['त] ह ७०वीः (पउम ७०, ७२)। र ति [ दसर्] ह १७; (कमा २,३)। 'रत्त पृं['रात्र] <sup>हाई</sup> दिन का समय; (महा)। रस ति [ द्यान] १७; (मग)। "रस, "रसम वि ["दरा] <sup>हर्त</sup>

14)1 सत्तियण्य ) देली सत्त-यण्यः (सम १५२, पि १०३; सिचयत्र } विचार १४८)। सत्त् वं [ शत्रु ] रिप्, दुरमन, वैरी; ( खावा १, १—पत्र ८०, कप्पू; सुप्ताण)। दिवि ['क्रिन्] १ शबुको जीतनं वाजा २ पु. एक राजा का नाम; (मारु ६५)। ग्प वि [ प्र ] र रिपु की मारने वाला; (प्राकृ हथू)। २ प. रामनन्द्र हा एह होटा भाई, ( पडम २५, १४ )। निहण [ 'निम ] वही पूर्वोक्त धर्यः ( पउम १०, ६६ )। मइण रि [ 'मर्दन ] शबु का मर्दन करने वाला; ( सम १४२)। सेण पुं[ 'सेन] एक बन्तकृद् मुनि; ( क्रंत १)। इण देलो "ग्यः (प्राय ८०, ३८)। सन् १९ [सक्तु ] मन्, छत्रमा, धने हुए यह आदि

ननुन)का गूर्यः (ति १६७; निच् १; स २५३; मुर १८ २०६, मुरा ४०६; महा )। समुज्ञ न [शतुष्टजा] १ एक विद्यापर-नगर; (१७)। ॰ पु. रामचन्द्रजी को एक छोटा आहे, शबुम; (पडम 12, 42 ) |

मन्त्रय [ शयुष्ट्रयः ] १ काटियावाङ् में पालीताना के वाम का एक मुत्रमिद वर्षन जो दैनों का मा-भेन्त्र तीर्थ है. ( मुर ४, २०३)। २ एक राजा का नाम, ( राज )।

मनुदम १ [ श्रापुन्दम ] एक राजा का नाम, ( १उम ६८, 411

मनुग राधी मनुत्र, ( रूप्र १२)। म नुनरि माँ [ सप्तमप्ति ] माइचर, ३३; ( कम्म ६, 69)1

मन्य वि [ शन्त ] प्रशन्त, स्त्राप्नीयः ( वेदव ५३२ )। मला न [ शहर ] श्रीयवार, बाहुर, प्रश्च, (बाबा, डर; भग, पान् १०५)। कोस वृ [कारा] गन्त-भीवार रमने का थेजा, (बारा १, १६—१४ १८१) । 'यहक वि [ उच्य ] र्रावशर में मान्ने वान्व, (यावा १, ११--पन १२६ )। । याद्रम्य न [ 'ग्रह्मादन ] गन्न से चीरनाः ( पारा १, १६–१४ ३०२; अस )।

मध्य स [ दे ] तर, तम दूमा, (दे द, १)। मन्य स्मा मन्त्राः भन्य।

मन्त्र व [स्टास्प्य ] सम्बद्धः (यागः १, १००४ः | 1471

सत्य पुं [सार्य ] १ व्यापारी मुनाहिरों हा हत् १, १५--पत १६३; उस ३०, १७ स १; १ १, २१४) १ २ माया-छन्ह, (कुमा; हे १,६९ मन्वर्थ, यथार्थ-नामा; (चेद्दय ५७२)। वह, [ याह ] सार्थ का मुलिया, सप-नापक ( 🖫 विषा १, २--पत्र ३१); खी-- हो; (उश) वि पन ३१)। "वाहिक पु [ 'वाहिन्] वर्ग र ( भवि )। "ाह देखी "वाह; ( भर्मीन ४१; वर्ष पुँ [ 'विषय ] सार्थ-नायकः ( सुर २, ६२, इन "हिय**र** पु [ "धिपति ] बही मर्थः ( दुना ५६ सत्य पुन [शास्त्र] दिवापदेशक क्रम्य, वि पुस्तक, तस्त्र-मन्य, ( विसे ११८४; रूपा), " ंतुर्यातीदि" ( आ ४ ) ३ °क्यु नि [ 'स ] गान

कार, "मुमियाहत्थवर्गू"( उप १८१ ही; उर १ 'बार वि [ 'कार] शास-महोता; (अर्थ १००)

३१)। 'त्य र्रा पर्य ] शाब-सल्य (इन

भिते )। "बाद देखों "गार; (त ४; पर्मन हैन्स वि [ विद्र ] शास्त्र-शताः ( स ११२)। सत्थात्व वि [ वे ] उत्तेतितः (वे न, ११)। सत्थर वृं [ दे ] निकर, सपूर; ( दे न, 1)। सत्थर १ वृंव [ झस्तर ] शच्या, विजेता,। सत्धरय रे ही, मुत्रा ५८३, पाम; परं रि

गुर ४, २४४)। सरेथव देशां संथव=नस्तर, (बाह १३<sup>व</sup> सत्थाम देखो स-त्थाम=४-स्थामन।

सत्थाय देली संथय=स्त्वा, (ग्राह ११)। मतिय घ. हो [स्यस्ति ] । प्रामानंद, "" कतितो" (पत्रम १४, ६२)। २ श्रेम, कल्प ३ पुषय आदि का नरीहार; (दे २, ४४। <sup>३८९</sup> में की [मती] १ एक सिन्ही, ही उपाण्याय की म्बाः ( गडम ११, १ )। १६६ (डा ६०२)। ३ मनियम-विकेषः (म १०१) मोरिय ।

मरिपत्र वं [स्यम्तिक] र मार्जनकं <sup>(स्वर</sup> मन्त्र के जिए हो। जाती एक प्रशा हो <sup>दर्न</sup> की रचना-विदेय; ( भा २०; मुत्त ५२)। १<sup>स</sup> बाहार हा बाह्य-क्यं; (स्र १)। १ रहार (इंस्ट १८०)। दुर न [ दुर ] एड स्तर

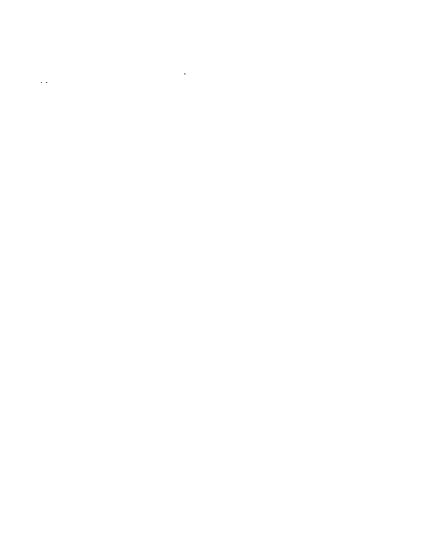

·हह )। 'पक्ना पुं [ 'पश्त ] बाश्चिन मान का इत्या पन्न; ( दे ई, १२७)। मज देगो मउम=गध्य: ( बाट—बैत ३५ )। सद्धः पुं । श्राद्धः व्यक्ति-वाचक नाम, ( महा )। मदरा श्रो [ स्त्राधरा ] एक्कीत इन्हरों के न्रख्य काता ण्ड इन्दः (सिंग)। सदल पु [सदल ] एक प्रकार का इधिवार, कुन्त, पछो, ( पपर १, १--पण १८ )। देखा साम्बल । सदम देखां सज्भम; ( मारू २१; मार )। मदा देखे सङ्गा, ( हे २, ४१; खावा १, १—५३ ७४; मान् ४६, पाभ्र )। 'ल वि [ 'चन् ] भद्रा वाजा, (चंड: भावक १७५)। 'लु वि [ 'लु ] यही सर्थ'; (मगोध ८), स्त्रो— खुर्णाः (गा ४१५)। मद्भिन वि [ ध्रद्धिक ] अदा बाना; ( ववह १, ३—वव ४४, वमु, मोचना १६ टी )। सर्दि च [सार्थम्] सहित, माथ, ( च्राचा; उना; उस 1(83) सक्षेय नि [ धक्रीय ] भदामाद; ( दिते ४८२ )। सध्यम वि [ सध्यमेन् ] समान धर्म वानाः ( छ ७१२ )। संधरिमक्ष देग्गे सं-धरिमक=नद्-धर्मिङ । सर्वातमणी जी [संधर्मिणी] पत्नी; (द २, १०६, मया)। सध्या देखा स-धया=म-ध्या । सनय देखा सन्तय=सन्तय। सन्न रि[सन्न] १ प्लान्त, (पाद्म) । २ प्रायस्य, सन्न, ( सम्र १, २, १, १० )। ३ लिज, ( पवट् १, ३— पव 22)1 संशाण देली सं∙क्षाणं=शज्जान । सन्नाम मङ [ भा+दू ] भादर इस्ता, नंगान इस्ता । मत्नाभइ, सन्नामेद, ( पड्, हे ४, ८३ )। सद्मामित्र थि [ आदूत ] धर्मानेत, ( दुमा )। मझित्रतथ रि [ दें ] परिहित, पहना हुआ; ( सुपा ३६ )। मन्नित ( ग्रंप ) दर्गा मणिश्रं ( भनि )। मन्तिर न [ दे ] पन-शाह, माजो; ( दम ५, १, ७० )। सम्बुध सक [छादय] भान्छादन इस्ता, देश्यता। सन्तुमद् (इ.४, २१)। सन्तुमिश्र वि [ छादित ] दका दुवा, ( दुवा )। मन्ह देखां सध्द=अदया, ( इप्य )।

न्यव देगो सव:गर्। गरह, (रिम २२२)। सपास्य देगो। स-पत्रस्व=म-पत्र । मयुष्य रेप्य मन्द्रास=लन्द्र । संपन्तिरं भ [ संपन्नम् ] बांधमृत, राम्ने, (धः सपस्ती चो [सपशी ] एहं महार्थन, (नीर) सपञ्चा को [सपपां ] पूजा, ( मन्तु २०)। संपत्रितिस म [संप्रतिदिक् ] मत्मन रूप नामने; ( अंत १४ )। संपत्तिभं वि [ संपत्रित ] राय म भतिन्यीत (! सपद देगो सथह: ( धर्मी १६६ )। सपाग रेगां स-पाग=ब-पाह। मपिमस्टम देखे मणिसस्टम, ( वि २३९)। मण्य नड [सूप्] १ जाना, यसन करता। १६१ ब्रस्ता । मञ्जर्; ( भारता १४४ ), 'योगीता पि है' मन्त्रति न बद्दययम्ब्यं" (मुर १, २४३)। व सप्पंत, सप्पमाण; (गउड; ६पा)। ह—सप्पं (नाइ--राक् १४०)। सद्य पुत्री [सपं] । गीत, भूबतमः (उत्त, है १४३; जो २१; प्रान् १६; ३८; ११२), मीन (राज)। २ पु. सभ्येषा नक्षत्र का सांश्रेण ( जुन्म १०, १२, हा २, ३—वन ३३)।३ छ स्थानः (देवेन्द्र २०)। ४ प्रन्द-विदेशः (जै 'निर पु ['शिष्स् ] इस्त-विशेष, वर हर्व " उगनियाँ और अगुडा मिना दुमा हो भेर नोबा हो; (दे द, ७१)। 'सुगंधा मो [ र्डिंग बनस्पति-विशेष, ( पराय १—मन ११)। सच्चम देखा स-च्या=स्य-प्रम, सत्-प्रम, हजान सप्पनाण देखे सप्प=मुप: सब =मर्। सप्परिभाध | देखां स-प्यरिभाव=म-परेताप। सप्परिताय | सिष्य न [सिष्म् ] पृतं, यी; (याम, पन ४, हैं<sup>†</sup> सिरि ११८४; संग्र)। "आसन, 'यासन नि ज़ब्बि-विशेष बामा, जिमका बचन यो की <sup>मार्डि</sup> होता है; (पयह २, १--पत्र १००)। सप्पि वि [सर्पित्] १ जाने बाता, गाँउ धर्ने (कप्प)। २ रोगि-विशेष, हाथ में सम्बी के <sup>हा</sup> चल सकते बाला रोगि-विशेष, ( वयह २, ४-वन १"

```
धिनक्ष देशे मन्दिसक्ष मन्कायह ।
भी देशे सुण, वर्षे ।
पुस्सि हेर्ने सन्पुस्सि=मन् पृथ्य ।
फान [ मध्य ] राज तथा, नया यान । ति २, ४३;
परन [दे] पुन्द, रेसर अन्दूबर व वृन्त्र गराव
स्य ग्या (पास )।
परंदे हेगा सन्दर्भहत्तान हन्द्र ।
पार रेगा स-पार=वन्त्र ।
पान्द देवी स-पान्द=सन्-एज ।
पत हेगा सभर≃गतर् ( वे २०) ।
फर पुन हिं । मुनाहिसी "भादनस्य स्टब्स्सामा" । निर्दे
155)1
रख ३८मे मन्दर=मन्दर ।
पर नर [स्वरत्यू ] नार्थर करना । यह-स्वरतंतः
(नुस ३०४)।
फेटिब हि [ सफेटिन ] गरन किया हुमा: ( मुग
म्प्रदेश च्या 🕽 ।
ष ( घर ) देली सध्य= सर्देः ( दिस ) ।
विश् पृ [ इ.वश] । एक प्रतार्थ देश: = उस देश में
गरेने बाजी एक प्रमापं मनुष्य ज्ञानि, किमन, भीन;
(न्पर १, १-- पन १४; पान्न, भीर, गडट)। णिवलण
न [ नियसन ] नमान-पनः (उन्तनि ३)। देखा सयर ।
विशे की (कावरी ) । निल्ल जाति की की: (गाया ).
१-- वर ६७; प्रतः तडहः चेदव ४८० )। २ कार्योत्स्यने
रा एक दौष, हाथ में गुल-प्रदेश का दक कर काबील्मी
सनाः (चेदव ४=२)।
वन्द्र पू [ इत्यल | १ परमाधार्मिक देवी की एक जाति;
(तम २८)। २ वर्षर, चितवदरा; ( श्राना; उप २८२;
गडद )। ३ त. द्वित चान्यिः ४ वि. दृष्ति चारित्र वाना
देनिः (तम ३६)।
यस्यि वि [ शबस्तित ] क्यंदित, ( गउड )।
परांकरण न [शदर्शकरण ] नदेण करना. चारिव
की दृष्पित यनामा, ( ध्येष्य s== :
श्वि (अप) देलो सद्य सद्य सद्य । भिक्षा
व्यक्त पून [दे] शहा-प्रदेश ान्यनान्य नगवन-
स्रामसीतम् । परम = १, असी ३१
व्यक्त देखा साद्यल : मार्जन
```

```
मका वि[मन्य] १ मनावद, वदस्य; (प्राप्तः, वस्मन
  ११६ )। २ वर्भावित, मिन्द, ''प्रवस्थमानी'' (दन हु,
  २, म: तुर ६, २१४; स ६४० ) ।
सम्भाव हेर्गा स-स्माव=गर्-भार )
मध्याच हेर्गा स-ध्याच=ध्य-भाव ।
मब्बाविय रि [ माइकाविक ] पानाविह, वालविह:
 ( दर्मान १, १३५ ) ।
मन क देखी सनार "मनाधि" ( प्राचा २, १०, २ )।
समर पृथ्वी [ शकर ] मन्त्य, महत्त्री: ( गुना ), न्वी—
  की; (हे १, २३६; माह १४) ।
सभर १ [दे] यत पत्नी; (हे स. १)।
समराध्य न [शकरायित] जिनने मतन्य की तरह
 प्रान्तरण किया हो वह: ( कुमा ) ।
समस् देशी मन्यस्=मन्द्रम् ।
समा खी [समा ] १ परिषद् ( उदा; रपण ८३) धर्मदि
 ह )। व बाई। के कार की छन—दक्का (आ १२)।
सभाज वर [ सभाजय् ] पृत्रन काना। हेह-सभाजहरू
 (भी); (भीभ १६०)।
समाच देवी सन्भावः स्वन्भाव ।
सम बह [कम्] १ गास्त होना, उपगास्त होना । २
 नड होना । ६ प्रामक होना । समद, समति; (है ४, १६०;
 दुना ), ''बह नमद मरक्रमण दिन ता कि पटीनाएं'
 (निरि १६६)। यह—समेमाण; (याचा १, ४, १,३)।
सम नद [ रामयू ] १ डागान्त करना, दयाना । २ नारा
 करना । बहु--- "दुद्ददुरिए सर्मनी" ( धर्मा ३ )।
सम पुं [धम] १ परिधन, प्रायान; २ लेद, थहावद:
 ( काब ८४; सम्बन ७३; हे १, १३१; उप ए ३५; सुवा
 १२५: नडह: नगा: बुमा )। जल न [ जल ] प्रतीना:
सम पुं [ शन ] गान्ति, मगन, कीप मादि का निमहः
 (कृमा)।
सम वि [ सम ] १ तमान, तुन्च, मरिखा; ( तम ५५;
 डव कुनाः जी १२; कस्म ४, ४२; ६२)। २ तटस्य,
मन्यमध, ददानीन, समा-इंच से सहित, ( न्य १, १३,
 ई डा मा। ३ मर्ब, सबः (धु १२४)। ४ वृत्त, एक
 दव-विमान ( तम १३) देवेन्द्र १४० ११ थू नामायिकः
। नवंच ४० विने १४२१ )। ई आकारा, गगन । भग
 २५ २ वर्ष ३५) । चंद्रभंस न [चसुरस्त्र] सन्धात-
```

समें वे देनी समेना; "र्शनमी प्रदेन स्वर्शना

मर्मत (चा) देनो समस्य = ममन, (नि)।

समंतओ म [समन्तरम्] गीरः, चर्चे <sup>या</sup>।

मर्मतेष ) शिता १, २—५न २६; में ६, ५% हैं

समक्रतेत रि [ समाकान्त ] १ जिन पर भारत

गया हो वह: (ने ४, ५०)। र भास्त, हेरी

नेमो" ( गउइ ) ! समंग देगो मामल, ( उर १ २२० ) !

्रैशः, मुर २, २३५ ) । समेता ) च [समन्तात्] क्रस् रणे, (हा

₹₹, ₹**₹**% ) ¢

(नंद, १३)।

विशेष, चारों कीच्यों से समान शरीर की ब्राह्मनि-निशेष; ( टा ६--पन १४७; नम १४६; भगः कम्म १, ४० )। 'चक्कवाल न ['बक्रवाल] वृत्त, गोनाक्रार; (मुङ ४) । 'ताल न [ 'ताल ] १ कमा-विजेप; (क्रीप)। २ कि समान नाथ वाजा, (ठा ७)। घरिमञ्ज हि [ घरिमक ] समान धमें बाजा; (उप ५३० टी)। 'वादपुत पुन ['वादपुत ] द्वासन-विशेष, जिसमें दोनों पैर भिन्ना इर तमीन में सगाये जाते हैं यह भारत-यन्य, (ठा ४, १—पत ३००)। 'वासि वि ['दर्शिन्] तुल्व हाँउ बाजा, सम-दर्शी; (गच्छ १, २२ )। ध्यन पुन ( प्रान ] एक देव-विमान, (सम १३)। भाष पु [भाष] समता: ( तुपा ३२० )। 'या की [ 'ता ] राग-द्वेप का भ्रभाव, मध्यस्थता, (उत्त ४, १०; पडम १४, ४०; भा २७)। 'वत्ति पु [ म्रतिन् ] यमराज, जम; ( मुग ४३३)। 'सरिस वि [ सदृश ] प्रस्यन्त नुन्य, सहस्र, (पडम ४६, ४७)। 'सहिय वि [ 'सहित ] युनः, शहतः (पडम १७, १०४)। सुद्ध पु शुद्ध ] एक राजा जो छठवें केशन का पिता था; (पउम २०, १८२)। समहभ्र वि [ सामयिक] समय-सबन्धी, समय का: (भग) । समइअ वि [समयित ] संदेतित, (धर्मन ५०५)। समद्रभ न [समयिक] सामायिक-नामक स्वम-विशेषः (कम्म १, १५; ४, २१, २५)। समार्थिय देखो समाध्यिय; ( सं १२, ७२ )। समध्यकत वि [ समितिकास्त ] व्यतीत, गुजरा हुआ; (सुपा२३)। समइच्छ कर [समिति+कम् ] १ उल्लंपन करना। २ धकः गुत्ररमा, पसार होना । यकु-समइच्डमाणः; (सीन, कष्प)। समर्च्छित्र वि [समतिकान्ति] १ गुजरा हुआ: २ उल्लिपितः ( उप ७२८ टी, दे ८, २०; म ४४ )। समई अ वि [समतात ] १ गुजरा हुआ; (पउम ५, १५२)। २ पु. भूत काल, (जावन १८१)। समईश्र देशां समझ्भ=समयिक, (वस्म ४, ४२)। सम3 ( भप ) नीचे देखाँ, ( भवि )। समं च सिमम् ] साथ, सह, (मा २०२, १६४; २८५, उत्त १६, २, महा, कुमा )। समजस वि [ सप्तत्रजस ] उत्तित, वीवव, ( आचा, वजह, मॉर १।

सप्तरका न [समक्ष] नजर के सामने, कर ३७०; नुत १५०; महा )। देनो समस्त्र । स्रवच्याय ) हि [स्रशस्यात] उक्, की समक्किम } २११ टी, ६६४; जो १५ ५ १म समगं देखें। समयं≃समहम्; (पव ३६२, ह वया)। समन्य वि [समन्न ] १ सकत्र, समस्तः, (मृग्र हा बुक, सहित; ( पयह १, १—पव ४४; उम ४) समगाळ नि [ समगंत ] प्रत्यिकः ( निरि म् 1(058 2035 समन्गढ ( भ्रम) देखी समन्म। ( गिम)। समम्ब वि [समर्घ] हला, घरप मून्य वि ४४१; ४४०, सम्मत्त १४१ )। संबद्धण न [समर्चन ] प्तन, प्ता, (हुत ( समन्वित्र वि [ समवित ] पृतिन, ( राउमे १। समब्ज अङ [सन्+आस्] १ वेडवा । २ व वस्यन करना। ३ भ्रधीन रमना। १३ -स (उप ६६८ हो)। समन्द्र वि [समक्ष् ] प्रत्यन का विपयः (ह देखी समन्दा। समब्द्यायम वि [समाब्द्यादक] इस्ते ह 1633 ्रेसक [सम्+अत् ] पेदा <sup>काता</sup>। समञ समजिए }करना। समझ्ह, समजियार, (मय, भहा) । यक् —सत्रज्ञिणमाणः (रिपा १, १<sup>८५</sup> संक् - समज्जिवि ( घप ) ; ( मण )।

मिक्किंगिया, १३ [समिति ] कार्रेस, १ मन हो क्रिया १ ६३ अस्तर स्थान, स्थान मान्यांत्र । । प्रमानांत्र । च े राष्ट्र । राज ts. # 17 महार (सम्बं) १०१ छ । २०४, -४७ हा रियम रहे । १४६० - ११० - ११४ समस्य मिन स् शिवन हे । , त्रास्त देव ती, वित्ती वरणी र मुंचे प्रदेश प्रदेश कर करने अन्य । अने अन्य १०३ ेष दिन पर 317सर र राजन नहीं । जार वाली बोर्न प्रदेश । श्रमान प्रदेश । १३ १५ र १५ १५ १५ ५६ 26 8, +53 73 स्राप्त इन्दें, स्र क्षाप्त । स बनाग समय हु [समय] र्गाल भवत प्रति रोताः ५ व 77. 1 Sec. 21 साय ५ [ ध्रमण ] १ ००० व ०३१० र १ वर्ग वर्ग २, १०० a face graph to more of the first first to the first to t त्राप्तम् । १ द्वारत्रः सम्बद्धः १ सम्बद्धे । द्वाराज्यादः व व्यवद्धाः । सम्बद्धाः । 大铁石的 编辑 "明明,二代明明,16日十四年代 early the second of the second of ta)। सहयु[सिंड] । १६ जेन हम जा इसी weite is glance grown a grown on temps र्भेष्टच्या, १ व्यव २,४ - १४ १३८ मा स्थापन विभव पूर्व [विभक्त] भारत के दाहर, (इस), क्षेत्रीवया, (अत दास ३, १४ व्य ३८३)। सम्बंबद ( घर ) न [ समनवस्य ] व्यक्ति, यह वे. ंके.(नव)ा अमञ्जय देखी स्त्र मृद्ययस्य=न लाट है । वस्तुवस्था । ५,६ [सम्बुक्तम् ] १ महत्त्वस्य दस्ता । रमणुगम् । । भागाः । । । नाः नाः नाः । ३ समः १५४ हेन, १३ मधार २६ । सम्मुख्यसम्बद्धाः (सास १,१ -१४५५।) १३३ सम्बुवन्तेतः समयुवन्त-मानः, (मीतः, यम २ ० व्ह स्टार्यः १ ६ व्ह व्हः, 1771 पमगुगव 🕃 [ समनुगत ] 🕡 🚟 🥶 भवन्दि सम्बद्धाः १५ ६ । ई

समगुविष्य ः [स्रवन्त्रः २ ः

स्थान् विकास । । वहस्य ६ । १६४ है। सम्पूडाय वर [सम्बु + या ] । पर्वे स्व रस्तर, क्रमां १ देना १ ६ के दिशय बदान करना १ रामसू नावड. रस्त्रणाद्रशन्त्रशेषाः (चाराशः हः न्समप्-जानमान्न, ( काना ) । मसनुसाय । ( मसनुसाय | १२४७, एड १ । २१४ १००, ०४, युवा ५ ५% । समग्राव है। समन्त्रात विषय, मन्न देश हो । सम्बद्धाः व [ सममुम ] बद्धाः न ६ व ६ प्रानः १, १, समञ्जूत है। [सन्नरेख ] १ कृत्य, कोटर ४ सुन्दर मध्या र मध्य । याचा ।, य, १, १, १ । । । । स्थ, नक्ष्य पुण नुभी, ६ व्हान्त १, व्ह, २, है १४ ४ नवान संभानको समान्त्राचाका । न्हें, ६ दे दे, ६ न 44 228, 48 2 ) 1 सम्बद्धाना का [समनुता ] । इस्तरित संबद्धि । इसे १ कार प्रदान, (टा ३, ६ -२४ ४६६ )। सम्बन्धाय देशो समयुनाय, ( प्राना २, ५-५५, ४) । सदगुरसः । ( सदगुद्राप्तः ) १५१५, ( सुर १, १८३, ३४, १६६: १९ र ८३०, महा ३३ सम्बद्ध है। [सम्बुद्ध ] विकार हर ने ब्यान, ( यास १, ३ - २४ हर, बं.१, ४४) । सम्युक्ता ( सम्बुक्त ) प्रन्या तरा विनदा प्रदुका क्ष्मा गरा है। यह, ( वे हैंवार) समयुक्त हि [ समयुक्त ] हुन, नगा, ( रहम १०, 5.31 ्समयुवास ७३ [समयु + वासयु ] १ राजवान्युक इस्ताः। १ निद्ध इस्ता । १ परिवासन इस्ता । "सापहुड तस्य तस्युदानेवर्तन् ( साचा १, २,१,४,१,६, 有特别各的对对意识的意识 समयुमद्वति [समनुदिष्टि ] प्रदेशतः प्रदेशतः (प्राचा 2. 2. 24, 7)7 सम्बन्धान वह [समनु + शासव् ] वन्यव् में वर्षेत्र हेता. क्र-ज तर संभावा । सम्मुनसर्गत । सूम १, १४, समगुनिष्ठ 🦮 [समनुभिष्ट ] क्रज्य कर पाउँच व्यासम्बद्धाः चारा 🗸 🗸

समणुहो नक [समनुभ्भः] चनुभव करना । नमगुहाँह, (बय १)। समण्णागय वि [समन्त्रागत ] १ नमन्त्रित, सहित, "हर्नासनुष्यममयस्थानणस्य" (गच्छ १. १२)। २ मप्रात, (राय)। समण्णाहार वु [ समन्याहार ] धनावमन, ( राज ) । समण्णिय देला समक्षिय, ( राज )। समितियकात देखां समहत्रकान, (गावा १, १—य-१ £3)! समनुरंग तक [समनुरंगाय्] समान भव को तरह आपन मं प्रारोहरा करना, ब्राह्लेय करना। बहु--सम्तुरंगेमाण, ( याया १, ८—५व १३४, पर १७४ दी)। समस्त वि [समस्त ] १ सपूर्ण, (पग्र १, ४—पन ६८)। २ मरुळ, सब, (बिसे ४७२)। ३ समाम-युन, ४ मिनित, मिला हुमा, (हे२, ४४; पड्)। समस्त वि [समाप्ता] पूर्ण, पूरा, किङ, जो हो चूठा हो यहः ( उदा, झीप ) ह समिति की [समाप्ति] पूर्वता, ( उप १४२, ७२% दी; विसे ४१५, पर-नाथा ६५; स ५३; सुपा २५३, ४३४)। समस्य नक [सम् + अर्थयू ] १ मानित करना, मिद करना। २ पुष्ट करना। ३ पूर्णं वरना। वर्म--मनत्थीसहः ( # १६% ), "उपही नि समीरेथजह दाइण सरोदहाण हमती। चरिणीह साजद नसी समावतीति ऋष्यासा" (मा ७३०)। समन्थ देग्ने समस्त=नमन्त, (तं ४, २८, तुर १, १८३) । समन्भिडिय वि [ दे ] भिश्न हुमा, ब्रह्म हुमी, समस्य वि [सप्तर्थ ] रात्, रात्तिमान, (पाचा, ठा ४, समिनिभावण्य वि [सप्तस्यापन्त ] भ्रतन पान ४—पन २८३; प्रान् २३, १८२; श्रीन )। समिरिध वि [समिधिन्] प्रार्थेक, चाइने वाजा; (कुम 秋(1)

समित्थिश्र वि [समिथित ] १ पूर्ण, पूरा हिया हुआ,

( दुन ११४, मुपा २६६ )। २ पुष्ट किया हुआ; (सुर

१६, ६५)। ३ प्रमाणित, ठावेन किया हुद्धाः ( बान्स

समदासिय ।ि [ समाध्यासित ] भाषिष्ठित, ( स २८,

समिद्धि देखी समिद्धि, (गा ४२६)।

१२१)।

€3€)1

नमप्त वह [सप्+भपम् ] भर्गव हाना, देता। समन्तेहः ( महा )। २५--- मन्दर्शनः समण्येन, ( नाद--मृब्द्ध १०४) रत्ना ४४, tv)। नङ्ग—समप्पित्र, समप्रिक्रण; (र ३१६, मरा) । कु—समण्डिं; (मरा समस्पियस्यः ( सुपा २५६ )। सम्बद्धः देगां समायः सम्मार्। समध्यण न [समर्थण ] वर्षण, प्रशन, (१ द्भ १३; बजा ६६)। समज्ज्ञाचा को [समर्थणा] उत्तर देखे, (उ सम्बद्धिय वि [समर्पित ] दिया हुमा; (ना सम्बद्धाः सम्बद्धाः । सम्बद्धाः वस्कावहः ( द्रव्य ४७ )। समप्भद्दिन रि [समन्यधिक] घत्रन क 16 54)1 , समध्यास पु [समध्यास ] निहर, यह, (य 50)1 54, 85)1 (स्म १, ४, २, १४)। समभिजाण सङ [समभि+शा] । निर्णं क प्रतिशा-निर्वाह करना । समीभजायापा, समीभी (भावा)। वह-समित्राणमाण, (भ समभिद्व सङ [ समभि=दु ] हेरान इरना। हर्नी (उस ३२, १०)। समभिषंस नक [समिस+ध्वंसय ] ना सम्भिवसेज, सम्मिथसेतिः ( भग )।

समभिपड सक [समभि+पत्] भारमण करना है

समभिपडित्तपः ( शंत २१ )।

नुर ३, १३०; ४, २२०; गउड )।

समन्ते' देगा समन्ति ।

समग्रागय रेगो समण्यागय, ( भ्रीर ५६ १—पत्र हुँ १; भीर; महा, हा ३, १—पत्र समन्ति सङ्[समनुस्र] १ मनुगरप्रस एकवित होना, सिन्नना । समन्तर, सम २(१०; मीर)। समन्त्रित [[समन्त्रित ] युक्त, श्रीत, ( तमृत्र वि [ सममिभृत ] मन्दन्त रगभृतः ( उदाः 1 ( 85 F तस्द पुं [सममिनद ] नव-विकेषः (हा ७---एव :)1 न्होंअ तक [समभि+होक्] इंग्डन, निर्नेद्रप १। समीमनोएदः ( भग १५--वत ६००)। वह---भिन्दोएमाणः ( पर्यय १३--- ५१८ )। परोद्ध वि [सम्मित्रोकित] विक्रोकित, हरू, ग १५-पन ६ ३० )। भव [सम् + अय् ] मनुदित होना, पक्षित्र होना। वै समयंति सम्मे वेगवसाझी नया विरदावि" (विसे (0) पृं[समय] १ द्वाप्त, राज्न, प्रवचर, (प्रानाः, ने २६; बुना )। २ कान्न-विशेष, सर्वे-मूदम कान्न, हा दूसरा हिस्सा न ही सेंड ऐसा गुड़म कापा; ( प्रापु: कस्य २, २३; २४: ३० ) । ३ सत. दर्शन: (बार) । हान्त, गान्न, ब्रागम: ( द्याना: रिंड ई: स्वर्गन हुमा; इं २२)। ५ पदार्थ, चीज, बन्तुः ( मन्म १ -शन्ड ११४) । इ. महिल, इसाम: ( सुझनि २ह: विड गर, में १, १६)। अ समीचीन परिदर्शन, नुस्दर शम: म धानार, विवात: १ वक्यावयता: (गुर्धात )। १० मामापिक, नयम-विदेष: ( विते १४२१ )। ास, बिस न [ क्षित्र ] काजीपर्राप्तत श्रीन, मनुष्य-े, मनुष्य-देव: ( भगः मम ६८ )। "इज्ञ, "प्या, "स्व मि]समयका जानकार (धर्म ३४, गा ४०४: (4E) 1 रेको स-मय=क्त-मह। ्रेम[समञ्जू] । युवरन्,, एक साथ, (पर रेन्ध्र की लि १८६६: १८६ भ ले १. ४. लगः रिश्च्ये ) १.२ मह, साप: ( गा ईश् ) । िहर्गे समन्या । भि [समया] यत, सबरोहः (तुरा १८८०)। नर[म्मृ]पाद बन्ता। इ-समस्पीयः ( २३ नड-गर् १), समस्विधः (१५च ६८)। रेगी सबद (हेश श्रूम: पर), ब्हे—'ग्रे; ≂); ज़ि [समर] १ हुद, जहार्त; (ते १३, ४०) उन ेर्डे; हुमा)। २ उन्दर्नार्डेन; (र्राग)। प्रच्या

पं [ विदत्य ] धवन्तीदेश का एक राजा; ( स ५ )। समर न [स्मार] कामदेव-खंबनधी, कामेश्व का (मन्दिर भादि ); ( उर ४१४ )। समरदत्तु वि [स्मर्तृ ]स्नरय-इवाँ; (सम १४)। समरण न [स्मरण ] स्मृति, वाद; ( धर्मवि २०; भार \$5)1 समरसद्दय वं [ दे ] छमान उन्न वात्राः ( दे ५, २२)। समराइत्र वि [ दे ] दिष्ट, दिना हुआ; (पर् )। समरो देनो समर=गदर। समरेन् देवो समरहत्तुः ( डा ६— वव ४४४ )। समलंबर नह [ समलम्+छ ] विभूष्ति करना। मनमंद्रोदः (भाना २, १५, ४)। गंह—समलंकरेताः ( प्राचा २, १४, १ )। समलंकार वह [समलम्+कार्यु] विभूपित काना. विभूपा-पूकः करना। समलकारेदः (भीप)। महन्त ममलंकारेताः ( चीर )। समन्द ( भा ) वि [ समालच्य ] विहितः ( भवि )। समित्रित्र यह [समा+तो] १ वंदद होना। २ जीन होता । ३ तहः द्याथय वस्ता । ममल्तियदः (द्याह ४०)। यह—समन्तिर्धनः ( मे १२, १० ) । सम्बद्धीण वि [ समान्दीत ] यच्छी तग्द पीतः (घीर) : समयद्भण वि [ समयताचे ] भगतीर्थः ( नुस २२ )। समयद्वाप न [ समयम्थान ] गन्यम् प्रचरिथतिः (महन 16231 समयद्वित को [समयस्थिति ] इतर देवी; भीई विकि दुर्यायं नहारतमाहिन्दं हो नहया" ( भन्न १४६ )। समयति हेर्गा सम-यनि=नम-वर्तित। समयप' देगा मान्ये । समयसर हेन्छे समीसर=हमा-सः ( समा )। नमयनस्य देशो समीनस्य; ( राजीन १११ )। समयसरिज देशी समोमारिज=रमस्यः ( कीर ६० )। मनवनेष्य (४ [सम्बर्गेष ] दानने वीहर, रातनाः ( स 871 ममगार है [समग्रावित्] रमग्रन राज्य हो, स्मारा-नेक्करी (कि महत्त्व की (८०)। मनवाय १ [समवाय] १ नेव्यानीयोग, गुवनायी पारिकार्यस्यः (सिन्द्रस्य म्हरसम्) (परस 場合的 統 网络特殊别名阿拉姆斯

( सम २, १, २,२, घोष ४००; घर्या २०० टी; विश्व २; भारा २, रिवे रेप्ट्र दी )। ४ एकन करनाः "बाउ वाँ मपननार्वे" (रिने २५४६)। ५ जैन भव-मन्य रिजेप,

नीया प्रत-प्रत्यः ( सम १ )। समने भव [समन+इ] १ गर्धमन हाना। २ व्यद होना मर्मोर्गेड (शी): (मोइ हरू), समय्यति, (विसे

₹१०३ }1 समये र ( गो ) वि [ समयेन ] सर्वादन, एडब्ब्य; ( मोह **⇒**⊊ ) :

समस्य च ६ [ सबसमाय ] 'नम' 'नम' चाराज हरना।

यह समस्यांत, (अति)।

गयगरिम रेपो सम-मरिम।

शमनाण रेपो मनायः। "तमनारो मुन्नपरे देवउने पावि १ वसकुष्ट ( सुप्त ४५८ ) ।

समसंस्र (१ (१) । नहार, युल्य, । निर्मेशः (१८, 👝 ) : ३ व. स्त्रेगी, ( ग ४, ८ ) ।

समगामिन । हा [दें] मर्था, बरारगे; ( मुप्त अ शमगुर्गा । १४मा २४, ४०३ ; दे ८, १३; मुर १, ८; प्रता ३६, १५४, विवे ४५, सम्मण १४४; कुत्र ३३४ ) १ सप्तरतन नह [समा+त्रि ] यानव क्रमा । समस्पद्माः

(ति दव्य)। महास्माहम, (ति ४व्य)। नद्रस्तन ५६ [नदास्थन] प्राचानन दान दाना,

मान्त्रक मित्रना । समस्तव र (औ), (डि.४३१)। रह मनम्मानितु (शी), (नाट-गृह्स्ह्)।

सम्मानिक (शी) वर्गा समामन्यः (नार--मृच्ड ء ( چاية

समस्या जी [ समस्या ] बाही का जाग जीवने है जिल् दिसा जाता श्वाह-सम्बाधा पर पार्विद् (विदि प्यद्वपः [4 22] 177 (24)]

सदम्मान ४६ [ सनाक्ष्यानम् ] शास्त्व करता, 'इफारा स्वाः शमस्य गाँड (गो); (बाड)। बद्ध— मत्रसम्भवतः ( गाँत २२२ )। १६--मत्रस्मानिः ( भी ५ ( सप-मुख्य नर ) ।

सम्मान १ [ मनानान ] प्राचानन, (शिक्ष १६)। सम्भागमा न [सनाधासन] इत १वी, (व १४)। स्वस्मितः (स्वर्धाः) भावरः वे स्वर् भावतः ( महाराष्ट्र साहरते हर राह राह राह हा )।

सर्वादत 'र [ सर्वाद है । 'रोप त्याद, ( प्रान् १४८, ।

महा; कुमा; सुर ४, १६६; मय )। समहिगय वि [ समित्रगत ] १ मान, निमा पूर

जातः (सध्य )।

समहिद्व वक [समिधि + स्था ] हार् में नग, 1 स्थता । काइ-समहिद्विज्ञमाणः (शर १३६) समहिद्वाउ [३ [ समिविष्ठान् ] मन्दर, हर्गः, हे

(भावा २, २, ३, ३, २, ७, १, १)। समहिद्विज । [ समिजिन्डित ] षाभिक (३६ % मुना २०१)।

समहिङ्किय देखा सन्महिङ्किय = ह-महिङ्क समहिणदिय वि [ सम्मिनन्दित ] बार्नेटाः

हिया हुमा; ( उर ५३० डी )। समहित वि [ समिवित ] स्हम, रहन, ( गडी समदुत्त वि [ दे ] नमुत्र, अभिमुन्यः ( प्राप्टु रार समा की [समा ] १ वर्ष, बारह मान का करें, <१) । २ काच, तमर; (सम ६०; ठा०, १०००

107)1 समाप्रम देखा समागम; ( प्रभि २०<sup>३</sup>, <sup>सर-</sup>

समारब्द वह [समा+गम] १ <sup>मान्ते हुन</sup>

नमाद्द करना, मल्कार करना । मह-मनार्वि ( 461 ) (

नमार्ष्यिय हि [ नमावत ] चारन, सर्वन, (<sup>ह</sup> समारह (र [समादिष्ट ] परमावा हुवा, ( 🙌 ) ममारह रि [समाविद ] १५ हिरा 👫

सनगरण्य रि [समाकोर्ण] व्यन, (४५, ₹48 ) I

मनार्क्ष }ि[महाचार्य ] बन्दी हर्व <sup>ह</sup> समादश्रः ] (जन, उर ८१३; हिनार ८१४)। गवाउद्द घट [ ममा + वृत् ] तव रामा, वन्त्री होता। नुबा-समाउदिनः ( मूम २, १, १८)। सभाउद्दर्श [समावृत्त ] (समः)। समाउन (र [समायुक्त ] युक्त, वांदी, (र 1+5)1

सम्बद्धक (र [ समाकुल ] १ गमित्र, <sup>(सीम)</sup>, २ थ्यान, (नुस २०४)। ३ चाहुझ, ध्याहुई. 1 ( 345 .3 37. 233

ामाउटित्र ति [ समाकृतिक ] क्याकृष का दुधाः ( न ' समाण वि [ समान ] १ वटा, दुल्व, नरिलाः (इप्प)। 1 ( 33 नाएस पूं [ समादेश ] १ फाटा, हुरून ( उर १००१ शें)। २ विशह बादि के उत्तव में किए तुर बीमन में बचा रुखा यह साथ जिल्हों निर्मेश्नी में बैटने का मेरत किया गया हो: ( विद २०६, २३० ) ामाएसण न [ समादेशन ] बाजा, रहम ( वी ) मात्रीत है [समायीत ] स्थिता (तेंद्र १४)। माओसिय वि [समानोपित ] स्ट्र विया हमा (43)1 समार्क्ससम्बद्धः [ समा+ग्रद् ] याचनाः देहः ~ मनाकरिमित्रं; (वि ४७४) । माकरिमण न[ समाकर्षण ] कानाव, ( तुरा ४ ) : रमाकार तक [ समा+कारय ] फार्यान करना, बुजाना । र्गरु-समाकारियः (समात २२६) । नमागच्छ देखी समागम=धना+गम्। नमागन हेग्री समागय: ( सुर २, ८०)। रमागम नद्द [समान्याम्] १ शानने भाना । २ भागमन बरना। ३ जानमा। समायच्छ्रः (महा)। महि---नमागमिलादः (वि ४०३) नक्-समागन्त्रियः (वि . ५५१), 'तिनारोप समागमः ( उत्त २३, ३४ )। नमागम पुं [समानगम्] + स्योगः, नवस्यः ( गउदः मरा )। २ प्रातिः ( तम १, ७. ३० ) नमागमण न [ समागमन ] जार देखे: ( महा ) : नमागय वि [ समागत ] भाषा हुआ: ( वि ३६७ ए )। नमागृद्ध वि [समागृद्ध ] समाग्रियटः, भानिनेतः, (पटम 38, 222 )1 प्रमाज पूं [समाज ] समूह, बंदात; (धमीबे १२३)। रना समाय = गमात्र । चमाञ्च म [ समायुक्त ] स्वंगंबन, बंह्ना; (राम ४०)। नगदत्त वि [सभारत्य ] १ प्रारव्य, विनका आरंभ क्रिया गया हो बहा (कान; वि २२३; २८६) । २ जिसने भारंभ दिया ही यह: "एवं भव्वित्रं नमाइनी" ( तुर १, 1 (55 ममाण नह [ भुज़ ] मोजन दरना, याना । स्मापदः (ह ४, ११०; कुमा )। सनाय वह [ मूम्+आर् ] वनान्त बरना, पूरा बरना । नमायादः (हे ४, १४२), नमास्तिन (न ३७६)।

२ मान-सहित, बाईकारी; ( में ३, ४६ )। ३ वृंन. एक देव-विमान: (सम ३५)। समाप वि[सन्]वियमान, होता हुमा; (उवा: विया १. २—पत ३४), स्त्री—"णी; ( भग; कव्य )। समाण देखें संमाण≕रंगातः ( से ३, ४६ ) । ममाणअ वि [ समापक ] ममान करने वाप्राः ( ते. ३. ¥€)1 समापण न [भोजन] भन्नच, सानाः "तंबीतनमाध्यय-पत्राउप्तयस्यसम्बद्धाः ( स ७२ )। सभाजन वि [ समाजप्त ] जिवको हुकुम दिया गया हो वरः ( महा )। ममाणित्र देन्ते संमाणियः ( से ३, २४ समाणिय वि [समानीत् ] वी बाबा गया ही बहु, भानीतः ( महाः सुरा ५०५ ) । ममाणिय वि [ समाप्त ] पूरा हिया हुआ; (ते ६, ६२; यापा १. म-पन १३३; त ३०१; हुमा ६. ६५ )। समाधित्र वि [ वै ] स्थान हिया हुमा, स्थान वे 🛚 हाला हुआ; "शिनिएय तस्त्रयं चेव नमान्त्रयं महमान्" ( न 582)1 समाणित्र वि [भुनन] भवित, नापा हुन्नाः ( न ₹₹%)1 समाणिआ खो [समानिका] इन्द्र-विदेण; (विन्)। समाणी तर [ ममा+नी ] ले पाना । ननारे ६ ( विने १३२४)। समाणी देवा समाण=वत् । समागु ( ब्रा ) देखी समी; ( है ४, ४१८; कृमा )। समाद्द सह [ समा + द्र् ] हनाना, नुनवाना । नहू-समाद्दमाणः ( आचा १, ६, २, १४)। समादा हर [ समा÷दा ] प्रदेश करना। सह---समाक्षयः ( भावा १, २, ६,३)। समादाण न [ समादान ] प्रदय; ( राज ) । समाहिद्व वि [ समाहिष्ट ] धरमाया हुमा; ( मीद पर् )। समादिस वह [समा+दिश्] बाबा दरना। वह-समादिसिय; ( नार )। समादेख देली समापसः ( नाट-माप्नती ४६ )। समाधारणया की [समाधारणा ] नमान सब ने स्वरन; ( उच २६, १ )।

```
समाधि देखो समाहि, ( टा १०--पत ४०३ )।
समापणा को [ समापना ] समाप्ति,(विसे ३५६५ )।
समाभरिभ वि [ समाभरित ] बाभरवा-युकः; ( अयु
 1 ( 840
समाय प् [ समाज ] १ सभा, परिपन्: ( उत्त ३०, १७:
 धन्तु ४)।२ पशु-भिन्न धन्यों का समृह, संवात: ३
 हाबी: (पड़)।
समाय ९ [समाय ] मामायिक, स्वम-विदेश, (विमे
 1828)
समाय देखां समञाय, "एते चेव य दोखा पुरिसतमाएवि
 इत्थियास्पपि ' ( मूझिन ६३; राज )।
समाय देखां समयं, (भग २६, १—पन्न ६४० )।
समायण्ण नरु [समा+कर्णय ] नुनना । नर्-
 समायविणऊण, ( महा )।
समायण्यण न [ समाकर्णन ] भवणः; ( गउड )।
समायविणय वि [समाकर्णित ] सुना हुया, ( काल )।
समायय नक [समा+दृतु] प्रहृषा करना, स्वीहार
 बरना। समाययति, ( उस ४, २)।
समायय देनो समागय, ( भवि )।
समायर सत्र [समा + चर् ] मायरण करना । समायरहः
 ( उया: उप ). भमायोति, ( निमा ५ )। इ-
 समावरियध्य, ( उपा ) ।
समायश्यि रि [ समावरित ] पाचरित; ( गउड ) ।
समाया देखी समादा । संइ-समायाय; ( श्राचा १, ३,
 t, Y) }
समायाय वि [ समायात ] गमागत; ( उत्र ७२८ टी )।
समायार रू [ समाचार ] १ प्रावस्था, (विवा १, १--
 पत्र १२)। २ नदाचारः (धरगु १०२)। ३ कि आचरम
 राने राजा, ( यहि ५२)।
समार नह [ समा + रचय् ] १ टीह दरना,दुरन करना।

    रस्ता, बनाना । नमारदः (ह ४, ६५; महा) । भूडा---

 ममारीय, (अुमा)। यक्र⊷समारंत, (पउम ६८,
 ¥+ ) |
समार मह [समा+रम्] वारभ हवता । समारह,
 (पर्)।
समार वि [समारचित ] बनाया हुमा; ' महस्मार्गस्य
  तर पूर्व र्राम्म" ( मुर २, हह )।
समारं न न क [समा+रन्] १ शारम्य करना। २ विंमा
```

जुषवामन्यपहिषाया" ( पडम ११, ३)। २ कि वि क्तों; ( कुमा ) । समारद देखी समाइस, ( मुर १, १; व ५६४)। समारभ) देखो समारभ=हमा + रम्। हमारमे, हन समारह) समारभेजाति, समारहा ( वस ६ ५ ४६०; पड्)। नंह-समारम्भ; (१ ५६०)। समारिय वि [समार्खन ] दुश्न किया हुन 33V)I समारह वड [समा+स्त्] प्रारोहण हाती, समाध्दर, (अवि, वि ४५२)। वह-समाध्य ११)। संइ-समारहिय, (महा)। समारहण न [समारोहण ] प्रारोहण, दाना, 223)1 समारुद वि [समाइद ] बदा हुमा, (महा)। समारोय नह [समा+रोपणु] चड्डाना समारोविय, (वि ५६०)। समार्जकार)देलां समलंकार=समन+काए। समालके र्रेकारेड, नमानकेड; ( श्रीन, ग्राया ? १८)। सङ्ग—समालकारंका, समालकेता, भाग २, १५, १५)। समाञ्च ९ [समादम्य] भाषाम्बन, महारा, (मंबी समारुभण व [ समारुभन ] भवररण, विर् "मंगलनमानभवाचि विरएति" ( प्राप्ति १२०)। समारमण । समालत्त वि [समालपित ] उक, संघेत, प्या नमाञ्जलो" ( एउम १५, ५५ )! समालमण न [ समालभन ] विलेख, 🖼 १६, १४ )। बन्धे समालंभण । समाठव सङ [समा+लप्] विसार स ममान्तरेजाः (मूत्र १, १४, २४)। समाठवणां स्त्री [ समाठपनी] बाय-विहेष, "<sup>विह</sup>

करता। वाजारीना; (जाना)। वा—वान समारंभमाण; (जाना)। वा—वान समारंभ वृं [समारभा ] १ वर-वरिना, वित्र! ववह १, १—पण १५ आ), ''पवित्रकरी में क्र (वजेष ४१)। २ मार्रम, (कर्णू)। समारवाण ३ वृं [समारवा ] १ औं कर्ण, समारवाण ३ करता; ''शोर विवारण' गरम्बारायम्बर्भः भनम्बिदासन्धेर्यसम्बद्धारम् । नुस = } ! ।म्हविव इंग्रे समाहत्तः (३६) रान्द्रह गर [समास्त्रम्] > विन्देरन रचना । २ न्ति रानाः, प्रमातः रहनन्। नह<del>्यमानहि</del>ति भन ); ( भवि ) । गलहण देखी समालभण, (सुत १६म: दस ३, १ डी-हि—हार् ३३)। गलाव वुं [समालाप] बादबीत, सभाषदाः । पदम 2, 2 ) 1 गरितिय ते [ समालिद्वित ] बाजिंगत, बारित्रहः ল্ব )। गर्लाइ वि [ समाहित्यप्र ] उत्तर हेवी. । नवि )। गलांच प् [ समालोच ] विदार, विनर्गः ( उप 1 ( 3) सरीयण न [समाहोचन] कनान्य प्रथ हा दर्शनः विने २,३६)। सब नड [सम् 🛨 धाषु ] पूरा इतना । नमादेद: (है ४. ८२)। बने-समन्दरः (हे ४, ८२२)। गर्वाञ्चय वि [समावजित] प्रगत्न किया हुमा; महा )। रायड अह [समा÷पन्] १ नतुल आवर पहता, ल्ला। २ मगना । ३ सदस्य दरना । सनावददः भवि )। गयदण न [समायतन ] पड़ना, किरना; ( गडड )। गर्वाहर वि[समावनित] १ वेतुल प्रावर विरा माः (तुर २, ६: तुरा २०३) । २ वड, (भीर) । ३ जो ति नगा हो यह: "नमार्वाहय बुढ़" (व ३८३; नहा)। सवण्य वि [ समापन्न ] स्थातः ( सम १३४: 📲 )। गवनि को [ समावाणि ] नगति, पूर्वताः भने प नवर्ताण विहरता" ( तुन्य २, ३)। गयद सह [समा + यह ] रोजना, बहना। सनाव-भा; ( प्राचा १, १५, ५४ ) I ।।यन हेनो समायण्णाः (न ४०६: डवाः ठा २, १---र ३०० इत १, २,२)। । विय देखा समावद् । नमावदञाः ( भावा २, ६% ) ; गयय देखी समावड । वष्ट--समावयंतः ( दन ६, ६, । ( भवि )।

=)1 नमाविभ वि [ समावित ] पूर्व दिवा हुन्ना; ( ना ६१; हे अ, ४४ )। ममाम प्रह [मम् न श्राम् ] १ वैदना। २ रहना। नमानदः ( मनि )। ममान नर [ ममा+अन् ] प्रच्छे नरह प्रदेना । वर्न-ममामिल्बंति; ( गांदि २२६ )। मनान पु[ मनास ] १ वंद्री, वंद्रीच; ( जीवत १; जी २१)। २ नामाविक, र्वयम-विद्येप: (विने २०१४)। ३ ब्याबस्य-प्रतिद एक प्रक्रिया, अनेक पदी के मेन करने दों रीति; ( पपह २, २---वत्र ११४; प्राणु; विते 1 ( 5005 समासंग पु [समासङ्ग ] वंबीमः ( गा ६६१ १ )। नमामंगय वि [ समासंगत ] नंगत, वंबद; ( रमा )। नमामञ्ज देखी नमासाद् । समामस्य वि [समाध्यस्त ] १ ब्राधानन-प्रान्तः; ( पउम १म. २म; ने १२, ३७; मुख २, ६)। २ स्वस्य पना हुमाः (न १२०: तर ८, ६६)। समासय र [समाध्यय] प्राध्य, स्थान; (पडम ७, 核写(49, 22)1 ममामय वह [समा+स्र] प्राना, प्रायमन दरमा। नमानवरि; (इच्च ३१)। समानम देवो समस्यस । इ—समाससिधव्यः ( स 22, 62 ) 1 समासाद (गी) वह [समा+साद्यु] प्रान्त दरना। हमानादेदिः (स्तन्न ३०)। इ-समासाद्ददस्यः (ना ६६)। नह-समासञ्च, समासिङ्जः (भावा ٤, 5, 5, 1; أو و ( ) ا समासादित्र वि [ समासादित ] शन्तः (रव १, १ छे)। समामासिय वि [ समाध्यासित] विनदी प्राचानन दिया नवा हो वह: ( नहा )। समासि वड [समा+ब्रि] वस्तर् बाध्य बरना : बर्म---हमानिबर, ममानिज्जीत; ( स्टॉर २२१ ) I समासिःज देशी समासाद् । नमानित्र वि [ नमाधित ] द्वाधर-शान्तः ( रहम ५०, ₹¥)1 . समासिय वि [समासित ] उत्वीयन, देशपा हुआ;

7, \* 1

1060 समामाण वि [समास्रोत ] वैदा हुवा, ( महा )। मनाहरू देगो समाहर । समाहर हि [ समाहत ] १ रिशुड, निमंत, "मनमाटडाए लम्माए" ( माना २, १, ३, ६ )। २ स्थाइत, (राज)। समाद्वप हि [ समादत ] प्राधात प्राप्त, प्राप्त, ( प्रीप: गुर ४, १३३, सम्ह )। समापुर नहीं समा + हा ] १ बहुण बरना । २ एक्वित हाना । मह-समाहर दु, ( नूम १, ८, २६, १, १०, र⊋ ) समाद्रशिति ( चरा ), ( अति ) । समाद्दित रि [ समाद्दन ] बाहुन, पुनाया हुआ; ( Vinf3 \$ + ) | समावाण न [समाधान ] १ वमापि, ( उप ३२० टी )। चीरपुश्य नियुन्ति वयं स्थारभ्यः, मानसिक्तं शास्तिः, व्यव स्थलना, ( भग् १३१; मुगा ५४०)। समाहार । [समाहार] १ मध्दः "प्रदेशसमाहारी नोरमहण्य स्थितायो" (भू ११४)। ब्रेंड प् ि जन्त्र ] व्याष्ट्रस्यान्यांगद्ध समाय-निवेषः (वेदय देई०)। समाहारा था [सम्राह्मा ] १ दक्षिण स्वरं पर रहने । वा एड दिश्वामी देशे, (श ६- १४ ४३६; १६)। e एक को सम्हत्त गांव, ( मुख २०, २४ ) I समादि एवा [ समादि ] १ चिन का ४,०४ना, मनेहरून का सनाह, ( मन ३ % इन १६, १, मुख १६, १, चेहप ३३३)। २ ० ०० मनाः । भाइतंह ६१मा जनन नमाहि र अन्तर कारा दे तनह भागा <sup>19</sup> ( उन १४, २६ ) । ३ इत, ह मूज ब्हान, दिन की एडायना क्या ब्हाना स्था, ( ९४ र, १०, १, धुत ८ई ) । ५ सलता, सन आहेर ध धनान, र ता १० टा—२४ ४०४) । है भूत, जान, । नाम ६, मानानुष्यान, (दा ४, १—१व १६५ )। या भारतक है नगर्ब नाम नीवेदर, (तम १६८) पर को )। परिमा क [ प्रतिया ] समाव-रियप्ड 41-1429 (टा ८, १)) भाग न [ पान] शहर बाद धा धन्त, (चन ८०)। बरण न ['सरण] tu\*634 4 1, ( 481) सक्तांत्र व [सक्तांत्र ] । स्वतंत्र तृष्ट्र । स्वत्र १ ३, · ४ मुद्धन कर देन वह वह पहुंच कर कर मा नाम । सन्द्रात्तात्र व्यवस्थात् । त्याम्बर 6 42 4 W 14 2 8 1 1

\$ 62 ) 1 समाहेड्" ( संबोध ५१ )। समि खो [शमि] देखो समा; (भगुः ग सिम ) वि [ शमिन, °क ] १ शम-पुनः १ समित्र }ेन्निः ( नुपा ४३६; १४२; उर १४ समिभ देखा संत=रान्तः ( मिरि ११०८)। समित्र वि [ समित ] सन्वर् प्राति क्राने व देश्वर गति व्यादि करने वाजा, ( भग, 3<sup>3</sup> ( मीप, उर: सम १, १६, २; पर ३२)। व स रहित, ( सूझ १, ६, ४ )। ३ उरान्य,। ४ सम्बन् गतः ( तृष्य १, ६, ४ ) । ५ मेरी २—१व १५)। ६ मध्यत् स्पान्धतः, (५ ₹१)| समित्र [[ सम्यञ्च ] १ मध्यम पानि रा १-- पन १४०)। २ बन्डा, मुन्दर, गोली (यम २, ५, ३१)। समिव रि [शमित ] गान्त दिया रूमा, ( भीय, प्यह २, ५--एन १४८; मख)। समित्र (ग्रिकित) भय-पूर, (मार् 260)1 समित्र वि [ समिक्ष] गत, गत-६ प-६१६ ( ( 948 2, 2-74 848 )1 मनिय न [ साम्य] मन्ता, गनाई हा व.स. ( यस १, ११, ४; माना १, ८, ८, १८) समित्र हि[समित्र] प्रमाणाल, (ग्राप्त ' देन, भाग ३३ सम्बद्धाः [सामित्र] हेई **इ** इत्य क्त्राथ-विदेश, सवस्ट (शिट २८४)। सम्बंच[सरात्] चन्द्राता. (इ. 1 ( \$54 \$1--Fred and 1 to discuss a field of the समित्रा या च उत्तर रेशी, ( सर्व रे रे 🗂

[ समामीय 3, 2, 20)1 समाहिश्र वि [समाहृत] ग्रहीतः (माना १) समाहिश वि [ समास्यात ] गम्यग् क्यिः ६, २८; भावा २, १६, ४)। समातुत्त (भाग) नीचे देखो; (भाग)। समाद्व वि [ स्वशहत] युवाया हुमा, मार् समाहे सह [समा+धा ] स्वस्थ इत्या। ध

प्राचा १, ५, ५, ४), 'नानिवाए' ्माचा १, ५, ५,४)। । समिद्धि न्त्री [ समृद्धि ] १ प्राविवान मंत्रीन: २ तृद्धि: ( इसमित्रा हो [समिता] गेहुँ का द्वाटा; (सावा १. , न-पत्र १३२; तुन ४. १ )। समित्रा स्त्रो [ समिका, शमिका, शमिना ] वसर आदि . इत्र इन्द्रों की एक प्रम्यन्तर परिपटः (भग ३, ४० ही---. वय २०२)। निमद्भा [ निमिति ] १ नम्यक् अपूर्णि, उपयोग-प्रयोक ु गमन-भाषण भारि क्रियाः(नम १०: आंपमा ३: उव: उप ६०२; रमण ४)। २ नमा, परिपद: 'भारिय हिन देवनोगेवि देवसमिद्रेसु स्रोगासं "(विवे ३३६ हो: सह . २५ डो )। ३ पुड, जहाई: ( रपण ४ )। ४ निरन्तर . निमनः ( बसु ४२)। निमः स्त्री [समृति ] १ न्नरणः = गाय-विदेणः न् नवस्तृति भादिः (विदि ५५)। .सिमिइम वि [सिमितिम ] गेह<sup>\*</sup> के बाटे की वर्ती हुई मटक सादि, वस्तुः ( विड २०२ )। ,**मर्मिडग पुं [ समिश्डक ]** बील्डिय बन्तु की एक जाति: : ( उस ३६, १३६ )। सिनस्य वह [सम्+रंध्र ] ! भाजीवना करना, गुण-दीप-दिचार करना । २ पर्याजीचन करना, चिन्टन करना । े भच्छी वरह देखना, निरोद्यस्य काना । श्रीमस्तरः . ( उत्त २३, २५ )। नंद्र--समिक्तः ( ग्रज्ज १. ई. ४: उस ६, २; महा; उपरं २५ )। समित्रधा श्री [ समीक्षा ] पर्यानीचनाः ( स्ट्रम १, ३, ३, 18)1 मिनिविद्यन्न वि [ समीक्षित ] चानोचितः ( धर्मन 2222 )1 नमिच्च देखी समे। नमिञ्छण न [ समीक्षण ] तर्मात्राः ( सवि ) समिन्छिय देवा समिवित्यः ( मोर्व ) । समिरभा प्रद्य[सर्+११३] वारों तरर वे चनस्ता। नीनरसार: ( है २, २८ )। वह - समित्रसन्त: ( हुमा 4, 7)1 समितादेनो समित्रा समित्रा हाः देव १६७ सेंचे है, १६ -- इस है ५० समिद्ध वि [समृद्ध ] । प्रतिगत साम जला पाता र रहा हर । 23 1

१, ४४: पड़: कुमा; स्वान ईए: प्रायु १९८३)। स्त ह िल ] नमृदि चानाः ( नुर १, ४६ )। मिंगर पृ [ समिर ] पदन, दायुः ( नम्मत १५६ )। सामिरिईंश ) व्यक्ति सन्मिरिईश्र≈नमरीविक । सिन्हा की [ शिमला, शाया ] चुग-कीनक, गाड़ी की धीनम में दानी चार हाता जाता जरही का नीना: । उर १ १३८: नुस २५८ )। नमिन्द अया संमित्त । गमिन्द्र ( पर् ) । समिहा की [ समिध् ] बाल, जबबी; ( अत ११: गडम ११, ३ई; मिंड ४४० )। समी जो [शमी] १ इज-विशेष, होंकर का पेड़: (त्म १.०, २. ६६ टी. उम १०३१ टी: यज्ञा १५०)। व निया. हिमा, फर्जी: (पान्न)। स्वास्थय न [दे] होंदर का पनी, ममी वृत्त का पत-पुदः (सूत्र १, २, २, १६ ठी: वृह १)। समीध देखें। समीव; (नाट-माजवि ५)। समाक्य वि [ समाइत ] समान दिया हुमा: "ज विनि प्रायम नात तीय नमीक्त" ( त्थ १, ३, २, ५; गउउ)। मनोचीण वि [मनीबीन] सार्, नुन्दर, नीमन; (तार मैव ८३) समीर वह [समु+ईरयू]क्त्या काना विमेन्छ। माना ٤٠ ٩٠ ٦٠ ٤٠٠ ) ١ समोर पु [ समोर ] परन, वाबु; ( वाम; वडद ) : ममीरण वृ [ समीरण ] इतर देवी: ( वउड़ ) । ममील देखा संभोतः। नमीतरः ( पर् । समोब वि [समोप] निस्ट, पान: (पडम ८६, 🖘 नहां )। नर्माह वह [सम्। हेह् ] बाहता, बाठा करता हरू-समीहमाण; ( इन ३२० हो ) समोहा की [ समोहा ] इच्छा, वाछा; (उर १०११ ही) नमांहिय दि [ नमाहित ] १७३, वादिवः ( मरा ) समोदिय हेनो समिवियात्र, ( २३ ३ । नमुजाबार ३ [समुदाबार] समर्थन भागत्यः (३ समुद्राव प्र[समुखित] २०३ अध्यक्ष । से ४० ह्र समुद्धः । समुद्धितः । १०१४ । इस्तरस्य

१०६२ स ३८६)। २ एकविन, (विसे २६२४)। समुद्धा वि [ समुद्रीर्ण ] उदय-प्राप्त, ( सुनः ६१४ ) समुद्देर देखी समुद्दीर: क्रम- "जह बुद्धनागा माही नमांरह किनु तस्थाया ' ( मन्छ ३, १५ )। सम्बद्धम देखा समुक्करियः ( उन २३, ८८ )। सम्बद्धांतय वि [समुन्दर्शतन ] कर काला हुआ; ( सुर १४, ४५ )। समुक्करिस १ [समुन्कर्ष] प्रतिशव उत्वर्ष, ( उत्त ३३, ८८, मुल २३, ८८ )। सम्दरम धर [समुन्+हर् ] १ उत्कृष्ट बनाना । २ स्रक्ष गर्र परना। मनुस्क्रमेज्या, (दा ३, १-पन ११७), ममुक्कमित ( प्राप्त १६५)। सम्बितह वि [समुन्द्रष्ट ] उत्हर, ( हा ३, १--पन 110). सम्विक्तण न [ समुर्कानेन] उद्याख, (मुन १४६)। समुक्तक्ष वि [ समुख्यान ] उत्पादा हुमा, (मा २०६)। समुक्षण गढ [समुन्+सन् ] उत्पादना । समुक्ष्याह, । गा ६८४)। यह- समुक्षावर्धन, ( नुपा १४१)। समुक्ताणण न [सञ्चलनन ] उत्सूचन, उत्पादन, (वृत्र 236). ममुक्तिसत्त रि [समुन्धियः ] उटा वर ४२। हुमा; , ( # 55. 25 ): सम्बिश्चय नह [समृत्+िद्धार] उटा रर वेहना। मम्बिन्बदर, (वि ३१६, नगर )। समुगा पु [समुद्र ] १ डिन्सा, सपुरः ( मन ई३; प्रागु. : सारा १ १० टी, बसेशि १४, वीष, परमा ३६-५व दा अ, सहा )। २ शील-विदेश, (बी २२, टा ४, ८०० , 24 - 39 11 सम्बद्धः (गी) रि[ममुद्रतः] समृद्धतः, समृत्यन्तः, ( नष्ट सामनी ११८)। समुज्यस १ [ समुद्रगम ] अमृद्भ १, (अहर--१वा १३)। सम्बन्धाः [ दे ] प्रतिवन, ( दे ८, १३ )। समृत्रिका हि [सभुद्रुवाक ] उपामा हुवा, उनीवित, ! द्वार उदाया हुमा; ( पदम १५, ०४)। समुनियर नह[ सनुत्र + मृ ] हस उडाना, उमानना । क्क समुमें पर्यतः ( पडन ६४, ४०३)। सम्बद्धित हि [मनुस्य देन ] शुना दुषा, (प्रवेत १४)। मम्पाद्ध (। [ मभुद्रागीत ] (। मधित: (वान् १६५)।

[ ... समुग्धाय पु [समुर् १त ] कमै-निर्वस विहेर, जिन क्रात्मा बेदना, कपाव झादि से परिवात स्ती समय वह आपने अदेशों को शहर कर जन्मी वेदनीय, ऋषाय आदि इसी के महेगी की वे निर्ह विनास करता है वह: ये समृद्यात मानहः—देदम, ह मरया, वैकिय, तैजस, ब्राहारक घीर केवीनक, (१ उई--गव ७१३; भग, श्रीप; पिसे १०५०)। समुग्यायण न [ समुद्र्यातन ] विनारा; (विन वे०) समुन्द्रह वि [ समुद्रवीचित ] उर्वोचितः(स १५) सम्याय देखा सम्भायायः ( १ १ )। समुब्दय पु [ समुद्धय] विशिष्ट गाँश, दग, न्तुं, न, ह—पन ३६५; भनि )। समुद्भर नद्र [ समुन्+ग्रर् ] उपारण कारा, ग ममुख्दरः ( चेह्य ६४१ )। समुब्बलिश वि [समुब्बलित] वना इम्प्री ४८; भवि )। समुच्चिण सङ [समुन्+खि] इङ्हा ब्रानी करना । सम्बिचयाद्दः (गा १०४)। ममुच्चिय थि [ समुच्चित ] एक किया भारि वे ही (विसे ५७६)। समुच्छ नम्र [ समुन्+छिह ] १ उल्लाह १ उलाहना। २ दूर करना। समुन्देः (सूप्र १) १३)। भार-समुन्धिहित; (मूम २, ४,४)। समुच्छिता, ( स्थ २, ४, १० )। समुख्डा्य वि [सम्बद्धादित] तन प्रार्व (पडम ६३, ७)। समुच्छणों स्त्रो [दे ] ममार्जनो, भाइ, (दे म, । समुच्छत थह [ समुन्+शत् ] १ उउपना, उत्र उ समुन्दस्त; ( मुर २, २३६ )।

२ विस्तीयाँ होना । समुच्छले: ( यब्छ १, १४)। वि समुच्छलिय वि [समुच्छलित] । उद्यो 👫 २ जिल्लोर्या, (गन्द्र १, ६, महा)। समुख्यारण न [समुत्सारण ] दूर करना, (विशे समुच्छित्र रि [ रे ] र ताचित, सन्छ दिया रि

मवार्यकाः ३ नः धनात्र-करमा, नवनः (६ व. १८) मधुच्छिरः (सी) वि [सपुच्छितः] मनिकारी 350 }1

समुच्छित्र वि [समुच्छित्र ] क्षेत्र, सि<sup>द्ध</sup>, (हैं

(---पन १=५०)। मुख्यूगिय वि [ समुख्यूद्वित ] येच पर चड्डा हुमाः ंडम्मीर १५) । मुख्युग वि [ समृतमुक ] भवि-उन्कपिटनः ( नुर २, 21/2; X, 2/33 ) · मुक्तेद्र}पृं[समुक्तेद ] मर्थम विनाम, (टा ८— मुस्हेय) त्व ४२५; राज)। 'बाइ वि ['बाटिन] रदार्थ की प्रतिक्रया सर्वया विवसर मानने वानाः ( ठा द्य-पन ४२½; राज ) · मुङ्जम भक् [ समुद्र + यम् ] प्रपन्न करना । वह---समुद्रज्ञमंतः ( पडम १०२, १०६: चेडम १५० ) नुरज्ञम पूं [समुद्यम ] > वनोचीन उदन: > वि-मनीचीन उद्यम बाजाः ( मिरि २४८ ) मुख्यल वि [ समुख्यल ] घत्यल उत्स्यमः ( गउडः मुज्जाय वि [समुद्यात ] १ निर्गेतः (विने २६०६)। २ जेंचा गया हमा: (कप्प) ामुङ्बोध चङ [समुद्+चृत्] चनक्ता. प्रकामना । वह—समुद्रक्षोर्यनः ( पडम ११६, १७ ) : ामुङ्बोच वृं [समुद्धदोत ] प्रकाग, दीनाः (तुन ४०; महा 🕽 । उनुरबोवय वह [समुदु+चोनय ] प्रशानित दरना। वह-समुद्रश्रोययंतः (न ३४० ।। तमुद्रभ्त सद्य [साह + उद्यक्त ] त्यान करना । नह---समुहिन्तक्रण; (वे ८०) उनुरुद्धा घर [ समुत्र+स्था ] १ उदना। २ वयद दरना। ६ वहचा वरना । ४ उत्यन्न हाना। नह—समुद्रिकरणः (नग् ), सभुरदायः समुद्रिदञ्जणः ( भाना १, २, २, १; १, २, ६, १; स्य ) । उमुद्वाद वि [समुत्थायित्] तस्यम् पत्र करने वाताः (भाषा)। जमुददाइथ देको समुद्दिस्थः ( **च १२**१ ) । वमुद्रशाय न [ समुक्तान ] तित ने वान बरना। सुय न [ धून ] देन गाल-प्रशेष: ( यदि २०२ )। समुद्दाण न [समुरधान] १ हम्पन् उत्पानः २ निनिच, शरपः ( राज )। देखी समुख्याण । समुद्धित दि [समुद्धित ] १ वन्तर परल-गीव; समुदाजार)देखी समुधाचार; (स्वत्र ४४; नाट-गहुः ( त्य १, १४, २२ )। २ उत्तस्यतः ३ मानः ( त्य समुशयार ) ००; घीनः व १६४ )।

१, ३, २, ६)। ४ उटा हुआ, जो खड़ा हुआ हो ३६; (नुर १, ८६)। १ अनुन्डित, विहित; (नुस्र १, २, २, ३१)। ई उत्पन्न; (स्वाया १, ६---पन १५६)। आधितः ( राज ) । समुद्रीय वि [समुद्रीत] उड़ा हुम्रा; (वजा हर; मोह ६३)। समुण्पदय देसी समुच्हय; ( राज )। समुच न [संमुक्त ] १ गोत्र-विदेष; २ पूंछी. उस गीत में उत्पन्न; ''ननुता( गुता)'' ( हा ७---पन ३८० )। देखां संमुख। समुत्तस्य वि [ दे ] गर्वितः ( विङ ४६४ )। समुखा चक [समुत्+तृ] १ पार जाना। २ महः नीचे उत्तरमा। ३ अवतीर्च होना। वसुत्तरहः, ( गउड ६४१; १०६६ )। वंह-समुत्तरेवि ( प्रत्र ); ( मति )। समुचाराविय वि [ समुचारित ] १ पर पहुँ वावा हुन्ना; २ क्र भादि से बाहर निकाता हुआ; ( स १०२ )। समुत्तास नक [ समुत्+वासय् ] प्रातिगय मय उपज्ञाना । चनुनाचेदि ( गी ); ( नाड-मानवी ११६ ) । समुचिष्ण वि [ समयतीणं ] भवतीयाँ; (पडम १०६, समुत्तुंग वि [ समुत्तुङ्ग ] प्रति कँचा; ( भवि )। समुन्य वि [ दे ] गर्वतः ( गडड )। समुरुष वि [समुरुष ] उत्पन्नः (न ४८; डा ४, ४ डी---पत्र २मरे: बुर २, २२४: बुरा ४०० )। समुत्यस्डं देन्यं समुत्यय=छम्त्+स्थाव्। तमुत्थण न [ तमुत्यान ] उत्पत्तिः ( पापा १, ६— पत्र १५३)। समुत्थय वह [समुत्+स्थगय ] प्राच्छादन दरना, दक्ता। हेक्-समुत्याउं; (गा ३६४ प्र; वि ३०६)। समुत्यय नि [ समयस्तृत ] प्राच्छादिवः( हुन १६२ )। समुख्य वि [ समुन्छलिन ] उछवा हुना; (च १४८)। समुत्याण न [समुत्यान] तिनिन, कारप; (दिने रमस्म )। देनी समृहायः। समुरियय देखी समुद्रिया; ( भार )। समुद्रय हं [ समुद्रय ] १ वनुदान, वेहर्तन, बनुद्रः ( बीतः मग; टबर १८६)। २ वहन्मांव, प्रमहुदय; (हुप्र २२)।

] \* \* \*

समुद्राण न [समुद्रान ] शिक्षाः (क्षीर ) व शिक्षाः नामुद्र (सन ) । इ दिला स्थितः प्रतीन-वदीन व स्मृद्र (सन ) । इ दिला स्थितः प्रतीन-वदीन व समें क्षा विविद्यालया है- प्रतीन-विद्यालया है- प्रतीन-विद्यालया है- प्रतीन विद्यालया है- प्रतीन है- प्रतीन विद्यालया है- प

समुताण वह [ समुतानय् ] भिद्या के जिए अस्तव बरता। चंक-समुताणकणः ( यद २, १- यत १०१ )। समुताणिय देखे सामुताणियः ( बीरः भय ३, १-यत २११)।

समुदाणिया को [सामुदानिको] किया-विदेग, नमुदान-निया; (नुमनि १६८)।

समुदाय वृं [ तमुदाय ] नम्दः ( द्वायु २०० टी; भिः ६२१ )। समुदाहिय वि [ समुदाहर ] प्रतिचादित, द्वायतः ( उत्त

२६, २१)। समुदिअ देखो समुद्ध=चमुदित; ( नृष्ट्यनि १२१ टी; सुर ७, ४६)।

समुद्रिण रेखे समुद्रमः (राज)।

समुद्रीर मह [ समुद्र + देख्या करना । २ क्यों को लीव कर उदर में भागा, उदीरचा करना । यह— समुद्र [ तरे ] रैसाण, ( चारा ४, १७——वन २२६ ) । मह—समुद्रीरिकण, ( सम्बद्धता ४ ) । समुद्र पु [ समुद्र ] १ सारा, जनभि; (पाम; साचा १,

कल, इत)। सुधान्ता[सुता] कर्व १४२)। त्यासमुद्रः।

समुरणायाम । [रे समुद्रतानात] । तुम, र कदमा; (रे स, १०) । समुरूप नह [समुर । द्वारत | १ अवस्य १००१

समुद्दश्यक [समुद्दान्याम्] १ अवस्य आग भार अवना । गमुद्देर, (गळ २, ४) समुद्दर न[दे] मनीन वर, गानीनपर्(देव, समुद्दार न[दे]

समुद्राम वि [समुद्राम] को उदान, जन ननुद्रामगद्दे या ( नदव १४० )। समुद्रिम नह [समुद्र + दिश] १ गाउ हा ऐस-इतने के जिर उपरेग देना। २ स्वानवा इतना १ इतना १ अ साधव लेना । ४ सपिदार इतना

नमुद्दिस्तरः ( उरा ), मनुद्दिन्तरःशीतः ( प्रम् श्रष्ट-नसुद्दिस्तः ( प्राचा १, प्र., २, १, १, १ १ ) । हेरू-मनुद्दित्तिसदः ( उरा २, १---व ६ १ सनुदेशः पु [ मनुदेशः ] १ व्याल्या, सुब हे वर्षे का उपहेशः ( प्रसु ३ ) । १ व्याल्या, सुब हे वर्षे

क्षण्यास्त्र, (वर १)। ३ मन्य डा दह हि क्षण्यास्त्र, प्रक्रस्य, प्रत्येद्धः (वडम ३, १३०) मोतन, "अरथ युद्देश्काले" (गच्च १, १६)। सर्द्धेस वि [सामुदेश] देलो स्मादृद्दिस्य, (ति १६) सर्द्धेसण न [सर्पुदेशन] दुनो के प्रदेश क्षण

(पार २०६)। समुदेसिय दि सिमुदेशिक ] १ तमुदेश-कर्ल विश्वास पार्टिक उदानश्य में द्विय तथे जीवन वे दी ने भाग पदार्थ जिनको तथ तामु-सन्यानियों के दी! का शक्तय किया गया हो। (श्वर २२६) समुद्धद सक [समुद्धन्त [2] मुक करता। २ जोर्च म्ह प्रमुद्धत सक [समुद्धन्त ] । पुन्दर्स) (गार ४)। प्रमु

समुबरंत; (मग ४००)। वह—समुबरंत्रण; (कर्ण ६०)। वह—समुबरणः १ उत्तर; २ कि उबर क्ष समुबरणः न [समुबरणः ] १ उदार; २ कि उबर क्ष बाजा (सण्य)। समुबरंका वि [समुब्रुपतः] उदार-प्रान्त; (धा ४६)

समुद्राप्त वि (समुद्रापित ] उदार-प्राप्त (या राज्य )। समुद्राप्त वि [समुद्रापित ] समुहिषत, उठा हुआ, व

४६६: ४६०)। समुदाय कह [समुद्र+धाय ] उठना। वह-समुद्री

. 1

```
तः; (पपद् १,३—पत्र ४५)।
र्रोदेश देली समुद्धिग्यः (२२०३, २६)।
[इथुर वि [समुद्धुर] इड, मजबून; ( उर १४२ हो )।
द्विभूमिश्र वि [ समुद्वभूपित ] पूर्वास्त, रीमाजित:
प्रयागमे इयवकुनुमं व ममुरपु(१३५)नियं नरीरं ( चुम
१०; स १८०; धर्मीव ४८०)।
द्भवृं [समुद्र ] १ एक देव-विकास. (देवेस्ट १८३)।
—देशो समुद्दः (हे २, ८०)!
प्रमुखी [समुद्रति] क्रम्पुदयः (सार्थ द०)।
मुलद्ध वि [ समुन्तद्ध ] नंतद्ध, नत्रः
"उं मनिया स्थानिया जिल्लास अञ्चनप्रमनमुख्या।
े तेख विज्ञएख रहा मिनि नामं विखिम्मिविय
                                 (चेद्रव ई १३)।
रुप्रय वि [ समुद्रत ] द्वति ऊँचा; ( महा )।
रुष्दि सह [समुन्म + रेख ] १ अच्छी नरह देखना,
भग्नेष्ठ करना। २ पर्योगोचन करना, विचार करना।
· इ-समुपेहमाण; (मूच १, १३, २३ )। संह--
नपूर्वेहिया, समुपेहियाणं; ( दस ७, ४४; नहा )।
ंदुष्यक्त सक । [सर्त् + पर्] उत्यन्न होना । सनुष्य-
हः (भगः भशः) समुप्यविज्ञाः (कृष्यः)। भृका-
. मुर्पाबस्याः ( भग )।
'मुज्यण्ण) वि [ समुत्यन्त ] उत्पन्तः ( वि १००: भगः;
(सुप्पन्न ∫वतु)।
मुणयण न [ समुत्यनन ] कॅवा जाना. कर्ष्य-गरन,
ः ३६५न; ( गडड )।
न् नुणाश्रव वि [समुत्वाद्क ] इत्यनि-कवां; (ना
155 ) 1
लुप्पाड एक [ समुन् -पार्ष् ] उत्पन्न करना ।
जनुष्पादेर; (उत्त २६, ७१ · ।
मुप्पाय पुं [समुत्याद ] उत्यत्ति, प्राहुमीवः (मूझ
११,१,३,१०; भावा )।
मिरियंजल न [ दे ] स्प्या, अपकीति; २ रव, प्रती; ( दे
१५, ५०)।
मुण्डित्य वि[दे] उत्सल, भय-मंतः, (तुर १३,
(W)
मुप्पेक्स (देला मनुपेद । वक्-समुप्पेक्समाण,
त्रमुप्पेह ) समुप्पेहमाणः ( राषः भाषा १, ४, ४, ०—५त ०७; महा; यापा १, १६—५त १६६ )
४)। वंहः—समुप्पेहः ( रव ७, ३)। देनो समुवेबचा । समुग्यास पु [ समुज्याम ] विदानः ( राष्ट्र )।
```

```
समुष्कालय वि [ समुत्वादक ] उठा कर जाने वाना;
 'पहण जबनिरिमनुन्हानण मंगनपूरे" ( स २२ )।
सम्प्रालिय वि [ समुन्फालित ] ब्रास्कावित; (भवि)।
समुष्तुंद नक [सप्रान्कम् ] ब्राक्तम्य करना। वक्-
 सम्प्रहेंद्रेत; ( ने ४, ४३ )।
सम्प्रतोडण न [समुत्स्कांटन] श्रास्तातनः (पउन
 €, ₹== ) 1
ममुब्बड वि [ समुद्गद ] प्रचंद; ( प्राव्, १०२ )।
समुब्भव बार [ समुद् + भू ] उत्पन्न हाना । ननुरभवंतिः
 (उपर २५)।
समुब्बय पुं [ समुद्रव ] उत्पन्तिः ( उदः, मनि )।
समुद्भिय वि [ सन्धिर्वत ] कँचा किया हुन्ना; ( नुरा
 ८८; मनि )।
समुद्भुय ( ऋर ) नीचे देखी; ( तवा )।
समुद्धान वि [समुद्दभून ] उत्पन्तः (न ४०६; नुर ६,
  २३५: तुना २६५ ) ।
समुयाण देखो समुदाण≈चनुदान; (विरा १, २—४व
  ६५: ऋोष १८४ ) ।
 समुयाण देखे समुदाण=वनुदानव् । वह—समुयाणितः
  ( नुस ३, १ )।
 समुयाणिज देली समुदाणिय; ( घोष ५१२ )।
 सनुयाय देखा समुदाय; ( राज )।
 समुद्रय वह [ समुन्+ रूप् ] योदना, वहना । वनुन्न-
  वरः (वय)। वह-समुल्डवंतः (तुर २, २६)।
  क्वक्-समुख्टविज्ञंत; ( नुर २, २१७ )।
समुख्यण न [ समुख्यन ] कथन, उक्तिः ( ने १२,
  5° ) 1
 समुख्टवित्र वि [ समुब्टपित ] उक्त, क्रीयतः ( मुर २,
  १५१; ५, २३५; प्रान् ७ ) ।
 समुत्रस ऋड [समुन्+स्रस् ] उत्तर्शन होना, विद्य-
  नना । चनुन्त्रवदः (नाट-विक अ )। वक्-मम्-
  নন্তর্ভার; ( ছম্ম; রুর २, মুখু )।
 समुद्धसिय वि [ समुद्धसिन ] उन्त्राव-प्रान्तः (वर्षा) ।
 समुक्टालिय वि [ समुक्टालित ] इद्याना हुचा; (पाना
  १, १५--१व २३०)।
समुद्धाव पुं [ समुन्हाप ] प्राजाा, वनापपः (विना १.
  ७—पन ७७; महा; याचा १, १६—पत्र १६६ )।
```

| १०६६                                         | पार्असङ्महण्णयो ।                | [सर्नुतर्-                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| समुचारु वि [ समुपविष्ट ] वैटा हुआ; ( उप      | १२५५)। समुसरण देखां सम           |                                     |
| समुद्रवस वि [समुप्युक्त] उपयोद-युक्त,        |                                  | ब्द्य ] १ ऊँचा, प्रमंग (१           |
| (जीवस ३६ँ३)।                                 |                                  | ति, उत्तमताः (स्य १,१७              |
| समुद्रगय वि [ समुपगत ] समीव बाबा हुआ         | ; (बब ४)।   ३ कर्मी का उपच       | ा; (धाचा)। ४ स्मान् ल्ह             |
| समुयन्त्रिय वि [ समुपार्जित ] उपार्वित,      | पैदा किया   दग, (दम ६, १७        | ; शसु २०)।                          |
| दुष्मा, ( सुपा १००; मधा )।                   | समुस्तविय वि [                   | समुद्ध्यित ] अंग वि                 |
| समुत्रतिथय वि [ समुपस्थित ] हाजिर, उपि       | त्यत, (उप । (पउम ४०, ६)।         | ı                                   |
| A\$0 ) !                                     | समुस्सतिय वि [                   | समुब्द्धसित ] १ उप                  |
| मपुत्रयंत देता समुचे।                        | । म समुस्यविवरीमक्               | श" (कला)। २ उच्छं <sup>त</sup> े    |
| मभुवविद्व रि [ ममुपविष्ट ] वैडा हुझा; ( र    | ाय ७७)। (पडम ६४, ३५)             | । देखी समससित्र।                    |
| समुप्रसंपन्त रि [ समुप्रसंपन्त ] समीप में सर | रागतः (धर्म समुस्सिश्र समुन्दि   | छ्न ] कर्घ-स्थित, इंच व             |
| 3)1                                          | (यम १, ५, १,                     | १४: पि ६४ )।                        |
| समुवद्दतिभ वि [ समुवद्दनित्र   जिल्हा व      | वर उपराव समस्सिणा वर             | समन+ध्री शिलिय                      |
| किया गया हो यह, (स्था)।                      | यनामा । २ सस्कार                 | र करना, मैंबारना, जीव में           |
| समुवागय वि [समुपागत ] तमीप में जान           | र- ( साता : को ठीइ करना । म      | मुस्तियामि, समुस्तियामि,            |
| १. १ई -प्य १६६, मण् )। -                     | : 45,411                         |                                     |
| समुवे गक [समुवा+इ] र वान में आता :           |                                  |                                     |
| बरना । समुद्र, समुदेनि, (यनि ४०; वि ४६३)     | )। बह्— समुस्ताय                 | मृत्दुझ <sub>ं,</sub> (द्र ४८;सहा)। |
| सम्पर्यंत् (स ३३०)।                          | समह देशी संमह.                   | (हे स रहा मा (प्रधा मि              |
| समुवेक्ष) गढ [ समुन्त्र+ईश्ह् ] १ निरीवण     | करना । २ । ४१: सहा: पाम )        | 2                                   |
| ममुचेंद्व भव्याहार करना, काम में जाना। बहु   | सम्बे- समृद्य रि समृद्           | त ] समुद्धात-प्राप्त, (भार          |
| पन्त्रमाण, समुधेदमाण, (खाया १, १—पव          | ११: भारता   समहि देखा सन्महि     | रळ्या-संगि ।                        |
| ₹, ½, ₹, ₹ )                                 | समूसण न सिम्बर                   | र ] विस्टूक-मूठ, पोरव वर्ष          |
| समुख्यत रि [ समुद्रपुत्त ] ऊँचा विवा हुआ     | (R >> ( 3 E   3 )                |                                     |
| 28)1                                         | , सम्बद्धिय देशो सम              | दुस्सवियः ( वया १, १ <sup>—र</sup>  |
| समुख्यतिय रि [सनुइर्नित ] पुमाया हुम         | n. किरावर । समिसस घढ <b>ि</b> स  | सत्र + श्वस्ता । १००००              |
| हुमा. (सुर १३, ४३)।                          | . उल्बानन हाना। ३                | ज्ञाने नाम लगा गर                   |
| समुद्धह नद (समुद्ध + यह्) १ धारण करना ।      | 1 व दोसा । १४३ ) । यह—स          | म्सयंत, सम्मममाष, (                 |
| समुख्यस्य, (चर्चि, सर्चि)। वह-समुद्रम        | इस. (ने ! यदक्ष से ११, १३)       | 9 ) ;                               |
| ६. ०. मार—स्म्या =३ १३                       | समुमिया न [ सः                   | (चड्रप्रसित ] १ निः <sup>दल</sup> ं |
| समुदाहण न [ समुद्रहन ] सम्पर् रहन—होः        | ग,(३३)। १६)। २—रेग्स             | समुब्सिमय, ( याद्य १)               |
| समुध्यमा पि ( समुद्धिय ) यन्यन्त उद्देश व    | गना. (सा १३, ४०४, सउद्र)         | t                                   |
| 62-11                                        | समृत्यित देवी समृ                | स्तित्रप्र; ( नग, प्रोप, मूर्च '    |
| सम्बद्ध ५ [ समुख्य ह ] ३ विशक्त, ३११         | उ १२ ३१ । ११ थी . प्रदर्भ . 1    |                                     |
| रनामा रीनाप्यक्षास्त्र स्था १                | ः समृत्यु व वि [समृत्            | सुकः] सनि उत्हरिन, (६               |
| समुपेष्ट । समुद्रोन्दित ] बन्दन र र          | 'रा <i>हमा. नार</i> शिक्ट हुए )। |                                     |
| in the rathernauthern at                     | नाः सम्हन्न[सम्ह]                | मनुदाय, सांग्र, धपल,                |
| - * :                                        | ड स्मीयप न्यासाया                | सम्हंब" (पउम १०%                    |
|                                              |                                  |                                     |
|                                              |                                  |                                     |

(--ममेमा ]

का सबद्ध स्वीते ) ४

ह। बार शिया समुद्र, ( न र

सक् [समा∸क] १ प्राप्तस्य करणाः प्राप्ताः समुख कार्यः जानसारं व प्राप्तं रामाः ४ प्राप्तः संच्य होनाः

।इंदा होना । मनेद्र, मनेद्र । और दिस १२६६ ।

र - समेमाणः ( प्राचा १, ६ १ १ १ १ १ हो। विच्या, समेच्याः ( एम १, १० ११ वि ३३१ प्राचा

, F. t. tig 440 2, 86 32

रेश के दिन के निर्माणका समायक अभागता रेश के [समेत ] के समायका समायक अभागता रेश के दिनों के सिंह समेची मीलाईमा (का की का

रत ) पंतरा है। भी समझा सार्व का कि के कि स्थान गर्म हर, सरित् । जेंद्र स्थान झाले कालक हा स्थिन गर्म

सिना । सुर १, १६६, ३ सम्म सुरा ६,६ महा १ ।

मेर देखी स-मेर=ग-सर्वोद ।

मोश्रर पह [समय+तृ] १ गमाता, गमारेग हाता. मत्त्रभीर हेरता । २ गोर्थ उत्तरना। ३ उत्तर प्रदेश पत्ता। गर्भाष्ट्रस्ट (पाण् २४६) उत्तरिग १४२ १, गर्मामानिः

। स्था २, २, ३६: मण् ४८ ११

स्मोधार वृ[समयतार] बल्लमंगः ( बज्जु ०४६ ) । संगदन्त वि[समयतीर्थः] तील उतरा हुमाः ( तुर %

1(250

नमोगाड (र [समयनाड ] सम्मन स्वताड ( सीन )। नमोच्छद्रश्र (र [समयनछादिन ] साच्छादिन, सनिमय

दद्य हुमा; (सुर १७, १४३))

समाणम् १६ [समय+तम्] राज्या समा—र्शना राता। यह—समोणमत् (भागः सुर १, २३०)।

समाणय वि [ समयनत ] प्रति नना दुवा; (ग १८२)। समान्यद्वश्र वि [ समयस्थिति ] प्राच्यादितः ( ने ६,

न्तः)। नमोत्ययं वि [समयस्तृतः] अपर देखीः (उर १०३

समान्त्रय वि [समयस्तृत ] क्षा विकास वि )।

समोत्यर मह [ समय+स्तु ] १ प्राच्छादन दरना, दन्ता । २ प्राक्तम्य करना । वह—समोत्यरंतः (धावा

.१, १—पव २५; पडम २, ऽ= )। ममोयार पृं [ सबवतार ] अन्तर्माव, मनावेग; ( विने

२१६: प्राप् ।। समायारणा की [समयनगरणा] प्रान्तमीय; (विसे

र २३ )। .समाय रिय वि [ समूबनारित ] प्रन्तर्मावित, समाबेगित; |

(सिंह स्पर्ह)।

समान्यय र [दे] नम्हित्रतः ( गुडडे )।

सम्रोत्सुन वि [सम्बद्धण ] रची, राग-मन्। (से ३,

४२) । समोवध सर (समय+पत्) । समने भागा । २ सेवे जनना । यह-समोवधेन, समोवधनाणः (त १२६:

ः ३५ ) १ समोपान (र [ समवपतित ] नीचे उत्तरा हुमा; ( घारा

क्र १७ -- पत्र द**१३** } ।

समीत्वर भी [समयमृत ] गमावत, प्रथात हुमा; समानद भे (मन्मन १२०: विई७, भा; पाया १,

⇒~ दल ३ह; फॉन; सुग ११ **)** १

सप्तीसर मरु [समय + सृ] २ क्याग्ना, जागमन बरना । > नीत वित्ता , समीमीजा, (जीर) दि २३४ ) 'हेह — सप्तीसरिंड , (जीर ) । यह—सप्तीसरीत, (से २,

ः ६ । । समोसर प्रद्र [ समप+ख ] १ पेट्ठे हटना । २ पनायन

कता । समानरदः (कात्र १६६), मनानरः (हे २, १६०)।

वह-समीमरंतः (गा १६२)।

समीसरण पून [ समयसरण ] १ एडव निजन, नेजानड, मेनाः ( न्यान ११०; राय १३३ ) । २ समुदाय, नमबाय, गन्दः, श्नवीतरण निवर उत्तवप वए प वुन्ने प रानी व" ( भीव ४००) । ३ माधु-सनुदाय, माधु-समृह; (तिंड १८%; १८८ टी )। ४ जहाँ पर उत्नव सादि है असंग ने बनेड नापु-नोग इंड्ड्ंट होते ही वह स्थान; ( सम २१ )। ५ परतीर्थिको का नमुदाय, जैनेनर दारानिको का नमगदः ( नृष्य १, १२, १ )। १ धने-विचार, भागम-विचार: (मूझ २, २, ८१; ८२)। ७ मूबहताह सूब क प्रयम धुनल्डन्य का बारहवाँ ब्राप्यपन; (नुव्रानि १२०)। ८ प्यारना, भ्रागमन; ( उत्रा; भीत; विता १, ७—पत्र ७२)। ह तीर्थक्स-देव की पर्पेद्: १० वहाँ पर जिन-भगवान उपदेश देते हैं वह स्थान; ( भावम; पंचा २, १७; वी ४३ ) । तिय पुं [ नियस् ] वा-विद्वेष; (पर २०१)। समोसरिश वि [समपसृत ] १ पेट्रे ह्या हुआ; ( गा ई४६; पडन १२, ६३ )। २ रजावित; ( मे १०, ४ )। समोसरित्र वि [ समयसृत ] हमायात, हमागत; ( से ७, ४१; उबा )।

समासय नक [दे] दृबद्रा दृबद्रा दरता। वनोवर्वेति;

रेव्हट (सुम १, १, २, २, ८)। समोसिअ बक [समग्र-सतु ] श्रीय हाना, नाग जाना, | नष्ट होना । बरु-समोसिश्रंन; (मे ८.७)। नमोसिम पु [दे] र पातिनेश्मिक, पडीमी, (दे ८, ४६; पाद्म )। २ प्रदीप, ३ ति वञ्च, वच-बोम्यः (ई.स., ममोहण मह [ समुद् + हन् ] समुद्रात हरता, श्राहम-प्रदेशों की बाहर निकाल कर उनसे कर्म-निर्वस करना। ममोहयाह, ममोहयाति; (कप्प; भ्रीतः, वि ४६६)। मक-समोद्दावाः (भगः कप्पः भीव)। ममोदय वि [ समुद्धत ] जिमने समृद्धात किया हो नहः ( डा २, २—वन ६१)। समोहय रि [ समयहत ] भाषात-प्राप्त; (मुर ७, २८) । सम्बद्ध चह [धन्] १ लेद पाना । २ यहना । नस्महः (37 1, 20); मन्त्र घड [सम्] सान्त होना, उषट्टा होना। सम्बह् ( भारता १४४ ) । मध्य न [शर्मन्] मृत्यः (हे १, ३२; नुमा )। सम्म रि [सम्बद्धः] > तत्व, तथा; (मूस १, ८, २३; इट्य, महम ८३, यमु )। २ ग्र-रिपरीत, ग्र-विरुद्धः (ठा १--पत्र २७; १, ४--पत्र १५६ )। ३ प्रगणनीय, १ ला-फ्लिया ( कम्म ४, १४, पत ६ )। ४ शीमन, मुन्दर, १ मनत, उचित्र, व्यात्रवी, (गु.स.२, ४,३)। ६ नव्यत् दर्गत, (काम ४, १;४५)। ल न [स्र] १ तमहिन, मध्या-दर्शन, मन्य तरह पर अडी, ( उना, उन; पह दूरे; मी १०, बस्म ४, १४)। २ मस्य, परमार्थ, धमसम्बन रतिया" (भाषा, नुम १, ८, २३)। दिद्वि, दिहाव वि [ इंग्डिक ] मण्य तस्य पर श्रद्धा मण्डी वाजा, (स १--१४ २३: २, २-- १४ ४६)। "इसवान [ दर्शन] मन्त्र नस्य पर अज्ञा, ( हा १०- नव ५०३)। "दिहि व [ 'इतिह ] देशो दिहित्य, (न्कृति १०१)। न्त्राण न ['जान ] मरच जान, स्थार्व जान, (मस्म ८३, वम्)। मुच न [ ्रान ] > मन्त्र शास्त्र , २ सत्त्व शास्त्र-शास्त्र-शास्त्र-शास्त्र-शास्त्र-शास्त्र-शास्त्र-शास्त्र-शास्त्र-शास्त्र-शास्त्र ( याँद ) ।जेब्द्रजीहरू शि [ निष्ट्राहुष्ट्रि ] निन्न हाँह राजा नरह भीन भनान वनते पर भाजा रक्षी बाजा, । सम २६, टा १—२४ १८)। व्याप पु [ यात्]

र प्रांबद राह, व रावशह, बारहीत केन प्रत-क्रमन;(दा

१० पत्र १६१)। इनामाधिक, नवस्थिती "नामाहर्व

पाइअसइमहण्णयो । [# समङ्गं सम्मानाओं समान संस्था" ( भा सम्मा६ देखो सम्मु६=मन्मति, स्त्रमति; ( याना )। सम्मार्ग देखी सामार्य; ( संशेष ४४)। सम्मंत्र [ सम्पग् ] बच्छी तरह; (भाग; ११; महा )। सम्मृह को [सन्मति ] १ मगत मते, १ भिगद युद्धिः ( उत्त २८, १०, मुन २८, माना )। ३ पु. एक कुलकर पुरुष; (पउम सम्मुह भ्री [स्वमति ] स्वरीय गुडि, ( प्रान सम्हरिक वि [सम्मृत ] भन्ती नरह यार (भन्तु १५)। सय बाह [ शो, स्वप् ] संना, शपन इरना। सण्डा, (कृष्यः; साचा १, ७, ८, ११; २, ३ २६), नयंति; ( भग १३, ६—पव १०) नयमाण, (माबा २, २, ३, २६)। १६-( वि १७८ )। इ—ोस्ता सविषय, सवको सद भड़ [ स्यदु ] पनना, जीयाँ होना, मानिड संबंह; ( माचा २, १, ११, १)। सय श्रक [म्बू] भरना टरहना। नराः (गु 48)1 सब सब [ थि ] नेवा करना । मपति, ( अब १३, 1 ( 413 KP स्य देखो स≔सम्। " वदिवाओ मगाव" (गी स्य देलो स≃म्रः (युम १, १, २, २१ वण १४—१व १६०; माना; उग्न; स्वन्त १()। क्षय देखो सग=समन्। 'इसरि मो ['सप्तति]" <sup>७७</sup>; (भा २८) । मय च [ महा ] रमेशा, निरन्तर; ' मनदूरों न हदाल्य (३३)। काल न [काल ] स्वमः <sup>(क</sup> (सुमान्य)। मय पूर [शत] १ मन्या विशेष, भी, १००; मन्त्र्या बाजा, ( उत्रा; उत्र; सा १०१; वी स्टु; ई रे बहुत, पूर्व, यनना मध्या नात्रा, (याचा १, ' वत्र (४) १९४ याच्यान, प्रत्य नस्या, प्रत्यानस े स्विद्वाद्वाचेल् एकामीनि महानुष्त्रमा प्रशा ( <sup>म</sup>

चन )। 'बांग न [ काम्न ] १ रस्य विकार र पे क कान गरनी में बना हुमा; (हमत व्हान)। तमें

क्तंति ] एक नाम जिल्लेक, (पर ६६), प्यन ) किनी" (सम. १४३) । 'सुचित्र 'त [ सुचित्र ] ो (आ १६; मुर ३, २३२ )। सर्वा की ['सो] ल-विरोध, पाषाया-शिक्षा-विरोध, १ मम १३० पति, )। १, परसा, जेला: (हें ६, ७४) । अल न मन ] १ रस्या का विमान: ( ११८८ - १० ), वर्षा स्त्र ( २ राज को एक जोते, ३ वि. शतरहान-समी ला हुना, (विवेश्व १६८) ४ पूनः विज्ञुत्सनः इ वक्षाकार परेन प्रा एक क्षिप्रसः ( इक्। 'सुद्राम न स | एक नगर: ( भन )। धणु पु [ धनुष् ] । व गरे में होने बाजा एक ग्रुमकर पुरुष, (सम १५३)। ।स्त की में होने राजा रमवी। बुजरूर पुरुष, स्टा ६०० ८१८)। परंको [पत्री] खुड मन्त्रका एक वर्षत. (२३)। 'पस देवी यस:। यापा १. १- प्रशासकः य न ['पाक ] एक भी भोग्यीवसी से बनता एक नाड वचन वेस; (ग्यामा १, १ - पर १६; डा ३, १—पत्र ) ( 'पुण्यत स्त्री [ पुण्या ] वनस्यति-विदेश, वीवा गाउ; ( रवण १—रन ३४; उर्चान ३)। 'पोर न पयम्] इल्रु, उत्तरः (पर १७४ हो)। पाहु वृ बाहु ] एक राजार्थ; ( यउम १६, ७४ )। मिसवा, नमा स्त्री [ 'भिषज्ञ, ] नद्भ निव्हेषः ( इकः पडम २०, २)। 'यम वि [ 'तम] गीवाँ १०० वाँ; ( पडम १००, r)। 'सह पु [ रहर] यह यूजनर पुरम; (सम 🕩 )। मिसह प् [ चुपम ] प्रहाराम का नेईसकी हुवं; (सुम १०, १३)। यह देखी पहें; (दे =, १)। वन न [पव] १२३, इनज, (पाम)। ३ । पत्ती पाना कमन, पद्ध-रिदीप, ( मुरा ४६ )। ३ पन्नि-ारीय, वित्रका दक्षिण दिका म याजना आयमुखन माना ाता है; १९६म ७, १७।। सहस्य पृत् [ सहस्र ] ल्या-विक्षेप, सात्य र सम २ अर सुर ३,०० प्रास् ह .२४)। सहस्त्रक्षांव [ न्यस्त्रनम्] तःः । गाया , द. प्रव १६० माहस्म । | सहस्र ] १ बार्य-मरम्बर वर अस्तरि अस्ति । १००० ००० १९) २ व्याचार ४ १०० ५ स्तिः रः सहपत् भगव्यतः हरः ा हरिस्य । ৰ্যাৱ লক্ষ্মথাস 😁 🕜 [ माहित्रकः } इतः । सःहस्यः । 'साहस्मा च' | महस्र' रें

दह्न)। सिकका वि [ शकेर] यत गंद याता, सी दृष्ट्या याजा; (सुर ४, २२; ११३ ) तो म [ भा] सी प्रकार से, सी दृष्ट्या हो ऐसा; (सुर १४, २६०)। तुलं भा [ स्टब्स्सु ] सी यार; (दे २, १४८, प्राप्त, पद् १, '१३ पृ [ म्युप्त ] १ एक हुत्रका पुल्य का नाम; (सम ११०)। २ स्विद्या-विकेष; (तुल्ल १६०; राज १) भिष्म, भिष्मो पू [ सिके ] एक राज भा नाम; (बिना १, १००-वन ६०; भते; ता १०)। स्वय देखी सर्वक्रम्यदे; भवयात्रस्या य ११४" (पंचा १, ३६)।

सर्वे दता महं - धहर : । वे ५५ )। सर्वं प्र [स्वयम्] भार, तुइ निवः (भाना १, ६, १, इ. सुर २, १८३०; भगः प्राम् ७८; भनि ५६; कुमा )। 'बाउ वि ['एत ] पुरने किया हुमा: (भग)। 'बाह वृ [ ब्राह्य ] १ जनस्टब्ली ब्रह्मा करना; २ विवाह-विक्रेप; (से १, ३४)। ३ वि. हत्रचं प्रदेश करने वाताः (वर १)। पस पू [ 'प्रस ] १ ज्योतिषक मह-विशेषः ( हा २. ३- पत अ= )। र भारतवर्ष में सर्वात उत्सर्विया। कान में उत्पन्न चीथा कुतहर पुरुष: (तन १५०)। ३ भागामी उत्तरियों-कात में भारत में होनेवामा चीपा कुजकर पुरा: ( तम १५३ )। ४ ब्रागामी उत्सर्पियाः काल में इस भारतवर्ष में हाने वाले चौधे जिन-देव; ( वम १४३ )। ४ एक जैन मुनि जा भगवान सनवनाथ क पूर्वजनम में गुरू थे; (पडम २०, १०)। ६ एक हार का नाम; (पडम ३६, ४)। ७ में व पर्यतः (सुझ प्र)। = नन्दीका द्वीर के मध्य में पश्चिम-दिशा-स्थित एड अजन-गिरि: ( पर २६६ डी )। ६ न एक नगर का नाम, राजा रावण के निए कुवेर ने चनापा हुआ। एक नगर: ( पडम ७, १४८ ) १० वि. भाष ने प्रकाश वरने वाताः (पडम ३६, ४) पना न्या [ वना ] १ व्रथम बासुरेव का प्रदेशन , ( पडम २० १८६ । ) २ ंक सभी का नाम (उप १०३१ टा)। पह देखी वन । वडन स. २२ । चुन ५ [ चुन ] भन्य ह इ.डप्रांक प्रमार्थ प्रमयः अस्य गान हुआ। हा यह, र स्व क्षा सुरु [सु] र अधः । स्वह ४, ६ पत च । ६ मण्ड म उन्नम तम्मा रामुदेय, (सम ३४) . ५२.१, १९२३) र रशका मृत्याकाचा ुः । इत्रेषे क्रिसः व्यक्ति । सर्वे २,

पन ७७६)। ५ एक महा-सागर, स्वयन्यस्य समुद्रः "जहां सर्यम् उदहीया सेट्डे" (सूत्र १, ६, २०)। ६ वृत. एक देव-विमान. (अम १२)। देखों भू। भुगेहिणी स्त्री [°भूगेहिना] सम्स्यतो देवी, ('प्रञ्नु २)। 'भूरमण प [ 'भूरमण ] डेन्ता 'भूरमण, (पवह २, ४---पत्र १३०; पउम ३०२, हंश, सं१०७, सुत्र १६ँ, जी १ २ - पस ३६७, देवेन्ड २५५ भ भूग, भूष [ सू प्रनादि-सिद्ध सर्वज, "जय जत्र नाइ सर्वनुन्" (स ६४०, उबर १२२ ) । २ अका, (पास, पडम २००, ४००, मा ७, से २४, १०)। ३ नीसग प्रामुदंब, (पउम ४, १४४ ) । ४ रावया का एक वादा, ( वडम ४६, २७) । अगयान विमत्ननाथ का प्रथम भावतः (विचार ३७८)। इ जुन, सन; (प्राकृ ४०)। देखी भू। नुसमण पु [ 'भूरमण ] १ सनुद्र-विशेष, २ द्वीप-विशेष, ( खीब ३, २.- पत ३६७, ६७०)। ३ एक देव-विमान; (सम १२)। भूरमणभद्द पु ['भूरमणभद्द ] स्वयनुरमण जीव का एक अधिष्ठाता देन, (जीव ३, २--एव ३६०)। भूरमणमहाभद्द पु [ भूरमणमहाभद्र ] वहां भर्थ, (जीव ३, ०)। 'सूरमणमहायर पु [ 'भूरमणमहायर ] स्वर्यन्-रमया-समुद्र का एक क्यिंप्टायक देव, ( अंध ३, २--पत ३६७)। "भूरमणचर पु ['भूरमणचर] वहो प्रमन्तर उक्त प्रथं, (जीव ३, २)। यर पु विर] क्रम्या का स्येच्छानुसार धरणा, एक प्रकार का विचाह जिसमें करूपा निमन्त्रित विशाहार्थियों में से भूपनी इच्छा-नुसार प्रापना पींत वरचा कर ले; (उव, गउड, व्यांभ ३१)। 'वरी सी [ 'वरा ] भएनी इच्छानुसार वरण करने वाली: ( पउम १०६, १७ )। 'संयुद्ध वि [ 'संयुद्ध ] स्वय भात-तत्त्व; (सम १)। स्तर्यज्ञय पु [ शतश्चरय ] पन्न का तेरहवाँ दिवस; ( सुज 20, 28 )1 सर्वज्ञल पु [शनञ्जल ] १ एक प्रलब्द-पृथ्य, (सम १५० )। २ वरुण क्षांक्यान हा निमान, ( भग ३, ७---

पन १६८ ), देशी सथ-उजल । ३ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न

स्यानी श्री | शाकाभरी | देश-विनेप; (मुंचा १०८०३ )।

सम्बंध देला संयय: ( ५व ४६, कम्म ५, १०० )। सम्बन्धा सं [ दे ] जीता, ५ को, पासने हा तन्त्र, ( दे

बीदक्षे जिनदेश, ( पत्र ७ )।

5.211

सयण रेग्रा स-यण=स्व-तर् संयव न [ सदन ] १ गइ, घर, ( नडन 📆 : २ अंग-म्लानि, शरीर-पोडा, (राज)। मयण न [ शयन ] १ वस्ति, स्थान, ( भाव १ है )। २ राज्या, विजीता, ( गउद, दुना, <sup>ता १</sup> निदाः ( दुमा ८, १७ ) । ४ स्वाप, सेता, (स मुग ३१६)। संयोजिङ न [ शयनोय ] राष्या, विजेता,(१ १४--पन १६०; गउड )। सर्याणज्ञम देनो सन्यण=स्व-जन, "हर्म ह भागरा" (भोषभा ३० हो )। सयणीभ देखां सयणिकाः (स्वम हराई 1603 सयण्य देखी सक्रण्याः ( महा )। सयण्ह देखे सन्यण्ह≈४-तृष्य । सवस वि [ दे ] मुदित, हर्पित; ( दे ८, १)। सयन्त देखी सकन्न; ( मुपा २५२ )। सयय वि [ सतत ] निरन्तरः ( उनः हर १,१६ खयय पु [ शतक ] १ वर्तमान भवतांपेणी कार्र में ऐरवत वर्ष के एक जिल-देव; ( सम १४१)। १ उत्सरियी में भारतवर्ष में होनेवाल एक जि पूर्वजनम का नाम, जी भगवान महावार का भार (अ ६--पत्र ४५५)। ३ नः सी इं। सन्दर्भ

७०१; अन्तु १०१)। सवर देला सावर=-ग्रागर, (विसे ११५७)।

सयरहं देखो सयराहं; ( स ७६२ )। सपरा देखो सक्करा; "सपर दहि च हुद स्वा

वाहीया" ( पउम ११५, ८ )। सपराहं }म [ दे ] र शीम, जल्दी; (देद, ११

सयराहा रेगउड; चेदय ६१०)। २ समान्, ८६

( विसे ई्य्ड् )। ३ अकस्यात् ; ( भीप )। सर्यार दला सत्त-रि⇒नर्तात, (पि २४५; ४५६)

[ 67:35-4 सवद्व वृत [शकद्व ] १ गागे; (राम 🖖 " सबदी गती" (पास ) । २ नः *सर*ीराः ४, २०)। ोमुद्द न [भूष] अन्तरी भगवान सूपभदेव हो केवनवान उत्पन फुर 4 22)1 स्वडाल देवी सगडाल; ( हुन १४५)।

४६२)।

भ्यरी स्त्री [ शनावरी ] इन्तर-विदेश, शतावर का गाँछ; ( त्वया १--पन ३१ )। रेयल न [शकल ] लंड, दुकटा; ( हे १. २८ )। स्यन वि [ सक्तल ] १ नपूर्ण. पूरा. २ तव, तमबः ( वा

थिरेः, दुना, सुरा १६७, द ३६, जी १४, प्राय १०८, र्१४)। 'चंद पूं [ 'चन्द्र ] 'भुतात्याद' सा कर्ता एक दैन मृति; ( श्रु १६६ )। 'भूमण दु ['भूपण ] एक

केवनजानी मुनि; ( पडन १०२, १७ )। 'दिस पृ [ दिश ] नगरिन्नी वास्य, प्रमाण-वास्यः ( भारक ६२)। तयानि पुं [ प्राकृतिम् ] मोन, महानो: ( हे =, ११ )। प्रयहत्थ्य वि [सीवहस्तिक] १ स्व-हर्ल वे उत्तन्तः २ त. गन्ब-विद्रापः "महकानीवि नारेदी मिल्हर नय-

र हतिथयं महत्वेद्यां" ( मिरि ४८१; ४८२ ) स्याचार देली सऱ्याचार = नदाचार संपाचार देली संधा-चार=नदा-वार । स्याण देखी स-याण=म-जान -'मयालि वुं [ शतालि ] भारतवर्ष के भावी चटारहर्वे जिन-

देव का प्रीजन्मीय नाम; ( पत्र ४६; सम १५४) । देखी ं भयान्त्रि । सयानु वि [ श्रायानु ] नोने की स्नादन वाजा, साजनी; (कुमा) <u>।</u> सयावरी द्वी [ सदावरी ] बीन्दिय हन्तु की एक जाति; (उस ३६, १३६; सुन ३६, १३६)।

स्यावसी देखी सवरी=गतावरी; ( सब ) : स्यास देनो सगास≃नगणः ( कानः प्रति १२४८ नार—मृच्ड ५६)। मयास्त्र वि [ शताध्य, महाध्य ] त्या दिश्र कारा; (위대) t ( सप्पे देवी सड्डे=ठरतः "तस्यभट्टी नस्य भरीपरी-

गरते बच्चे देख" (धर्मच ६८)। सप्यंमय देगी सञ्जंभय: ( ५३/४ ६८ ) . . सप्द देवी सत्रम् सद्य (१५, १०६ पर्)।

सर वह [स्] १ गरता, विस्तरता : ६ घरणस्य दस्ता, [ माभव त्रेता। १ महत्रस्य बन्ता। तरः (हे ४, -२१४), संब्रा; (उत्तं २४)ः इ—सरफोत्रः (चड

सर तह [स्मृ] यद इस्त , तरह ( है ६ वद युँ १०)

भीत)। 'स्तरि न [ फ़ारि] याय-नुद्रः (जिरि १०३२)। सर पुं[स्मर] दानदेव: (जुना: में ६, ४६)।

> चतुस्य प्रजाराज को पताने पाजा गावा; ( हम ४६ ) सर पुन [ सरम्] तडाव, टाराव; ( ने २, ६; डग; इन्य; बुमा; तुरा ३१६)। पंति स्त्री [ पङ्चित ] दद्या-पर्यातः (डा २, ४--पन मई)। 'यह न ['यह ] धनन, वदः (अनः हे ६, ६८६ः उना)। सर्पनिया की

> 36891 सरद्भ को [सरवू] वर्तनंत्रोप, (या ५, १—पन १०८) टो १६; इस ) र

در پرساتاط ونزد ) ا

हेक्-सरित्तणः (रि ४०८)। क्र-सरणीय, सरेअन्य, सरियव्यः ( वड २०: धम्मो २०: नुपा ३०७ )। इबी—सरवितः ( युझ १, ५, १, १६ )। सर वड [स्बर्] भावात करना । वरद, वरति: (विसे

नर पुन [ दार ] १ वाच; "नन्मे वसाँच वरिवर्गत" ( ग्याया १, १४-पन १६१; कुमा; मुर १, ६४; स्वत १४)। २ तृय-विक्षेप; 'शो नरवरे नित्रीयो गहम्रो पश्चित्रका प्रकारो' (धर्मीन हर: प्रयम् १--पन ३३; हुत्र १०)। ३ छन्द-विदेष; ४ पाँच को मंच्या; ( रिंग )। प्रकारिको ['प्रकारी] तृद्य-तिकोर, सुन्त्र का पास:

(गत)। पत्त न [ पत्र ] प्रत्य-विगेषः (सिनं ५१३)। वाय न ['वात] पनुषः ( यस १,४,२,१३)। 'स्मुण पून ['स्मुन ] धनुषः (सिरा १, २—४९ २४; वाम: भीर ) । सम्मप्टें, 'सम्मप्टिया स्रो [ासर-वही, असम्बद्धिका ] १ धनुवेदि, धनुदेवदः, २ धनुव म्हेचन के नमय हाथ की रहा के बिए बीधा जाता चर्नगह-चनडे का पहा; (तिमा १, २--पन २४;

सर वि [ सर ] यनन-इडाँ; ( दर है, ई, ई )। , सर पुं[स्वर] १ वर्ध-विकेष, भा' से 'भी' तह के अन्तरः (पयर २, २; निने ४६१)। २ गांत आहि का ध्यति, ब्रासाब, बादः ( तुस ५६: दुना )। ३ स्वर है

['सध्यद्वित ] भीय-पद रहे हुए मनेह वालान (सर सर केर्र माय-गर्द ( या भर ) । दिदु : [ स्तु] तर श्राच करा (स ५ भ भ,

ग्य)। रह—मरंत: ( हुए ६६४), सरवाष, ( याप 139

६३), सरेजण्यः ( दुना ४१४ ) .

११०२ मरंग ( चा ) पु [ सारङ्ग ] तन्द-विदेश, ( सिंग ) । मरंप १ [ शरम्ब ] शय में चनने राज्ञे मर्व हो एक जाति, ( प्रवह १, १--पत्र = )। सरकाम ६ [सं+रध् ] प्रन्ती तरह रहाय बरना। मरस्या, ( युव्र १, १, ८, ११ टि )। मरका रि [ सरजस्क, सरक्ष ] । शैव-धर्मो, दिश-मन्द्र, भीत, शैर् ( भाष २१८, थिसे १०४०, उर ६७७)। २ हि रजा-एक, (भाग४)। सरस्य पून [सरुदास ] > भूनि, रन, "लहरतपेहि शागद" ( १म ५, १, १) २ भस्म, (चित्र ३०; ब्रोज \$42.)1 शरम रणी संस्य = सरह, ( खारा १, १८८-५व २४१ )। मरम हि [ शारक ] गर-ाृच न स्ता हुया ( शूर्व प्रादि ); ( \$27.67 2, 2, 20, 20, 3, 3) सर्गानका (भा) था [मार्शद्वका ] छन्द-विदेशः (140) सरप्र १ [ सरद ] इञ्चान, विगनद, ( खापा १, ८--. ब. १३३, प्राप्त ३०३, पुन्त वहेश, इ. स., ११, उर प् ((द मृत १३३)। सरद् । न [ शवादु, 'ह्र ] बद्द प्रज निगमे अप्या-सरहर रिव्हान न देश हो, कानज पत्र, (शिष्ट दहः भाना ० १, म, १, ११ म ०, ४५३ ) ३ सरण रून [ स्टम्प ] र भाग, नवा, ( भाजा, नव ५: आन् १ (१, इन्हे)। र राष्ट्र-ध्यान, (माना हमा २, ८६३६३ पद, बाका, क्यान, निम लगणा-वेदनिय निनाप विद्यान 🕡 )। १व वि [ तव ] मान-अर्गः (चनः पाट )।

मार्थ है। मार्थ (श्रामान्त्र, (श्राम् ४)। मारच न[ बदरच ] न्द्रन, गद, ( चीर ह्रा सन् द्रव्यः भहा, उर ४३२, फार, वि है ) । मान्य न [स्वरण ] मारान धना, नान धना, (हान 12 2 11 सम्बन् [ महत्र ] हत्त्व, ( ६३) । सर्वत रक्त [सर्वत ] ५ सर्व, रखा, ( यस, सूत र

इंद २० ), ज्लाका साहा सकी शहरा (साहे आ)। ५ ब्राह्मण्य, भाग, (५३४)। क्षण्य प [ सम्बद्ध ] सम्बद्धनारम्, अस्य हे (तमस्त्राह्म 44 : 24 141, 348 1, 6-38 34, 493 383; 4-11, 456 65 11

मरिं भ [ दे ] शीम, जल्दी, शहशा: (दे ५.1) सरद देखा सरव=शत् ; ( भाम )। नरध्न देखो सरण्ण; ( मुपा १८३ )।

सरभ देखी सरह≔शरभ; (भग; यात्रा । !॰ ईशः पवह १, १—यत ७; मा अ४२; मिम )। सरभेत्र हि [ दे ] स्मृत, बार हिमा हुमा, (रे 🖓 सरमय पू. व. [ शर्मक ] देश-विश्लेप; (पडम हर्ने, ! सरव पुन [ शरत ] सृत-विदेय, बाह्यत्र तम 🕏 महिना; (पगह २, २--- ११४; माह; ते १ बा १३४; स्वप्न ७०; तुमा; हे १, १५), भी

माया नियं पियमस्य ज्ञान वच्चर शरवं'(इस्र) चंद वृ [ "बन्द ] शरइ मृत्र का नीरः (क १-पन ३१ )। देखी सर=गरह । सस्य पु [ शस्त्र ] कान्द्र-विशेष, प्रक्रि अस्त्र ह निए धरीम का कान्ड जिसमें दिना जाता है स् १, १८-पत्र २४१ )। सस्य पून [सरक ] १ मध-विक्षेत्र, गुर वर्षा ४३ वना हुआ दानः ( पपद २, ५—पत्र १६०; नुम या ४५१ मः द्वा १०)। २ मण-पान, (४म सरव देशी स-दय = ह-रत । साय (चा ) वृं [साम ] दन्द-विशेषः (सि)

सम्म् वृं [ सरक ] १ वन्न-रिकेप, ( प्रस्त १--प २ स्टु, माया-रहित, (दुमा, मया)। ३ मीपी, ( FRI, NTT ) ; सरदिव [र [सरदित] मीचा दिया 💯 गउँ३ )। सरली या [ दे ] थारिका, शुत्र कोटनारीय, \* 5, 3)1 सरकोधा की [दे] र बन्द विजेप, मार्ग, विमर्ग बे हैं। होते हैं; २ एक बात का की हा; ( दे क

सम्बन् [ शहर ] मुक्तांतर हो एक गाँग, ( <sup>सूर्व</sup> मन्त्र[ताम] तस्तुः (भीत, ध्रा, र 'स्थान प [ १९७व ] स्मृह, सागर, (से हैं, हरें) मानिक)न [मानिक] इनन, ११; (१०० वर्गन्तर (चा)। मर्गमस्य व [मर्गमस्य ] दवन, १४; ( <sup>३१ १</sup>

9547 37 ) 1

```
1105
                             पार्थमदमहण्याया ।
                                        मरिअ देनो मरि-न्नरम्: " नेप्नेनाचा नरिवं नंपतिययो
संग् ]
[सामी]पहा नामार-नहत्तः ( सीतः टर
                                          भिरतमा देविदा" ( र्जान )।
                                         सरिशंन [सृतम्] अतं. प्योत, ववः भवदुमीवरुष
दुत्त ४०%)। नद्भव[ गड] कमनः ( नम्मन
                                         सरिया को [सरित्] नदो; ( कुमा: दे १, १५; महा )।
                                          मृतियाँ" (स्वय १०)।
ख [सत्स्यः] १ <sup>वाता</sup>ः संप्तः सागः
                                            यह वृ [ विति ] व्हुटः (ने ७. ४६; ६, २)।
भीत)। २ कर्षी की भीत्रतार्व देशे ( छ
                                          सरित्रा को [दे] माता, हार; ( परह १, ४--पत्र ६८;

 वित्तिनामक इन्द्र को एक प्रकासी.

४, १—पत्र २०४: याचा २--एव २५२) ४
                                            कृत ३: मुत ३४३)।
                                           सरिक्स ) वि [ सहस्र ] नहरा, नमान, तुन्य; ( प्राक्त ८३;
त्रजन्दली; (विसाद, क—स्य १९६) १ एक
                                           सरिच्छ) प्राप्तः है १, १४२; २, १०; हुना)।
साको को सुर्वसद कामचानावे ही वहिम था:
                                           मिरितु वि [स्मर्तु ] स्मर्पन्दवी; (हा है-पन्न
हुं[शरन] १ जिलारो पर्यु की एक अनि । सुरा
                                            सिमरी की [दे] समानता, सरीवाई, गुजराती में
र्)। २ इतियम का एक समा. ( पटम २०, १०० )।
                                              'मरमर'; "तम्रा जावा दोवहवि तरिनरी" (महा १०)।
प्रत्मेख के एक पुत्र को नाम, (पट्म १७, ००)
एक सामन्त नेग्गः ( पडम म. १३२ । १ एक पान्य.
                                             मितर हेमा मरीर; (पन २०५)।
                                             मरिवाय दुं [दे ] आनार, वेग बानी वृद्धि (दे ८,१२)।
                                             मरिन वि [महरा] समान. नरीला, दुन्य; (हे १,
ने दंह)। ६ छन्द-विरोपः (तिन )।
इ वृ [दे] १ वृद्ध-विकेष, वेतत का पट; (हे ज.
)। २ तिह, ग्रह्माननः (हे स्, ४३: तुर १०, ०००).
                                               १४२: मन्: डय: हेका ४८ )।
इ ( घर )वि [ इतास्य ] यजनतंत्रः ( विंग )।
                                              मरिम वृत [दे] र नह, साय;
                                                 भक्षा समनीनी विपरित्याच् बडवानच्यस्य स्टिस्तिन्स ।
                                                 छदन्तनिवरिद्देशनम् नवस्त्रगे देवाई जस्स ॥"
इस देवा स-इस=स-रनन
ह्य को [सरधा ] बदु-मीहरू।; (दे २, १८०)।
                                                                             (बजा १५४)।
हि दृंखी [ शर्षि ] द्वीर, तीर तकी का आया; ( वे
                                                "आहती हंगामा बनवर्षा नेष हरिनोति" (महा)।
                                                 ६ मुल्पता, नपानता; ( सीत ४३), 'र्भनडरमरितेषा
1631
 ,त को [दे] नाताः (दे ८,६)।
                                                 प्रतादवं नरवस्तियं" ( महा )।
्रमांड को [क्रपाटि, श्रपाडि ] पदों के एक अन्तिः
(१७३८)।
                                               · मस्तिर्ध देवी सर्रिमरी: ( महा )।
                                                सरिनय पूं [ सर्पय ] नरमाः ( चंदः प्राय ४०६ः र्व ४४६ः
                                                  जुमा; कन्म ४, ३४; ३५; अ३; सामा ३, ४—एव
  सम्ब हुँ [कराय] मिही का प्राव-विकेश, नकीश, हुखा;
                                                 सरिसाहुल वि [दे] समान, नहग; (दे ५, ६)।
ं देश रश्चित स्ट्हें)।
  ्गस्य व्या सर-ासण=मराहत ।
                                                  मरिस्सव देती सरीसवः ( पडम २०, ६२ )।
ार् गह वि [है] दर्नीय द, गर्व ने उदल (है =, १)।
                                                  सर्त की [दे] माता, हारः ( नुता २३१)।
, राह्य दुं[दे] को, केंग्स (ह =, १६)।
                                                  मरीर पून [शरीर] देह, बाप, नतः (सम ६०; उवा;
्रिव [सङ्ग्र] हरम, महत्त्व, दुन्यः (समः याता १,
                                                    कुना; की १२), "इट य मने नरेता प्तयना" (पत्रय
     १—प्य ३६; घर ४; हे १, १४६; दुना )।
                                                    १२)। 'पाम, 'नाम पन ['नामन, ] व्यन-विकेष, ग्ररीर
 ्र रिको[सरित] नदीः (से २, ६६: दुन २४४६ हुन
                                                    बा करपन्त स्में (राम: सम ६०)। यंत्रण न
  ं १३, मच १२३, महा) । 'ताह वृं ['ताख] समृद्रः
                                                     ['यन्वत] इनेनिकेपः(तन ६०)। 'संवायण न
                                                     िसंघानन ] नाम प्रमे का एक मेदः ( नम ६०)।
(बनीव १०१)। देखी सरिआ।
     ारित्र वि [समृत ] याद द्विया हुआः ( पटम ३०, १४६
```

ं दुत ६२१; ४६२ )।

```
साराह देश्या साराह=ध्यापु । सवाहर, (१४ व
सरीमिय । गुप्त १, २, २, १४ )। २ माँ ही तरह देट
 म अपने याना प्राची, (सम ६०)।
                                                     बहु—सटाह्याण, (मा ३४६) मन १३६)
                                                     सलादणिस्त्र, सलादणिय, सलदगोग,(स
सर्थ }
सरुव } देखां स-मय- स्व म्य ।
                                                     कावा १, १६--वन २०१: पुर ३, १२१, वस
                                                     पउम दर, ७३; वि १३२)।
सम्ब हेत्यां स-स्व = मद-म्य, स-स्य ।
                                                   सन्दाहण न [ श्लायन ] भ्यापा, प्रातः (प
सम्बद्धि पु [स्वरुपिन् ] जीव, प्राची; ( हा २, १-वन
  35)1
                                                     31 7 808 ) 1
                                                   स्ततादा न्हों [ इताघा ] द्रशामा; (प्राप्त हे १,१०१
सरेभव्य देखे सर-ग्रु, स्यू।
सरेवय पृ दि । १ १४; २ घर का जल-प्रवाह, मोरो, ( दे
                                                   सलाहित इता सलहित: ( क्रमा )।
                                                   सन्दिल पून [ सन्दिल ] पानी, बन, "ह देन व
  5,85)1
                                                     या बंति वामा" ( नूम १, १२, % हुमा, मह
सरोध न [सरोज] रमन, पन्न, (जुमा; चन्नु ४२,
                                                     'जिहि वृ ["निधि ] मागर, सन्द्रः, (ने दें, हें।
  सुपा ५६, २११, क्रम २६५ )।
                                                     पु [ नाथ ] बरों। (पडम है, ६६)। जिल में
 सरोदह न [सरोदह ] उत्तर देखो; (प्राप्त; नुमा; नुन
                                                     भूमि-निर्मार, जनोन ने बहुता भरना, ( नव १
                                                     ३०५)। 'सलि पु ['ससि ] वर्षः (गर्प)
 सरोवर न [सरोवर] यडा ताजान; (मुपा २६०;
                                                     पु [ 'बाह् ] मेर, ( पडम ४२, ३४)। हरपू
  मद्दा )।
                                                     बही, (में हैं, हु४)। "मई, "मती सी [
 सलम देखी संसह=गतन, ( राज )।
                                                     विवय-दीत्र-विशेष, (शज, ग्रामा १, ५-- वर्ष
 सलळो स्त्री [दे] संबा: (दे ज. ३)।
                                                     ीयस न [ शवने ] वेताका पर्नत पर उत्सरित
 सलद नक [इलाघ] प्ररांग करना। वलहरू; (हे४,
   यम )। कर्म-सप्तहिनह, ( पि १३२ )। इ-सन्दहिन्न,
                                                     एक विद्याधर-नगरः ( इक )।
                                                    सिलंदा भी [सिलंदा ] महानहीं, बडी नर
  ( दुना )। देती सलाह ।
 सलह प शिलम र परवा: (पाम: गउद: स्वा १४२ )।
                                                     222)(
                                                    सिलिलुन्छय वि [ सिलिलोन्ड्य ] प्राप्ति, इ
   २ एक वस्तिक्-पुन, ( नुपा ६१७ )।
 संत्रहण न [ इनायत ] प्रशक्ता, श्लापाः (वा ११४:
                                                     (पाच)।
                                                    सलिस घड [स्वर्] सोना, शयन करना
   वि १३२)।
 सलहत्थ प दि ] कुउन्हों मादि का हाथा, (वे ८, ११)।
                                                     ( पह )।
 सर्राह्म वि (श्लाधित ) प्रशस्तिः ( क्रमा )।
                                                    सञ्जूष देशी स-लूप=४-सरप्।
                                                    सलोग पु [ श्लोक ] भ्लापा, प्रश्मा; (युव
  सर्राहरज देशी सरह=श्याय ।
 सत्राग न [ शास्त्राक्य ] चिकित्छा-राख-आयुर्व का
                                                     १२) । देखां सिखोग ।
   एक बाग, जिलमें अबया बादि शरार के उद्धी भाग के
                                                    सलोग देवां स-लोग = व-फ्रांक ।
   सबन्ध में चिकित्सा का प्रतिपादन हो वह शाख, (विपा
                                                    सलोण १र्ना स-स्रोण≃म-४४या ।
                                                    सदोय देखा सहोग =+जार, ( मुझ १,६)
   1 ( je pr-e , 5
                                                    संब्द पुन [ शब्य ] १ अन्त-निशेष, तीमर, <sup>हीर</sup>
  सलागा )स्त्री [ शलाका ] १ वनो, वनाई, ( युद्रा १, ४,
                                                      सल्ला पर्यात्ता" ( ठा ३, ३—पत्र १४<sup>३</sup>)।
  सराया ) २, १०, वर्णा )। २ परव-विशेष, एक प्रधार का
                                                     में धुला हुआ काँटा, तीर मादि; ( यम र र
   नान, (जावस ११६; सम्म ४, ७३, ७५)। "पुरिस पु
```

पाइअसइमहण्यवो ।

\$ \$ 0 B

1(05

सरारि पु [ शरीरिन ] जीय, माल्मा, ( पत्रम ११२, ।

सरीमय )पु [सरोस्य] १ वर्वे, वीप, (या ११;

1401-7

['पुष्ठा ] २० जिसंस, १२ नसर्त. १ गा

विवासुरेत नया ह रहरेर वे हैं। स्वाही "



२), "वयमेव मधिमवर्ष छर्च उवरि दिव तस्म" ( क्रुव ं सरिस्ट्रा को [ अविच्छा ] नवन्तिहेर, र्नक सवत्तिणो देलो सवत्ती, "सवि(१ व)तिष्यो" (पिड ' ४१०)।

-- -

सवित्रया स्त्री [सपित्नका] नीचे देखी, (उवा)। सवत्ती स्त्री [ सपटनी ] पति की दूमरी स्त्रो; ( उना; कान ८०१, स्तप्त ४७; ठा ४, ३--एव २४०, हहा ४४)। सवन (मा) पृ[क्षत्रण] एक कृषि का नाम, (मोह

१०६)। देखो सवण=भवया। सबस्न देखो सबवण्यः; (हम्मोर १७)। सवय देखो स-यय=स-वयस्, स-व्रत ।

सवर देलो सवर, (पत्रम ६८, ६५; इक; इन्यू; पि २५०)।

सवरित्रा देखो सरक्का; ( माड-वंद्यो २६ ) । संघल देलो संबल, ( दे २, ५४, कुमा; हं १, १३७; रमा )।

सवित्या स्त्री [ दे ] भरोच का एक प्राचीन जैन मन्दिरः (मृषि १०५६६)। सबह पु [ शाय ] १ चाकांस-दचन, गातो; (:वावा १,

१-- नव २६, देवेन्द्र १५)। २ स्त्रीयम्थ, साँह, (गा **३३३, महा)। ३ दिव्य, दोवारात की शुक्ति के जिस** किया जाता चामे-प्रदेश आहि; ( पडम १०१, ७)।

न्ववाय पु [ वे ] स्वेन पद्मो; ( दे ८, ७ )। सवाम } देलां स-याग=भ्व-पाकः।

सवाय देलो स-नाय=न-ग्रद, न-नाद, सर्-नान्। सवार न [ दे ] मुब्ह, प्रभात; गुजराती में 'सवार'; ( दृह

संशास पु [दे] बाहाय; (दे ८, ४)। संगस देखा स-वास=स-वास |

सविश्र वि [ राष्त्र ] साप-प्रस्त, भाकुष्टः, ( हे १, १३; सबिड पु [सबितृ] १ मूर्वं, त्रविः; (भोष ६६७)। २ इस्त-नक्षत्र का स्थानि देन, ( सुत्र १०, १२)। ३

३ इस्त नम्नतः ( मतु )। सरिषक्ष वि [सापेश ] क्षेत्रा रतने बाझा; (सम्मत 1 ( }0

सचित्रज्ञ देखा स-चित्रज्ञ=स-पित्र।

सिविण देली सुमिण-स्थमः (१४ ६८)। सचितु देला सविवः; ( ठा २, ३---पा ३१)। सबिस न [ है ] नुस, दारू; ( हं म, ४ )। सविष्ठ न [ सविष्य ] वान, निब्दः, ( वाम )।

सञ्ज वि [ सन्ज ] वाम, बीया; ( भीर; उर १ १३) मध्य वि [अञ्च ] अभ्य-गाम्य, 'क्लानकः (भग १, १-यन ११)।

सक्य स [ सर्व ] १ नव, सक्स, समस्तः > हर्वः। ४८:४६)। ओ च[°तस्] १ सरमें, १स में; (हे १, ३०; जुना; मात्रा)। 'ओन्द्र वि हिंद १ वर प्रकार से सुन्दो; २ न. सर प्रकार ने पुन, (

१)। ३ चक-विदेष, सुभागुम के ज्ञान का ताल एक चक्रः (ति ई)। ४ महाशुक्त नंदर्भक में ते एक विमान; (सम १२)। १ पांचवा बेवेवह वि (पड १६४)। है एक नगर का नामः (विगाधः

पन (१)। ७ झच्युनेन्द्र का एक पारिपानिक (ठा १०--पन ५१८; चीर)। ८ रहिनार स्वः (सम १२८) । हे पुं. यक्न को एक जाति,। १० देव-विमान विशेष; ( देवेन्द्र १३(, ए `मोभद्दा जो [ °तोभद्रा] शतिमा-विवेष, ६

(भीर; टार, ३—पत्र ६४; धत २६)। 'सम र्षं [ कामसमृद्धः] पत्र का ग्रवं। दिश्म, वनी (मुज १०, १४)। कामा स्त्री [ 'कामा ] रिवी-जिसको साधना से सर्व इच्छाएँ पूर्व होती है। ७, १०७)। भाग वि [भात] ध्यास, (

१०)। वा स्त्रो [ वा ] उत्तर स्वत्र परंत शरारे एक दिनमुधारी देवी; (ठा ८-पत ४३०)। प्र [ शुप्त ] एक जैन मुनि; ( पडम २०, १६)। प [ 'ख ] १ सर्व पदायाँ का जानकार, २ पू कि क रे बदरेन; ४ महादेन, ५ परमेश्वर, (हे र, मी.

माम )। "टड पूर्व [ "रथे ] १ आहारान का उनते की (सुज १०, १३)। २ पुन, सहसार देवसोड में विमान; (सम १०५)। ३ अनुत्तर देवचोक का सम्बद्ध नामक एक विमान, (पर १६०)। ४ प स ( भावा १, ८, ८, २५)। "इश्सद पूर्व विभी

१ महोरात का उनवील्या मुहूर्त; ( सम ५१)। <sup>11</sup>

वं-भेष्ठ देव-विमान, अनुसर देवमोह का पाँचवाँ वमान; (सम २; मग; श्रंत; श्रोत)। ३ पु. ऐरवन वर्ष उत्पन्न रीने वाले छत्वे जिनदेव: (वव ०)। ट्डॉसेड्रा क्रो [ 'पर्वेसिट्डा ] भगवान पर्नेतपत्रो की तिज्ञानीरविका; ( विचार १२६ )। द्छसिद्धि की ['ायसिदि] एक दंघ-विमानः (दवेन्ट १३७) ण्यु देखी दिझ; (है १, ५६; पड़: सीर)। सि देवी 'त्य; (नमु १५०)। त्तो देनो "ओ; (नम्र)। 'त्य भ ['त्र] वय स्थात में, सब में; ( गडद; माद, ३६: १८)। 'दंखि, 'दरिखि वि ['दर्शित्] १ वयबस्तुमी की देखने बाहा; २ प्. दिन भगवान, महेन; (राव; मग; छन १ पाँड )। 'देव में [ दिय ] १ एक प्रतिद देन सामार्गः (सर्वे मृद्)। १ राजा कुनारपात के समय का एक देंड; ( दुन १४३ )। 'इंसि देली 'इंसि; (चेइन १४१) दा को [ीदा ] वर कार, प्रदीत आदि वर्ष वमपः (भग) विश्वासी [ चित्ता ] न्यारक, सर्व-प्रार्कः (बिचं ३४६१)। ननु देशों उड़; (सम १; मानू १३०; महा )। 'प्यम वि [ 'फनक ] १ व्यावहः २ पु-नोनः (नुस १, १, २, १२), 'पाना की [ पना] उत्तर बनक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्छुमारी देवी; (एव)। निक्स वि [निस ] का को साने वाना, वर्षभावी; "ब्रोगितिव वय्यमस्त्रे" ( यापा १, २—४व भ्रह्म की [ भिद्रा ] प्रतिहा-विदेष, प्रकारिदेष, (च २०१)। भावविड ३ [भावविद् ] भागानी ्कान में भारत वर्ष में होने वाले दानहवे जिन-देश: ( वन १५६)। 'य वि [ 'द ] स्व देने वाताः ( नवह २, १--प्त ६६)। या घ [ता] इनेगा, नशः (रेमा)। रयण दं ['रहन ] १ एक महा-विदेश (टा है--पत vie)। १ हुन परित्यिक्षेत्र का एक विस्ताः (रह)। रेखणा को [ रत्ना] रेशकेंद्र हो वर्तुकेतः रमक स्थापी की एक राज्यनी: ( रेक् )! वयसामय ति ['रतनप्रय] १ वर गर्रे द्वा पता हुनाः (ति अन् दीर ३,४)। र बदावी स एक निर्ण (उन हमई ं वो)। विमाहित्र वि [ विद्रादिक ] वर्ध- विव् वेंगः (भग १३, ४—न्त्र (१६) । विगः को

ं (तिने न्ह्निर)। संबम इं [ संबम ] एवं असन्

ं (राप)। सिंद वि ['संद] तब हात दल्ले राजा, र्थ

संशिम्: ( पडम १४, ७६ )। 'सिद्धा न्वं [ 'सिद्धा ] पद को चीपी, नववी भीर चौदहवीं रात्रि-विधिः ( तुत्र १०, १४)। सो भ [ शिस् ] तर भोर ते, तर प्रकार ते; (उत्त १, ४; भाषा)। स्ति न [स्त्र] सक्त इब्ब, उब धनः ( स ४१,६; व्यभि ४०; व्रम् )। हा प [ भा ] वय प्रकार से, नव तरह से; ( गा मट्ण; महा; प्राच् ३, १८१)। पर्पद पृ [ पनन्द ] ऐरतन होन हे एक मान्ने जिन-देव; (हम १५०)। 'श्रिम्ह पं [ ानुभूति ] १ मास्त वर्ष में होने वाले पाँचवें जिन भगवानः ( तम १५३ )। २ भगवान महावीर का एक शियः ( नग १५--गव १७८ )। एउस सी [ ।एउस] विद्यानविदेपः (पटम ७, १४४)। विश्व वि [ ग्रेप ] वंदुर्यः ( नग )। 'सिज पूं [ श्रान ] माने, मानः ( ह ¥, ₹62 }1 सब्बंबस वि [ सर्वेकर ] १ वर्वातिगापी, वर्व ने विधिन्दः (क्यू)।२ न- पाः; (भार)। सञ्चंग वि [सर्वाङ्ग] १ श्रेर्चं; (डा ४, २—१३ ५०८)। २ वर्ष-गरीर-व्यानी; ( राज )। 'मृंदर वि ['सुन्दर] १ कां भगों में केन्द्र; २ पुनः वर्ग-विकेशः ( राव; पत २०१ )। सद्यंगित्र , वि[सर्योद्वीप] तर्व प्रायरी में स्थातः स्रवंतीय । (हे २. १८१; इसा; वे १८, ८४), अवस्य रीयाभाष्य परेप वेष वाय प्रवः ( तुम २३५: धर्मीर 1 ( 343 मुद्याच देखे स-स्वय = ह-त्रय । ष्ठवतास्त्र वि [ मार्थराचिक ] नर्स्य गानि ने नवस्व रम्मे बाजा, हारी सत का; ( नुष्ठ २, २, ४४; अन्त )। सक्करी की दिवंदी | स्टिंग, स्टा, (पान, रा ३५६) नुस 1(358 सञ्चल पु [दे-द्रवंल] पुस्त, राजं; (सव; द्राप्त)। रेग्ये सदस्य । सञ्जल को [ दे-द्रवला ] हुने, होई हा एक उपरान् (35,8); सर्वायका देगी सन्यायकान-मार्थकः स्रव्याय देश्ते स्वयन्त्रः । सर्वतः सरक्षय केने स-व्याव । स-व्याद । ं [बिगति] सर्क्स हे तथा विक्षित् एवं करने

स्वयार्वति स [दे] तर्थ, तथ् तपूर्वः "परा (ते सन्यार्वत

क्षेत्रीति ( बारा ), प्रस्कारीत र धारीने च प्रसर्क,

र्योप" ( मुच २, १, ५ ), " सञ्जानित च गां स्रोमीति" ] (मृष २, ३, १), 'सम्ब रि सञ्चारति पुमनायाकाञ्चसमयसि | जोव<sup>र्</sup>रय लेले पुसद्द<sup>9</sup> ( मरा १, ६—एव ७७ )। मध्यिद्धि मां [ मर्चेद्धि ] गर्यं वैभव, ( यावा १, ५-वस १३१ )। सध्यान देखे स-ध्यिवन=म-विवस । सञ्जोसींह मो [सर्वीपधि] । प्रश्चिनिक्रेप, जिसके प्रभाव म गरीर की कहा आहि सब बोज आपिय का काम बान है, (पनइ २, १--पन हह)। २ वि. स्रव्धि-विरोप की प्राप्त, ( राज )। सम चङ्ग [ भ्यम् ] थाम लेना, मॅायना । मसर्, ( स्वया ६)। १९--मसंत, (याश १, १--नव ६६; गा ६ वरे. मुर १२, १६४, माट-मूच्छ २२० )। सम र [शश ] अरगेता, (ग्याया १, १—पत्र २४: र्द )। इंघ १ [ विद्व] चन्द्रमाः ( गउड )। हर र धर) नन्त्रमा, (खाया १, ११, मुर १६, ६०; १ । ५५ (मा, प्रशा १%, रंजा )। सम्बद्ध पृ[रामाञ्च] १ नन्द्रमा, नेदः (४०१, मुर १ई<sub>।</sub> 44. मुगा २4, अपू , रंभा ) 1 र नृप-विदेश: (पत्रम a, (4, 54, २)। धाम वृ[धमं] विकास-वंश का THE PERSON TOTAL ( CE ) ) ममंबर्गा म सबच्य-ग्राह्य। ममस्त्रित्र रथा स सक्तित्र - न-गाँद्रन । समग अने समग्र - गगाद । भमनेयात्र रचा स-सर्वयण=व्य-वर्गन । ममकमा (। [मन'श्य ] गर्या राप्ता, (राय १८०)। समन १ ( धर्म ह ) देल सम्बन्ध्या, ( ३३ )। मनव रू [ध्वनन ] १ शुरुत-१पर, शर्था को बूँड, (तर् २०, भेग) । २ वर्षु, प्रस्तु, इ.स. निजान, (272) समना रूपं सम्मना - न मन्ता। ससोग मनारम व [मन्त्रस्क, सन्त्र ] १ रहेन्द्रस्, यूवी राजा, ( भाना २, ३, १, १, २, २, ३, ३३; भाव ४ )। - पृ. क्षेत्र कर कर नण्डु, ( मृत्व १८, ४१, वहा ) । ममगत्रव वि [ हे ] लिन्छ, तथा हुमा, ( हे म, २० )। सम्बा का [ काल् ] बहर, बॉसर्ट; (बेंड १०%, हे हैं, ) सबस्यया हि [साव्या ] गहर्व, निर्माः (विके 14 (ar):

२६१; उद; कप्प; कुमा; पि ४०५ )। २ ए६ हिए नाम; ( यउम ५, ६४ )। ३ चन्द्र नाड़ी, रन ( सिरि ३६१ )। ४ एक देव-विमान; (देरेन्द्र १) ५ इन्द-विशेष, ( दिन )। ई एक राजा का नन्ते ७ दिल्ला हनक पर्वत का एक कुट:(ठा ८--न) 'अंत पु [ कान्त ] चन्द्रशन्त मधि,(भन्द्र) °अटा को [ °कला ] चन्द्र की करा, संग्रही (गउड़)। "कंत देखों "अंत; ( रूमा; स्व)! "वह पु [ 'अभ ] १ ब्याउने' जिनदेन, भगगत प २ इदबाकु बरा का एक राजा; ( पउन १, ५)। ( पउम ह, हर )। स्त्री [ 'प्रभा ] एक एती, पी को साता; (ऋष्यू)। "सणि वृद्धौ ["सणि]क मिया; (सं है, ६०)। 'हेदा स्त्री [ 'हेबा] न कता; (मुपा १०३)। 'ययक्रय न [ 'यशक्र) में विशेषः (श्रीप)। 'घेग पु [धेग] दह राम (उप १०३१ थी)। 'सेहर वु [ 'होखर ] मान्य (इस ११)। सिसंभ न [ १३ सित ] श्वार, र्वार, ( से १२, ११ समिण रेगा ससि; ( ४०५)। सिविणद वि [सिरिकान, सिलिप्प ]लं(-१४, । २, १, ७, ११; कव्य )। समित्य न [ ससिक्य ] बाटा बादि वे जिन र बरवन बादि का धारन, ( पांड )।

सस्तिरियः } दंश्यां स-सिरिय=ए-श्रीङ । सस्तिरोयः } ममिद्द देखां स-सिद्द = म-एह, हर्-हल। समुरं वृ [अज्यूर] समुर, पनि भीर पनी ही ( पडम १८, ८; देश १२, जुमा, मुत्रा १३३)। सम्म देखा सन्तृत=म-जृह। समस रेगो स-समः स-रेग ।

} देश्री स-मोग=**ग-ग**।€। ममोगिस्स 🕽 सम्म न [ शस्य ] १ ध्रेननात पान्यः ( गा (द्या पात १२) । २ वि. वर्शनकोष, श्लाप्यः (उप १

स्था सास = रस्य। मस्सिय व [ शस्त्रिक ] इपोश्य, १२६; (ए१) मान र [ शस्त्र ] र कडमा, नेद ( हुव २०—४व व्यक्तिरिय १था म-स्मिरिय-म-भी र

सरीय देगी स-स्मिरीय=ग-धीर इस्से [ध्यप्रू] गान, यांत या प्रश्ने की माला;

सरिटी देगो सिस्सिगिटी; ( उन ३६, ६८ ) ।

砾钙(硫铁)) कि [ राज् ] योभना, विराजना । गरदः ( हे ४,

व्यः समः, कुमाः, नुसः ४ ) । भिन्न [सद् ] महत काना। नहह, महंति; (उद: नहा,

न ), नहरं, ग्रेटरं; (वि ८८८)। यह—सहेत, हमाण; (नरा; पड़)। गंह—सहित्र: (नरा)।

ह—महिद्रं, सोर्दुः ( महा, धान्या १४४) १४०) । <del>- म</del>हिस्रव्य, सौद्रव्य; (प्रान्या १५५; तुर १४, ५, ना ५८, क्रम् ; उप अध्य द्ये; धाल्या १२०)

िट [आ+at] हुनुन काना, चाहेरा करना, प्तना । नहड ; ( घाट्या १५५ ) :

वि [दे] १ योग्य, नायदः (वे =, १)। २ सहाय. इड-अली; (सुद्धा १, ३, २, ६) ।

वि[स्पक] देखें स=स्वः (भावा)। देस पुं देश]स्वदेग, स्वद्यंव देगः (पिग)। 'संयुद्ध वि

संबुद्ध ] १ निज ने ही जान की प्राप्त; २ फुं. जिन-देव; । भूत ) ।

वि[सद] १ समर्थ, गतिमानः (पामः ने ४८ ३)। २ सहिन्तु, नहन-कर्ताः (भावा)। ३ वृं-र्गत्तर मनुष्य की एक जाति, (इक; राज)। ४ म-

ाप, रंग; (स्वप्न ६४; घाचा; वी ४६; प्रान् ३८)। १ सन्, एइ नाथ; (राज)। 'कार पूं ['कार] र न का रेड़; (क्य )। २ ताथ नित्र कर कान करना;

सदद, माहाप्य; (हे१, १३३)। कारि वि कारिन्] १ गाहात्र्य-कर्ताः (पंचा ११, १२)। २

स्य-विदेषः (विने ११६८; श्रादक २०६)। 'गत, ाय वि [ भत ] नपुन्तः (पपया २२—पत्र ६३%

ने)। गारि, गारित्र इन्हें कारि; ( पर्नेतं ३०६; इन ३२; उपर ४६)। 'बर देली यर; ( कुमा)। 'बरपा

[ बरम ] तहबर, नाथ रहना, नेताय, "रमयानिहारोहिं वड सहकरणं" (धु ८४)। "ज वुं [ ज ] १ स्वमावः टुमा; तिंग )। २ वि. त्यामानिक; (वेह्य ४०१)।

बाय वि [ 'जात ] एक साथ उत्पन्न; ( यापा १, —नव १००) दिस द [देघ] १ यक पायडव,

दी-पुत्र (धर्मीव = १)। श्रात्रपष्ट् नगर का एक

राजा; ( डा ईंग्प डो ), 'देवा को [ 'देवा ] भोषधि-विकेषः (भनेवि ५१)। दिवी की [ दिवी ] १ चतुर्थ

चकरती की माता; (सम १५२; महा)। २ एक मरीगिंधः (तो ५)। धम्मआरिणी स्त्री विमन-चारियां ] पत्री, मार्गी; (प्रति २२)। पिंसुकीलिअ

वि [ पांसुकोडित ] बात-नित्रः ( तुपा २५%; ग्याया १, ५-- पत्र १००)। य देशो 'ज; ( चेदव ४८६; राज )। यर वि [ 'चर ] १ वहान, साहाज्य-कर्ताः २ वयस्य.

दंभ्नः, ३ भतुन्यः, (पामः, हुम २; भध्, ह०; नाट---गढ़ ६१)। 'यसे स्त्री [ 'बसी ] पत्नी, भाषी; ( हुन १५१; वे ६, ६६)। 'बार देखो 'कार; (पाझ; है १,

१३०)। सम वि [ 'सम ] सन-बहितः ( पडम १४, ३४)। ार देखों कार; ( पडम ५३, ७६)। सह देनो सहा≔नना; ( कुमा )।

सहउत्थिया को [ दे ] दूती; ( दे ८, ६ )। सहग्रह वं [ दे ] पूक, उल्लू, पश्चि-विदेप; ( दे ८, १६ )। सहदामुह न [ शक्टामुख ] नेवाझ की उत्तर श्रीप में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक् )।

सहम न [ सहन ] १ निविद्धा, मपेण; २ वि. सहिन्छ, बहन करने वाना; ( वं २६ )। सहर वृंद्रों [ शफर ] मत्त्व, मछनी; ( पाच्च; गउड ),

मी-- सी; (है १, २३६; गडड )। सहर वि [ दे ] नाहाच्य-कर्ता, नहाप: "न वस्त मापा न दिया न भाषा, कारुम्मि तम्मि ( १म्मी ) सहरा भवंति"

(वै ४३)। सहस्र वि [ सरस्य ] फत-युक्त, गार्थक; ( उर १०३१ हो; दे १, २३६; हुना; स्यन्न १६ ) !

सहस्र देखी सहस्तः ( आ ४४, वि ६२; ६६)। 'विरण वुं [ किरण ] तुर्व, गीव; ( सम्मच ४६)। वस नुं ['स] १ स्ट; (तुन १३०)। २ समय दा एक

बीदाः (पडन ५६, २६)। ३ छन्द-विशेषः (सिंग)। सहसक्कार पृं [ सहसाकार ] १ विचार किये विना करना; (आवा)। २ आक्रांत्मक किया, आक्रत्मा; बरनाः (भग २४, ७--पत्र ६९६)। ३ वि. विचार

किए विना करने वासा: ( श्राचा )। सहस्रति मः मक्त्मान् , ग्रीम, बल्दी, दुरन्तः (पामः মান্ত নং )।

सहसा भ [ सहसा ] भक्तनात् , गीम, जन्दी: ( पान्र.

१११० प्रायमस्य । विवासिय न [विवासिय] मध्यप्रश्त, माँवे। विवासिय न [विवासिय] मध्यप्रश्त, साँवे। विवासिय न [विवासिय] मध्यप्रश्त, साँवे के नेवन-प्रणान व्यादि कीहा, (उत्त १६, ६) मध्यप्रश्त, साँवे के व्याद्य प्रायम् (को २०, का ३, १ डी—पत्र १६६६ मान, ४, इमा)। ३ मण्ड, तहुन, (क्रप्प्त भावम, ६०, १६८)। विवास जात्र (व्याद्य १६६८)। विवास जात्र (प्रयम १०, १४)। व्याद मुल्य, पत्र व्याद्य १६५) व्याद्य प्रयम्भ प्रयम्भ

हिन्त)। वस देवा 'यस; (ते हैं, इन, तुवा पर )।
सो म [ यान ] हमार हमार, मनेक हजार; (था दर)। हा म [ 'या ] तरम बागर ते; (त्रुवा दर)।
हमें म [ टरन्य ] हमार तार, (मान, हे २, १४०)।
त्या महस्य, महास्य।
महस्यकाण न [ सहस्याञ्चल ] एक जनान, भाग
हम्यकाण न [ सहस्याञ्चल ] एक जनान, भाग
हम्यक्रिय रही वाता नन, (खावा १, ६००० १४२;
भन्न, उता)।
सहस्यार १ [ सहस्यार ] १ भागी देवनी हं, त्रवा

भूषं, रहित ( खाया १, १--पत्र १७, असं, स्वया ह्वर )।

'लोवण १ ['लोचन ] स्ट्रः (त ६२२)। 'सिर्दार

िशिशम् ] । प्रभूत मस्तक बाह्यः, २ विष्मु, (हे २,

१८, ना, घन )। २ बाट दे देवतीड वा इन्हें (टो दे, ३—वाब २८)। ३ व्य देवतीयात (देवेट ११४)। यद्मित्र वा [ चितंत्रक ]ण्ड देवतीयात; (या १८)। स्वर वी [ सना ] जीवत, वीत्रदः (द्वान व १२६) ४१६, दुग १२०)। स्वर वी [ सब्दे ] कन्द्र नहस्त्व, (च्या, व १२८)।

मदा देशो माहा=ग्रामा; ( ग्रा २३० )। मदाब दश्व मन्दाब=स्य-ग्राव।

समाज १] सहाय ] नाराय-वर्तो, ( याता १, २—१व ८६, ग्राम, म. १, ३, स्था १०ई, महर, सब ) : सहार रि [ साहाध्यित् ] उत्तर हेलं, (हिंग्) १६१ )। सहारया की [ सहायिका ] मरद धने वर्ने,(र

प्रधारमा का १ सहायका । मरद देस की । सहार देखी सह-ार≈हर-कार । सहाय देखी स-हाय=स्व-भाव । सहास देखी सहस्स, ( भवि ) । 'हुत्ती प । 'हिं

सहास देखे सहस्स, (भित्)। 'हुनो ४| हि इत्राद वार, (पष्ट)। सहासय देखे सहा-स्व=समा-स्द। सहि वि[सींख] मित्र, दोस्त, (बाद; डाः १, रि देखे सहहैं।

सहि' देवी सही; (दुमा)। सहिम वि [सीद ] महन क्या हुमां; (व) धारता १४५)। सहिम वि [सहित ] १ दुस्त, समन्त्रि, (ग्र.) द्वाग ६९)। २ हित-दुस्त; (सम १, <sup>ग्र.)</sup>

र पुं. क्योतिक मह-विशेष ( दा दा, 1—रा भी सिक्षिय ( सिक्सिक ) यह-कारक, त्रमा केवा ( दे हैं, पर, पाम, गुरा पन्न )। सिक्षिय देगों सद-कार-कार्य सिक्ष्य देगों सद-कार-कार्य मिक्ष्य देगों सद-कार-कार-कार्य मिक्ष्य देगों सुदेश हैं शुन्दर विश्व माई, व्य

४२१)। सिदियां देती सहरो; (महर)। सिदियां देती सहराम=तहान; "दु ति हरा दुवियांति सहेरारा चेर" (सुरा ४२०, मर, में जी—'मां; (सुरा १६ हि)। सिद्धियं देनों सम्बद्ध=अरुटा; (साचा २, ५) है।

२६४; ३२६; ३११)।

सहिर } (राज् हि ५६६), सी—'ते, (र्व वि ५६६)। सद्देश को [सको] ग्रेट्से, संग्ती, (स्टब १८) हैं सद्देश सदि। याय पृ [ याद ] विकार संग् (प्रम ५, ६, २२)।

सहिष्यु ्रीर [सहिष्णु ] गहन करने को प्रारी

१ (चन १, ६, ६०)। सदीय मि [स्यायांत ]स्थापन, व्यन्या,(मि १७, ३४; दव ८, १)। सदु मि [सद्द ] वसमे, ग्रानेमान, (मोर्च १९ १) मन स्म; उबर १४२; वब ४)। सहु (भ्रम्) देखी संब; (मन्नि ३१)। [सम्बद्ध (चर) च [सह] नाथ, नंगः (हे ४, ४१६: **ुमा**)। 7 त महेरज देनी सहिरज: ( महा )। ृत्पदेर (भा) पुं[शेखर] गर्पर एन्ट का एक भेद (निंग)। 🗴 महेल वि [ सदेल] हेजा-पुक्त, भनापान होने वाजा, स्यन्न, ्र पुनरावी में 'नहेलु'' ( प्रनि ११ )। महोश्रर वि [सहोंदर ] १ तुन्य, नदमः ( में है. ४) : २ पुं. नना भाई: ( राम: कान ) ्महोत्रसी ची [ सहोदसी ] मनी चंदन ( गत ) ेनहोड वि[सहोड] चती व मान में पुन मन्तेप 🕫 (तिह १८०; स्वास १, २—५४ ८१) <sub>र</sub> महोदूर देखी महोधर; ( नृज २४० महा ) । अद्दोनित्र रि [सद्दोपित] एक-स्थान-पानी, ( हे १, < 3×6 )1 माजह सक [ रूप्] । बाच करना, कृति करना : भीवना (नामह्दर; (हे ४. १८३ यह) मानहिस वि [रिष्ट] सचा हुमा, (जुमा ७, ३०) नाधद ( गाँ ) देखी सागद, ( सभि १०२, नाट-मृष्ड क्षेत्र १८% )। साइ वि [ मापिन् ] नोने वाना, रायन-वर्णः, ८ सम 💽 र्भ १, रमः भाषाः दम ४, २६ ) । नाद वि[सादि] । धार्वि सदितः उत्पत्तिन्तुनः, (सम्स

 इ. स. सस्यान-विशेष, ग्रहेर को आक्ष्मिक्योंक, जिल कारीर में नामि ने नीचे के सक्का पूर्व और नामि के इतर के बारपर होना हो ऐके गर्न एउटने, १ वस १०६३ भयु) १६ बर्मेर्रकोर, लॉडलस्थल का प्रांत का बार्यान्त्र बन् (यन्त्र १, ८०)। गर्न[साबि] र त्रुज का देव, रात्मरा हुई द <sup>त्रमान</sup>-विदेश, रेग्से स्वाह - साह ४१ कुला बीर रोजल वर्षः (कार १ डी—इव ४४ )।

वि पुन्नी [स्वाति ] १ नदश्चीर्यायः । सम्बद्धाः अस्य । ता सर्वे १व बह प्रश्नीतियाचे र २६२० । याद हि)। र कुनान क्षेत्र होने बाहे व्या १७०३ व हि हुई बच्चीय साम्) ( रूप १,४) १३ हर । जा सुद् र्रोह ४६), ४ हेम्बर्क्स के स्वास्त्र के दूर

मधिन्दावक देव; ( हा २, ३—१त्र ईटे; ८० )। मार् वुं [ साहित् ] वुहत्ववारः ( उर ७२८ हो ) . नाइ पुत्री [साति ] १ भन्छी चीन है साथ नगय चीन

का निश्रम, उत्तम बस्तु के माथ होन बस्तु की निनावट: ( सम्र २, २, ६४)। २ म-विश्रम्म, म-विश्रास; ३ क्रमन्त्र बचन, मृहः ( वयह १, २- वन २६)। ४ नानिस्य इस्य, घरेखा-इत भन्छी चीतः ( राज ११४)। जीन पू [ योग ] १ नेहनीय क्रमें; ( तम ३१ )। व मन्द्रों बीज ने होने बीज की मेनारहः (सार १९४ हो)। संपन्नीत २ [संबयोग ] की सर्वः ( गय १४४ )।

नाइ पृष्ठा [ है ] क्सर, भगत की गारितिया समझ की व्यादरङ्गीति (ते द्राः ), माइक्क वर्ष [स्वाह, साम्बोक्त ] १ स्वार हेता, रताना . ३ चाहना, स्वित्तार करना, १ ३ वर्गकार करना, भरम् रस्ता । इ.जासीस सम्ताः । प्रमुनेदन स्टनः ६ उप्तान रक्ता । साहबह, साहबामी, ( माना, रन, बार हो। सेन १४-पत्र इसके, फीन ६ साइटाब, ( माना ६, १, ३, ६)। जीवः जातुः अन्तर्भातः । बाबा । हेरु -मार्शाञ्जनए । बीव । ।

नारक्य न [स्वाहन] क्रांनेभड़ क्रमाहेत् (१)त :==2 साहब्बपया की [ स्वादना ] उपन्यः, संगः, । द्वा ३, ३ ही- च्य १४० ।।

माहित्रज्ञ हे [दे] घरतीन्त्र । १ म. ११ मार्गाञ्चल ४ [स्यामित] ) उत्तर्भत । १०२ - १० । २ इस्तुवन त्यस्यो, स्ते । या १३०१ । माप्त्र वि [स्वादित्र ] यह मुक्ता बाद कुन्दान । हा द, -- पेर ८१२, ब्राय, उस बीच न्स स्ट्रें)

सारव वि [सारिक] भा र राजा, (अम्म १ ई. ०३ सदय देने सामय=स्थान १ वर्ग १५ २०३ । सवय न[दे] न्स्यः (दे द. १८) नारकारे व [द] न वन्द्रवः १००० । १८०७ । १ सार्वक प्रशिस्तिक है । एक एक एक एक एक

सम्बद्ध व [सर्वाचाय] भागाव तका वन्यान्त्रः सर्वका संस्था । १८३

विद्ध ज" ( पत २५६ )। ३ गाइ, नस्करी,(तैः

साउ वि [स्वादु ] स्वाद वाजा, मधुर, (विड १२८; उप ६७०, से २, १८, दुमा, हे १, ४)। साउग वि [स्वादुक ]स्वादिष्ठ मोबन बाह्या, मनुर भोजन वाखा, "कुलाई ज धावह सातवाह" ( सूत्र १. ७. 23 ) [ साउउन न [सायुरय ] सहयोग, माराव्य; (चन्तु \$2)1 साउणिअ वि [ शाकुनिक ] १ पवि-घातक, पविद्यों के यथ का काम करने वाला, (बयह १, १; र-पन २६; भर्ष १२६ दि, विपा १, ८--वन ८३)। २ शकुन-गास्त्र का जानकार; ( मुपा २१%; मुप्र १)। ३ हवेन पन्नी द्वारा शिकार करने वाला, ( बार्ग १२६ टि )। साउव रेग्ने साउन, (राज)। साउप नि [ सायुष् ] भागु वाला, वावाः; (डा २, १— पन १८)। साउल वि [ संयुक्त ] ध्याप्त, भरपूर, (मुर १०, १८६ )। साउत्तय वि [साङ्कलत ] धाङ्कता-युरत, व्याङ्गक्त, ध्यम, ''इदियमुर्गाउन्नमी परिहिन्दे सेर्रीय मनारे'' ( पडम १०२, १६७) [ साउली सी [दे] १ यसाद्यन, (मा २६१)। २ यस, कपडा, (गा ६०५)। उसी साहली। साउत्तर पु [ दे ] प्रदुराग, प्रेम, ( हे ८, २४, पह )। सायाज देखी साहाज । नाएजहः ( भवि ११, २ )। साएय न [ सारेत ] प्रयोध्या नगरी, ( इक; मुध ४५०; पि हर )। 'तुर न [ 'तुर ] वही ऋर्य, (उप ७२८ टी )। पुरी की [ 'पुरा ] वही, (पडम ४, ४)। हैरती साक्षेय । सापया व्यं [साकेता] भगेष्या नगरी, (पत्रम २०, १०: गाया १, ८-पत्र १३१)। मानवण न [ सान्तपन ] नत-विशेष, ( प्रमा ७३ )। साक देखां साम, (दे ६, १३०)। साक्रेय न [साक्रेत] + नगर-विशेष, ध्योध्या, (ती ११)। २ वि. गृहस्थ-मधन्योः ३ नः प्रत्यास्त्रान-विश्लेयः (47 8) सादेय वि [साट्टेत ] १ महेन का, मंबत-सक्या, २ न. क्रमान्त्यान का एक भेद: (पत्र ४)। साम पृ[शाक] र १७-विशेष; (१३२४२, ७, दे १, २०)। २ तर-निर्म बड़ा बादि सान, "सागो से तक्क-

सामडिथ वि [ शाकरिक ] माडीवान, गारी चम निर्माह करने बाला; (मुर १६, २२१, स २६६ <sup>स</sup> १४: आ १२ )। सागय न [ स्थागत ] १ गोभन भागमन, <sup>शरत ह</sup> मन; (भग)। २ अतिथि-सत्कार, भारा, ग ( सुपा २५६ ) । ३ कुरान; ( दुमा )। सागर वृं [सागर ] १ वतुहः ( पणः १, १-न त्रात् १३४)। २ एक राज-पुनः (उर ६१०)।। सन्धक्रुप्ति का एक पुन<sub>ः</sub> ( प्रंत १)। ४ एक वेर व्यापारी: (उप ६४८ ही)। १ मावर्ग करें बानुदेव के पूर्व भव के धर्म-गुक्: (सम १४३)। ( कुट-विदोपः (१क))। अ नमय-परिमाण-विहा कोटाकोटि-पल्योगम-परिमित कातः (नतः है, औ पव २०५)। ८ एक देर-विमान, (सम २)। अ ["कास्त] एक देव-विमान; (सम २)। 'व ['चन्द्र] १ एक कैन बावार्यः (काम)। २ एवं में बाचक नामः ( उत्र, पहिः राज )। विशे उने [ ब्ट-विशेष, (इक)। 'इच ई[ 'इच] १ वह हैं। (सम १५३)। २ तीसरे यजदेव दा पूर्व-वर्त्याः (तम १५३)। ३ एक श्रेन्टि-पुत्र; (महा)। ४ एक वर् का नाम; (रिपा १,७)। ८ हरियेख नक्ती ह पुनः (सहा४४)। दत्ताको [दता]। व धर्मनाथजी को दीन्ना-शिविज्ञाः (सम १५१)। १ म विसतनाथजी की दीला-शिविका; (विचार १२६)। पु ( देव ] इरिषेण चक्रवर्ती का एक पुन, (म 'बृह पुं['ब्यूह] मैन्य की स्वना-विशेषः (मा)। सायर=सागर। सागरिश्र देलो सागारिय, ( विंड ५६% वर ११६) सायरोजम पुन [सागरोपम] हमव-परिमार्च दश-होटाकोटि-पल्योपम-परिमित काल; (हा ५ पत है। सम २; म; ह; १०; ११; उन; वि ४४म) सायार वि [ साकार ] १ भाकार-सहित, भारते २ निशेषास को प्रह्मा करने को शक्ति, निशेष-प्रहें ( क्रीय; भगः सम्म ६५)। ३ प्राप्ताद-पुनः ( है र—पन्न रहेश: उप ०२८ टी)। 'वस्सि वि [ 'रिंग হান বাদ্ধা, ( परचा ३०—पत्र ৩५६)।

गर वि [ सागार ] यह-युक्त, यहस्यः ( भावन )। गरि )वि [सागारिन् .'रिक] १ यह का माहिक, गारिय ) उराभय का मानिक, नाधुका रूपान देने मा रहस्य, शब्यातर; ( विड ३१०: माचा २, २, ३, न्स १, ८, १६; फोप १६८ )। २ न्तर, प्रस्त फीर च को प्रशुद्धि, प्रशीनः (सूच १. १. ३६)। ३ स्थ में युक्त; "सामारिए उदस्तर" ( ब्राचा २,२,१. ५)। ४ तः नेपुनः ( भाचा १, ६, १, ६)। ५ वि. म्यातर चर्रस्थ का, उराअय के मासिक में सबस्य एतने हः; "नागारियं रिंड भूजिनाते" ( नम ३६ )। ांप देखी माकेप≕ाहेत; ( यादा १, ≒—पत्र १३१; २ अस्⊏ टी)। इ नइ [ शाटवू, शातवू ] मटाना, दिनाग करना । ह—सा<del>डेनए;</del> (विवा १, १—वव १६)। इ पृ [शाट, शात] > शास्त्र, दिनागः ( विनं ३२१)। २ मारक, उत्तरीप बन्न, नहर; (प्य-१८)। वस्त, काहा; "एगमाडे बहुवा ब्रवेले" ( ब्राचा; नुग ?)1 इत्र पुन [शाटक] यत्र, करहा; (नुस १५३; इग ' गज)। दय न [ शास्त्र, शानन ] १ विरुख्य, विनाश: ( विने ३१६; स ११६)। २ हेरन: ( तृष्ट्रांन ७२)। डणा म्ह्री [ शादना, शातना ] नवड २ होकर निराने न कारच, विनाग-कारच; (विना १, १—वन १६)। डिब्र नि [ शास्त्रि, शानित ] सहाका विनया हुना, न्ताभितः ( मृर १४, ३; हे ७, ८ )। दिआ हो [ शाटिका ] दन, इपट्टा; ( र्मान; इन्म)। जिल देवी साड=गाट; "नियतिपन्नावायुगतिय-गॅडन्तो" (नुस ११)। डी की [शाटी ] क्ब, करड़ा; ( हुम ४१२ )। डी स्त्री [शक्टी ] गाड़ी । 'कम्म 'ज़ ['कर्मन्] गर्दा बनाना, बेचना, चनाना कादि गक्ट-बीविका; उता; धा २२)। डिंग्या देखी साडिआ; "बह उन्त्रा साडीया आनु ज़बर् विचलित्रमा मंती" ( विमं ३०३२ ) डिंग्ल्स्य देखे साडअ. ( स्वायः > ३८—४व २३४)। ष्प नद्र [ शाणयु ] शाख पर चट्टानः, नोच्या बरना । प्र**का**दे (ग्री । । नाट

साण पुळी [ ध्वान ] १ कुत्ता; ( पात्र; पयह १, १—पन अ: बान् १६६; हे १, ५२ ), खो—िणो; ( नुम ११४ )। २ पुं. इन्दर्भवेदेप; ( गिंग )। साम वि [ स्थान ] निविद, धनीभूव; ( गा ६५२ )। साम पु [ शाम, शान ] यत्र को वित कर तीक्य करने का पन्न; ( गउड; रंभा )। साण वि [शाषा] अन का बना हुआ, पाट का बना हुना; स्त्री—'प्री; ( दस ५, १, १८ )। साण देवी सासायण; (कम्म ३, २१)। सापाइत्र वि [ देः शाणित ] उत्तेतितः; ( दे ८, १३ )। साध्य न [शाणक] मध्य का बना हुआ बना; (डा ८, ३--पत्र ३३८; इस )। साणि को [शाणि ] गया का बना हुआ करहा; ( दस といた)! साणिश्र वि [ दे ] शान्तः; ( पड् )। माणी देनी साण=धान। माणी हो [ शाणी] देखी साणि; "राषीपात्रार्यपहिन्नं" (दन १८ १, १८)। साणु पुंत [ सानु ] पर्वेत पर का बनान भूनि वाहा प्रदेश; ( राम; सुर ७, २१४; न ३६५)। मंत पुं [ मत्] पर्वतः ( उर १०३१ टा )। लिहिया स्त्री [ 'यष्टिका ] ब्राम-विदेपः ( राज )। साणुक्कोम वि [सानुकोश ] रवानुः (डा ४,४— पत्र रम्पप्तः परहार. ४—पत्र वरः स्त्रम्न रहः ४४; वन् )। साणुष्पम न [ सानुवन ] प्रातःकान, प्रभात-मनदः; (बुर १)। साणुवंध वि [ मानुबन्ध ] निरन्तर, भ-न्दित्र क्षाह वाना; ( उर ३३२ )। साणुवीय वि [ सानुवीज ] जिनमें जत्पादन-रुक्ति नर न हुई हो वह बीब; ( भ्राचा २, १, ८, ३)। साणुवाय वि [ सानुवात ] चनुकृत गतन वाना; ( उब ) । साणुसय वि [ सानुराय ] अनुवार-युक्तः ( अभि १११; माण्ड न [ है ] दव-या. देव-मन्दिर; ( दे म, २४ ) । सात न [सात ] १ दुव. ( ठा २, ४)। २ वि. सुम बाबा, क्यं—ना । एरम्म ३५—पत्र अमह) ।

'वियणिक्त न ['बेदनीय ] मृत्य का कारण-भूत कर्म, ( हा २, ४--पव हद्दे )। साति देखी साइ=स्वाति, मादि, मानि, मानि; ( नम २, ता २, ३--गत्र ८०; ६--गत्र ३५७; शेर १--गत ४२; वरह १, २—यत्र २६. मम ३१)। सातिज्ञणया देखां भारञ्जलयाः (हा ३. ३ -४३ 16083 साद 9 [ साद ] धारमाद, संद, ( हे ७, १६८ )। सादिध्य वि [ सदीय ] देक्ता-प्रयुक्त, देव इत: ( पा 야 다 ) 1 मादिव्य देखी सादैव्य, ( गिंड ४२७ )। मादीअ देखी साइय = सादिक; ( भग; ग्रीप )। सादीणगंगा स्त्री [ सादोनगडूत ] बाजीविक यन में उन एक धरिमाच्य, ( भग १५--पत्र ६७४ )। सादेव्य न (सादिव्य) देव का धनुबह-नानिव्यः 'शहेव्याणि य देवयाची करेंति सब्दायसे स्वाधा" ( पयह २, २--पन ११४; उप ८०३ )। सारुनूलसङ् ( प्रप ) देखां सङ्कृत-सङ्कः ( दिन )। साध देखी साह = नाधव । मार्थेति; ( मुत्र १०, १७ )। साधम देखो माहम: ( धर्मतं १४२: ३२३ )। साधाम देलो साहान: (धर्मन ८७७)। साधस्मित्र देली साहस्मित्र, ( १३२ १४, ७४ )। साधारण देवी साहारण=साधारण; ( नि ८२ )। साधारणा स्रो [ संधारणा ] वाहना, धारणा, हमस्य-शक्तिः ( यदि १७६ )। साधीण देखी साडीण, ( नाट-माप्तती १११ ) । मापद (शी) वेली सावय=श्वारद; (बार-शव 30)1 साफरूर ) देखी साहरत, ( विसे २५३२; उप अद्रन साफान्त्रया ) हो; धर्मीव १६, स ७०८, ७०६ ) । साधाह वि [ सायाय ] भाशवा-मांहत; ( उर ३३६ रो ) १ साभारत पु [दे सामरक] स्था, नोवह प्राने का मिक्का; ( पक १२१ ) । सामध्य देशा साहब्य, (दिसे १६६)। सामाविक ) रेसी साहाविथ; (स्ट्रिन ११, ४४, अग्रह मानाशिय । २६८ ही )। साम पन [सामन्] । शत् का रूप का उपाय-

स्थित, यह सबन्धेति, ( माम १, १०३३ ।। हे » ) । > प्रिय शहर , ( हुआ; महा १४) ° । त यान्त्रः ( भग, ४०१) । ४ मेनी, विका, (विकास द महेम बार्डेड किए रुक्तुः "बहुरर्क्तवान नर्ज १) । इ नामांत्र , नाम-रिक्षर, (नार द्र) मने -। मध्ये इमलों सामाइपस्य एमर्सा । प्रा कोइपू [कान्ड] गराम से में उप बिनारा, ( मन १५३)। रणा माबिन्द्राः माम १ (२४१म ) १ इत्ता रावे, साता <sup>(१</sup>, ग्यां, नामा रंग; ३ हि. ब्रामा रंगे श्रमां, र १ राजा; ( भाना, दुमा, तुर ४, ४६):४३ <sup>३</sup> इसे को थड़ जाति, (सम २८, मझा<sup>न ३२)</sup> वैन मृनि, स्यामार, (सादि ४१)। ५ व. प्र गरुप-नृत्य, (यम २, २, ११)। न हिं गगनः ( अस २०, २--१३ ३०६ )। ६ [ 'डिन्तिन् ] अगरात महारोर का शिवा (44 50, 8-74 705)1 साबर्भ रि [ वर्तासित ] विनदी कोण है वहः (उना)। सामहश्र देन्से सामाहमः (तिन : १४४, २१३४: २१३६)। सामस्भे रू [मामयिक] १ एक ग्रस्थ हो । सामस्य)(नृवान १६१)। २ ति नमय नहरी दे १६६) । ३ तिहान्त का बातकार, (तिबा ४ बागम-बाभिन, निद्रान्त-प्राधिन, ( हा १. १-१५१)। ५ बीद विद्वातः ( दर्मान ४, १५)। सामध्य देखा सामाध्य, (विने २०१६)। सामहित रि[सामायिकिन्] मामारिक श्रीत

या अनुरतामने" ( याचा १, २- वन ७८, ३३१, २ पु. आर्थन राजाः (सहाः क्षान)। १ आर्ने प्र बन्तर देश का राजा, समीर देश का राज', (क्ष सामेता स्रो [दे] तम-भूति, (दे ८, २३)। सामनोपियास्य न [सःमन्तोपनिपानिक] क का एक भेदः (राय ५४)। मामनोवणिवास्या ) श्री [सामन्तोविवातिकी] विशेष, चारी तस्य स रही मार्मनावणाञा

सामन पुन [सामन्त ] १ निनट, नमोद, प<sup>ह</sup>, "

२०१६)।

न-नन्दाय में होने वाती किया-इमे-दन्ध का कारम, दा ६, १-- गत ४०; सर ३८ )। पंतीयायणिय पुंत [ सामस्तीपपातिक ] प्राप्तनय-हिंग; ( हा ४, ४--पत्र वस्त्र ।। मरख देखी समयात्रः "अमरियं चित्र वयरा, जं त प्रिष्यमिननामक्त्री । भौगाय प्रदेशकान्ते" । पदम १०. 3(3) मग देखा सामय=भ्यामारः ( राज । ' मन्म नद [दिन्दर ] प्राप्तिद्वन करना। नामनगर, £ x, 860)1 माण ) न [ सामग्र थ ] नामग्र, नद्रयोगा, सहज्ञता मिलाओं (से ह. ४३: भाषा २ १. १. २ सहा । मॅग्गंश वि [ दिलप्र ] बाजिदिन, ( कुमा ।। मॉगाअ वि [ दे ] । चतित २ घरानस्थित ३ गानित. दिन; (दे =, १३)। मागो खो [सामग्री] । सप्रस्तरतः । पारमान्तनः सम्मन २२४; महा, कमा वना ।। मब्द्र मह हि | मन-ता वरना, वर्गामाधन बरना **इ.—मामन्छित्रण, १** पदम ४०, ३४ । । मराह न [सामध्ये] समर्थना, गरिन (हे २, ६६ FT)1 मञ्जूष दर्शः सामस्थणः । राज । महत्र म [माख्रास्य] नार्याम सस्य, यहा गास्य, अप १५० थी ) )वि [ धानण, चिक ] धन्वस्थानकर्ण, मिलिय १(राज)। मिनिय हेर्ने सामग्रह-भानगर र ४८ ५ % ६६, T 2, 25 ) 1 मनेर पृ [धार्मात ] भ्यतः रा अर्थाः नातु रो 7円(日本もんんの147日 मस्य व [धामण्य] बनदाः 4 5, 4; ATE 1 मध्य पुनिव्य स्व १० भवन १०१० । ० १२३ टी ६, ३ - १५ ८, ना भागे 💢 💝 TEN FER FOR 12 मन्द्रा १५० । स्वास्तर 42 # 63 #

1-2

सामन्ध देखे सामच्छ = नामध्ये: ( है २, २२: हुमा: दा ३, १ -- एव १०ई; तुरा ४०२; प्रातू १ 🕫 ) । सामस्य । न [३] प्रांतीचन, मन्त्रणा, "हान सामन्थ्यम । इसमेति चड्ड दर्ज सेत नामन्य ४३% गुरमा ( प्यार १, ३--पण ४ई, नित १०१: बुर १ । मानव दया मानवम आनवाः( नगः दयः तुर ११४ सामग्र दर्ध सामण्ण≖गामान्य ( ड४: त. ४०५, वर्मीक १८: इस्म १, १६, ३१ ।। सामच नह[ प्रति + देख़ ] क्लेजा हाला, बाह उल्हा ; नामबह, ( हे ४, १८३: पड़ )। सामय पु [ प्रथमाक ] धान्यनीक्षय, (हे ५, ४४: हमा)। सामित १वा [ देन्यातमित ] शाप्तमा १वा, तवर 🚓 वह, १ व न, २३; शम )। मामरिम 🗗 [ सामर्थ ] हेर्लाखुः अज्लीहरम्, राज्य रा 2011 सामल है। [स्थानल ] १ दश्य हुन्य उसे उस्था हुन रे प्रदेश मूर्त रहे हैं है हुन्य ११ च हु एर ५ सका १ मुक्त 222 11 सामदद्व ५ [ध्यामहिता] कारा ५ क हुआ एव =. \$\$ 11 सक्तरपाद [हरामलक] । राजा २ राजा ग्रह वाला, ( ल १, ६८ ११ १ १ , व्यल्यातांत्रां ३० १ । सामता का [ज्यामता] । इत्या को राजा का अ की जहाँ वर्ष का नक्षा, स्वामानु र प्रवाह स्वतः स्व लामहि १६४ [ इ.स.महि ] स्मान को २१३ व मान ४. t. (4, 74, 57 H सामतिय केन सामत्यान, ( तून ६, १६३ सामग्र के सामग्रा १४३६, का करता कृत व्यंतान्य हत्य हेर सम्मति ५ ( श्राप्तीय के प्राप्त के का जनक कर् नामा क्ष [ ध्यामा ] । व्यक्त क्षात्र । 🚉 🦒 THE THERE IS DIED THE FRANCE estato sarrigine de 1 35 17

(भार)। ८ माम-सता, (मे १, ५६)। ६ नारी, स्त्री, म १. ५६, च्रण् १३६)। १० म्याम वर्धा वार्जा स्त्री: (अमा)। ११ मानह वर्षकी उम्र वाशीखा; (वज्रा १०४)। १० मुन्दर स्त्री, रमय्यी; (सं १, ५६, नवड )। वनुना नदी, १४ नीज का गाळ, १५ गुम्मुज का गाळ; १६ सुरूची, गना, १७सुन्द्रा १८ कृष्या, १६ व्यक्तिका. ·· इस्तूरी, २१ वटपर्वा २२ वस्दा को सता, २३ हरी पुननश, २४ पिप्पन्नी का गाउ; २५ इस्द्रिन, इनदी, २६ नोज दुर्गो, २७ दुनमी, २८ पद्मदीज, २१ मी, गैया; ३० । प्राप्ता, ३१ शिराया, मीमम का पेड, ३२ पश्चि-विदोष, (हें २१०)। म १ [ श] स्वि-भोजनः (स्थ २, १, 2 दे बाबा १, २, ५, १)। मामार्थ न [मामारिक] मनम-निशेष, मान-भाव, राग-इ.प-रहिन चानन्यान, (शिन २६७६, २६८०; -इ⊏१, २६६०, कम, धाँप, नर )। मानाइन्न वि [सामाजिक] नगाव का, नगुर ने नवस्थ गरने पाना, मध्य, ( उत्त ११, २६, मुग्द ११, २६ )। स।मार्थभ वि [ श्यामायित ] राजि-नदश, ( सा ५६० )। मामान वृ [ व्यामाक ] + नवान महातार के नमय का ण्य ग्रहरूव, जिसके अनुशाविका नदी के किनारे पर स्थित श्लेख म समजात महाजार की केश्यतात हुआ। था, ( करन ) ) दश्ती सामाय=श्यामाक । माप्राजित्र रेवा माप्राध=नागांत्रहः ( शस्य ११८)। मामाय देखा समाण±नमात, "बारो हनिर्घतस्हरूम-र्श्वामामामामा ( इस्स १, २०; गुण्य २८७)। मामाण पुत [ मामान ] एक देव-विमान, ( मम ३३ )। मामाणिप वि [ मामानिक ] १ विनिद्देन, विहट-वर्ती, नजदार में स्थित, (वित्र २६७६)) २ वृ. इन्द्र के मनान भृद्ध शांच देशें की एक जानि, (सम ३५ ठा ३, १--पद ११ई; उदा, मीर, पदम १, ८१ )। मामाय मह [ र्यामाय ] हाना हेता। मामाह, मामावह, गमार्थतः ( गरह )। वह-स्मामार्थतः, ( वरह )। मामाय (मा मामय=भ्यामा ६; (ग व )। सामाय प्रमामाय ] गम्म विशय, गामाधिकः (विने 161, 481 (2)1

मामापारि है। [मनाकरित्] प्राच्या कर्न नहनाः

मध्ययम् ६ [मामानाम] 🖭 हा बाबार---

١,

( ठा ७--पत्र ३६० )। सामिसाल देलां सामि; ( पउन ८, (८) डी भारि; तथा ), स्त्री—'स्त्री; (त १०६)। सामिहेय देलो सामिश्रेय, (म ३४०; ३००, म सामोर वि [ सामोर ] मुमीर-सबन्धी (गउर)। सामु मुभ १ [ दे ] तृषा-विशेष, वह तृषा, जिल्हे को जाती है; (पाछ)। मामुना वि [ सामुद्र ] भपुराकार वाला, "लाईनी गृहजाण्" (स्रीप) श सामुच्छेरय रि [सामुच्छेरिक] वन्द्र है विधिष्ठ मानने बाजा एक मन चौर उन्हां (डा ७-पन ४१०; हिने २३८६)। मामुदारय रि [सामुदायिक] मनुदाव है, में मेंबन्न रामने बासा; ( खाया १, १६-<sup>१५ १</sup> मामुक्ताजिय वि [ सामुक्ताजिक ] र भिका विदर्भ सं मध्यः (डा ४, १—१त २१२, त्रम २, १, १ २ भिन्ना, भैन्नः ( भग ७, १ टो—वन १६६)।

क्यि-कलाय, ( गच्छ १, १४; उत्र; उप (६३)) सामास देशो सामा स=ग्यामा-रा। सामासिअ वि [सामासिक] समान-संस्त्र,। 1 ( 0.83 सामि ) वि [स्वामिन्] १ नायक, मधिनींदे रै सामित्र) मातिकः (सम ८६: विरा १, १ ह ११; उब; कुमा; प्रास् ८८ ); मी—'वा (१ ३ मनु, भगवानः ( कुमा १, १; ७, ३०, दुव । राजा, नृष्; १८ भवाँ, पविः (महा )। "कुर्वः 🕻 ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक्कोसर्वे जिन-देव; (त ग) साम-कोर्ठ। 'च न [ °त्व ] मासिको, मारि द्दृः म २२)। 'पुर न ['पुर] कारनीती १६७ दी )। सामित्र वि [ दे ] दग्ध, बजाया हुमा; ( र 🖺 र सामिश्र वि [ शमित ] साम्न दिया दुष्मी (डी सामिदि स्वं [ समृदि ] १ भवि मर्गन, १ रि हे १, ४४; दुमा )। सामिधेय न [ सामिधेय ] बान्ड-स्नूहः ( है! 258 }1 सामिलि न [ स्यामिलिन् ] १ गोव-विशेष, ग गोज की एक शाला है। २ पुन्तो, उस गोब में

[ ~

दे] छ्यु माध्य द्राप्त (३१७ ४३ छ. ४४ १) र [सामुद्र क.] ४ मन्द्र श्रदन्त्री, रायर हा मामा १,६० प्रतिस्था ४० ५ ६ एव ्य, स्वरीत के ने उन्हें द्राप्त (स्वयंत

[साम्बद्धिः] । शब्दाहरू अवस्य व पुनिस्ति पत्र बरमान शामा शामा (भा ्यागर वर्गन्य प्राप्त विद्व अधन्दिय "तक्तार" ( अक्षार ४००० ) । एवं *माल्ड*ब धना, (पृथक्षः)

। १८मा स्थानुकालियः ६ -५५ ७७ ७८ । साइञ्ज राहा, सा सा∗्र सारा र दाना 1, 480, 21 1 42 3 3

मान कार अन्तर्भन वनाय समा न हे" ४ ५५०० - ३ - १४४ ४४३ - प्राथ्य ४ -

स्व } ≯सुन्दरचन उत्तरा र सुन्द की बसे, र हास्य ४ ४३ ३५ ४ ३ एक देव-प्य ३८ । या १२ [ यादिन ] मुक्केन रा उत्योन मानर गामा ।हा 🖴 🗝 र ४०५॥ [ बाहुत ] एवं अन्द्र राजा, (वान)।

र्मिर्मायो > मुन्त्रभंत्रता (नस≤)। ारे, (राज)ः ।सुक्य न [सील्य] र,( अप ३ ) । दस्ते सान≕गत् ।

राद | रन हा प्रमुक्तर, ( दिस ३६८: पडम 37 야무 지)

] + महाराष्ट्र दश का एक नगर, २ दूस: (दे

मायम् ] । महत्र्या-समय, गाम; (पास; )। व सहार, सदा ( हा १०—पत्र ४६५ )। 'कार ] ३ मन्य; ३ मन्य-संख; ( टा १०— । निर्माति [ तत ] नन्या-नमय काः (कि

है ] मार-विशेष, (हे ज. १२ छें)। ।[द] हेनहीं, हिस्ट का गाउँ (देन्द्र)

[सातरुस्स 🕠 मुख्या साना २ वि. मुख्याँ मा / सुरा र 🗸

सापम पू [सायक] साम, होर, (सुप्त ६५०)। मायम है। [ स्वाहक ] स्वाह लेने बाला: ( इस ४, ३६)। सायका की [ शानना ] भवतन, है इन: ( सम ५० ) । मायणा के [ गायना, स्वापनी ] मत्त्र की दश दश-कों में दसरी-व्यक्त से १०० वर्ष के उन्न वाजी-व्यक्ताः

1 ( 25 25 )1 मायत्त वि[स्वायत्त ]स्वायंत्र, स्वतस्यः (स २३६)।

सायय देख सायमः ( राज्ञः स ४४८ ) । माया पु[मागर] । महुर, ( मुत्र ५६; 🖛; ही ४८;

सहर, बाल्डिंग, १४४८ ब्राह्म, हे २, १८२ )। २ एरवा का में हाने वाले चीरे जिनन्देव, ( रा ७)। ३ म्बर्नेकोष ४ सन्धानेकोषः ( तात ) । ४ एक केट का नाम, ( भूरा २८० )। 'घोम पु [ घीष] एक देन मुनि जो बाटो पत्री शके पूर्वजन्म में गुल थे। ( पत्रम २०, भरत )। भद्र पृं [ भद्र ] इत्राहरीय हा एह

राजा: । पत्रम ४, ४ ) । देखी आगर :सागर । न्तायर (र [न्तादर] भारर-पृतः ( गउदः मुर २,

मायार देना मागार=गाऽमः (गम्म ६४: पडम ६, ११५% मार गर [ म + ह ] प्रहार करना । नारह; ( हे ४, व्यर )। वर-साम्त, (पृता)।

मार नह [स्मारम् ] यह दिवाना । नहीं; (यह १)। सार वह [मारम्] १ दीह करना, दुस्त करना। २ वन्त्रात कना, वर्षक करना । ३ देख्या करना । ४ उप्रत करना, उत्हुख बनाना । ५ विद्र करना । इ प्रन्तेपया बस्ता, मोबना। ७ मरबाना, सिवबाना, एक स्थान ने बन्य स्थान में ले जाता। सारदः (तुरा १५४ ), वारति, वारवहः (न्म १,२,२,२६ः २,६,४)। "नोर्नेह बीटों" (म ३०६), मोरेह; (मुझ १, ३, ३, ह)। वर्म—'इंबाया नंतींह निरी नारिज्ञह आह नराया इंनीहें' (गा हेर्यः; द्वाय ५६२)। क्रि-सारिस्तंतः (जग ५३)।

सार तक [स्वरय्] ! दुवनाना । २ उपारण-वान्य इस्ना। सार्यनः; ( निने ४३२ )।

सार वि [शार] १ गपन, चितकपर, (पान, गडर ३७८ (१३०)। २ वृं. सार, पाता, रोजने के जिए काठ बादि का चीरहनूं स्वविस्ता मीचाः ( मुत्त १५४ )।

मार पृन[मार] । धन. डॉन्नन, (प्राञ्च; ने २, १,

२६; मुद्रा २६७)। > न्याच्य, न्याय-पुन्ह, गर्भ गु नायिक्यों सार जैन हिंगइ किंचया"। नक्र १, १, ४. १०)।३ वज, परातम; (पाञ्च, म ३, ३३)।४ परमार्थ, ( भाचानि २३६ )। ४ घडर्ष, (जानानि २४०)। ६ प्रज्ञ; ( श्राचानि २४१ )। ७ परियाम, (हुँउ। ४, ४ टी॰, —पत्र २८३ )। ८ स्म, निवार, ( कप्पू )। हे एक देव- । सारकक्षण व **[ संरक्षण** ] समन् रक्षण, ए विमान, ( देवेन्द्र १४३ )। १० न्थिर ग्रांश, ( से इ, २०, । गउड )। ११ पु. वृत्त-विशेष, ( पवता १— पन ३४ )। १२ छन्द-विशेषः ( पिन )। १३ वि. श्रेप्तः, उत्तमः "बह चदो ताराया गुयाया सारा तहेह हरा" ( घम्मो द्देः सं २, २६)। "कंता स्त्री [ "कान्ता ] पडन बाम को एक | मुर्जुनाः ( टा ७--वन १६१ )। य नि [ 'द ] बार देने । सारवसेनु ति [ संरक्षित् ] नरवय-अवे (व बाजा (सं ह, ४०)। "वहं स्त्री [ वती ] उन्द-विशेषः (पिग)। 'वंत वि ['धन्] सार-युक्तः (ठा ७- पत्र | सारग देगी सारण=स्मारङ, (बाना, बीत)। ३६४; गउड )। "वना देलो 'वर्द; ( विंग )। सारहय वि [ शारहिक ] शरद् ऋतु काः, (उन १०. २८; पपया १७—पम ४२८; नी ४; उसा )। सारंग वि [ शार्क ] १ सींग का बना हुआ, २ न. धनुषः ३ पार्वक, बादा; (हे२,१००; प्राप्त )। ४ निष्तु का धनुषः (हे २, १००: मुना ३४८)। 'पाणि पु [ "पाणि ] विष्याः ( प्राकृ २७ )। सारंग पुं [सारङ्ग १ सिंह, मृगेन्त्र; (सुर १,११; मुगा ३४८)। २ चातक पन्नी, (पास, से ६, ८२)। ३ हरिया, मृग, ( मे ई, ८२, कृष्यू )। ४ हाथी; ५ अमर; इ छत्रः ७ राजदृत, द वित्र-मृग, वित्रहारा दृश्या. ह यायः विश्लेष, १० शसः, ११ मपूरः, १२ धनुषः, १३ केनः, १४ भाभरण, भाग गर, १५ वन्त्र, १६ वज्ञ, कमज; १७ बन्दनः १८ वपूरं, १९ पूजः २० कोयनः २१ मेधः (नुपा ३४८)। कमकह, क्यक ( भग ) पुन [ क्यह ] ह्यन्द-विशेष; (पिन )। सारंग न [साराङ्ग ] प्रधान दल, श्रेन्ड अन्यन, (पवह २, ५- पन १५०: समा ३४८ )। मारंगि पु [शाहित्स ] विष्यु, श्रीकृष्य, (तुमा)। मारंगिका }सी [सार्राहुका ] इन्द-विदेय, (सिंग)। मारंगो स्त्री [ मारङ्गो ] १ इरिय्यो; (पाच )। २ वाय-विशेष, ( मुपा १३२ )। मारंभ देलां संरंभ, ( टा ७-- पत्र ४०३ )।

सारकल्याण वृं[ मारकल्याण ]राजा विभेष, (प्राथा १—पन ३४)। देशा मा मारबध मङ [मं+रङ्] परिपापन सम, स्थान करना । मारमपदः ( तद् १) सारकांत, सारक्षमाण; ( वि भी आ १, २-पर ६०; गुम्र १, ११, १८, भंग) मारप्रधणया को [मरभणा] प्रस रेगः मार्गिस नि [ मेरशिन् ] भरत्रय-गर्गः (व मार्यक्रमभाव [ मंरक्षित ] विनय गराप हो वह: ( वयह २, ४--वन १३० )। 1=1)1 सामञ्ज न [ स्वासास्य ] स्वर्ग का साथ, ( सि मारण पु [ मारण ] रे एक वादव-पुनयः ( देव १०१)। २ रायगाधीन एक नामन्य गर <sup>८,</sup> ११२)। ३ रास्याका सन्त्री; (स. १८ ( सबस का एक सुभड़ा (से १४, १३)। १ के भारणः (भाग ४४८) सारण न [स्मारण ] १ वाद प्रशंना, (भार) र कि याद दिजाने बाजा, म्हो- किया, प \$ +-- 44 A > 5 ) | मारणा स्वी [स्मारणा ] बाद दिवाना, (हर to भिदार २३८; काल )। सार्ण ) सी [सारांण, जा] १ महाम नारणी }कियारो; ( प्रवा २६; गुत्र १८)। १ (सम्मच ७०)। सारत्थ न [सारध्य ] सार्थियन, ( गाम र. १८ वत्रम २४, ३८ ) । सारता देखां सारया, ( रभा )।

सारदिश देखां सारहय; ( भ्रमि हह )। सारमिश्र वि [ दे ] स्मारित, याद कराया हुमा, (

सारमेश्र वु [सारमेथ ] भान, कृताः (उर र्

मारमेंई स्त्री [सारमेथी ] उची, शुनी, (ह

कुम ३६३; सम्मच १८६, प्राम् १५८)।

₹2)1

200 1 :

पाइअसहमहण्णायो ।

```
सारेच्छ दया सारिन्छ गाददय, ( गउड )।
सारोदि वि [ संरोहिन् ] संरोहिन् ] श्रीहण्य-बतौः (वि अई )।
साल १ [ साल, शाल ] १ ज्योतिष्क महाग्रह-विजेप,
 (टा २, ३--पत्र ७८ )। २ वृक्त-विदेश, सारद्वा वेड,
 (सम १४२, और, जुना)। ३ तुम्न, पेड: ४ हिआ,
 प्राकार, ( सुपा ४६७ )। ५ एक राजा, धनाज महा-
 साज सामिभदो य" ( पडि ) । ६ पद्मि-विकेप, ( पबह १,
  १ टी-प्य १०)। ७ पून, एक देव-विमान, (सम
  १८)। कोट्डय न [कोच्डक ] बैरव-विशेष; (शब )। |
  'याहण, 'रहण [ 'याहन ] एक मुप्रसिद राजा, (विनार
  ५३१, हे १, २११, प्राप, वि २४४, पड़, बुमा )।
साल देखां सार=सार, (मुपा ३८४; याया १, १६-पन
  १६६)। 'ध्य वि [ चिन ] सार-युन; ( याया १,
  16 31
साल न [ शाला ] घर, यह: "मामामहमान्त्रीय ह कालेयां
  सयलमुन्छन्नं" ( मुपा १८४ )।
 साल प्रियाल ] साजा, वह का भाई, (मोह ८८,
  मिरि हम्म, भवि, नाट-मुच्छ ३५ )।
 माल १. देखो साहा=( दे ), "जस्म श्रादस्य भागस्य".
  'परिचर्नाये उसे माले'' (पदया १-पन ३७, टा
  ह-पन ४२६)। भेते वि [ चत्र] जाला जाला:
  (यापार, १डी--यव ४, भीप)।
 साल देशी साठा=शाजा। 'गिह, 'घर न [ 'गृह ] १
  भिनि-रहित घर, (निन्द्र)। २ बरामदा राजा परः
 साळाव देखा सारश्य=शार्राहरू; ( ग्याया १, १६--पव
   1 ( $35
 सालकायण न [शासद्वायन] १ कीशिङ वीत्र क्षा
   एक शामा-मोन, २ वृद्धी. उस गान वाजा: (ठा ७००
   1(036 Pp
  सार्वको ह्यी [दे ] सारिका, मैना, ( १ ८, २४ )।
```

सार्त्रगणी स्वी [दे] मीड़ी, निःहे सी; (व ८, २६; हुआ

सालंब वि [ सालम्ब ] भागम्बन-युक्त, भाभव-युक्त

सालकल्याण १ [ शालकल्याण ] इत्र-विशेष; (भग ५,

३ री---वन ३६४)। देखा सारकन्टाण।

मारुपिक्षत्रा स्त्री [ दे ] गारिका, मैना; ( पड़ )।

100)

( गउँद: शत्र )।

११२०

सालय न [ दे ] १ ]य की वाह्ये हाम; (तेदृः २ जम्बी साम्बा; (भार १)। ३ सः प्रत्य क बदान्नगं वा भोसण् वा पापण् वा '(कावी २,०) सालणय न [सारणक ] इही हे स्थान पा ही माथ; ( भार )। मालमंबी देशों मानह्या; ( प्रमी १८५ रूम) सारस वि [ सारम ] भागम्य-गुन, म्हन, सभा २४१ )। सालहजिया हो [ शालनविज्ञहा, स्त्रो] गर सारहओं । हो बनाई हुई पुतनो; ( सुग ४), सालदिमा ्रेम्बो [त्रे] मारिका, हेना; (६१४, ४ 1 4 5, 3Y)1 माटा यो [शाला] १ गृह, घर, र विकिसी ( दुमा; उप ७६८ हो )। ३ उन्द-विदेष (स्व साटा सो [दे] सासा; (देन, १२, १६) ४४, दम ७, ३१; राय ८८ )। साखार्य देशी सळात, ( राज )। सारताणय वि [दे] १ स्तुन, विनहीं स्तुनि ही बद्दः २ स्तुत्य, स्तुति-योग्यः ( दे झ, १३)। सालाहण देखां साल-१हण = शास-४११न। सर्गति पून [ सर्गति ] १ मीहि, धान, बीहम; (

१, ११: मा ५६६: ६६१: हुमा: गउह)। १ व

बनन्पति-विशेष, वृत्त-विशेष, (पराय १-<sup>48</sup> 'সহ পু ['মর] তক মনির মডি-দুন, ফিল महाबीर के पास दीचा भी भी; ( उब, पीड़ )। 'असेरल पु [ 'दे ] धान के कविश का वोशव (राज: उरा)। 'रविकाश स्त्रो ('रीहाडा) रक्ष्य करने वासी स्त्री, कतम-गोपी; (पाम)। पु [ वाहन ] एक मुप्रतिद्ध राजाः (सम्पर्ध देखों साल-बाहण । "सन्दिय पु [ 'साधिक) को एक जाति, (परमा १--पन ४०)। वि

°सालि वि [ 'शालिव् ] शोभने वाबा, ( गडमे सालिआ स्त्री [शालिका] पर का <sup>इसरी</sup>, मुचित धरमञ्जिसमाजिद्यासु" ( कप्पू )। साविभा देतो साश्रिमा, ( राज )। सालिणिशा देवी [ शालिनिका, 'नी ] १ गीन सादिणी विभीवासीस्थित्वासीर्वासी

[ सिक्ध] मत्स्य विशेष, ( श्रारा (१))

```
४--पत्र ७२; स १३१ ), "माश्र प्रतिरहस्य"("
सायय पु [ शायक ] बानक; बबा, गिशु, ( नाट )।
                                                  ३३, १४)। २ नृत्र प्रादि दापनः ३ ते ः
सावरोधी ( सावरा ] विजा-विवेद, ( नुम २, २, २७)
                                                  (हे १, ४३)। देखी सस्स = गम्ब।
सायमेस वि [सापदीय] प्रविश्, बाढी बना हुआ;
                                                 सासग ९व [सम्यक] स्त्र की व्ह 🛝 🤅
 "बाराइ सारमेर्न" ( उन )।
                                                  वद्दिरनीतमासगरक्षेत्रयानोहियस्य-"(इन)
सायहापा वि [ सायधान ] प्रत्यान एक. सर्वतः
                                                 सामग वु [ सासक ] वृत्त-विदेश, वायह मन ह
 (नाट: रभर)।
                                                  (गाया १, १--पत्र २४)।
माजिभ रि [शाबित ] १ जिल्हों शाप दिवा बवा ही
                                                 सामण न [ शासन ] १ हारशाहो, शार के प्र
  वह, २ जिलको भीतन दिया गया हा वह, (माया १, १--
                                                  भागम, निदान्त, शामा; "मगुसान्यमेन राहरं"
  वन २८, भग १५--पन ६८२; स १२६)।
                                                   र, २, १, ११; मगु २५; मम १; स्वि ५४
 साविभ वि धारित ] नुनाया दुधा, (भग १५--पन
                                                  प्रतिकादन; ( स्पृदि; उप पृ १७४)। । विष्
  इयर, सावा १, १- पन २ह, पत्रम १०२, १५; सुपा
                                                   ( भरा )। ४ मारा, हुनून, ( १५६ ६, १०५१
  ६६: मार्थ १८ )।
                                                   महा )। १ प्राप्त, निर्शाह-साधन, "डोरहरारे
 साविजा सी [आविका] जैन गृहस्थ-वर्ग पानने याना
                                                   मामगा विद्यस्किंगा भत्तोद्र'' (वृद्धक १३)।
  भी, (भग, गापा १, १६--पत्र २०४, ४०प, मशा)।
                                                   प्रतिगादक, प्रतिगादन-कर्ती; (शम्म १) <sup>हत्त्र</sup> ?
 साधिक्य रि [सापेश ] अरेका युक्त, अरेका काजा;
                                                   ४८)। ७ प्रतियान, जिलका प्रतियादन विस्ता
  (भार-स्तार ८१)।
                                                   (पयह २, १-पत्र हह)। देवा मी दिंगे
 साहिता क्यो साहिता, (डा १०--पन ४८६; गाया
                                                   को अधिष्ठानो देनी; (तुमा)। सुरा मे
   १, ४ -प4 ह०, महा) i
 सारिद्धा था (भारिण्डा ) रे था स्था माल की पूर्विमाः
                                                   वहां अर्थः (वंचा न, १२)।
                                                  सासण देना सासायण; ( कम्म २, २; ५)
   २ भारत हो प्रमारत, (तृत्र १०, १, इस ।।
                                                   ६न्द्रः १६, ११, ६, ५८; वस २, ४२)।
 साविका को [सावित्रा ] बढा की पत्री, (उप ५६० ही;
                                                  सामगा नो [ शामना ] गिहा, ( पर्रा '
  साचित्र १ ( ध्वाचित्र ) बागद गण्-निवेत, नाही; ( वे २,
                                                    1600)
                                                  सासणावण न [ शासन ] भागान, ( व र्राः)
   X . =, 22)1
                                                  मासय वि [ शाध्यत ] नित्य, प्र-विनश्त, (भी,
  मायेषम क्या मायिक्स, (गडन १००, ११; उर
                                                   से २, ३; सुर ३, ४८; प्राय १४१ )।
   500 )1
                                                  सालय १[स्याध्य ] दिश्र का कागाद (गर्)
  साम मह [शास्] १ नग वस्ता। १ संख देता। ३
                                                  सामय पू [ सर्पर ] स्त्री; ( चाना र, र, के
   रूर्त्र राता। न्हा-मांभरणाः ( हुत्र १४)। इते-
                                                    "नालिया सी [ "जानिका ] बन्द-विदेश ( ६º
   मानवा, समा, (बार-न्द्र-वे २००, इत्र ११६)।
   ag-- साम', सामन; (उन १, ६३; भीग; वि ३६०)।
                                                    1, 5, 1)1
                                                  सामहिन् [ है ] क्रांक्ट्यू वा वेह, की के
    इ-सामयावः (नाट-रिक १०४)। काइ--
    मानिकंत, ( ३३ १४६ हो )।
                                                    5, 24)1
                                                  सामाण ) त [ सास्त्राक ] । इव-१९३६
   माम कड [ कथ्य ] कहता ( कथ्य, १ ५६ )। ६४--
                                                   लामायण १ दिनीय गुरा-स्थानः (इस्म ४, ६)
    #:#$, ( $7$ 33 ) $
                                                    २ वि दिशेष गुष्प-स्थान में कंगान कें रे, (<sup>कृत</sup>
   सामा (भाम) । तेता । वा १८० १८० ।। ४
    ह्म प्रदेश चलारम । माता ह है, पर १६३,
                                                    424 = $ ) 1
                                                   मानि वि [ भ्यानित् ] नाम-राम बामाः (<sup>85</sup>1
     इस असा । । ।
                                                   मानिद्व (सो ) सि [शानित्] साम्र-११,
   साम । व ' हत्य संस्थ । व्यक्ता । व्या १८१ ।
```

पाइभसइमहण्यायो ।

1122

[सागः -

्राम्बीः(आनि २१४)। ्रांचिन्त्र देवी सासि; ( विशा १, ४–४३ ७३ ) . ्र सुपा देखो साम्: ( नुर ६, १४०; १. २३३: तिरि ...(YE) 1 ्रामुर व [भ्यासुर ] मन्तुर-पर्दः ( इर ८, १६८ ॥ ्रामुर (भन) देनो सनुर=अगुरः ( मवि )। स्क्री[श्वश्र] सन्, रहि तथा दर्श की माता; , , पाम; पडन १७, ४; सा ३३६ )। ्रास्य वि [सास्य ] प्रव्वा-पुक्तः भरमर्गः । दुर ३, ् १६% इम ७२५ ही )। रमेग स्त्रों [दें ] बाल्बिक नाकने वाजी, पत्न्य की पनी ुई नर्देशी; (राव )। हि वक [कथप्, शास ] कहना। वादद, वाहेद; (ह ४, ुरः इतः, भाजः, महा ) । नाइनु, नाहेनुः, (महा ) । मति— हाहित्स्वरं, साहित्सानीः ( नहाः, प्राचा १, ४, ४, ४)। वह—साहें स, माहयंत; (इका ३८; कार ३०: नुर ६, १३२ )॥ क्वल-साहिज्जंत, साहिपांत, साहिपांत; .<mark>माहियमाण;</mark> ( चंड; सुर १, ३०; सुरा २०५: चंड<sub>;</sub> सुरा ि{र; उप १ ४२; चंड ) । नह—साहिऊन, साहेचा; (कात)। हेक-सादिउं; (कात; नहा)। क्र-साहियन्त्र, माहैश्रन्त्र; ( नहा; नुर १, १५४ )। गर देखें सलाह = भ्याव । इ-साहपीय: ( वार )। गह वह [साच्] १ विद्र करना, दनाना। २ दग में ब्ला। सारह, साहेद, बाहेंविः ( मनः क्रनः उपः प्राप् २७: महा )। बकु-साहंत, साहित, साहैमाण; (चिरि १६८; नहाः सुर १३, ८२)। क्वरः-साहित्वमाणः (नाट)। रेष्ट्र—साहिडं: (महा)। कृ—साहिषाड्य, साहणीब, साहियक्यः ( ना २६: पटन २०, २०; नुर ३, ६५)। बाह पुं[दे] १ बानुबा, बानुः २ बन्ब, उत्तरः ३ र्यापन्त, दहीं की महार्थ; (दें न, ५१)। ४ फी; (सिंद ४०)। माह (भर) देलो सञ्च=वर्व; (हे ४, ३६६; हुमा)। साहंडण.}र्षुं [दे] गोवृर, गोसहः (दे ८, ५०)। साहंडय

साहंद्रफी की [ सामाञ्चनी ] नगरी-विशेष, ( विचा १,

संदिग वि [ साधक ] सिंद बरने वाहा, वाबना 🐃

\*-42 (x) !

वानाः (याया १, द टी-पत्र १८६३ कर्मः, नव २५; नुपा द्वार, धर्मनं ३०; हि २०)। माइग वि [ शासक, कथक ] कहने वानाः ( सुर १२. ३०: स स्ट्री। साहास्य ] सहास्या, सदद; ( विने २३५८: गय है; स्वय १४: निरि हेहैंन; द्वा १२)। साहटू नक [ सं+मु ] नंबरण करना, समेटना । साहरूदः, (દેષ, લર)≀ साइष्टिंत्र वि [ संवृत ] मनेटा हुन्ना, वंहव किया हुन्ना. रिडीक्ट: ( कुना )। नाहर्टु च [ संहत्य ] तनेट कर, मंकृषित कर; "दाहियाँ बाजु वर्राचंद्रजीने नाहर्दु" ( इन्य ), "ताहर्दु पार्य रोएना" ( भाषा २. ३, १, ६ ), "विवर्डमा नाहरृदु य वं विद्यारे ( क्या १, ०, २१ )। साहरू वि [ संदृष्ट ] पुत्रवितः ( राज )। माहण तक [सं+हत्] नंबाव करना, नंहव करना. चित्रकाना । नाह्याँतिः ( भग ) । कर्म-नाहन्नाँतिः ( भग १२. ४-- व्य १६१)। इयह-साहण्यांत, साहस्रांतः (राम; दा २, ३—स्य ६२)। वंह—साहगिसाः (भग)। साहण न [सायन] १ उराय, कारच. हेतुः (विने १७०६)। २ तेना, जस्कर; ( कुना; तुर १०, १२१ )। ३ वि. विद् करने वाता; "बह बावाय पनामी मयत्थ-नप्ताह्यो होर्" (हि १३: मुर ४, ३६)। बॉ—<sup>6</sup>णा, ेप्तो; (हे ३, ३१; १इ)। साहणज न [संहतन ] नवान, बदरवी का सारन में विष्याः ( मा म, १-- व १६४: १२, ४-- वत्र ५६७)। वाहणिश हुं [ साधितक ] संना-तीतः ( हुना २६२ )। साहित्वत देखां साह=नाप् । साहजो देखी साहज≏राधन । साहणोब देती साह≃म्हाव, नाव्। साहण्यांत देखी साहण=मं + इत् 1 साहत्य च [स्वहत्तेन] १ माने राय ने; २ नावान : (यापा १, ६—पन १ई३; उवा )। साहत्थिया ) त्री [स्वाहस्तिकी ] किया-विशेष, जाने साहरेको में हाथ से रहीत की कार्रि हागा दिसा करने चे होने वाता क्रमेन्सन्य; (टा २, १—१व ४०; नवः

साहरमंत्र देखां साहण य+हन्। साहरम न [साध्रम्ये ] र वयान धर्म, तन्त्र पर्न, (सस्म १४३, पिट १३१)। २ साहम्य. समानता, (विसे

२५८६, ब्रोप ४०४, वना १४, ३५ ।। साइमि वि सिर्धानन, माध्यिन विमान को बाजा.

एक-धर्मी, (पिड १३६, १४६, १४०), स्त्री-"प्यी: (धाचा २, १, १, १२; महा)।

साहग्मिश)वि [साधर्मिक] उत्तर देखी, (और १५:

माहमिमा ) ७३६; श्रीप, उत्त २६, १; वस, सुपा ११२; रंबा १६, २२)।

माहय देखी माह्य=माध्य, ( उप ३६०, म ४४; कात्र )।

माह्य देखी माह्य=शासक, स्थक; (सम्म १४३) : माद्य वि [ संहत ] मन्त्रिन, ममेटा हुन्ना, ( पण्ड १, ४---

वय अन, भीव, बहु २० )। साहर वक [सं+प्र] नवरण करना । साहरदः (६ ४.

52)1 साहर नह [सं+ह] १ महीन करता, महीन करता, मफेजना, ममेरता । २ स्थानान्तर में ले जाना । ३

प्रवेश कराना । ४ दिशना । ५ व्यागर-परित करना । माइरह, साहरे, माइरति: ( भग ४, ४--पत्र २१८: बच्च: उव: मुख १, ८, १०; वि ७६ )। साइरिङ; (अय ४, ()। भवि—साहरिजिह्साम, (कप्प)। क्षक्----

माहरिक्तमाणः (कन, भीर)। वह-माहरिताः (कप्प )। देश-साहित्तिप: (मग ५, ४--यत ا ( تتاه د

माहरण न [ सहरण ] एक स्थान से दुखरे स्थान में ल बाना, स्थानान्तर-नपन, ( पिड ६०६; ६०७ )। \* माहस्य वि [ रे ] गत-मोह, मोह-सहित; ( दे म, २६ )। माहरिश वि [ संहत ] १ स्थानान्तर में नोत; ( सम महः कृत्य )। २ अन्यन विम, (विंड ५२०)। ३ संजीन

दिया हुआ, सक्रीचित, (भीर)। माहरिश हि [ मंधून ] नंतरण-तुन. ( तुना: पास )। माहत्क न [ साफर्य ] नक्नतः; ( धोष ७३ )। साहय देखी साह := मार्: "सह वेच्छा साहर वहि बाजि"

( पउम ह, देश; ३०, ह४ )। माह्य न [ माध्य ] मानुना, सानुपन; (५३म १, ६०)।

माह्य न [ म्यामाव्य ] स्वतारता, सकारता, ( धर्मते £\$ ) )

े साहम न [ साहस ] १ विना विनार हिन वत प ( उहः महा )। १ वृ. एक विवास सन्द्र, ग्राम

(पडम ४७, ४०)। 'गर्ड [ गति]रूप ( पटम ४७, ४४, महा )। साहम देगी माहस्स=माहम; (राज)।

साहसि वि [ साहसिन् ] माहम-कर्ने इस वहा विक, "ते धीरा सार्विया उत्तमनरा" ( उर व

।(४५ काबो साइसिन्न वि [ साइसिक ] जार देनों, ( ईंप, वि २, हर; साह ३७, कुत्र ४१६ )।

साहरस रि [साहम् ] १ विषका तृत्व (गर रूपया आदि) हो यह यहतुः (इसनि १,1% महा)। २ इजार का परिमाया बाता; "श्रीप्रवृत्ती

विटियवयो मेस्नामीभो" ( जीवत १८४)। इतार; (जावन १८८)। मल्ल पुं [मल्क] वानक नाम; ( उव )। माहस्सिय वि [साहस्रिक] १ हतार वा के बाजाः (याया १, १—एव ३०; ६म)। १

भारमों के साथ जड़ने वाजा मत्छ। ( राड़ )। साइस्वा स्त्री [ साइस्त्रा ] हजार, दन सी; "रिहे भरोगामा चाइस्कामा समागवा" (उत्त २६,१६ रई; उना; भीग; उच रर, र३; हे ३, ११३)। साहा स्त्रो [ इद्धाया ] प्रगता; (तम ५१)।

साहा च [ स्राहा ] देखा के उद्देश से प्रमन्त स्वड बन्दय, चातुवि-स्वड गन्दः (हा द-नव धायमा ५७ ) । साहा की [शासा] १ एक ही पानां की हैं उत्पन्न भनुक मुनि की सन्तात-परम्पर, ह सर्वतिः (कप्प)। २ वृत्त की शास, राजी, (क्

देश (सुल ४, ६)। भंग वं [भङ्ग] ह द्वहड़ा, पल्डाव: ( भावा २, १, ७, ६ )। प्रत 'किय प् ['सृग ] बानर, चन्दर; (पात्रः वी' व्हर, हैं। है। है लांग [ वर] र अली शाला-युक्; ( भन्म १२ डो, मुना ४०८)। ३५ पेट; ( सुरा ६३८ ) ।

१, ७, इ; उत्र धीय; मास् १०२)। ३ दर ह

साहायुसर्गह पु [दे] शक देश का सकीहर "पची क्षमहूत नाम कूल, तत्थ ने सानता वेह

स्यात् । अ. नक्षात्राहिको स्वयस्य व्यवस्थाना सी रामानुसार भरदारी है। राज हार १३ ( स्वं + धारण ) चन्त्र । त्राप्ता करत

57277<sub>1</sub> ( -- 7 ) . रहार पु. सहकार ] याचा र १००० विकासमध्ये काला स्माराहरे 27.77

115 / रिष्ट ५ [ते. माध्यार ] गारच्या १५० च्या । स्थ 15 % .

क्षित्र - [ संद्राध्यक्त, सरकार ] ब- ८ बाला, सरका, वरतस्यव, सहाय ए, सद्दर्भ ज्ञानकः । वर्गनास्य योगाई र बेन्द्रेन्त्रव माह्यर । इ.स. १८५० ।

बराप सुर्वे शतकारिकाला । चार्च , बार्च स्टास्ट स्टास् 14" > 1 1 PHT 1 लाग के [मारकार] जल र राज्या उस्त्र मान Francisco y Fra

मार । एक [सावषण ] र सम्बंधियोग । उत्त ज्ञास्य । ११३ वर्ष र म महस्त प्राप्त ही प्राप्तस्थिति, निवास के अपने क्षित्र काला उस्त ने लागाता-स्वताहि में उनमें तुन को को । बन्म २, ४८, परह ४,

१--११ म. रहम १, ५३ अ.म. लाग १ --१४ ४२) र कार्याः । प्राप्तः । , ४ थ ना रच्याः प्रतस्यति-द्वार अभेरा ( राता १० वर ११ )। ३ वि. समस्य, ६ क्तिन, दुः रा भारता १—३४ ८०) । अद्यवस्य, नहास्ता.

भेर्दर प्रशासनायद्वा ने केंद्र निज्ञ याच्यि दर्शयद्वा । उस्

प दुर्चार्ड (इस्त्र) । तम ५५०० न संस्ताम न [ श्रसंस-, नामन ] हेर्ने, इस हा हुना प्रयोग सम ६०)। हित्रज न [संवारण] हार कर ने पास्य बस्ता, विकास प्राप्ति होने प्रदेशको सहया जारा कार-

राराग्यहरू ( बाद्य ६ ८, ६ ६) भंडरच त [ स्वाधारण ] तहरा स्थल, उपसर दस्ता । 1 BR 45 )1 ब्हारम र [महामा] नहानन, समेहन: (विसे

महास्त्रि ह [ संवास्ति ] इ.व नर: पारच विमादृशाः । साहित्य न [ दे ] मनु, गहर; (दे म, २०)। (412 11

प्रस्ते: ( नः ६३५: तडद: इम्म; डुन ४६३)।

1 ( 1.4 मार्ति २ [दे] । यह देश दा गामना राजा; "क रङ हर नाम कृतं । वस्य वे वार्मना वे वार्रियो भवस्यति . नग 🕡 - —हंग्य साही, (हे 🖙, हैं; में १२, ३१ )

साहि १ [सामित ] १७. १३: ( राम; त्या; उर

नाडि ( चर ) देया नानि - स्वानिन्: ( विग )। नाहित्र 🖟 [ क्रीयतः सानितः स्वाच्यातः] दशः हुमा इन, प्रतिकारित, ( तुस २०६; तुर १, २०४; क्रान राम, माना ) । नाहित्र प्र[साधित] (तर हिपा हुमा, निगादित । सर ४२, सुर है, हहे; सरि ) ।

साहित है। [सादिक] नर्नहोत, वातिरेक, ( क्या, नुस सारियां (स्याहित) स्याहित संविद्य, नित्र का मनीता, ( तुस २३१ ) , सदिक्या ५ [ साधिक्या ] १ प्रविक्या-गुकः (तन्

१० ११ २ छत्रह इत्या, भगद्याः ( दा ६—वत्र ३५२) । नाहिकरीत । [ साधिकर्ताणम् ] प्रधिकरण-गुक्त, गरार मार्थि मधिकस्य गाराः (भग १६, १—१व ६६८) । माहिमम्प देन साहिहस्पः ( राज ) । माहिक्सीच देनी माहिक्सीचः ( भग १६. १ डी—स्व

माहिकाने देखा साह- इयर । साहित्जमाण देखे साह=गाए। नाहिय (बर) हि [क्छिन्] बहने वाताः (वय)। साहित व[साहित्य] प्रवद्धार-यात्रः (दुरा १०३; 462 11

माहित्व देनी माहत्व: ( बन १३. मुत्त २०४, गडद;

द्भ १३ ।।

साहिपांत

साहिद्यंत ) साहिर हे [ शासिन्, कथदिन् ] गानन अने पाता, वहने वासा; ( गड़ड )।

नादियनाम हिन्दी नाह- रुप्त्।

साही की [दे] १२व्या, सहार, (देन, दें, दे १६, ंबाविश्र वि [स्वानाविक ] त्वनार-विद्र, कैंवर्तिह, । १२)। २ वर्वने, नार्ग, सत्ता; (सिंह ३३४)। ३ सत्र-मार्च; (ने १२,६२)। ४ लिङ्ग्रे, होश दखाजा; (भीव \$22 }1

माद्वीप वि [ स्वाधान ] हायन, राज्न, (पात्र, गा १८७, नाम ४३ मुर ३, ४६, प्रामा ६८ )।

माहण रेगा माहिअ=गाधिक भौनोत उपहिनामा मार्भा मुनि व्यवस्थासः" ( जीवन २०३ )। मार् १ [सार्] ) र वृति, पति ( जिस ३६००, धालाः पुत १४४) । २ स.स्त, सल्पुर्व, "साहस सुप्रशाण ( गाम ।। ३ ीर ग्लंडर शोधन, बच्चा, (श्राना: स्पार्वत्र (३१) अस्म न [वर्षेत्र] नपन्येत्रेष, भीतराह तर (सतात क्ष्या)। कार, क्रिकार प

[ कार ] करवाद, माद्राह, ध्वामा, (बेसी ११४; " १ १ १ १ १४ ००३, पडार १६ २३, में १३, १६; भग भार १६६ १०८ ।। ताइ पु [ 'काच ] श्रेप्ड ५त भागारं (तुरा ५४५)। बाय पून ['बाद]

प्रानम् असी न मार्थायेण । भिति ३३४, स ३०%, 41 530 01 सार्दे वर्ष (सा प्रा.) शब्दा मातु, अवादो, यतिनी, अ

#! #' | # # / ( # # < ) | सार्याः च [सानाः]च-मा । योजीः (हातः स्य ३४ म् ११ हरू, ३३०, साव २६, हम २५४)। साम्हिता १४४ [४] १ स्थ, स्वरा, (४ ८, ५३: भारता भाई के स, सन्द, पास, शुप्त क्रक

नार्ड : - 'रर'शब्बार, (बना) । व सामा, हार्ना, । इ.स. ४० पर शास ११ दच्यु, सी, ५ सूब, हास, 🕽 "१६", ६ रंज ३ महम, महान, 🗆 मधा, महत्ती, ( हे 2 (+) A 477-3-3, (A 423 (2)) संदेश्य १०० महास. (४ २,८१, मृत १५२, तरह,

48° 378 44 11 साहेरक ५ (वे.) मनुदूरत ( व.स. २४)।

स्रोपात्रं रेन्द्र साह-स्नारं ।

निम रून निम्नाःस्त्र ( १४ १०)। सिय व [चिता] माभन (ताई, ८८, उन वर, १४,

24 + + = 11

सिव १०% विवास्तर । ५०, ४४४ ३०० 🛶 1. 111. NT ( \$\$ 14)

निकार किला ! एन्छ रण हवा । मृत १३, भाग क्रम ध्या व्हाराज व्हारा

Fresh . 44 615 . 1

गुरुज; ( भीप; उर; नाट-दिक ७१; नुग ११ ३ बद, बैधा हुआ; ( विमे ३०२६ )। ४ सन् एक भेद, श्वेन-वर्ध का काम्या-शून हरे, (ह ४०)। 'किरण वृ ['किरण] बन्द, र्वेट १३३ टो )। मिरि वुँ [ मिरि ] विक्य की थेणि में स्थित एक विवाधर-नगर: (१६)। वि

[ ध्यान ] सर्व श्रेष्ठ ध्यान, गुरत ध्यान,(हा 'पक्छ पु ('पक्ष ) शहन बन्न, (नुस १४१) पु [ कर ] चन्द्रमा; (उप अस्य हो)। [ पट ] पात्र, जहात का बादवार, "वंशीम" पारदा देश्याया शिवची" ( उर ०२८ ही)। प [ 'बाग्यम् ] भ्वेतास्वर हैन, ( तो १५)। सित्र (सर्) देखां निरा=भाः (भरे)। [ 'सन् ] जरमा-सपज, धमान्न, (सीर)।

मिश्रव देगा मिग्रव, ( ता ८३३; ८६८) हरे। सिनंग प दि । बच्च देवता, (दे न, ११)। सिअंबर पू [ श्वेतास्वर] नैनों हा एक महराय भ

बेन, (गुम १५८)। सिकत्ति पूर्वा [वे] इत-रिवेप, (स १३()। मार्जान्छ।

सिम देशो सिम=शिया, (ते १३, (४)! तिश्रा म [स्यात्] इत प्रश्री दा स्वह की प्रथमा, श्वासा, २ प्रास्तरम, सना, ३ <sup>मार्च</sup>, ४ वन्त्र, थ्र व्यवसारया, निभव, ई विवादः <sup>व वि</sup> (६०,१००)। म भन्दान्त, भनिभन, ६६

( यम १, १०, २३, २६ १; प्राम ४-५६ । याद पृ [ यादिन ] दिन-देश, प्रांत देश ( याय १ [ यार ] भनतान दर्शन, के राय, ' 200, 75, 45)1

विज्ञासी [विना] । नेपानिक रूप (का १५२)। व आया चाईद बा नहां, (ए। विज्ञान पृं[कृषान, म्यान] १ वर्ग <sup>कि.</sup> देहह, (यात्र १, १-१३ ११) १३ रेगा व

व.महर, हिन्दु, ५ मात्र, दुरेन, (११,१०) मिना स का [र] इन्द, रंग का केला है। 3758, ( 2 5, 22 ) 1

चित्रका चर्च [ज्यासा ] मादा व्यास, (४.

यादीस ऋन [पर्यस्वास्थित ] हेकार्नन, चार्नन ति छः (विसे १४६ हो)। श्रातित्र पुं [ सिनासिन ] १ प्रमाह, यमगान ३ वि. व भार रूप्यः ( शत्र )। इ.पुं[शिति] १ इस वर्षाः २ वि. इन वर्षा वालाः गवरण पृं[ 'ब्रावरण ] वनसम, वनमह, ( हुनः ) र्ख्यो [दे किनि] मोदी, निःश्रेषी । पिट ४०३ 1 (0) 1 इं(घर) देखों समं; ( मवि ) उँटा को [ देः असिकुण्टा ] माधान्या वसन्तर्गन-विर्देण वयस १—वन ३४)। रभर दि [ सिनेतर ] कृष्ण, काता । राज्ञ । : वसा देखी संवस्ता; । प्रच्यु ४० षल व दि । वहुन् (वे स. १० हम ६८ १) पता देखी सकता: ( में १, १४: बाद बाट बाट) () <sup>ग न</sup> [सङ्क ] १ प्रगातार छण्डीन दिनों हे। उपरान, भंदीप १८)। २—हेरी संगल्लगृहः (हरा वास ने ४६; ग्रन्थ; उप ४६० हो; सुरा ४३०, जिन 🛋 🖺 उद्देश १३०)। याध्य न [नादित] प्रशन <sup>[व</sup>: (पनमा ३)। वाय न [ वाब ] <sup>वित</sup> का दना भाषानः (भाषा २,६, १,५) अस्त वृ[साल] इ-भिन्नेप; ( राज )। 'चंदण न [ वस्तन ] जनार ने निः (इह ३ ।। वेर न [वेर] + बार्टर, प्राटा शुप्टो, गुँड: ( उम १६. २० दम ५. १, २०, ज्या की; पदस्य १--- पत्र ३५ । । १ वि [ दे ] हम, दुवेन। ( हे न, वन )। ष वि [है] तक्षत, बरान (वे दा १४ )। ।राज्ञे देवा सिंगिरोजीः ( राज )। म को [दे] क्षेत्रे, क्षिते, ( सान = दा ) । **गर पु [ श्रद्धार ]** १ काध्यापकार्यन्य क्वार्योक् भागे चामे सेने समजागांनगरन-ग्रच्याः (बर्गुः) चेन, नुस्य बाहि वा नकता नुस्य बाहि के रोजा, मीनः विचारः को कल्पाद्र जीव ४ ०० हा. उ रे, भूत, ई बाजा बारह ७ बाउं व बाट व राज भूत्या, हे ब्राप्नदार चुपरा । १० १०० व्यव । दि: ब्राप्तितःसदानाचाचाचा । स्थान संस्थानस्य संस्थान स्थित दिवह्यद्वास्त्र त्या । 😇 🤛 🕬

निव अन्य मंगरमं अगार्ज अम्बिम्नियं . . . विस्तर्' ( 477 ) 1 मिनार मह [ शृहुतस्य ] निनार करना, मजावट करना। 'नगम्दः ( भवि )। सिंगारि वि [शृङ्गारिन] किगार करने वाता, शोधा करने वाना, । निरि महर ) सिंगारिश ५ [ श्टूबरित ] विवास दुमा, वजापा हुमा; ( निर्मे शुक्त )। मिगारिज वि [ शहारिक ] गृहत-पुन्छ, । इता ) । मिति वि [स्ट्रिन्] १ किम महा, (मुग ८, १३) है ५, १६ १० - पूर सेंब, सेंड, अपरेंत, अभावताय सर एक समाज्ञीत् । सुनित्यतेष् १ व्यः । प्रस् १४२। । मिविषो सः [ है ] हैं, हेता, ( ह का अ) । सिनिया की [ शृद्धिका ] पर्वः दिख्यके का पान्यं सीप, विवसपान, व सुना इस्स ) ; सिंगिरीडी मा [ भृद्विरीको ] नारिनिय उन् ३० ०३ वानि ( इस ३६, १८८ ) सिंगा को [ सहुर ] का विभिन्न का मुन कर है। निर्वारयस्य न [ दे ] र कर 25 32 9 सिवसर[शिङ्य] मृज्यः १०४ । १४ वर्गाः सह- स्विधेष्ठ । यो ३१४ । एक स्विष्ठ । स्वि सियं देश सिंह, (११, -१, दिस र ४००, ४४), नियाद केवं निहत्द, १ सुर १३, ४४, गुर १४, १३ :4031 सिंवादम ( ुन [ स्ट्राइक ] ) - तरा, अन्य स्त्र विधादय १ (१२च १- २४ १६, वाल ५, १, व. १)। क रिक्टाब्स कार्यो है। परहें हैं। अन्यक एक प्राप्त के प्राप्त नियाम पुर [सिन्सम ] । संविधा सन, ५० सन् । स 2. 3-44 340; est to tot 2. .- The test. चीत, हरण, दम, दम चा अच्, दि १६७ । 🕝 अस्टि TAPATA ( TA . . ). निदानव ०२ निहानव २४ ११३) : नियुज्य हु दि । १८ १० १० मिवन्य निवानका अपने नदा है। The war will still give the still still some

(सिंचय∽ि

मिचाण १ [ द् ] पन्नि-विद्याप, भ्यंन पद्मा, बाज, गुजरावी

सिंचण न [सेमन ] ब्रिटशन (स्म १,४ १,२१; १, ५४; स्र्वि ३ )। सिंदुरिव वि [ सिन्दुन्ति ] क्षिन्दूर-युक्त दिन 👫 300)1 सिंदोल न [ दे ] खत्रू, फन-गिरोप; (पात्र)। मिंदोटा को [ दे ] खन्तो, पन्त म व्ह (।

में 'नियागों ( समा )। मिंबाबिश्र रि ( सेचिन ) छिरप्रवाया हुया, (उप २०३१ ' हो म २८०; १४६)। सिनिश्र रि [ सिक्त ] गोचा युद्धा, छिटका युद्धा, (रुमा)। सिंज प्रक [शिष्ठज ] प्रस्तुट प्रावाज करना । यक---मिजत, (मुत्रा १०, मगा )। इ--- मिजिअप्य, (गा

1116

मोह ३१)।

385 )1

CPT VY J1

सिवन न [सँग्यन ] t विथ देश का जन्य, कि (सा ह्व्हः कुमा)। २ पु. घीनाः (हे १, १४६) सिंधविया सी [सैग्धियता] निमिनिहेर, ( ४६४ हो )।

सिजणन (शिष्टजन) १ घस्यष्ट सन्द, नुपण का चानात्र, २ हि. मह्त्य चारात्र उसने वाला, ( सुवा ४) । मिजा की [शिक्जा] शुपरा का शब्द, (वण्यु: शाप्र) | विक्रिया ना [शिक्ष्तिना] वर्नुगुष्क, पनुप को होती

नियु स्त्रो [ निरुष्ठ ] १ नदी-विशेष, किन्यु नदी. (१ न्दे, ज ४—पत रहेव; सम २७ । १ र नरे, 'र वर्रायची निवचाया नहें सारगा विरूप (दास) निन्। नदी की अधिकाबिका वेबी, (क्र४)। ( गनुत्र, सागर, (पास, दुत्र २२, सुग १, ५१४) देश-रिक्षेत्र, निन्ध देश, ( मुद्रा २४१; भवि, उमा)

र्श हत्या । स्वितिर वि शिजित है । भण्डे भाषा करने पाना महाने भित्रितं किंग्रारं " (पास )। निक पन [ सिद्धान ] रूप्त रंगा-विदेश, । यम ७, ६— 94 -63 ) 1 विद्वारि [दे] भारित, मादा दुमा; (दम, २१)।

লিকিখন (ফিডিরব) অনক আয়ের, চরণ ২০২২

द्वीप-निर्मित्रेषः ७ पत्र-विशेषः ( जे ४--पत्र २६०)। न [ नद् ] नगर-रिशेष, ( ण्डम ८, १६८)। परि [ 'नाथ ] सहर, (सह १४१)। 'रेग ग्री [री मिन्यु नदो को प्राधिष्ठा।यहा देवी; ( उप अर<sup>द है</sup> देन कृष पु ['देशकृष ] ह्युव हिमात पांत का वित्तः ( ज ४--१व ६६४ )। 'द्याय पुन [ वर्ष उपर-रिवेप, पहें। रात से विन्यु नहीं मिली हैं। (व

सिंद्र प दि । सर्ग, सार, ( द म, २०)। सिंदा सा दि ] ना शिंस-गार्, नाइ का भागान, (३८८, बिहास न हिंदे सिनान, (उन १४२ हो) मिशासा[र] महा, यह का गाउ, (हे स, २६:

का सक्त । सदक, हुना, दन १०११, हुन ११०)।

३--१३ ७२)। 'शय वृ [ 'शत ] मिन्य १३ सा (मृत २४२)। यह वृं [ विति ] र महुद्र, माद्री, २०२)। २ लिन्ध देश का राजा: (कुमा)। मेल्प ['मोपत्र] मिन्युनदो के ममोप का देश-रितर्गः १३, दे; यदा ) (

राध धाःम)। ब्विहर व [रे] वपुर, ( र ८, ३० )। मिद्रप्र[दे] छन् सर्म, (देन, स्त)। [क्ट्रस्य न [ दे ] । रहनु, स्थां, ६ सहय, (दे च,

मिनुर वृ [ विञ्तुर ] इस्तो, हापो, ( मृत दर्। <sup>इर</sup> (TPE 2675 मिर देशो निका शिया ( दे ४, ६६ )। क्ये-अ (१८,२१८)। काइ-सिपातः (इस १६% सिद्दाण र (दे ] घंत्र, घात, (दे ५, ३२)। मिश्नि देशो सिविधः ( दुमा )। निषु न रि [रे] पागल, मृतन्त्र्रात, मृतावर, (र् बिद्दार र (विश्वता ) क्व विदेश, निर्देशो, बन्दान

· . . \$1

हर हुँ (माम्मल ) नमन सामात (क्या का हा र्थन केट संत्रीत शासन १८० ४८, ८, के सम्बंध मुर १८, ८०, १४ १०६ असा छु। उस १८, 3 1 बरि मो [मिम्बलि, मिम्बा] स्थान करने हो मा, विभी, प्रतिवेद (जार १५ -प्रश्रीक सामा २, ५ १५, ४,४म ४, १, १४) (भारत कृति स्थालक) रती को पानी, १९५५ राजा गामाना ५, १ 1c, ३ । हेर्स संबन्धि ( विष्या [जिस्सा] करू, अर्थ, अर्थ, अर्थन सम्बद्ध भ्या" (यास् )। ताडी को [दे] नार क पाता । र ८, ०१ । विषय[व] पनाय गत्। १० ००। रेन हु [ब्लिंडमन] ध्लेक्सा वस । ५, ३६ अहि 16 527 11 मिनि केने सिविति=मान्मीत् । मुग २८) र्गन हे [ इन्हेरियन ] अने साहार, अने सन्होगाः · 37 (38 ) र्वनिय (१ [ इचैरियक ] १ लेजन संबद्धाः । तद् । १६० बाब १. १-- व्य १०: मीत. वि -६०)। ष्ट हं [सिंह ] १ स्थापद च्यु-रिकंप, नृग-राज, देनते. , मान १४४; १६६) । २ एक राज कुमारः । उत्र हमाई P)। ३ एक गजाः (रस्य २६) ४ नगरान ्नारं का एक मिल्य, मुनिनिसीस, (सात 👝 🔏 पत विदेश, विविधासर की मेलिएना - प्रित्याम; (सर्वाय -८)। असीधम ( सर ) न [ मनसंकत ] । सिह के सह रोहे हेगला; २ उन्हर्नाकेंग; ( रिंग ) । उर न [पुर] पडाब तम का एक प्राचीन नगर, (नाँव)। बाजी की [ कर्णों ] यनस्वति-विशेषः ( स्वरा १-भि हैं। दिना वृ [दिना] एक प्रकार का उत्तम मेंबर-नहेंडे (उर २११ टो)। इस पूँ ['दस] । ज्यांन, याचक नाम; १ वि. निर्दे दिया हुआ; (है १, <sup>१२</sup>)। दुवार न [ हार ] सब-बार; (संह १०३)। चित्रेक है [ विदेशक ] १ तिह को नह पीटी की तेन हेरानी, २ ह्यन्दर्नार्धेम, (तिम)। स्तमान [ भित्त ] स्नामन-विदेश, राजातन, राज-वदी, ( महा )। त्यां संह ।

(४६, सुर १३, २४, २०)। १ हिसी, विहन-द्वीर स्त्र िनामी: (भीत), स्त्री हिंगः (भीतः यासा १, १-74 23 ) मिहन्दित्रा को [दे ] जिला, नोटी; ( गम ) सिहिया थ [ सिहिनो ] छन्द्र-निरोप; ( निम )। मिलोन्य व [सिद्धोन्त ] का विरोप, वार्षिय आसर वः सम्बन्धना-वास्त्वामः (स्वाप ५८)। सिकता , या [सिकता ] बानू, नि: ( मगु २०० हो; मिक्रवा । वहम २२२, १०; सिंग १०६६)। निषक पृ [ सुबक ] होठ हा मन्त भागः (हे १, २८)। निक्रत पुन [ शिक्यक ] निक्दर, निक्रा, रत्नो की बनी राजनुमा एक बाज जो छन में ब्रह्मायी जातो है भीर इसम नो अस्पादी अली है जिससे उसमें चीटियाँ न चढें मेंग उने बिन्नी न सार; (सप ६३; उस; निचू १; धारह हेर हो। सिक्कड पून [दें] महिया, मांचवा: "बीगभनपास्न उर्गञ्जनगढडे पडद बतियन्त्र" ( मुता ६ )। सिक्ट्य देना निषया, (राय ई३; आरक ६३ दी; 8 253 ) i सिपस्ता को [रासंस ] गंड, इङहा; "नपनिश्वसे" (7 (63)1) सिक्षरिय न [मीत्युत्र] चनुरान ने उत्पन्न घानान; (बा १६२)। निक्रांका को [दे थोकरा ] बहाब का बाभरण-विकेषः । निरि ३८०)। सिकार पुं[संत्कार] १ अनुसन की मानात; (गा अन्हः भविः नयाः नाद-नृच्छ १३६)। २ हाथी क्री चिल्नाहट; "डुंबिनियानिस्त्वहरित्र तहनुस्त्र विक्यारम्डरान्स ···· चनर्यम्म" ( यमि १६ )। सिक्किया हो [ब्रिक्या, किवियका] स्तां हो स्ती हुई एक बीज जी बढ़ने के द्वान में झाजी है; (जिर 188)1 सिवन नड़ [ब्रिझ्] बीखना, पहना, सन्याव करना। निश्नदः; ( ना ४००; ५२४ ), विदसंतु, विस्तदः; ( ना १६२; तुमा ४)। भार-नित्तिक्वामः (सप्त ६०)। वह—सिक्तंत, सिक्तमाण; ( नाट—रूच्य १४१; पि १६५ त्म १, १४, १)। नेह—सिविद्यं अ; (नाट-रत्रा २१ )।हेक्-सिविचर्त्रः ( गा ८१२ ) ।

<sup>हेंदर</sup> र्रे [ सिहल ] १ हेश-दिशंप, निड्न-डोर- जका-डोर;

याजा, शिश्वर, ( बारू 👣 )। सिक्यिति । [किंक्षित ] > नियावा हुआ, पदावा १मा, ( गा १५२ )। २ नः शिका देना, यान्यास कराना, । मध्यापन, ( मुता २५ )। सिक्ता स्त्री [ शिक्षा ] १ मजा, दचड, ( दुव ११० )। २ वेद का एक भन्न, बच्चा के उधारमा शहनभी बन्ध-'रक्षेप, प्रमुखों के स्टब्स्य को बतनाने वाना शास्त्रः

'विस्थारागरपार्द्धदरस्यहदो' ( 'प्रमेवि ३८; प्रीव, इन्नः इत )। ३ गास्त्र क्यार क्याचार सदस्थी निकृत्या. भ-नाम, मीरा, मीरवाई, उपदेश, ( श्रीप, पृह १; महा, हुन १६०)। 'वय न [ 'यत ] बन रिक्षेप, जैन गुहस्थ क नामाविक मादि चार बत. ( भीव, महा, मुता १४०)। यथ न [ पद ] गिता स्थान, ( भीत ) । मिनवा (धा) सी [दिया] छद-निदेगः (सि।)। सिस्थाण न [शिक्षाण] भागार-स्वन्धी उपदेश देने वामा गाम्नः ( ६०४ ) ह

निक्यात्र वह [दिश्वयू] विलाना, पहाना, ऋश्वास

बराना । निक्सावेदः ( कि ५५६ । भीर-निक्नावेदिनिः (क्षीप)। हरू-सिक्सायेका; (क्षीप) हेरू-सिक्सा-रिनर, रिम्बारेनर; विकावेर्ड; (हा २,१--पन पूर्व, इन पना १०, ४५ छ । सिक्सानेत्र देशा निक्यात्र; ( सा १५८, आह ६१ )। सिवसायण व [ जिसान ] निकाना, बोटा, दिवारहेगाः ( नुष २, १८, माह ई१; हण् ) । मित्रसाम्यास [ प्रस्ताः] जस देखाः (स्पनि

to a: 37 tro 21 } .

मिगालो देखा मिआलो=गुगानी, ( राह । स्मिग्य वि [वे] १ श्रान्त, थका एका; ( भाग २३)। २ एन. परिश्रम, थकारहः( न्दिग्गु वृं [ रितम् ] इन्त्र-विशेष, महितना ह

[ 4

र्दे २०; पाद्य )। स्मिन्य न [ शीनू ] १ जल्दी, तुरंत; २ ति. १ त्वरा-युक्तः ( पायः स्वत ५४; चंदः इत्यः न २१०, ४, ६६; सुरा ५५० )। निचय पुं[ निचय ] बल, कपडा; (गर्मः कुत्र ४३३ ) : सिन्चंत निक्तमाण वेग्यं निक=तिन्। निच्छा स्रो [स्वेच्डा ] शच्छन्दा (मृग ।। सिद्ध थर [स्वितु ] पनीमा होना । मिद्रा, ( वह- विद्वत, ( नाट-उत्तर 👯 )। मिन्न देखा मिन्ना, (समात १७०)।

निष्यंभा पृं[शस्यंभा] एक मुझ्लद ह महाँ १; ( कल- १ ७८; साँ )। विस्त्रंम देशो स्रोजन=भेगन, (क्य गाँ, 22, 3)1 विज्ञा को [शया] १ विजीता: (हम १६ मुत ५३३)। २ उराध्य, वर्मात, (प्रेंप र "तरी, "यरा स्त्री [ 'तरं ] उपाधन ही स् (भोप १६०: वि १०१)। "मालो स्ती ['पर्टर']

बा कान करने वानी दानी; ( मुना (४१ )itat t नि किय ( भार ) नि [स्पृष्ट ] उत्पन्न किया कि भः ( तिंग )। दिकर वि [स्वेन् ] जिनको बनाना हुन्ना करना हो इ. प्लीमा यानाः (ता ४०३, ४०८ - ३०४, पुमा ), वै—िंसी; (हे ४. ६२४ )। स्त्र न [दे] सन्दः (दे म. ३० स्थि प्रतः [ **मिध्** ] ४ नियन्त्र येना, बन्ना र यक्ना र नुनः होना। ४ मंगन रोना। ५ नकः गांत बन्नाः, बाना गानन करना । निक्रभटः ( ह ४, ६४७, सर्व सहा ). क्तितिः (क्य)। भृद्या- निक्तिनः, र्याः पि 🌿 )। भवि—तिर्विभन्दिः, निर्विभन्तिः, निर्विभवितिः र्वेटकरी; (उदा: भग-ते ४०० मण- - पड़-नेडकंन; ( विंड २५२ ) ' व्सि देशो सिंभाः । राज ) क्रिया) वी [रोधना] १ मिंड नुंत, सेव. क्तिया । निर्वासाः (सम १४० उप १३१; १६६: पर रमः धर्मीव १४१: विने ३०३७ / २० निर्धान, नापना. "मध्यो परीवयार कोट निरक्त निरुक्त पानिस्की ्निरविक्तो नियकको कोवदारी हदह धन्नी ॥<sup>\*\*</sup> ( व्यय ४६ ) টুৰি [প্ৰতি] অৱি বলন: । বন নগং। उद्घृषि [सृष्टु] । राज्यतः निर्मितः ( उप अन्य दीः (मा )। २ कुन्तः, ३ मिन्चितः ४ नृषितः ७ यदन, प्रयुर-६ त्यकः (हे ३, ३६८)। म्ह वि [ सिष्ट ] १ कथित, उत्तर, दर्भोदर, ।तुर १,२६४: २, १८४; जी ५०; यजा १३६)। २ सबत, संतासातन. प्रतिरिद्धः (३१ ७६ म से: वृत्र ६४; विनि ४४: वृत्र ४३०)। 'प्यार प् ['ानार] भनमनती, नदाचारः (धर्म १)। बह वि [दे] को बर उटा हुमा; (पट)। विद्वित्वा [मृष्टि] १ विश्व-निर्माण, अगर्-विनाः ( हुन १११; नहा )। २ तिमांच, रचना; ३ त्यमान; ४ विचका निर्माण दांता ही वह: (है १, १००) १ वीधा क्रम, भारितसीत व्रम, "वरसाद जनस्मीयां विद्यित-बिटिटरक्रमेचं एनत्ति मन्तादे ( निते ५०५ )। चेंद्वि पुं [दें, पाष्ट्रित ] नगा-देंड, नगर वा कुल्य साहुतार, महाजनः (बच्नः नुस ५८०)। 'एय न [पर] नगर-रोड की पदर्गः (द्वार ३४२) देखी सेहि

मिद्विणी को [ध्रीप्तर्या] शेष्टि-एकी, शेटामी; ( मुपा सिङ्गो न्वो [दे] नंदो. निःश्रीम: ( प्रज्ञम ७० )। मिडिल वि [ त्रिधिर, शिथिल ] १ १ नय, दीना; २ ग्र-हर्द, जा सजबत न हो बद्द, ३ सन्दः (हे १, २,४५; २५४, बाब: कुरु, बाय १०२; गउट )। मिडिल नक [ गिथिलयू ] गिथिन करना। मिडिलेंड, निटिनंति, निटिनेंति: ( उप; बजा १०; ने ६. ई४् ). निदिलेदिः ( वेग्गी २४३: वि ४६८ )। वक्-सिदिलॅनः 1 A 2. 8= 11 मिदिलाविश व [ शिधिलित ] शिथित कराम हुना: । মাজু ইং 🕽 . मिद्रिलिश व [ शिथिलित ] विधिन विया हुआ; । रुमा: गरहः भवि । सिदिलंक्य व [ शिथिलीवृत ] गांधन क्या हुआ: ( सुरं २, १ई. २०३ ) । सिद्धिलीसूय व [ मिथिलीसून ] भिथित यन ह्या: ( पटम ५३, २४ / मिण देला मण≈गयाः (जा १०; मुक्त १८२; गा १६८)। सिषमार देखे सिनार=गृहार: "निमानारवाद्येखे।" । संबोध ४७), अलोग्झनुरमुद्रतिनवासार"। मिनि 37=)1 मिणा अक [ स्ना ] न्नान काना, नशना। नियाह; (स्म ३, ३, २६: बाहु २८)। सह—सिवाइताः (सूत्र ६, ५३)। १ढ़--मियाइसणः ( जीव )। सिमाउ पूर्वी [स्नायु] नादी-विश्वेष, बायु बदन इतन पानी नाड़ी: ( शहः ६= )। सिपाण व [ म्नाव ] वहाव, प्रास्ताहवः ( वन १४. क्षीय ४६६; सम्ब १४)। मिणात देखी मिणाय=स्त्रात; ( द्वा ४, १--१३ १६३; 2. 和一切 報()1 निषाय देती निषा। लियादति: (दन ६, ६३)। वह-सिपार्यनः (दन ६, ६०; वि १२६)। सियन्य ्थि [स्वात, कि] १ दशन, अप्टः (सुम सिणायम ,२,२, ४६) । २ मृतिरीक्षेप, केरनगत-क्षिणायय ेत्रात मृति, किन्न' भगवातः १ भग २४, 🕏 चारि ११म द्री; ता १, २---१५ १२हः धनेत ११५८: उत्त २४, २४)। ३ इइ-शिया वीक्र वस्तः मुझ २,

हुमा; ( मालू १५ ) । ३ पका हुमा; ( तस १३३)। र याचन, नित्यः (बेह्य ६७८)। ५ प्रतिपित, प्रकटीर, (चेइन ६७६; सन्म १) ६ निधित, निर्यात, (समा) ७ विल्वात, प्रतिदः, (चेह्ब (पः)। प्राप्ति

सान्य-वित्रवर्षा राष्ट्र; (भाव ८६)। ह सांत्र वि हुमा, १० प्रतीत, ज्ञात; (यना ११, २६)।।। विचा, मन, कर्म, शिल्य साहि में जिसने पूर्वत सन है हो वह पुरुष, (डा १--पत्र २४: विने १०१३) ह

६८ ) । १२ समय-परिमाया-विशेष, स्तोत्र-विहेष (हर्न) १३ नः अमानार पनरह दिनों के उत्त्यानः ( स्वीत 🗗 १४ पुन- महाहिमनंत बादि बनेड परेती के छिमी ह नामः ( ठा ६--पत्र ४३६: ६--पत्र ४४४: वि) "कसार पुन ["अर] "नमो फ्रीदराख" स गार (भार)। 'गंडिया छो ['गण्डिस] <sup>विद्वनाने</sup>

एक प्रत्य-प्रकरणः ( भग )। 'चनक न ( 'चक) में मादि नव पदः (शिरि ३४)। भान['शा] स्पर् दुमा भन्नः (सुरा (११) 'पुत पु ( 'पुत ) वेर न्त भीर गृहस्य के बांच की भावस्था बाजा उहर, (see ३१: निव् १)। 'मणोरम पृ ['मनोरम] ल प रूका दिन: (शब १०, १४)। 'तम र ['का

विक्रम की बारहती शताब्दा का गुजरात का एक न्या राजा, जा विद्रशत जयसिंह के नाम में दिवद था, (में २२; वास १५)। 'पाल वृं ['पाल ] बार्वे हर्द का गुत्ररात का एक प्रतिद्व जैन करि, (उन ११६) संग पृ['सेत] एक सुरक्ति आवंत्र है। स्पर्ध चीर तार्टिक भागारे, (सम्मत १४१)। 'मेरिसर्ट

["अंग्विका ] बारहरे केन धन-मन्य हा एक छ. (यदि)। 'सेव वृ['शैव] शनुका शंत, वर्ष देग में पात्राताना के पान हा जैन महा-नार्गः (उँकी ३; बिरे ४५२)। हेन न ['हेन] भागा हिन्से विश्वेचन प्रतिष्ठ स्थाहरण प्रत्यः ( माह २)। सिद'त पू [सिदान्त] १ प्रागम, यात्र, 131 र

>, व्यार्ट ) : २ निध्न, ( त १०३ )।

. 2, to; Pt t33 ) I जिन्हों [स्बि] प्रदूर, (नुस ५३०; सिरि 1 (= 20

णित्रभा प्रस [स्विद् ] योति इस्ता। विधानभदः प्राक्त २४)। कमे-नियद, (दे ४, २५६)। क्वक--मिणंत, ( रुमा ७, १० )। र्शापद्भ रि [ स्मिग्ध ] १ मीति-तुक्त, स्नेह-युक्त; (स्वप्न

32

ا (ع، ،

), प्राय ६२)।२ धार<sup>2</sup>, स्त-युन्तः (कुमा)।३ रमूरा, क्षामन, ४ निक्रना; ४ न भान का साँड, (हे २. ०५३ मान )। क्षीह देशो सचीह, (चन, गापा १, १३ – प≉ १८६;

लब १५, रुमा; बाग् २ )

स्पेद्रप्रदु वि [स्नेद्रवत् ] स्नद्र राजाः; ( न ७६३ ) । रण्या (र [स्विम्न ] स्पेद-पुक्त, (सा २४४)। रण्या रता सिम्न=सार्घा, ( नाट ~मुच्छ २१० )। रण्ड पुत [सिन्त] पुल्चित, पुरुष-तिम: (प्राप्त, दे 6, 1 ) 1

पण्डा थी [दें] १ दिन, चाद्यारा न गिरता जल-कवा: ( रे.प., ५३ ३) २ व्यवस्थान, द्वरत, ह्हानाः ( दे प् ∡ः गम्र)। वण्हालय पुन [ दे ] ४ व-विशेष, ( अन् ३ )।

पति रभा निद् – ( हे ); ( वद १० )। बन प [निक] निवाद्या, (सुर ४,१४४; दुमा) । मन्त्र रेमो मेन्द्र ( युक्त ५२ )। मन्य न [दे] गुण अनुस्का हारा, भीमन्य व समास-

गर मर मद्ध देव द्वेर ' ( पूत्र ५८, पात्र )। मन्य ।न[मिश्य] १ पटन-स्य, (बाह १, ३— मञ्जाप । पत्र १४, कार, मीर, मार्च १४२) । २ सामः । हे १. (४) पाम, उर अन्य स )। ३ मीपाँच-विदेश नाबा, नाज, ( है २, ३३)। ४ 'सुः ६३व, वासः, "माने । साने व वा भाग वर्गानवेगा परव ( राष्ट्र ३, ३८, १

272 ) ) मरधाभा{रे} शतरा, ∘ वस सन्दर्शहास

1 - 41)

विष्य (३) <sub>सम्ब</sub>, ५८क

स्वाय वृ [ वे ] बह, हे व-विरोध: ( वे स. २० ) । स्वाय वि [ मिदार्थ ] १ प्रतार्थ स्वाहत्य, ( वहम वन्न ११) १ पृत्र स्वाहत्य के विचा कर नाम, (तम १८१) १ पृत्र स्वाहत्य के विचा कर नाम, (तम १८१) १ पृत्र स्वाहत्य वि विचा कर नाम, (तम १८१) १ प्रतार्थ स्वाहत्य स्वा

[पुर] घम देश का एक प्राचीन नगर; (सुद २, ६०)। यण न [यन] पन-शिर्मण; (अग)। - तदस्या को [सिद्धार्था] १ अगरान प्रशितन्दन-स्वाची को नाता का नाम; (अग १४१)। १ एक थ्या; (उटम - (वे. १८८)। १ अगरानु नभरनाथवी को दीवा-शिविका; (वे. १८६)।

्र मेडनियम को [सिडाधिका] १ निष्ट-बस्तु विरोध १ (तस्य १७—वन १३३)। २ मानस्य-विरोध, नीने । हो होई।(भीत)।

े मेडव १ [मिडक] १ इन्नर्निया, विद्वार द्रम. अ स्टिन् का गाउ, २ गाउ वृह्म, ( हे १, १८० )।

मेदा स्व [सिद्धा ] १ भगवान महाबीर को शावन-देवी, जिंदगंतका; (मति १०) २ शुधवी-विशेष, सुनि-स्थान, विद्यागता; (सम २०)।

. नेदाया स्त्री [सिडायिका] सम्बन्द सहाबीर को योगन-देशी; ( गण १० )

तिविध्ययम् पुतः [सिद्धायतः ] > शाक्तं सन्दरः— देश-दिः विकासन्दरः । दः । वः । १० १० इवः सः १, १० १ : इत्यतः १७ १ अस्या वः सस्स (दः अ ४)

सिंबालय स्वान [सिंबालय , १७ ००० ०३/गान (भाग रहम १० ००० १० स्व. स. स. ११ ४०० २२ ८८० वस ००

ি নিভিন্ধিতি কুলাল কৰা কাৰ্য্য

मुल जो ब बरते हैं। (भग. डड़; डा म—गव ४४०; घीर; इ.स. १८२ मुन्ति, निर्मात, मानः (डा १—गव १४; गई; घीर, तुमा)। ३ वर्म-प्रदः (ग्रस २, ४, ६४; १३)। ४ घीरमा प्रमाद योग की ग्रानिः (डा १)। १ इत्यापना, इराहत्त्वता; (डा १—गव १४; कर्मः, घीरः)। १ निर्मातः 'भ कराह दुल्लियोची मक्जीनिय गमारीर'' (डव)। ७ मक्याः (दम्भ १, १२२)। म इन्द्र-विशोगः (निग्)। गह म्बा [यति] इति-स्थान में गमनः (क्याः, घीरः, गढेः)। मेडिया मी [यापडका] प्रमय-प्रस्थ-विशेषः (भग ११, १—पन ४११)। 'पुर न [पुर] नगर-विशेषः,

सिम्न वि [शार्ष ] जीर्ष, गना हुमा; (सुन ११; विवे २० शे )

सिन्न देखे सिष्ण = स्वित्न; ( द्वा ११ )। सिन्न ग्रेन [सैन्य ] १ मिना दुमा हार्या-योदा चादि; २ मेना का वमुहाप; ( हे १, १४०; दुन्म )। स्वी— "ता मनदिस नक्षे प्रोदेचे वनुसन्नाए" ( द्वर ११,

१०४)। सिष्य देगो सिंप। विन्तर; (पट्)। सिष्य न [दे] पतात, पुमात, तृष-विदेप; (दे न,

२८)। सिष्य न [शिल्प] कार-कार्य, कारोगरी, विवादि-विज्ञान, कता, कुनर, वित्या-कुरामता; (परह १, १--एन ४८) उता, बाय् ८०)। २ तेत्रस्काय, स्रोत-कंपात; ३ स्रोत

का जीत; ४ पूँ. वेजस्काय का क्षरिप्टाता देव; ( दा ४, १—पण २६२)। 'सिंद्ध पूँ [ 'सिंद्ध ] कता में क्षति-दुग्गत; ( जावन )। 'जिया वि [ 'जिया ] करिंगर, क्षता—हुनर से जीनेका-निर्वाह करने वाता; ( डा ४.

१--वन २०२ )। सिष्या को [ सिया ] नहीं-विगय, जो उज्जेन के पान से

गुजरतो है. (स. १६६ जन १०) म., हुम ४०। सिर्माण वे [ शिलाम ] कारण, दुनरे चित्र आदि कता म. हुमान (आप सा ४)

निध्यास [शुक्ति] नाम बीर हर १३८ द्या. पड हुमा प्राप्त ३० च १८८ )

सिव्यक्ष वि [ सिव्यक्ष ] किया क्षाप्तर ( महा) सिव्यक्ष वि [ है ] तुमार्थक कारण पुष्तात ( प्रयम् राज्यक्ष केवा सा क्षाप्ता सिप्यार देनो सिप्पिरः (गा ३३० च. वि ३११)। सिविर देगों सिविर; ( पउम १०, २୬ )। सिभा देगी सिभा ( चंड )।

सिमा स्त्रो [शिका] दृष्ट का उद्राक्षर सूध: (है १,

338) सिम स [सिम ] सर्र, सब, ( प्रामा )।

स्मिम" देग्रो सीमा; "जार निमननिहार्या पनी नगरम्न

यादिस्त्रामें" (मुपा १६२)।

सिमसिम ) म ह [सिमसिमाय् ] 'निम निम' भाराज

सिमसिमाय) करना। विमधिमायेतिः ( रज्ञा ६२)।

यक्-सिमिसिमंत; ( गा १६१ घ )।

सिमिण देला सुमिण; ( ई १, ४६, २५६ )।

सिमिर ( घर ) देला सिविर; ( भार )।

सिमिसिम ) वेन्त्रो सिमिसिम। वक्-सिमिसिमंत,

सिमिसिमार्अ∫ सिमिसिमार्अत; (गा ४१०; नि ४५८)।

सिमिसिमिय वि [सिमिमिमिन्] 'निम सिम' भागन करने बाक्सा, ( पड़म १०५, ५५ )।

सिर सक [ सुन्तु ] १ बनाना, निर्माण करना। २ छोडना, त्याग करना । सिरहः (पि २३४), सिरामिः (निसे ३४०३)।

सिर न [शिरस्] १ मस्तक, माथा, निरः (पात्रः दुमा गउड )। २ प्रधान, थेप्ड, ३ चप्र भागः (हे १, ३२)।

'बक न [ 'क ] शिरस्राण, मस्तर का बल्तर: ( दे थ. ११, इमा; दुन २१२)। 'ताण, 'लाण न [ 'प्राण] यही पूर्वोक्त कार्य; ( गुमा; स ३८५ )। "बत्थि स्त्री विकित्सा-रिशेष, सिर में वर्म-कोश देकर उसमें

संस्कृत वैक्ष प्रादि पूरने का उपचार; ( निपा १, १--पन १४), "सिरावंदिह (शंतरवरयाहि)व" (खाया १, १३-पत्र १८१)। भिण देखी सिरी-मणि, ( मुपा ४३२)। 'य पु [ "जा ] केरा, बाक्स; ( मन; कप्प, झीप; स ४७८)।

'हर न [ 'गृह ] भकान के ऊपर की उत, बन्द्रशालाः (व १, ४६)। देखो सियो"। सिर° देखो सिरा, ( जो १० )।

'सिरय ) देला सिर-शिरम्; (कप्प, पदह १, ४--पन

मिरस ∫ ६८, प्रांप )।

सिग्सावत वि [ शिरसावर्त, शिरस्यावर्त ] मनक पर प्रदक्षिया करने वाजा, जिस पर परिश्रमचा करना, । स्थावा

र, १३--पन १८२, ओ १०, तीर १)१२ लॉस ( इम: १११ स्ट्रा)। विदि रेगा विसे; (इमा, जा ५०; ग्रन् र

बस्य १, १, विह्द)। 'उन वृ िया कार इने रामा एक पहरती राजाः ( मन १५१)। ह [ पुर ] नगर-रिकेश ( प्रार ५६० )। कि रे [ स

१ सिर, महादर: ( हुना )। २ शमदा र रामा, (पउम १,३)। 'हंत पून ['झल]ः देश-दिमान, (अस २७)। 'यांना मी किला एक राज-पत्नी; ( पत्रम ८, १८०)। २ एव हासर

( तम १६० ) । ३ धन्न राज-सम्याः (मरा)। र पुन्हरियो। (इह)। 'कंदलम प् ['बल्दरह]' विदेश, एड-मुरा जानगर ही ग्रह जाति। (प्रव पन ४१)। "करण न [ 'करण ] १ त्याराहर न मन्दिर; २ देनला, (नुपा १६१)। बरमण

[ करणांय ] भोडरवा-संस्थी; ( गुन १६१)। [ पुन [ कृष्ट ] दिसांत पांत का एक मिना, (रह) धंड न [ धरुड ] चन्दन, ( मुर २, ५६, गी. "सरण देना "करण: (नुपा ४२५)। गोर १ वि राक्रम-पंश का एक राजा, एक भवा-गीतः (गर्म

२६१)। "गुल वृं [ "गुप्त ] एक जैन मार्नि, (इन धर न [ 'गृह ] भेशार, सत्रानाः (यात्रा १, १-४३; स्मनि ४४)। 'घरित्र वि [ 'गृहिक] की सामानवोः ( विसे १४२५ )। 'चंद पु [ चन्द्र]।' प्रविद्ध बैनाचार्य भीर प्रत्यकार। ( पर ४६: ठून (८ र ऐरउन दोन में होने वाले एक जिनहर, (सर्व ॥ पड ७)। ३ आठरे यसदेर का प्रेमरीय नान (री

२०, १६१ )। "चंदा ची [ 'कहा] । एक उन्हें (इक्र)। २ एक राज-पत्ना, (उप हन्देशे)। ए पु [ "आद्य] एक जैन पुनि; (कप्र)। पर्य [ "नवर ] वैताट्य को इन्निय-भेषों ना एक हैंद्र" नगर; (१६), देखे "तयर। 'णिकेतण न [ विदेत्र) वैताद्य हो उत्तर-भेषी में स्थित एक विशास की (१६)। 'णिलय न ['निलय] रेवाओ पी दक्षिया-धिया में स्थित एक नगर; (इक), हेली निर्दे णिलया स्त्री [ निलया ] एक पुष्करियाँ, (<sup>(1)</sup>

णिहुत्तय प [कामक] किस्, श्रीकृत्म, (र्रे<sup>ड्री)</sup>

ार नाली की ['ताली ] वृत्त-विदेश: (कण्य्)) 'दच ा [ दिस ] ऐखन वर्ष में उत्पन्न पीचर्व विमादेव; (च ०)। दाम न [ 'दामन्] १ गोभा बानी नानाः, ्, (वं ४)। र भ्रामरण-विदेष; (भ्रायम ) ३ पूं- एक ्र<sup>राज</sup>ः (विग १, ६—पत्र ६४)। दानकंड. दानगंड र्द ही [रामकाण्ड ] १ गोमा वानी मानाओं का नम्हः , रंजे ४)। २ एक देव-विमानः ( तम ३१ ।। 'दामगंड ्र 🗗 ['दानगण्ड ] श्रीमावाजी माजाञ्ची का दवडाकार ः ब्हिः (बंध)। दियो क्री [दियो] १ देवी-विदेषः ं (गत) २ जहमाँ; (धमेवि १४०)। दियोनंदण पु िदेयो-्नन्दन ] हामदेव; (धमीव १४०)। निदंषा पुं[ निम्दन ] ़ र धनदेव; र वि. श्री से समृद्ध; ( नुरा २३४; धन्म १३ ्री)। नियर न [ निगर ] दिन्नय देश का एक शहर: ें (हैंग), देखें 'पायर। 'निलय पुं[ निलय ] बाहुडेब: ्र पडम ३८, ३०), देखी 'णिलय । 'पह वृं [ 'पह] नगर-ऐटार का सूचक एक गत-चिद्र: (तुरा २८३)। पिया हुँ पर्यंत ] परेत-विशेष: (वजा २८)। पह र्षे [यम] एक प्रतिद्ध जैते ज्ञाचार्य क्षीर प्रत्यद्वार: (फॉर्ड १५२)। पाल देनी 'बाल; (निरि ३४)। रत पुं ['फल ] बिल्ब-पृत्तः (कुमा), देखी हार । पर पु [ भूति ] भारतवर्ष में हाने वाल टटवें चकवर्षी गमा ( हम १४४ )। भ देखी भारत ( टव १ ३७४ )। भर खीं [ मती ] १ इल्ड-मामक विद्यायग्नाव की एक रें प्ली; (पडम ६,३)। २ एक राज-पत्नी; (नहां)। े एक नार्पवाह-कन्या; (महा )। 'संगल पुं [ 'महुन्त ] र्वेदप नारत का एक देगः ( उर ब्ह्न ही )। सित्र वि[मन्] १ गोभा वात्रा, गोभा-पुनः (हुमा)। रे पुं. दिनक वृत्तः, ३ अथत्य वृत्तः, ४ विन्ताः, १ विन, । न्हारेब; ६ थान, जुना; (३ २, १५६; पट)। निरुप न [ मलय ] वैवाद्य की दविया-अंगी में निधन एक विवायर-नगरः (इष )। महित्र धुन [ महिक] एक रेन-निमान; ( तम २७ )। 'महिआ क्या [ 'महिना ] पढ़ पुन्हतियों; (इक् )। माठ पूँ [ मान ] एक नीद का; ( हुत्र १४३ ) । सालपुर न [ सालपुर ] एक नगर, ( नो १४ )। यह दश बंद । रहद

विंद्रत देखें। क्षेत्रसम् ( प्राप्त १ ) १००० इ.<mark>( पति ]</mark> श्रोहास्य व स्टूट ( संस्था )

हैं[पिस] शास्त्रहरू का 🕒 🕛

एक जैंचा अवदवाकार चिह्न; ( श्रीप; सम १५३; महा)। २ महेन्द्र देवतोक के इन्द्र का एक पारियानिक विनान; (टा =--पन ४३७)। ३ एक देव-विमानः (सम ३०: देवेन्ट १४०; भीर )। विच्छा स्त्री [ वितसा ] भगवान भ्रेयामनाथडी की साहन-देवी; (हाँति है)। "बर्डिसय न [ अवनंसक ] सीधर्म देवत्रोक का एक विमान: (राज )। वम न [ वन ] एक उद्यान; ( अंत ४ )। विष्णी स्त्री [ वर्षो ] वृत्त-विशेषः ( वर्षा १--वन ३१ )। विस (भर) देखी भेत; (भनि)। विद्या पुं [ विर्यन] एक राजा; (पडम ४, २६)। 'वय पुं [ 'वद ] वाँक-विकेषः (द १, ईक न, १२ हो)। वारिसेण पु [ बास्पिण ] एँरवत वर्ष में होने वाले चीवीछन्ने जिनहेम; (पत १)। 'बाल पुं [ 'पाल ] १ एक प्रतिद जैन राजा; (विति ३१७)। २ राजा विद्वराज के समय का एक जैन महाकवि; (कुम २१६)। 'संभूथा श्री [संनृता] पत्र की छत्रती राव; (तुत्र १०, १४) 'सिचय पुं['सिचय] ऐत्तव वय में' उत्तन्न दुसरे जिनान: (पन ७)। सिण पुं ['पेण] एक राजा: ( डर ६५६ हो )। 'सेल पुं [ 'शेल ] इन्जानः (पडम १७, १२०)। स्तीम पुं [सीम] भारतपर्य में होने वाजा मावका चक्रवर्ती राजा; (सम १५४)। सोमणस पुन ['सोमनस ] एक देव-विमानः (सप् २०)। हर न [ 'गृह ] मंडान; (आ २८)। हर सं िधर ] १ भगवान चार्त्वनाथ द्वा एक मुनिनाय: २ भगवान वार्ष्यनाथ का एक गदाधर—मुख्य विषय; (क्य)। ३ मारवर्ष में प्रवीत उत्करियों कात में उत्पन्न गावर्षे बिनदेव, ४ ऐरवत वर्ष में वर्तमान भारतीयों कात में उत्तन्न वेथां जिनहेतु (पन ७; उप ६८६ हो )। ४ बानुदेव: ( पडम ४०, ४६: पड़ )। हर वि [ हर ] श्री को हरस इन्ने वाना; (हुना)। 'हल्ट न [ 'पन्ट ] बिरा कतः ' क्रम् ), देखे 'क्रस्ट । सिरिय है [थाँक, थायक] स्थ्यनद का छीटा नार्ट बीर नन्द गता हा एक मन्त्री; ( पीट )। मिछि न [स्वैर्च ] सङ्ख्या; (वै ५१)। मिरिन २ [ दे ] रेग्ट, हस्मर, बसुद्दा (हे स, १२ )। निव्हिट एक [है] रहिन्दे स उननात; (सन्न; है

निर्मित् (हे) का क्षा प्रतिमृद्ध में का राजा.

(15, 12)1

मिथ्या उगो मिरी; ( तम १५१ )।

सिनितों सी [दे भोली] इन्दन्तियोप, (उत्त ३६,

(=)

मिरियञ्जीय पू [ दे ] साराज, शाप्ता, ( दे व्य, ३३ )।

मिरिक्क पू [ ने ] शंग प्रचारे, ( के न्द्र, ३२ )।

मिरियय एमें सिरिन्यय ।

निस्मि १ [जिराप ] १ १व-रिक्षेप, विस्ता का पेड्र: ' ( मम १४२, इ. १, १०१)। २ नः शिरता हा पृत्तः

( 141)

सिरो क्षा [ धा ] र घ (भो, इमप्ता, ( गांव, उमा )। ए मंत्रल लन्द्रप्त, विचन, ( पाप्त; हुमा) । ३ शोआ; (धीप: रण हमा ) व पपनद को फाँक उन्नो देशे, (उन २,

 १ १४ १२)। ५ उत्तर ६५४ पर रहने वाली ग्रन्थ रहक हुमारा दर' (डा = न्य ४३०) ३ हे देर-प्रतिमा-पान्य ( व्यापा १, १ ही - वन ४३)। ७ भगान् रू-पूनावश को आता बर नाम, (पर ११)। 🖂 एह

भ" इ कला, । हुद १६२) । हे एक भाष्ट्र-पत्नी, ( इस • • १ ) । • • देर, गुढ भारि के नाम के पूरे में अगाया । बाना ब्राहर-पूरक शब्द, (पर के दुमा, वि क्या)। ११ १९४९, १२ व्यन्तनता, १३ धने प्रतंद पुरुषये, १४ ।

प्रकार, नदी, क्यू प्रविकास, मा व्या १ई और, मीन, १७ स ४६४ ३८ वर्गा, १४, ३१ साति, पश, २० मिडि: १ पृत्र, ४२ विन्तुत, ४३ सम्बद्ध, स्रोत; ४४ सम्बद्ध वृक्ष,

 ४ वन्त वृक्ष नई कार्यन १००१, ६७ कमा, १॥, (हे • १००) क्य मित्र, निर्दि, सा बजा ।

निराम रना निर्देश्य, र छात्रा १, १ - ग४-१६७, आपः Fat i

निर्मालक के [सम्मासक ] वर्ष, तीम, ( तम्र ४, ४, ३५)

S # 2 6 2 2 3 1

मित उन्ह भिर - 'एल । 'स्त ( ती ) उन्ह हता: ে হ ১৯৯১ নলি বু[নলি] জাৰ, আখনা, नुबार व्यक्तिय वर्गकोत्रः । वर्ग ते त्रव, वृत्ताः हुवतः, प्राप्तः

... सह र [ सह] स्त, स.प. (गाम)। विश्वणात क [ बेलां] जर ए हर, (१२, १४१)। क्षेत्र - क जिल्ला केना, र एक) र सम्बद्धा चेना है है स्

टक , यम, कास न, १, वज, बार्च २४४ है।

क्तिक उना निहा, र हुन्त है, प्रशास्त्र व [ वास्त्व ] । विशेष्टाह 'व [ क्रांसाहित्र ] व्योतहत्त्वकरी

विज्ञास; (भीष)! मिलंब देलो सिलिब; (पाम)।

सिलय वुं [ वे ] उञ्च, गिरे हुए. भव-वर्षों म (देद, ३०)।

सिला की [शिला] १ सिन्न, चरान, प्रण, पाथ; कप्प; कुमा )। २ भोजा; (दस ८, () पुन [ "जन्त ] शिक्षाजित, परितो से उत्पन ह

द्रव्य-शिश, जो दवा के काम में बाता है, व ( उप ७२८ दी, धर्मनि १४१ )।

सिलाइच्य वृं [ शिलादित्य ] बन्नमंतुर का 🕫 समा; (वी १५)।

सिलामा देवो सलागाः ( र्र ५४ )। सिलाघ (शाँ) मीचे देखां। इ--सिलायपी

1603 मिलाइ नह [इलाच् ] प्रशता करना। **इ**—निर

(स्थय (१)।

सिलाहा को [ इलाघा ] बरावा; ( मै ६६ ) । सिलिय पु [ शिलिन्य ] भान्य-विशेषः ( वह ध ४३; भा १५; रसनि (, ५)।

विलिध पून [शिलीम्प ] १ गुप्र-विनेप, म न्यिम्पोड नुष, (खावा १,१-पन रेश १६०; भीगः तुमा )। २ तु. परित-विक्षेपः (व 'निखय वृं [ 'निखय ] पर्रेत-विदेश, ( स ४३६

मिलिब वे [बे] मिशु, बना, (बेंद्रा १० २०१: मुगा ६४) ।

सिव्यक्त है [ स्थित ] १ मनेत्र, मुन्दर; "बाव मायाभाइवसुरुमाञ्चरममीठवर्गिश्चरुद्वनस्याः" ( e-79 38) | 2 and, 438 ( 1/4) | वितः ४ नगरः १ भ्रेतानवात-प्राः ( १ र

272 ] ] निन्दिषद् श्यां विन्दिषद्, (स.४)।

लिक्सि दूसी [इवेस्पन् ] म्लेन्स, हा, [ [ १०६, ति १६६ )। देली सेन्द्र ।

बिटिया की [किविसा] १ वरेना बाद td. विक्रमः २ प्रशास विक्रम, सन्द्र का अवन गयाय, (बाध १, १३—१३ १५१)।

विद्धिवास १मा विद्यादाः ( दुन्त २, १४)-

विस्थे पैर ऐसा द्वार की गाँउन हा जागाई इस गा ते दुनः ('कानाः स्ट १ )। ६ तित्रामुद्र २ [ मिळामुख ] । बारा २७० - यस, सुर है १४)) व साम्य सामर क्षेत्र । बदन 🕫 ३६ -विद्यास क्रिके सिद्धस्य क्षित्रक (क्षेत्रक र संक्रा) र डिजेलीस (सम्राट, १८४४) , सिनुष्यय 🖫 [विसोच्चय ] १ वेट परतः । सुत्र 🗸 , ८ र कोत, यागाङ्गः ( रक्षा )

सिर्वेच्छिय १ [फिलेंसिक ] सन्दर १४४५ । उंच ४ 2-77 25 )1

ल्लिस् ३०) सिलिस्, १ ०० ।

मिरेन सर [किस्] प्राक्तित सका जटना जिल्लास - (tr. 150)1

निर्देश ? [इतिष ] । रक्षति चार्ड संभान । सुक्रान (<sup>१९</sup>नेट) २ महीनप्रन, भेट (सुर १६, १८३ निर्माः ४ दारः (हे.२, १०६: प्रा.) । ४ तह सञ्दासहसः

(原名铁铁铁) ,निलेम इंग्रं मिलिस्ट्, ( प्रत् ४ :

नियोज 📭 [स्टोक] > बीता, २८, इस्पः (ह्या .सिकोस्) १६८, सुना ४६४, प्रांत ३, महा)। २ दश,

इति: (यम १, १३, २२; ते २, १५६)। ३ जना-र्वत्य, हर्षस्य, हास्य बनाते ही हत्या; ( क्रीन ) । निकेच्य रेनो सिल्हन्ययः ( गणः हुर १००: सव )

निक हूं [दे] १ कुन, वडी, सब-विसेद, १ हुन ३११; इन रम; हान; लिरि ४०३)। २ पात-विशेष, एड

्मका का बराब; (विते ३म३)। निज्य देनो निला ! 'र पू [ 'कार ] गिहापट, पत्थर

\_भने कता निक्ने; (तो १४)। निष्द्रम न [ निहर् ह ] राज्य-द्रव्य दिनेप: ( राज )।

निहा को [दे] सत, बहा; (ने १२. ४)।

तियन [सिय] १ सदन, कल्याण; २ तुल; / सम; हेंगा, राउद )। ३ प्रार्देगा; ( राष्ट् २, १—राम हर्ट )। ४ कि मृति, मीदः (पाम; सम्मत औ; तम १; क्या;

र्केन गाँउ )। ५ वि. महत्र-पुन, इस्तव-गाँदाः ( कनः, र्फानः नम १; गीट )। ह पूं- महादेनः ( याचा १, १-- ) सिविर न [ क्रिविर ] १ स्क्रमानाः, गैन्य-निवान-स्पानः,

<sup>13</sup> १६; राम; हुमा; सम्मच ३६)। ३ जिनहेब, सोर्यकर,

भारतन महावार के बात दीचा जो भी; (डा मान्यव ! विते १३६ँमा)। महिन्यतिकस्तामि; (आवा १, ६)

८३०, सम ११, ८ ) ८ वीचां वासुदेव तथा वनदेव का िता, (सम. १५२) ' १० देव-विकेष; (सप; प्रस्])।

११ रीत मान का मोकीनर नाम; ( सुत्र १०, १६ )। १२ एड डेव-विमान ( डेवेन्ड १४३)। १३ छन्द-विदेश ि ) 'का न [का] १ मैलेमी अस्या ही

बामि: ॰ मुक्ति-मार्गः (त्यति ११५)। गई खो ["गिति] १ मृत्ति, मात्रः २ वि. मृत्तः, मृत्ति-मातः । गत्र )। ३

र भारत वर्ष में भारति उत्पर्तिगी-कान में उत्पत्न वैदरभे जिनकेट (२००)। तिस्य न ['तीथे]

द्यारा, बनारन, (हे ६, ४६२ ) निदा स्त्री [ नन्दा ] मनन्द-भारक की पन्नी; ज्या )। भूर पु [भृति ]

१ एक हैन मर्ह्मा, (क्राय)। २ वादिक मत - दिशंबर दैन मंत्रहाय-च्या न्यायक एक मृत्तिः (विमं २४४१)। वित्ति

का [ राजि ] राज्यन ( गुडगती मात्र ) मान की कृष्णा चहुर्देनी तिथि; । महिन् अम हो / । सिमा हु [सिन]

व्यस्त वर्षे में इत्सन्न एड झाँन; ( तम १४३ )। सियंकर पु [शिवहुन ] दीनवे केमत का निताः

/ पटम २०, १८२० ) । तियक / र्रे [ शिवक ] १ पड़ा तैयार हाने के पूर्व की

सिवय )एक बारम्या; (विने २३१६ ! १ वेसम्बर नागराज का एक क्रायान-स्वेत, ( इक )

तिया हो [ शिया ] १ भगगन वैनिनाथको हो माना हा नाम: ( नम १४१ )। व नीयमें देवनीय के उन्द्र की एक

भव-बहिरो; (हा स-पव ४१६: खादा २-पव २५३) । ३ पनरहवे' जिनकेच की प्रचर्तिनी—मुस्त्व नाव्यी; ( च ह )। ४ शुनानी, नादा निवाद ( ऋषु; बजा

११८)। १ सबनी: सम्मार निवापंश देखें सिव-भंदाः ( उस ।

सिवासि हुँ [ क्रियाकिन् ] मरतसेन 🗎 सर्वात भववर्तियी-कान में उत्तन्न बारहवें विनर्दयः ( स्व ५)। तिविच देखे मुनिष; 'ई १, ४६; माव; रंना; दुना;

平平)1

सिविया हो [सिविका] हुनानन, सबझे, डीकी; (कन्न; भीत; नहा )।

रातनी; (हुना)। २ मैन्य, सेना, वरहर; (हुना ६)। मिलः ( पडम १०६, १२ )। द्र एक गर्बार, विस्ते | सित्य सक [सीत् ] स्त्रा, सेंब्या। तिस्त्रहें, (पह्न

2, 2 ) 1 सिव्य देखो सिच=शिव; ( मक्क २६; सिच १७)। सिव्यित्र वि [स्यून ] विया हुद्या; ( पन ६२ )। सिब्बिणी क्षी [दे] स्वी, म्हैं; ( दे ८, २६ )। सिस देखी सिळेस = श्चिष् । विवद; ( पड् )। सिसिर न [दे] दथि, दहो; (दे ८, ३१; पाछ)। सिसिर पं [शिशिर] १ ऋत-विशेष, याप तथा प्रायन का महिना; ( उप ७२८ टी; हे ४, ३५७ )। २ माप मास का जीकोत्तर मामः ( सुत्र १०, १६)। ३ फागुन साधः "मिमिरा फागुर्या-मादा" (पास)। ४ वि. जड्, टंडा, शीतनः (पाभ, उप ५६८ टी )। ५ स्वका, (उप ५६८ टो )। इ. म. दिम; (उप ह्य्य है टो )। 'किरण वृं ['किरण ] चन्द्रमा, ( धर्मवि ५ )। "महोहर प्र िमहीधर ) हिमाजय परेत: ( उप हमह दी ) । मिमिरली देवा सिस्सिरिली: ( राज )। सिसु पून [ शिगु ] बाजक, बसा; (मुपा ५५८; सम्मत्त १२२), "वा लाइ पायमेक विन्धि बीयं पडमपहरे" ( रूप १७१ )। "भाल पुं [ "काल ] वाल्य, वाध-काल: ( नाट-चैन ३७ )। 'नाग पु [ "नाग ] सूद कीट-विदोग, घत्रम; ( उत्त १, १० )। "वाल व [ "वाल ] एक प्रसिद्ध राजा; ( स्थाया १, १६-या २०८; सूचा १, र, १,१; उप ६४म हो; दुन २५६)। "यन वृन [ "यन ] नृत्य-विशेष, ( पपमा १-पन ३३ ) । "वान देशी "वाल: (यूम १, १, १, १ टी)। सिम्म पुर्खी [ शिष्य ] १ चेक्का, ठान, विचार्थी; ( खाया १, १-पत्र १०; गमनि १२७ ); श्री-'स्सा, 'स्सिपी: (भा ह, याया १, १४-यत १८८)। सिस्स देखो सोस=शोर्य; ( सम ५० )। मिस्सिरिटो स्त्री [ दे ] कन्द-विरोप; ( उच १६, १८)। सिद्ध वह [स्पृह ] इच्छा बरता, बाइना। विद्दर, (हे ४. ३४; माइ २३)। इ-निहणिज्ञ; (दे ८, ३१ थी)। मिह १ [ दे ] भुजगरियाँ को एक जाति; ( मूच २, ३, રુ )ા मिहंड ५ [शिखण्ड] गिन्ता, नुत्रा, नीटी; (पात्रा: व्यक्ति १५१ 🕽 । मिददरन्त पृं[दे] १ बाबक, शिशु, २ दशिवर, दही

को मजार्द, १ महर, मोर; (दे म, ४४)।

३ विप्सुः ( तुरा १४२ )। सिहण देखा सिहिण: (रंभा)। सिहर न [ शिखर ] १ पर्वन के ऊसर का मान, वी (पामः गउडः तुर ४; ५६; से ६, १८)। २ झब्छ, ( खाया १, ६)। ३ जगातार अहाईत दिनों ६ उन ( संबोध ५८ ) । "अण वि [ "बण ] शिगरों हे र्रेन्स (मे ६, १५)। सिद्धरि र्यु [शिखरिन्] १ पहाड, पाँवः (पाम, व ४६)। २ वर्षपर पर्वत-विशेष; (टा २, ३--वि ! सम १२, ४३)। ३ पुन. कृट-विकेप, ( टा ४, ३-न ७० )। थह पुं [ 'पति ] हिमातय परेत, (वे 82)1 सिहरिणी } स्त्री [दे शिखरिणी] मार्जिंग, सी सिहरिक्छा विशेष, दहो-चीनी आदि ते वनारी तरह का मिट खाय; ( दे १, १५४; म, ११; की ६—पत १४८; पद ४; पता ३३; इस; सद). सिहत्थी हे श्री [शिखा ] १ पाटी, मस्तह वर इरा सिद्दा । का गुक्छा; (पंचा १०, ३०; वा ११३, व व्यापा १, १-पन १०८; सर्वाप ३१)। २ कड़ 6 ज्वासाः ( पाद्मः जुमाः गउड )। सिद्दाल वि [शिथायन्] शिपा शका, शि<sup>मार्च</sup> (138)1 सिंहि पुँ[शिस्तिन्] १ भनि, भागः (गार<sup>३</sup>। <sup>८६</sup> तुरा ५१६)। २ मयुर, मार, (पाम; हेका ४८ मार) १७३)। ३ राज्या का एक मुभटः ( वजम ४६ ३०) ४ पर्वतः ५ ब्राह्मणः इ.सुनीः, ७ केन बहः ८ वरः अन्यः १० चित्रक-पृत्तः ११ मनूर्यायसान्यः । वर् का रोम; १३ कि शिला-युक्त; (भागु १४२)। सिंदि १ [ दे ] कुरदूर, मुगाँ; ( देन, २८)। सिहिज वि [ स्रृदित ] प्रानित्रापनः ( उमा )। निहिण पुन [ ने ] स्तन, थन, ( रे न, २१; गर १६ पामः, पहु, रंभाः, सुरा ३२, भनिः, हम्मीर ४०, हम्मरे । सिक्षिणी को [ विक्रिती ] छन्द-विक्षेप; ( निम्)। निहा (चा ) हो [ मिहो ] इन्दर्निहों (<sup>हिंद</sup>) सां(धा)श्री [धां] दन्दरियंग, (लि)। (र

न्यिहंडहिन्स पुं [ दे ] बाजक, बना<sub>।</sub> ( पर् )।

सिहंडि वि [ शिखण्डिन् ] १ शिसा-पारी; ( नरे १%

भीव)। २ पुं. मयूर-पन्नी, मोर; (पाम; उप अस्ती)

नेतं।

भे मक [सह ] १ विभाद करना, संद करना। २ उना। १ पोदित होना, दु:म्बी होना ४ प्रतना, प्रज न्ति । नोबर, नोबति; (नि ४८२; वा ८०४ । · ज्या विन केंदर" ( विड मर ), भर्नपति च नव्यक्रमाह इर्१२, २)। यकु—मोशंतः ( गम ४००, मुग र्भः इत ११८)।

मन [दे] विरयक, मोमः (दे =. ३३)

म वि [ स्वीय ] स्वदीय, निज्ञ काः ["नंप्यंत्रकैस्ना रमास्त्यहृडवाएं', "मीमीनया नेपन्तम्मां ( भग

८—नव इह्ह् )।

न देखी सिम्न = वित् 'कीमानीमी' ( प्राप्त ) : 🖣 🖯 [ श्रीत ] १ लार्ग विदेय, उदा न्यग, ( हा १ -१९४, पर महै)। ३ हिम, तुरिन; ( स ३, ४३ ) र्मित-प्रान; (राज)। ४ ठड, जाटा; ( टा ४, ४ । ६८०: भीर: गउड; उच २, ६)। ५ वर्म-विकास त सर्ग का कारण-भृत कर्म; (कम्म १ ४१, ४२)। <sup>हि.</sup> संदि**न, टहा: ( भग: भी**र: सापा १. १ हो- -पव

)। अ पूरे मध्यम शरक का एक नरक-मधानः ( देवेन्द्र 11 = न. तप-विकेष, भारतिक लपः ( मर्वा ३ १८ । । रिष्मदक्ताः (याम १, २, २, २२ । १० तः सुन्तः माना)। चर न [ गृह् ] पहरती हा दर्श स्तिनित

भ स वहाँ तर्व मृतु में हर्का की प्रशासना हाने दे (ध १)। 'च्छाप हि [ च्छाप] शोतन क्षण याना, र (पीन, खारा १. १ टी—पन ४)। वरीलह ह [ प्रापद] मान की महना, ( उन २, १ )। कामर, पु ं [स्पी] इंड, बाहा, नर्हें; (झाजा)। सोवा ब्ह िधोता, मोता ] नदी-दिहोस् ( १६; हा ३, ४० छ ं भूर)। हिल्ले पु ['हिलेकक] १ अन्यन, ६

र में अपने, (स्व-मृद्धाः ( से २, ४० १) 'तीब' ऐसे मीजा=सीता । प्यत्राय हु[ प्रधात ] औ ेसेंच, बते भीन बते दाह च ने अंगाहः 😅 🧸

1-71 27)1

श्रीम देश सोबा लेग, (अस) :

भीनस्य पुर्वित सीतास्त्र हो । के लेक के लेक ए " पराज्य रहेर वर १३५० १ वर्षण होते । इ.स. १ - ५० 143:

मानव म[महन] है। है। है । है।

सोजणय न वि रे रूप-रात, तुव रोहने का रात: २ म्मगान, मनान; ( हे ८, ५५ )।

सीधर १ [ शाकर ] १ पन में बिन जन, पुनार, जन-क्या: ( हे १, १म४: गडर: हुमा: त्या )। २ वाषु, राम: (४३, भ्यादा याष्ट्र या ८) ।

सीवित वि [ शोकितन ] गोलर-पुन: (गडर ) मीजल है [ शोतल ] १ वर्तनाम सर्वारीतः एत है दसवे जिन-देव, (राम ४३; गाँड) । २ कृष्ण 😘 ोहोगाः (नुज २०) । ३ वि. टहा; (१३, ३०, १४, १४), रहा; रवया ५० ।।

मंखिलया को [डॉनिलिया] १ डई, १०७३६ <sup>९</sup> संपत्तित्र नेप्राप्तेस्त्वे विरंगरावि<sup>र्त</sup> (भग १४००५३ ३१३)। २ लुवा-विदेश, ( राज )

माञ्चलक एवं [वि] । हिमराज रा हुईन् ४ हुय-विशेष, ( के मा. ५५ १) मोजा की [ शता ] । एक वशनाट, ( ८० ३०; १०३;

इड )। २ हेराबारनासन्तामड १७५८, १५३/११मा, (दह)। व्यापनस्य ११ की कारवारी विदेशी रा। इ क्षेत्र परि रा एक फिला, ६ मा.परन् परि हा एक कृत्य ( इ.स.) है विकास करण गर्म बार्ट एक दिश्रुवारी देवी (बा य-दर शहर। सह न

[म्ख] एड दश् । अ इ 🖓

मीजां को [सता] १ ज्वर-मूडा, राजन्या, । रहव इस. १६ )। र नहर्षे राजुदेश का साहा का रास कें। में इस चलने ने होते तुन्नेन्याः है के कहता । र देशकार समानदार हो है। इस चेदर कर्त है। हुई संस्थाप साम्बर्ग होते हैं। हाहरू TERRET SEE LEGET ERIT ERIT ER

साजा केल सिविया, १ ४३२, चीर, १४ १, १ १ संभाव केरे बसाव अवस्तु (१०,०१, वर अस नामार केट निक्तार, हं ये ये राजक र का है।

न बटा च [नानवन्दासित्] के रून् 🕫 e and he at a

Marie Marie and and and a face and for a বালার ৮৯ (বাংগে) ১৯৯ জন

James Same

सीइब्रा म्ही दि ] भडी, निरन्तर दृष्टिः (वे 🖛 ३४)। सीस्य वि [ सन्त ] विन्त, परिधान्त; ( म ८५ )। सीई स्त्री [ दे ] सोदी, निःश्रीया, ( स्वि हम )।

सीउमाय वि [ दे ] मुजान, ( हे ५, ३४ )। सीउट्ट न [ दे ] हिम-कात का दुर्दिन, ( पड )।

सीउण्ह न शितोणा है हैंदा तथा गरम, व अनुहत्त तथा प्रतिकृत: ( मुख्य १, २, २, २२, वि १३३ )।

सीउत्तल देखी भीउट, (पद्)।

सीधोश देखे सीओआ। 'प्यचाय ५ ( प्रपात ) उपड-विशेष, जहाँ गीतीदा नदी पहाड म गिरवी है, (जे ४-पत्र ३०७ )। 'दीच तु [ द्वाप ] दीप-विदेश, ( जे ८--

पब ३०७)। सीओआ स्त्री [शीतोदा] १ एक मश-नदी, (ठा २, ३---- पन ७२, इक: सम २७, १०२ )। २ नियथ परेन का

एक कृट; (वा ह—पल ४५४)। सीकोत्तरो स्वी [ दे ] नारां, खा, महिना, (निर ३६०)।

**सीत** देखी सोअ≍र्शात, (ठा ३, ४—पन १६१)। सीता देखी सीधा = गीता, सीता: (टा ८--१४ ४३६:

1 ( > y x RP-3 सीतालीस देगो सीआलंस, ( सुत्र २, ३--५व ५१ )। सीतोव° देखो सीओअ°; ( ठा २, ३—पन ७२ )। सीतोदा) देखी सीओआ, ( पयह २, ४—पन १३०; ,

स्रोतीया (सम ८४)। सीदण न [ सदन ] गीथल्य, प्रमत्तता, ( पचा १२, ४६)। सीध देखी सीह, (यापा १, १६-पव २०६; उवा )। सीभर देवी सीअर; ( माम; दुमा, हे १, १८४; वह)।

स्रीभर वि [ दे ] समान, तुल्य; ( प्राया १३१ )। स्रामभा स्त्री [ मामन् ] १ मर्योदाः, २ भविष, ३ हिवाविः Y दोल, १ वेंझा, मनय; ६ अपडकांप, पाता; (पर्)।

देखी सामा ।

सीमकर पु [ सांमदुर ] १ इत अवसर्पियो काल में उत्पन्न एक बुलकर पुरुष का नाम; (पडम १, ५३)। २ एरवत चुन के भावी दिवीय कुलकर: ( सम १५३ )।

३ वि. मर्यादा-कर्ताः (यम २, १, १३)। सीमंत पू [ सामन्त ] १ बाजों में बनाई हुई रेगा-पिश्चेप,

(सं इ, ई०; गउड, उप ७२८ टी)। र चपर काय; (गउद ८५)। ३ प्राम से भगी हुई शृमिका अन्त, सीम, गाँव का पर्वन्त मागः ( गउड २७३; २७७; उप ७२८ डो)। ४ मोमा का जला, इदः "ला निम्ह सुपाच इर कुलाव" ( नउर)।

सीर्मत पु [ सीमान्त ] १ नामा घा पल 🙉 🗥 पर्यन्त भाग, (गाउर १६०; ४०५)। १६६(८ 552)1

सीमंत्र वह [ दे. सीमानत्र् ] देन्हा । वि

सामंतिऊणः ( राज ) । सीमंतरा (तृ [ सामस्तरक ] प्रथम नस्त-प्ति स तः मोर्जनय ) नरहा-बान, तरह-स्थान; (नन् १; इत्राः । । पत १२१: शम ६८२)। स्पन ३ [प्रत]हेल्ल नरकारात को पूर्व तरक स्थित एक नरकारत, (<sup>18</sup> २०)। "बिक्सिम पृ["मध्यम] संमन्तक हो है नाक विभाग एक नरकातान: ( देवेन्द्र २०)। विभी पु [ "विशिष्ट ] भीमन्त्रक को दक्षिण दिशा है स एक मरकाराम, (वीन्द्र २१)। असे र 🎏 भीमन्तक को पश्चिम तरफ का एक मरकार है, । रि

28)1 सीमनय न [दे] मोमन-नाप्नी को रेता-रेपी-पर्ना जाता धामकार-विशेषः ( दे ८, १५)। सोमित न रि [ सोमितित ] खरिरत, जिला (१६)

सीमनियों को [सीमन्तिनी ] को, नारे, की (पाम; उप ७२८ डा, सम्मत १६१; नुग ७)। सामित्रद पु [सीमग्डर ] १ भारतवर्ष में उत्पन इजन्द पुरुष, ( पडम ३, ४३ )। २ ऐरान की हार भावी तुलकरः ( मम १४३)। ३ पूर्व-विदर में वर्व

एक करून देन, (कान)। ४ एक देन होन जो भी मुमविनाथ के पूरे जन्म में गुरू थे; ( पडम रूप रे ४ भगवान् शीतजनाथ जी का हुएर आवर, (<sup>हि</sup> ३७८ )। ६ वि. मर्योदा हो धारण करने वाता, हर

कापानकः (स्थ्रा२,१,१३)। सोमा को [सामा ] देवो सीमआ; (पान, वा र्ध थ्रशः कालः गउड ) । भार व [ 'कार ] केर्ड विशेष, मुद्द का एक भेदा (पग्द १,१—<sup>१३)</sup> °घर नि [ °घर ] मर्यादा-पारकः ( वाड, हे रे रार ेल वि [ ेल ] सोमा है पात का, सीमा के विहरूने "सीमाजा नरवहर्गा सन्वे व सेवमावन्ना" (मुन "

રહ્યુ: ४६३; ધર્મીય હુઈ ) ક सीर पुन [सीर] इस, जिससे खेत जोतने हैं; <sup>(ई</sup>

ं १३, ३२: कुमा; भाँड ), 'ननपवनुहानीम' ( धर्मीन ()। 'बारि वृं ['धारिन्] चनडेच, चनभड़, रामः ्र <sup>रहम १६</sup> १६६)। वाणि न [ वाणि ] वहाँ, ( दे ेरें हुना)। सीमंत प् [सामन्त] हन ने नाही . इं बनोन को रेखा; (दे)। ्रापितृ [सर्वेरम् ] यनभद्र, यनदेवः ( राज्य ) । त्रित्र हि [है ] मिन्न; 'सीरिफ्री मिक्री" ( राज्र ) : ्र <sup>नद पुट</sup> [शीलप् ] १ अभ्यान करना, भादन दानना । ं गरन करना। "नोलंडा गीननुडन" (हित १६), <sup>त्रव</sup>तीनं तीनह पत्रकादरोग्य" (आ १६) । देखा गंलाच ।

र न [ श्रींख ] १ वित्त का नमाधान: "मीन वित्तनमा-त्रवनन्तर्यं भवगाए एवं" ( उन १६० हो) । = ह्यान्यः नम् रक्ष १३; ११४; १६६; आ १६: हिन १८) । बहुति, त्यभाषः, "सीने पर्यः" ( पास ), "क्षत्रहसीतः" ्रहेना)। ४ तदाचार, वारिय, उत्तम पर्तनः (कुनाः ाचा १४, १; समह २, १—सन हरो। ४ चरित्र, वर्तमः ंटै २, १८४)। ६ झहिता: ( प्रयट २, १—पत्र हह)। ि [ जिन् ] चारेन गरिमाजक का एक नेद; (भीन)। इंड वि [ीइच ] गोन-पूर्ण; (ब्रोप ७८४)। परिवर ल [ विस्मृह ] १ चारित-स्थात; २ घडिना; ( प्रवह २, !--व हर )। भित, 'च वि [ 'चत्] गीन-युक्तः भिनाः भीय ७७०; आ ३६)। व्ययन [ बन] म्जुन्त, जैन भारक हे राजने वान्य छाईना। छाटि पाँच ति (भग)। 'सालि थि [ शास्तिन्] गोत ने गोमने न्ताः (स्ता २४०)। वाब वह [ शोलयु ] वंदुरन्त बरना । बने—वीनपाए, 19 3 ) 1 उद्दे ते [ दे ] त्रपुत, लीस, क्रकड़ी; ( दे न, ३४३ 7)1 र सक् [ सीव्] सीना, विजाई करना, सौपना। भवि---

सीम नक [ शिष् ] १ वथ करता, हिंवा करता । २ शेष इस्मा, बाकी रखना । ३ विक्रीय करना । सीसद; ( हे ४, २३ई, पड्)। म्बीस नक [ कथयू ] कहना । सीसह; ( है ४, २; सवि ) । सीस न [ सीस ] धातु-विकोष, वीसा; ( हे २, २० )। नीम देखी सिम्स=शिव्यः (हे १, ४३; कुनाः दं ४७; गाम १. ५-पन १०३)। मोस पुंत [शोर्ष ] १ मन्त्रक, नाथा; (न्त्रप्त ६०; मान् ३)। २ न्तवर, गुन्छा; ( माना २, १, ८, ६)। ३ इन्द-विदेप; (निंग)। <sup>°</sup>ध न [क] गिरलाण; / देखी ११०)। धडी की ['घटी] निर की हुई। ( बहु ३८)। यसंविध न [ प्रकस्पित ] संख्या-विदेष, महानता को चीराती जान ने गुनने पर जो संख्या क्य हो वह (इक्)। पहेलिश जीन [ प्रहेलिक] मंच्या-विदेश, शो धेहेरिक्डांग हो। वीरावी जास में गुनने र जो नेन्या जन्म हो गरः (दक्र), स्त्रो— भाः ( दा २, ४—१व दर्श सम ६०: भरा ६६ )। पहेलियंग न [ प्रहेलिकाङ्ग ] नंत्या-निरोप, चूनिका को बीरावी जाल ने गुनने पर जो कल्या जन्य है। वह: ( डा २, ४—१व ८६; प्रतु ६६ )। 'वूरन, 'वृस्य वृं [ पूरक ] मलाङ ङा चाभरचा; (राज; नंदु ४१)। मपक, किस (धार) पून [ क्यक ] इन्द-विदेश (तिग)। विड पु [विष्ठ] तिले नेनई आदि ने मलाह को जनेयना; ( सम ५० )। सीस' देवी सास=गान्। सीमक्क न [ दे. शीर्ष क ] मिल्वाय, मलक का करक; (दे द, ३४; में १५, ३०)। सीसम पुन [दें] नीनन का गांद, विगरा; (उन १०३१ मी )। र्धांतय वि [ है ] कार, ेन्छ; ( है म, १४)। स्रोत्तव न [ सीसक ] रेन्ते सीस=नीन; ( नहा )। तिस्तामि; (भाषा )। मंद्र-सीविकण; (म ३५०)। । सीसवा मो [ शिरापा ] मोतन का नाउ; (परप १--ष्पा श्री [सीवना ] संत्रा, सिताई; ( उर १ २१८) 🕟 वन ३१)। 'पो को [ दे ] नूबों, नुद्दें; (गउड)। देखों सिन्चियों। सोह देखों सिम्य ≈ ग्रीय; ( राज )। पणो (को [धोषणों ] रच-विकेषः (साम ४४६ | सोह पूँ [सिह] १ धारर अन्तु-विकेष, देवरी, नृग-गाउः ( नरह १, १—नन ५ मान् ११; १०१)। २ तृत्र-विदेय, सहिंचने का नेक़ (देश, १४०, नाम) । ३

रागि-विदेष, मेच से रीजरी साहित / ह—

2)1

न्नी )दी; विद मशु मशु छव १०३१ थे )।

वेन देखी सिव्यिन; (ते १४, २८; दे ४, ५ फॉयना ।

४ एक अनुचर देवज्ञांक-गामी जैन मुनि, (अनु २)। ४ एक जैन मुनि जो भायं धर्म के शिष्य थे; (कप्प)। इ भगवान् महातीर का शिष्य एक मुनि, (भग १५-पन ६८४)। ७ एक दिवाधर गामन्त राजा; ( पत्रम ८, १३२)। ८ एक श्रेडिट-पुन, (मुपा ५०६)। ६ गक देव-विमान; (सम ३३; देरेन्द्र १४०)। १० एक जैन भावार्य जो रेस्तीनस्थ-नामक भावार्य के सिप्य थे, (मादि ५१) । ११ छन्द-विभेष; (पिंग) °उट न [ पुर] नगर-निशेष; ( मया )। 'कंत पून [ 'कान्त ] एक देव-पिमानः (सम ३३)। 'कडिंपु['कटि] रायदा का एक योजा; (पत्रम ५६, २७)। 'कावण व [कर्ण] एक प्रन्तहींप, (इक)। 'करण्या सी [ कर्णी | बन्द सिंगेयः (उत्त रई, १००)। कैसर प ['केसर ] । प्रास्तरण विशेष, बढिल कम्बन: ( सापा १, १-पन १३) १२ मोइक विशेष; ( सात है; तिइ ४८२)। सद पृ [ैगति] प्रमिनगनि तथा माधिनवाहन-नामक इन्द्र का एक जीवपाज, (टा ४, १-- पत्र १६८)। 'गिरि पुं ['गिरि] एक प्रतिद्व केल सहाँगै; (उन, उप १४२ टी, पडि)। <u>शह</u>ास्त्री [ 'शहरा ] एक नीर-परडी; (याया १, १८-१व २३६) । 'सूड १[ 'सूड ] रिवाधर-वंग का एक राजा, ( पत्रम v. (ई )+ अप पे [ 'यरान्द् ] भरत वहवर्ती का एक पीन; ( पत्रम ४, ६)। "बाप पुं[ 'नाइ ] निह-गर्जन निह की गर्जना क दुश्य भाषान; (भग)। जित्र होल्यि न [निकोडिन] १ विश्व की गति; २तप-रिजंपः (इत ६८)। 'णिमाद देखां 'निमादः (राज )। 'दुवार न ['द्वार] राज द्वार, राज-वासाद का मूल्य दावाजा, (अत्र ११६)। उप पृष्टिको १ विकास-बग का एक राजा: (पत्रम ५, ४३)। २ शरिपेया |चकारों के रिया का नाम: ( पडम प्र, १४४)। "नाय देली 'जाय, ( पार १, १—<sup>पण ४</sup>४ )। 'निकॉलिय, निक्कंक्रिय देनी 'जिक्कंक्रिय, (पत २०१: अत इन्द्रं साम्रा १, न-भग १२२ ) 1. निसाह वि ['सिवादिन ] निष्ट की तरह बैटने वानक (तुल १०, द रो )। जिमिजा स्रो [ निगया ] भरत चरस्तीन परागद करने पर बनवारी दूषा केन सन्दिर, (नी ११)। 'मृच्छ न ['पुष्छ ] एन्टनर्स, पीट का नमसी, ( न्यांत २२ ) : 'गुम्छम न [ 'गुम्छन ] पुरुप्तिह |

का वोड़ना, निमन्धारन; ( पपह २, ५-५१ १८) 'বুভিক্তয় বি ['বুভিন্তন] १ বিশয় বৃষ্ণবিশ্বর<sup>ান</sup> गया हो वह; २ जिसको कुकादिका में लेक हा रहे-नितम्ब-नह की चमड़ी उम्बाइ हर मिह के पूर्व है." की जाय बहु; (भीप)। "पुरा, "पुरी की ["पुर्छ] न विशेष, विजय-दोन की एक राजधानी; ( दा र, 🗁 ८०, इक)। "मुद्द पुं ["मुख] १ मन्तर्रीण विगेत् १७ रहने बान्नी मनुष्य-जाति; (टा ४, २—पन र:ई, ह वित्र पू [ रिघ ] सिह-गर्जना, निह-नाद, निह है <sup>3</sup> भावाजः (पडम ४४, ३१)। रहे हैं ['रव] न देश के पुंड्वर्थन नगर का एक राजा, (महा)। वा [ 'बाह ] वियायर-वरा का एक राजा, (पडम ८ ४ 'थाहण पुँ [ 'वाहन ] राज्य-यम का एक राज, ४, २६३)। 'वाहणा स्वी [ 'वाहना ] प्रान्तसः <sup>ह</sup> (राज)। 'विक्कमगद पुं ['विकमगति]क्रन तथा प्रमितवाहन-नामक इन्द्र का एक बीक्सन, v, १—पत्र १६८; इक )। विक्रि प्रत [ वित्र] देव-शिमान, (सम ३३)। 'सिण युं ['मेन] <sup>दे</sup> जिनदेव का पिता, एक राजा; (सम १५१)। २ <sup>ह</sup> प्रजितनाथ का एक गर्मधर, (सम १५२)।३ थेषिक का एक पुन, ( अनु २)। ४ तमा मर् एक पुन: (विया १, ६--यन ८६ ) । ४ ग्राउ है उत्पन्न एक जिनदेव: (राज)। 'सीभा मी 🕻 🕏 एक नदी; (डा २, ३—पन ६०)। पत्री [ 'पन्योक्ति ] विद्यापन्नोकन, निंद को नाद वर्षे पीछे की नत्य देखता; (मरा)। 'समान [ ] श्रामन-रिरोप, सिंहाकार मामन, मिहा<sup>दिन ह</sup> रात्राधन; (भग)। देखो सिंह। सीह वि [सेंह] विदर्शकर्याः स्वी--'ही, (<sup>द्या</sup> 1 ( 55 60-5

सीहंडय वु [ दे ] मरस्य, महामी: ( दे प. २८) सीहमाद्रा स्त्री [ दे ] १ वृद्य-विजेप, स्त्रीरी हा बराँदी का कन्न; (दे व्य, १५)। मोहपुर वि [मेहपुर] विस्तुर-भागी (क्रि

28)1 संहर देना सामर, ( हे १, १५४; प्र<sup>मा</sup>)। मीहरव १ [ दे ] भागार, जार की एवि: (दे ८, १

"सीह एँ [ 'सिंह ] अंच्ड, उत्तम; ( तम १: पॉर)

रामुक्तको सिरहास, (१००६ ४, ४ १४ १४ १४ १४ प्रतिस 2, 40 72 प्रस्था (हिंदू) १५ चाहका २२ छ का का का १८

F. 36 33 दिनियास (हि] ४ फारा, चर्या ४ सम्मानस

दरण बर चाउर (हे न्यू हुए )

र्रोडवालम पुन [ है ] उन का कर एक्ट करण 🦠 भेषी ने में के बार्ज के बार्ज है, स्टब्स १ . ४ . ३३)

पर्वाचा (सिर्दा ) मान्यद्र, भद्र राज्यदा । नार र कि पुरुष्ट क्षांब्र के स्थाप कर के किया के प्रति

रिक्रम्पर स्ट्रिस इ.स. १६ व्यक्त सा ५४५ सा C 33

[म[सु]का समका तुना सन्तर र समन नेमार, दिने १४४१, पुस्त व्यक्त । १ क्रियाम, मन्त्रात पर् ( धु रूह ) . . मन्त्रातात ग्र. । नावट १६ ११ क्ष महिमान प्रतिसन्धाः होत्यातः ६ प्रताः, ६ वष्टः नविक्रानी के अनुमति। मा सन्ति । पर ४४६, ४४३, ४३४ ह रेमनपालः (जाप, १ व व्हर्द)

कुत्र सक् (स्त्रेषु) सेता । सुस्तर, १ ते ४ १४६, पार्ट र्हें। वि प्रत्य: प्रत्य /, मुजामि, ( विमा ६ ), "अस्तिवि मा तुर रेका भी" (बा महिद्र) हमें मृत्यद, । इ. न, १२६)। २६ - सुर्यतः सुरमाणः (गुर ४० २१६) देश १०११ व्या २०, १६, वि ८६० । वह- सीई, (१४६५) ह—सोपया ( भर), (१४, ८२८) । मुख १६ [धु] कृत्ता। यह न्यूर्धनः । यान्या

33(3) पुन २ [ मृत ] १४, जहरा, ( क्र १, १०: आह. मह

EAT: 31 11 मुख २ [ शुक्त ] १ परिवर्गविदेश, नीता; ( परह १० १--स म् उन ३४, २ हुत ३१ )। २ गरव का वर्ते; (से १२, (१))। ३ गरमायन एक नामन राजाः ( पटम =, १३३)। ४ एक परिवादकः (खास १, १-स्व १०४) ( १ एक भनाविद्या; (पटम २०, ०)। मुन वि [ श्रुत ] १ तुना हुमा, बार्क्यातः ( हे १. २०६;

भग्दा १—पत्र ६ )। २ तः भान-विदेष गण्द-जान, राम्ब-जानः (दिने ३३, ८० ८० ८६ ८६ १०४;

१९४: यदि, मर्रा । अध्य अन प्रवान ४ देरीसम्बद्धाः धृततानं र मायास्य पर्मे वा नाज-विदेश

्र महत्त्वा, क्राब्ट १७४ तम्ब तम्मे तस्मि व सुरोह तो या न्द्रं केल्ण (रिवाद) । ई द्वाराम गाम, नियाला: , जात, स्तुरित, करतु, म ४,२०, सम्म ८ ११; १८,२१; ्र १, उ' ⊆ )। ३ सन्प्रयम्, स्याप्यायः( तम ११, व ४ ३३) = ध्राय. (यह ३०)। हेप्रति र् केवरित | भीदर एर्ट्यन्यों का जानका हते.

(राउ) वर्ताय, संघ रू [ स्वत्य ] ) च्रान्यस्य हा क्षान्यत्र-प्यूटलसङ् सदल् सग -गडः ( गूस २, ३, दर्भागा १, १ पत्र ३)। २ चारम् अस-प्रमी का

एन्ट, ॥ सन्दर्भ प्रमन्त्रम्थ, र्रोड्याद; ( मज ) । पापा एते नाम:(ता २,१ ईस् पत्र ११)। जाणि वि

[ प्राप्तिन ] राज्यज्ञान गान्न, गान्सं हा जानसरः र बन म विस्मिय न[ निधित ] मौन-मान का एक

ोदः ( क्वाँट १३ तिर्देह न्या [ तिथि ] शूरन वर्षा तिथि: ( रच्या + ) । घेर पु [ स्थविर ] तृतीर और

नार्थ भूग-प्रस्प हा जानहार मुनिः (हा ३, २)। देवया

को [ देवता ] वैन गाम्बी हो मॉबन्डाबी देवी; (पंडि)।

देवा हो [देवो ] रहे: (तुरा १: उना )। धन्म पं [धर्म] १ देन क्रय-क्रम्यः (डा २, १--पत्र ५२)।

२ शाख-जानः (मात्रन) । १ मागनी का मध्यतन, साखा-

न्यानः ( पारि )। धर वि [ धर ] गाल-गः ( तुरा १४२: परह २. १--पत्र हह )। नाप पुन [ जान ]

हान्द्र-प्रान; (डा २, १—५व ४६; भग)। 'माणि देनी

पाणि; ( स्व १०) । तिम्सिय हेन्तं 'पिस्सिय; ( दा ६, १—पत्र ४६ )। 'पंचर्मा खो ['पत्र्यमी ] कर्तिक

मान की शुरुव रीपर्शी विधि; (भिषि)) पुरुव वि

[ वूर्व ] वस्ते नुना हुना; ( उर १८२ टी )। सागर दें [ सागर ] देखत दीन के एक भागो जिनहेन; ( सम

52X ) 1 सुद्ध वि [स्मृत ]पाद हिया हुचा; (भग )।

मुर्थाय पूँ [मुगन्य ] १ प्रच्यो गन्य, बुगन्; (गा १४)। २ कि. कुप्रस्थीः ( ने म, १२; हर १, ६म)। मुर्ज़िव वि [ सुगरिय ] हुन्दर गन्य वाना; ( नं १.६२;

इ.स.,८)। देखी सुगंधि । मञक्ताय वि (स्थान्यात ) बच्छी तरह वहा रुबा;

(बज २. १. १४; १६: २०: २६ )। मुञ्जा है [स्वच्छ ] निनेन, विशुद्ध; (भवि )।

स्चण १ [ स्वत ] नवन नता चारमी; ( गा २२४;

6, 626 11

```
पाम, प्राय म, ४०; युर २, ४६; शउड )।
सबण न [स्वपन ]माता, शबन: (मृत ३१)।
सुअणा स्त्री [दे] धनिम्तक, बृग्न-विजेयः (वे प्य,
म्ब्रणु वि[स्तन्] १ मुन्दर गरोर याचा, २ था.
 नारी, महिला; ( मा २६१, ३८४, ४६६; वि ३४६,
 गउँड )।
सुधपण देली मुचपपा, ( प्राक्त ३० )।
स्थम वि [ स्वाम ] मुरोध, ( प्राक्त ३३ )।
सुधर वि [ सुकर ] जो प्रनायाम न हो मह वह, भरजह
  (प्रसिट्है)।
सुअर पृ [ शुकर ] सूबर, वराह, (विवा १, ३--४४ ३५;
  नाट-मृ•द २२२)।
सुप्ररिध न [सुचरित ] मदाचार, गडर्नन: (पानि
  २५३ )।
स्थलकिय रि [स्वलंहत] पश्या नरह विन्धित:
  ( ग्याया १, १—पन १६)।
 स्थाली [स्ता] पुत्री, लग्ना, (गा ६००; ८६३;
  क्रमा )।
 सुआ ( शौ ) भक [ शी: ] रायन करना, मोना । नुसाहि:
  ( NE EX ) |
 सुआ स्त्री [शुज् ] यह का उपहरण-विहेप, भी धार्द
  शानन की उदछी: ( उस १२, ४३, ४४ )।
 सञारक्य वि विचारवेष | तुल सं-धनावास सं--।
  कड्ने योग्यः ( डा ५, १—पन २९६ )।
 मुजाउत्त वि [स्वायुक्त ] घन्छी तरह स्वादा रहने
  वाला, ( उन्न )।
 स्द पु शिचि दे पवितता, निर्मनता, "विवाधम्मदिया
  मुख्यियां य बच्छ दीवंति सुदर्शदया" ( मुपा १६६ )।
   २ वि. श्येत, सफेद, (कुमा)। ३ पविन, निर्मन, (धीप:
   इत्य, भा १२, महा; कुमा )। ४ शक को एक आज-
   महिपी, (इक)।
 सुर की [धृति] १ अवया, भाक्योंन, सुनना; (उत्त
   a, १, वमु; विधे १२५)। २ कर्यो, कान; (गा १४१: )
   नुर ११, १७४; सम्मत प्रभ; सुपा ४६; २४७)। ३
   बंद-शाख: (पास, भन्तु ४; दुमा)। ४ शास, विद्यान्त:
```

```
सुर्याणिया ये [के मृतिकारिया] र्<sup>रक्टे ह</sup>
                                                   बाभी श्राः ( मुता ५ श्रद ) ।
                                                  मुस्स ग[मृतिर]चटाल दोरे गण, यु स
                                                   (बा १३०, ४६०) मेरा १, १००) मा )।
                                                  सुरत देता सुक्क-गुक्त, ( हे २, १०६)।
                                                  मुरध्य (व [ ध्यम्तन ] बागामी क्रम में क्रम न
                                                   बाजा, इस होने शामा; (विक २४१)।
                                                  स्रेशं [वे] और, मीत (रज, भी)।
                                                  मुहेश्वी [ गुका ] तुह पत्नी का शहा, हेना, (
                                                    1(058
                                                  सुउदतुवार दि [ सुमहारार ] प्रागव ध्व है र
                                                   राज्य, मुन्यरनी: (सूच १, १३, ३)।
                                                  मुक्कतुयार हि [ मुम्बतुबार ] प्रतिकार गांव म
                                                   बाचा, ( गुप्त २, १३, ७ )।
                                                  सुउमार
                                                            ्रेडियो सुरुमाल, (स्वम र्थ 💷)!
                                                  स्डमाल 🖠
                                                  लुउरिस वृ [ मुगुरुष ] मजन, भना आहमी, (पर
                                                    १, ≒, इमा )।
                                                 सुए म [ भ्यस् ] मागामी रुखः ( व १६: रे ४१)।
                                                  मुंक न [ शुरूक ] १ त्रवः ( यापा १, य-न ।
                                                   विशा १, ६-१व ६३)। २ चुर्गा, दिबंद वर्त
                                                    समता राज-कर: (भन्म १२ डो, मुन ४४०)। है
                                                   पञ्ज के पास स कन्यापन्त बाजी को लेने योग्य भने,
                                                    १, ६--पन ६४)। "ठाण न ['स्थान] न्हे
                                                   (धम्म १२ हो )। °पालय वि [ 'पालक ] र्रे
                                                    नियुक्त शाम-पुरुष: (सुपा ४४०) । देशो सुपक रहे
                                                  खेका ) पून [ दे ] किसार, धान्य मादि का कर
                                                  सुकत 🕽 (देन, ३८)।
                                                  सुंकलि पून [ दे ] तृषा-विशेषः ( पथमा १- वर्गः
                                                  सु कविय वि [ शुन्कित ] विस्त्री नुंगी रो ये हैं
                                                   ( Edi 8.80 ) !
                                                  सुंकाणिअ पुं[दे]नाव का बाद लेने वाही मी
स्इ स्रा [स्मृति ]स्मरमाः (विधा १, ५- वत्र ३४)।
                                                   पतनार चन्नाने वासा; ( सिर्द ३५४ )।
```

सुद्रम रागस्य - ग्याहा ( र १,६८)।

सत्-दम, ( प्राप्त, ११ २०४ ) ।

सुरण देना सुनिया, हे तुर है, देश है। अद है।

सुर्वाद का [सुरुति ] । पूर्णः । अपन, स्ट्रारः

(सथा ७, प्रान् ४६ , ।

ं हिता है [सुन्कार] अञ्चल राज्य-विदेश (सुर ६) [बिक वि [ गोलिक ] मुन्त केंद्रे कहा, वृत्ती स ्रेंच्य हुम् (उस्तृ हुन्छ)। नि तेक सुक्त = कुल्हें (किंद्र क्राह्म गिनेते मुझ = गुण्यः (हे व. ११ हमा )। शिवम व [ बीडुरवन ] केव विचेत्र (मुझ १०, १६ विन्द्र [दे] हुँच्या । वह —मुधनः विके हुँ है । विन है [है] जन, न्या हुमार (हे स. ३०) विक्त (है) हाता नमर "मृदिन्यत्रके" । हुन इ.स. वृत्र ] स्वेत्रसम्बद्धाः विकेतः । स्वयः १-वन व जा [गुरुक ] भारत-विदेश अभेगानु य मुकानु वेहेंचे व केंद्रेशमु व क्येंते"। बुक्रमें वह । ्चित्रं [युन्डों] वृद्धः तन्त्रा १४० वृद्धः ४१४० रचा हैंड वि [ बीचड ] १ सन, महर, दान रोने नाता; ( हे रे रहेवा नहार रेट मेल्स हो। । इस हरना (हुना) को साँड है। देन्द्रे नीटाः आसा २, ३, ३, ३, आस्म १० हिम हुँ [क्रोनिडक] ब्रह्मण, इ.स. इंक्ने कहा, 聖教教育重新 किया की [श्रीनिक्का] नदिए-पन ने कार्नन्त 西文之(三) हेक हेन मुजिया (हेई. थ): देविन्त्री हो [कोण्डिको] बरसर की की (वर्न त हेनां कोंडांगः (अति): ो[नुद्र] एवं सार्व स एक मार्चित, स्तृत्व ति (तस्य १६) : ति [ मुन्दर] १ म्हेर, नार, होम्ल (न्दर १. ४) रहन, वहर्ष, बन्द्र, बन्द्र (वन्)) १ है वह शक्ता (हुन हैंपरे)। र तेन्से जिन्हें ब कोर ताम् (तम १८१) - ४ वः तमस्मित् नेहाः, वर्त देशों हा त्यादार उपानः (स्वीप १८) । बाहु ह है [बहु ] कार्य दिनांव का संबन्धांव नाम ( वन

नुंद्रविञ्च हेन्ये मुद्दिमः (हे २. १००) । मुँउन्मि क्षिरे रेंको मुँदेरः ( हम २२१ ) मुँडमं की [सुन्दर्ग] ) उत्तम की; (प्रान् ४३; हैदा। इ.स्पानन स्थानदेव की एक पुनी; (हा र पान्न अवदी सम्म हैश पत्रम है, १२श वि १म )। राज्या हो एक रहां: ( रहम ३४, ६)। ४ छन्द-विहे ( जिल्) १ वर्नोहरू, शोलनाः "तृहरी स्रं देवागुज्य र्वतातम्म सर्वतितृतस्य बन्नवपद्मतः" ( द्वा )। मुद्रेर ान [मीन्ड्यं] हुन्सता, गरीर का मीहरस मुद्रोतिम । (जाम: है ), प्रशः हुमाः हुन ४; है०० न्तुंब न [गुम्ब] १ त्यान्वेद्धेनः ( हा ४. ४—नव २०१; ुवा १६,१) ः त्या विशेष की को हुई डोरी—स्सी; (新报) नुंत हुं [ गुन्न ] । एक सम्बद्ध को गुना-समक हन्द्राची का हो-जन्म में निता याः ( गाना २, २—न्न २४१)। २ बत्तव-विदेश (वि ३६०: ३६० छ) । विदेसिय न [ यिनेसक] गुना हेवी हा एक नवनः ( यावा २ े ) ( सिरा को [ आ ] गुन्ना देवो की हो उन्नेजन्तीय मानाः ( ग्यामा २, २ ) । नुंना के [गुन्ना] रिक्नान्ड उन्त्र हो एक उसकी; (याना २, २—नत्र २११ ।। मुंमुका को [मुंमुका] पन गार्थकाई को करना हा तमः (स्वास १. १८—स्त २३४)। मुंचनार हु[मुंमुनार, किसुनार] १ वनवर नायी हो वर बानि (बारा १, ४, नि ११०)। २ दहनीचेत् ( नव ६६ )। ३ रोन्नोरोन् ४ म. यह प्रात्सः ( व न् )। जी मुंसुनार। मुक देनी मुक्तामुक्त (देन) (पाहा को [प्रमा] केतात हैरिका है रोवानिस्ता (सबर मुब्द : [मुब्दि ] प्रच्या करें। (स. १००: १००) नुबंद वि[नुबन्द] १ तन्तर द्राद काता, २ हैं। एक विस्तृत्तः (धा १६) (३ वह दोर्स्नेसर्वः (सर्) : मुक्का हुँ [ मुक्का ] तिवन केन विदेश (वा न, हे-वस्ति) स्वति ।

7-31 27) ्तुक मह [शृष् ] स्पना (तृह्यः) स्ति । मुक्तमाण वि[ मुक्सेन् ] घन्त्रा क्ये क्ये वाजा, (हे २० ), मुक्कीर, ( ते द्य, २८ ठा ) ३, ५६; पह )। सुद्रव [गुष्क] स्थार्का (१२,८ मुख्य न [मुख्न] १ पुरन; ( १८६ १, ३—१४ ३८. है-- पन ११ है, उस्तारण २३ई जूर ३, १ राम )। २ उत्हार; (सं १, ४६) । ३ हि. मच्छी तरह २२३, प्रत्या १५६ है। निर्मेतः (स्त्रः)। 'डाणुज, 'ण्यु, 'ण्युमः वि [ "म्रः] मुक्क न [गुन्क] । नृता, तनन वा रहा र मुक्त का बानकार, उतकार की कहर करने वाजा. गाज-सर, ( याचा २, १ - छ। ३७- हुन: ( मह १८; दर ३६८ हो ) । नम्मन १४६) । २ स्वी-स्न विदेश, ३ वर रहा। मुख्यत्य वि [मृक्तार्य] भन्कत इतकृत्यः (आत् पश्च बाजों का लोन प्राप्त धन, इस्सी का मनव ११५)। दिया जाता उन, ४ मृत्यः ( हे २, ११ ।। १७ मुक्द देवां मुगरः ( द्याचा १, ६, १, ८ ) । मुक्त १ (गुक्त ) । ब्रास्तिकेशः । द्वा २, १०० मुंचान पु [ सुकान ] राजा केंद्रिक का एक पुत्र, ( निर सम ३६: वजा २०० ।। २ पुनः एक रेड-सिमन 1, 1)1 ३३, रेपेन्ट्र १४३) ३ व. रोपे, शरपन्य ग्री सुकारों सी [सुकारों ] राजा ऑदक हो एक पर्वा: (डा ३, ३--एव १४४ वर्टन हम्४, रम्भ १०० ( अंद २५ )। मुक्त दु [ गुक्त ] १ वर्ण-विदेश, १५८ वि. १ द मुक्तिय देखी मुख्यः ( हे ४, ३२६; माँव )। मुक्टिति[मुह्छ] चच्छी तरह बोता हुमा, (पडन वर्षे कामा, श्वेत (इ.२, १०६; दुना, स्मः६ न- गुन भ्यान-विदेश, (सीर )। इति जिल्हा 8, 8%) I भावे पुरुष-परावर्त काल न कम रह गया हो संब मुकिहि पु [ मुर्राष्ट ] एक देव-विमान; ( सम १ )। २)। जिस्हाण, भ्राण न [ध्यान] गुर<sup>भार</sup> सुकिदि वि [ सुरुतिन् ] १ पुण्य-माजी; २ सल्बर्ध-कारी; (सब है; सुरा ३३: इत् ) दक्क रू िंद (रंगा)। जिसमें चन्द्र को काना धनायाः बहतो है वह कार्य व मुक्तिल }देखी मुक्क=गुक्छ; (दे २, १०६; वि १३६)। (सम २६: दूमा)। २ इस पत्नो: ३ कार, वर्ष मुकुमार }िव [ मुकुमार ] १ कवि कोमछ; २ मुन्दर बगुझा, बङ प्रज्ञी, (हे २, १०६) । प्रवित्र मुकुमाळ) कुमार चवस्या वाजा; (महा; हं १, १०१; [ पाछिक ] वह भारमा जिसका एतर को है प्यावर्त से इस रह यथा हो; (अ २, २-न्य र पि १२३; १६०)। 'डेम देलो 'डेम्स, (मग)। नेसा देखे <sup>हे</sup> सुकुमालिध वि [ दे ] मुचीरत, सुन्दर बना हुमा; ( दे (सम ११; ठा १—पन २८)। "हेम्स वे [ कें 5, 80)1 गुक्त खेग्या बाक्षाः (पपय १५-न्न १९) भृषुळ पून [ सृषुळ ] उत्तम दुळ; ( भांब )। <sup>\*</sup>टेस्सा स्रो [ 'लेज्या ] भारमा श्रा भगस<sup>्दर</sup> मुदुस्म न [सुदुस्मा ] १ मुन्दर पूजः २ वि. मुन्दर शुभवन चात्म-परियाम; ( पगह २, ४--नंब ही पूज बाजा; (१ १, १०५; पुजा )। मुक्टड ) देखां सुकाय, ( मम १२८ <sup>इन</sup> ' मृकुम्बिय वि [ सृकुम्बुमित ] विक्को प्रच्छी तरह धूल मुक्दय ) १००)। मारा हा नहः ( मुशा ४१८ ) । सुकत सह [शापय्] स्वाना । वह-मुक्टरें

कश्मध्यस्यकाते । मुक्ड देनी मुक्य; ( पत्र ४८ )। मुक्तपद १ [मुक्तप्पा] एक शक-पुत्रः (तिह १.१.वि विताहः (तिह १८, पर १)। १ एड मुख्याको [मुद्याया] गडा ध्याव को एक उडा (353 34)1 मुक्द हेमा सुक्य, (गाँव १)

स्रद

मुक्तेमत्र १[मुक्तेरात ] १ त्याक्तं व ( रहम २३, ३६ )।

मुडोमला चा [मुडोप्रला] 🕆 🕬

[स्का

इंदलेप भदनका, त्रिक्तिको विक्री वार्तान-ं ग्रस्त्यो हार्स वि बीचुं ममस्मित्रं च हारकर्रहर रखें

मुसम (पै) देखी सपह क्यक्त मुख्यमारेन । प्राप्त

मुगर को [मुगति]। बच्चे 😁 🔞 🕝 💣

रेप्ट ।। इ.सम्प्रारं, प्राच्छा सर्व । सुमार १० रेति अच्छो गतिका प्राप्त । अपन

भुगंच त्रमें सर्भेष 🔞 🚓 दूस 😿 😁 सुर्भेषा स्त्रं [सुगरवा ] १५वस १११ र 💉 💎

मुगदेनी स्वत्युद्धः (उ०३०) १ वर्षः वर

ं रानवेडो" ( महा ) ।

द्भा ८६८: कुमा ।।

क्षेत्र (३६)

1 (45)

सगर वि [सुकर ] नुत्व-साध्य, अन्य परिश्रम ने ही नंत ऐसा: ( भ्राचा १. ६, १, ८ )। स्गरिष्ट वि [ स्गरिष्ट ] द्यवि बड़ा; ( श्रु १६ )। मुगिउक वि [सुप्राहा ] मुख ने प्रदेश करने योग्य; (पटम ३१, ४४)। न्युगिन्ह पू [ सुन्नोप्स ] १ चैन माम को पूर्णिमा; ( डा ४, २—४व २१३)। २ फाल्गुन का उत्सव; ( हे ८, मृतिर वि [ मृतिर ] प्रन्ठी वाणी वाजा; ( पट )। स्तिहिय )वि [ स्यूहोत ] विष्यात, विभूवः ( व हद्देः मंगी देशी सुरं = गुरी; ( कुमा )। म्युत्त वं [ म्युप्त ] एक नेवी का नाम; ( महा )। स्गुरु पुं[स्गुरु] उचन गुरु; ( कुमा )। स्पान [दे] १ प्रात्म-पुरातः (दे प. १६; सपा)। २ ति. निर्वित्र, वित्र सहित; ३ विसर्वित; ( दे ८. ५३ )। स्वाह देखी स्गह.( नुस १६४; म 🖘 । स्माय देखे स्माय=स्मात ( दा ४ १--१७ १४३ ।) समाह धर (प्र-स्) रेजना नुगाहर । राज्या समाव 🕆 [स्वय ] 🕖 स्वस्मा हर्षे 🔞 हस्त्र भूतप्रदेश ध्रमेत्रेश द्योगीतः हः 🔏 - संपन्धाः स्टब्स्य स्थाः 1.-34 .2 898、美髓30、3种分磷6 The First of the Health of the graph \* 42 × 2 × 化甲基苯基甲基 精 医红斑

6833

मुनिम्मल (र [ सुनिमेल ] प्रतिसय निनंत्र. (💝 🖰

( 5 lui } ; 715 Pruis } .

£ ( ) ( [निरुचिय नि [ सुनिरुपित ] अच्छी तरइ तनाना हुआ; . (जुन ४२३)। ुनिवित्र वि [सुनिर्विण्य ] ब्रांटिगय निम्नः (मुर १६, १५; इव )। ्निञ्चढ देखो सुणिब्बुय; (३४४) ुनिसाय वि [सनिशान ] ऋत्यन्त केन्यः (नृज 232 ) 1 ्निवित्र वि [ सुनिधित ] जन देनोः (देन १०. ्रितम्मंक वि [ सुनि:शङ्क ] विवहत यहा-गेर्हवः (नुत 15571 होविया जी [ सुनोविका ] गुन्दर नीकी-वन्न प्रतिथ-मनी की<sub>र</sub> ( कुना )। हैना श्री [सुनेबा] दीवर वातुरेव की पररानी; (पटन रेक, रहाई 🕽 🛚 म न [ शून्य ] १ विन्दी; (तुर १६, १४८)। २--ला सुपन; (पान् १०;महा; भग; आना; वं ३६; हमा)। फिलियों की [ 'प्रत्यियका, पविका ] एक दैन हुनि-धन्द्रः ( कुन्द्र ) । स्वार देखी सुण्याधार; (नृता ५६४; धर्मीव १२)। धार हेनो सुरुवार; ( सुरा १६२ ) हिर देशी सुन्हा; ( वा ३०: भवि ) । पद्म [मृत्] नाईन काना गोधन कना। सुर्दः (==)1 प्रस्ट वि [ मुप्रतिष्ठ ] । स्वाय-मार्ग में स्थितः ६ र्वेद्यान्तुरः (दुमा १. २८)। ३ मविष्ठव प्रतिदः ४ पेंग्डो स्थातना विविन्हिंड की रहे हो वह ( हुना क ()। १ भगगत् महाग्रीर के पान दीवा ले अर डॉक र्मेन वाटा एक गरहमः ( र्भन १८ )। ई प्रार्थरका रा बनदार रोपनी दह पुरम् (निपार ४०६)) ७ महन्त् इंग्लिनाथ हे रिटा का नाम: (डिस १६)) = महन्द मान का जीकीचर माम; ( दुन १०, १६ )। ६ वान-विदेश (स्व )। १० नः एक नगर का नामः (शिना १, रं~स <= )। भिर्नुत [भि ] द्व देव स्थितः (दन १४; दर २६३)। चिद्धिय हि [सुप्रतिस्ति] मच्ची सह प्रीप्या-

सुपक्क वि [सुपक्व ] प्रच्छो तरह पका हुआ; (प्रान् १०२: नाट--मृच्छ १५७)। स्पडाय वि [ सुपताक ] नुन्दर ध्वजा वाताः ( कुमा )। मूर्पडियुद्ध वि [ सुप्रतियुद्ध ] १ सुन्दर रोति से प्रविशेष दो प्रान्त; (भ्राचा १, ५, २, ३)। २ पुं. एक जैन महर्षिः; ( कम )। मुपडियस वि [सुपरिवृत्त ] को अच्छी तरह हुआ ही बहः । पडम ई४, ४५ )। न्पणिहिय वि [ सुप्रणिहित ] नुन्दर प्रीयापन वाजा; (प्रवह २, ३--पत्र १२३)। मुपप्त देखी मुप्पन्तः (रात्र )। मुंपटन ) वृं [मुबर्च ] वदद पत्नी; (नाट; कुन सुदश्य । ६३)। स् रम्नच वि [ सुप्रजन्त ] १ तुन्दर रूरवे द्वितः; (माना १, ८, १, ३)। २ सम्बर् प्रानेविन; ( दन ४, १)। स्पन हैयों सुप्पन; (गब )। म्यन्ड हुं [सुप्रसन् ] १ एक विजय-हेन; (हा २, ३--पत = )। = पूनः यह देव-शिमानः ( नम १५)। सवरिकास्तिय वि [ सुत्ररिकासित ] सुन्दर वंस्कार वाताः (द्याता १, अ--पत्र ११ई)। संपतिष्याय)वि [सुपर्वद्वित ] चळ्ये त्यद् जिनसे संपरिच्छिय । सीजा की गई हो वदः (उदः मानू 22)1 सुर्रारिणदिक्य /वि [ सुर्पार्यनेष्टिन ] भन्दी नरह स्परिनिद्दिश्य (निरुद्धः (गरः, भग )। स्वरिष्ट्रड वि [स्वरिष्ट्रड] मृत्यः; (नाम ४८) == ) . सद्धिमंत हि [सुद्धिमन] प्रदेशन यहा हुनाः ( पटम १०३, १५)। मुच्छन वि [मुद्रचंदित ] दिवने दोर ने रेने का प्राप्त दिना हो वह: ( दाना १, १८—१३ २८० )। मर्रात्त है [ मरविष्र ] घटान हेग्द्रा (देग १५४) महित्रिक [ महित्रिक ] फ्रास्त प्रस्ति (स्प. (स्प. (ह्या३) -सुद्भा १ [सुद्धेत] १ थे। १७ कुरा में, (उस 22 h स्वतःस्य हि [स्वकारित ] घन्यो तर् प्रतन्त स्या दुमा; (रना )।

न्दः (भयः सप)।

सुपासा की [सुराध्यों] एड के नाधी; (ता हं. पल ४१७)। सुपीम ५ [ सुपीत ] पहारात का वाल्या नुहुते, ह सम 48)1 सुर्वेल पुन [ सुरुङ्ख ] एक देव-रिमान, ( सम २२ )। सुर्वंड युंन [सुपुण्यू] एक देश-शिमानः (सम २२ )। सुपुण्य वृत [सुप्ति] एक देव-विमानः (सम १८)। सुपुरिस पु [सुपुरर ] सत्रत, तापु पुरुष; (हे ३, १८४; गउँद; मास् ३ ) । सुपेसल वि [ सुपेशल ] भवि मनोहरः (उच १२, १३)। सुष्य धक [स्त्रव्] बीना। तुष्परः (हे २, १७६)। सूच्य पून [सूर्य ] सून, छात्र, शिरही का बना एक पाल जिससे प्रन्त पठोरा जाता है; ( जना; पग्रह १, १--पन ८)। 'णह् वि [ "नस्त ] सूत्र के जैसे नम्ब बासा। (यामा १, ५—पत्र १३२)। 'णहा, 'णही स्त्री ['नस्ता] रावण को बहिन का नाम; ( प्राक्त ४२ )। सुप्परदृढ देलो सुपर्रुठ; ( राज )। सुपारदिस्य देशो सुपार्ट्डिय; ( राज )। सुन्तरण्णा ] स्त्री [सुत्रतिका ] दक्षिय इवक पर रहने सुप्परन्ना र्रे वालो एक दिवकुमारी देवी; ( राज: इक)। सुप्पंजल वि [सुप्राञ्जल] चत्यन्त स्त्र—सीधा, (कप्पू)।

सुपायय वि [सुपायक] फर्रामय पामे; (१४ ०५, १४)। स्पान ३ [सुपाध्वं] १ भारतस्त्रं व उटाल बात्री किन भगवानः ( सम ४३; इन्यः, मृतः ३ )। अससानः महारोर के विका का आहे, ( दा है -यन व्यूप, विवास ४०८ )। ३ एड इसडर पुरव डा नाम, ( अम १४० म प्रभारतक्षे के नावा ताको जिनहेंद, ( तम १६३ )। पह पैरात दीन में उत्पन्न एक जिनदेश, ( नम १५२ )। ह मेरका दीव में भागानि उत्तरियो-हान में हाने बाले ष्पदारहरें जिनहेन: ( सम १५४; पर ७ ) । > भार १२५ के भागी बुगरे जिनहेर का पूर्जनगीय नाम; (सम १५४)।

पाइनसद्ध्यक्षणाः । सुपसिद्ध हि [ सुवसिद्ध ] पति सिन्दानः ( तत ) ह सुष्परिभावाद् । र [स्परपासन् ] एका सुपस्स वि [ सुर्श ] गुण से देशने कारक (उठ र. ३ fair Tr Linit of mire tan' ( u e 11 200 सुपर पे [सुपय ] गुम मार्थः ( उदः गुम ३०० ) सुर्विष्टभार च [सुत्रिनिकार] प्रसार प सुपद्दाय न [ सुप्रभातः ] मात्रपिड पात. ४१४; ( १ ३. McTirit! ( 21 1, 1-14 172)! नुष्पित्रिय नेना स्पतित्व, (संब)। मुप्परिक्षमा । र [ स्वतित्रक्ष ] बच्चे गर् माधारेका, ( भूग प्रदेश) । बुद्यणिद्राचः । [स्वणिपानः] गुन पारः

7 14 942 3

142, 94 22611

44 ) (

शुणाणिदिय रत्मासूप्राणिदियः, (४०४ ५) — अ

सुष्यान १६ [सुपन ] नृत्यत ग्रेस गामा, १ न्य

मुप्पपुत्र पुन [ स्वपुत्र ] एक वेशकास्त्रहा

मुणपुदा था [ स्वपुदा | रावण स्वर समा

एक दिशहमारी देश, (बांद्र वन सर्द, १६)

मुष्यम पृ [ सुद्राम ] र तिमान बारमार्थयोगस्त्र ने

बर्फ बन्द्रहरू ( सम ३६ ) । ज्ञासाम जन्म

राने राजा नीमा रनदर, सम १५४)। रन

का भारी तालरा हुस बर पुरुष, ( सम रहरे)!

कान्त तथा शारतह नामक इन्द्री के एक र बीकन

नाम: ( टा ४, १---१४ १६७, १६)। ५३३

देश-विभाग, (देशेन्द्र १४१) कता है 🖼

इरिकाल्य तथा इरिनइ-नामक इन्द्री के वह र वह

सुप्पमां की [सुप्रमा ] र तीतरे उन्नरें की की

१५२)। २ वरण बादि दक्षिय-भाष के में लि

क्लोकपाओं की एक र अधमाइधा का नानः (ग

१—पण २०४)। ३ पनगदन-गमङ ।ग्राप्तन्य

वकी; (वडम ६, १३८)। ४ मगरान क्रोस्ट

का नाम, ( दर ४, १ - १४ १६७ )।

[स्पन्धिः .

दीचा-शिविकाः ( विचार १२६, धम १४१) मुणभूय वि [ सुप्रभूत ] पवि प्रवृत (पान १६ ग सुप्पसंच्या } वि [सुप्रसंख ] बत्यन्त व्यव

सुप्पसन्त 🕽 ( शड—मान्नजी स्हर, भने )' सुष्यसार वि [ सुप्रसार ] तुल से काले बीद ( 1 (35 ,5 सुण्यसारिय वि [सुप्रमारित] भव्यं <sup>तर वि</sup>

२०४)।

पत्र रप्रकार, र-पन रहर )।

र्मार)। इरेसी सुपसिद्धः ( सम १११: वि २५० )। वि [ सुप्रस्त ] सम्यग् उत्तन्नः ( र्फ्राव ) । (भर) देखा सुप्तनृयः (मित ) सि पूं [दे] ब्रच्छा पहालः ( श्रा २० ।। वि [सुप्रिय] भाषाना प्रयः , उच ११, मः 8 (X) 1 त रेती सुपुरित; (राष्य २८)। र खेल [ सुरुणि ] जिनमें तक घारे उपाता जान वटवा भादि पाव; ( नुझ १. ४, २, १० ) [ र् [ सुबल्धु ] १ हुन्ते वज्ञदेव का वृर्वज्ञन्तीय ६ (सम १५३)। २ मारनवर्ष का भाषा सानवें। रकर; (सम १५३)। म पुन [सुप्रखन् ] एक देव-विमान; (नम १६)। नप पु[ नुबाह्मण ] प्रगन्त विनः (वि २५०)। हि वि [ सुबद ] भच्छी तरह वैवा हुमा; ( उप )। बल पुं[मुचल] १ ताम-बंब का एक राजा; (बटम १. ११)। २ पहले बनदेव का पूर्वजन्मीय नामः ( पटम [बलिष्ट वि [ मुबलिष्ट ] मतिगव बन्नवतः ( श्रु १८)। दुवदु वि [सुबहु ] बाँड प्रन्वः ( इव )। रुवहुन वि [ सुबहुल ] कर देखी: ( क्यू )। मुबाहु हुं [सुबाहु] १ एड राज हुमार; (जिस २, १- पन १०३)। २ खी. र्यासमात की एक कन्यी; · ( याता ६, ५—तन १४० ) . मृत्रदि वी [मुत्रदि ] १ मृत्रद प्रशः (४१ १४)। २ हु राम-प्रांता मरत के नाथ दोखा बिने बाहा एक राजाः (तस्य ५८३)। ३ एक मन्देः (महा) मुख्य वि [शुद्ध ] १ वर्षेद्र, वंबः (वृत्त ४०६ )। ः व एड प्रधार को चीरी; (राम २८) मुम्म न [ शोन्नय ] नरेशी, बनती, १ नरीव १००० मुध्य पुं[ मुर्गम ]र मुर्गम, नुस्य, (सम ४१) नेनी पात १, १२)। २ वि. मुग्लिमें, वृत्त्यं नुषः ( इत की रम् बाबा १, के २,३)। ३ जो स. जोश. ः बन्दरः (यामा ६, १६—नम १०४)। मुप्तिक्य न [सुनिस ] मुद्दारः (मृता क्रि म्मुलं [सुत्र] नारं, बहुना (रंगा)।

( ठा ५--पत्र ४२८; नम १३ )। २ भगवान् नमिनाथ का प्रथम गत्पचरः ( नम १५२)। ३ एक नुहुतैः ( पडम १०, ८६)। ४ त. नाम-कने का एक मेद; (सम ६०; कम्म १. २६ )। ५ नंगन, क्ल्याय; ६ वि. नंगन-जनक, मार्गाज्यक, प्रसत्तः ( इन्तः, मगः, इन्म १, ४२; ४३)। बोस पुं [घोष] भगवान् राश्वेनाय का दिलीय रुवाबरः (वन १३)। "श्युवम्म वृ [ "तुरुमंन् ] राजन-वस का एक राजा; ( पटम १, ३६२)। हेगों मुद्र = सुर्मेकर न [ शुनंकर ] ववया-नामक लोकान्निक देवी का

विनलः ( राज )। देगा सुहंदरः । मुनग वि [सुनग] १ भानन्द-वनङः (कप्र)। २ मीमान्य-मुक्क, यस्तम, बन-रित्रयः (मृत्र २०)। १ न. पद्म-विकेषः ( पूछ २, ३, १८; राष ८२ )। ४ कर्न-विरंपः ( सम ६०; सम्म १, २६; ४०; धर्मतं ६२० टी )। सूनना की [सुनना] १ हता-विदेय; ( पर्य १-पन ३३)। २ नुस्य-नामक भूतेन्द्र की एक पररानी; (दा ४, ३—रव २०४; याचा ६—रव ६४३; इंड )।

मुनमा दि [सुनाम्य] भाग्य-गानी, विनदा नाप्य मन्दा ही वह ( उन १०३१ टी )। मुभड देती सुददः (बाट-माननी १६८) सुर्वाणय वि [सुर्वाणत ] वचन-द्रगतः ( दर )।

नुमद दु [ सुमद्रे ] १ दर्बाहु सा बा एवं राजाः (राज दम, ११६)। २ दूसरे वानुदेव नथा वनदेव व धर्मनाहः . सम १५३)। हे पून, यह देशनमानः (देशेन्द्र १८१)। इ कार-स्किन् ( उर १०३१ टी )। सुनद्दा थी [सुनदा] १ हुने पनदेव दी माता (धन

१८२) २ प्रथम सानात, भरत चहरती हो सतनातिसे । सम १८२ )। व प्रतिनामक दल्द्र के मीम प्रार्ट पर बोह्यानी की एड र घरमीकी हा गर्म हा ८, १-६५ २०४) १४ न्तानन्द भादि राजी विकासमामानास क्रेक्ट जो की देव न बंध-महिक्के का मान्। (या ४.१-प्रमुख्य १७४) । ४ महिमानियंद्र प्रसूति मृत्य । प्रमुख्य है। है सम्बंधि मार्ड मरह का प्रशेष्ट हराम स १६६ । असल के पह के की। पीर )। मार स्टब्ब प्रबच्चार जन्मा । इन्हें सह सह स (पीड)। १० एड स्पर्धेयहन्दर्भ, (सिस ४, ४--क्र )। ११ स्मराक्ष्यक्तिः विस्ते पर १४०५ स्व १ [ गुम ] १ बन्दान चर्न्यच शास्त्रक नद्यक्त

पत्नी; ( पडम ३, ११६ )। र सर्ववसीय राज

सागर की पत्नी; ( पउम ५, ६२ )।

૧ રપદ कहताता है; (इक)। सुभय देखी सुधग, (भग १२, ६—गत ५७८)। सुर्भास्य वि [ सुभृत ] भन्छो तरह भरा हुआ , भरपूर, परिपूर्ण, ( उव )। सुभा स्त्री [शुभा ] १ वैरोचन वजीन्द्र को एक ब्राय-गहियी: (ठा ५, १-- १व १०२)। २ एक विजय-दोल, (ठा २, ३--पत्र ८०)। ३ राज्या की एक पत्नी; (पत्रम ७४, 28)1 सुभातिय देखां सुहासिय. ( उच २०, ५१, दछ ६, १, सुवासिर वि [ मुनायितृ] मुन्दर बोजने बाजा; खी-रो, (नुपा ५६८)। सुभिनय देगां सुभियक, ( उन्; सर्व ३६ )। सुभिच्य प [सुभृत्य ] प्रच्छा नोकर, ( तुपा ४६५; हे ¥, \$\$¥ )1 सुमं म वि [ सुमीम ] यति भददर; (सुर ७, २३३ )। सुभासण वु [ सुभोवण ] रावण का एक सुभट; ( वडम 48, 38)1 मुभूष पु [ सुभूष ] १ भारतवर्षं में उत्पन्न ब्राठवें। चक्रवर्ती राजा, (ठा २, ४---पत्र हह)। २ भारतवर्ष के भावी दूसरा दुलकर पुरुषः (सम १५१)। ३ अगवान प्रस्ताय का प्रथम आवह (विचार ३७८)। सुभूमण वृ [ मृभूवण ] विभीवण का एक वृत्र, ( वउम (3, 18) I मुभोगा व्यं [ मुभोगा ] अर्थाजीक में रहने वाली एक | सुसर शक [ स्तु ] बाद करता । तुसरह, ( ह ४, व४) दिक्रुमारी देवी, ( टा ५-- पत्र ४३७; रूक )। सुमोयण न [ मुमोजन ] मन-विदेश, एकाशनतनः (संबोध չ=) լ सुम न [ मुम ] पुत्र, पून; ( सम्मत्त १६१ )। "सर वृं [ "शर ] कामरेव, ( रभा )। सुमद्र ([सुपनि] १ पीयों। जिन भगवान, (सम ४३)। र ऐरात चैन में इनेगमा दस्ता कुनकर पुरुष, (सम १५३)। ३ एक जैन उत्तरकः (महानि ४)। ४ कि शुन उदि वाना; (गडड)। १ वृं एक नैथितिक विद्यान; ( मुर ११, ११२ ) । सुर्भगल वृं [ मुसद्भल ] प्रवत वर्ष में होने वाले अवस

जिनदेव; (सम १५४) १

मुमगदा भी [ सुमहुटा ] १ मगरान् भूपभदेर की एक

सुमम्म पुं [ सुमार्ग ] ब्रच्छा राह्या; ( सुग ३३०) सुमण ) न [सुमनस् ] १ पुत्र, फूनः (हे१,३६३ सूबणस 🕒 🗬 🕽 । २ पुं. देव, सुर; ( सुना मई, सा. ३ वि. सुन्दर मन वाजा, सत्रन; ( सुग १३४; <sup>पुत्र</sup> १ १३०; ७७, १७; श्यम ३)। ४ इपेशन, महरेर मुखो; (ठा ३, २—पत १३०)। ५ ईन एत विमानः ( देवेन्द्र १३६ )। भह पु [ भद्र ] १ मा महाबीर के पाल दीवा ही कर मुक्ति पाने गढ़ा र ग्रहस्य; ( द्यंत १८)। २ आर्थ सभूतिविजय हे र शिष्य, एक जैन मुनि, ( कप्प )। सुमणसा स्त्रो [सुमनस् ] बली-विशेष, (ववय १ पत ३३)। सुमणा स्त्री [सुमनस् ] १ भगवान् चन्त्रप्रम हो ह शिल्या, (सम १५२; पत्र १)। २ न्तानन्द आहे र के एक र लोकपाल की एक २ अपून्महिनी कर (ठा४,१—पन २०४) ३ राजा श्रेविड को र पत्ची, (भंत २५) । ४ एक जन्द्रृह का र (हक)। ध्राक की पद्मा-नामक इन्द्राणी की <sup>(</sup> राजधानी; (इक)। है माजनी का धूनः (स्वप्न (१) सुमणो देखो सुमण, ( उप १ १८)। सुमणोहर वि [सुमनोहर ] चल्यन्त मनोरा, ( हा मवि—सुमरिस्त्रति, (पि ५२९)। कर्म-मुमरिबा, (रे) ४२६, वि ४३०)। वह-सुनरंत, (सर हे, १५ हैं ४०८; पउम ७८, १६ )। काक्र—सुमरिकात,(ए थ, १५६; नाट-माजती ११०)। सह-मृत्रीत सुमरिक्रण; (कुमा; बाज )। हेक्-सुमरेर्ड, मुर्जा चपः (वि ४६५: ५७८)। इ.—सुमरियव्य, मुनरेर्य सुमरणोधः ( भूग १५३, १८२, २१५ प्रामि १२०) सुमर पु [ समर ] कामरेव, ( बाट-चेव ८१ )। सुमरण छोन [स्मरण ] याद, स्मृति; (उमा, रें ४२६; बसु; माप, सुपा ७१, १५६; ३६७; व ३३४) की-धा, ( व ६७०; सुपा २२०)। सुमरात्र वक [ स्मारम् ] बाद दिलाना । वह-मृत्री यंतः ( ३३ ५१ )।

[ धनुष्] इन्द्र-धनुषः ( कुमाः सवा)। "वह देखा "वाईः ! (धु ७३)। °नाह देखी "पाह; (सपा)। "पतु पु [ भुभु ] इन्द्र, देव-राजः (सुपा ५०२, उप १४२ टी; समा )। 'पुर न ['पुर] देव-पुरी, ग्रमरावतो, स्वर्ग, ( पडम ५०, १; सपा )। "पुरी स्त्रो [ "पुरी ] वही आर्थ; ( पाञ्च; सुमा )। 'प्यित्र पृ [ 'प्रिय ] एक वन्न; (अत)। °यदी स्त्री [ °यन्दी ] देवी, देव-स्त्री; (से ह, ५०)।। भवण न [ भवन ] देव-प्रासाद; (भग; समा)। "मंति पुं [ "मन्त्रिन् ] युहस्यति, ( सुपा १२६ )। "मंहिर न [ °मन्दिर ] १ देहरा, मन्दिर; (दुःत्र ४)। २ देव-विमान, ( सया )। "मुणि पुं [ "मुनि ] नाश्य मुनि, (पउम ह०, प्रमण न [ "रमण ] शतक का एक बगीचा, (पडम ४६, ३७)। 'राय पुं ['राज ] स्ट्रः ( सुना Yu, खिरि २४)। 'रिउ पु ['सिपु] देल्व, दानव, (पाम )। "लोज पु ["लोक] स्वर्गः ( महा )। "लोहप वि [ °स्त्रोकिक ] स्वर्गीय, ( पुण्क २५८ )। °स्त्रोम देखी °लोब;(पडम १२,१८)।°बद्द पुं['पति] १ इन्द्र, देव-राज, (पाम्र; तुरा ४४, ४८; ८८, ४०२)। २ इन्द्र-नामक एक विद्याधर-नरेरा; (पडम ७, २७)। °धणण पुन [°धर्ण] एक देव-विमान, (सम १०)। "वभू देखी "बहु, (पि १८७)। "बन्नी स्त्री [ "पणी"] पुनाग वृत्त, (पांछ) । "वर पुं [ "वर ] उत्तम देव, (भग)। "वरित् पुं[ "वरेन्द्र] इन्द्र, देव-राजः (भा २७)। वह स्त्री [ वधू ] देवाइना, देवी; (वुमा)। 'बारण वुं [ 'बारण ] ऐरावया इस्ती; ( उप २११ टी )। <sup>°</sup>संगीय न [ °संगीत ] नगर-विशेष; ( पउम ८, । १८)। सिरिसी [ सिरित्] भागीरथी, गङ्का नदी; ( गडह; उप पृ ३६; मुमा ३३; २८६ )। 'सिहरि मुं [ 'शिखरिन् ] मेर पर्वतः (तया)। 'सुंदर पुं [ 'सुन्दर ] रथनकवाप्र-नगर का एक विद्याधर-नरेश; ( पत्रम ८, vt )। "सुंदरी स्त्री [ 'सुन्दरी ] १ देव-वधू, देवाञ्चनाः ( सुर ११, ११५; सुरा २०० )। २ एक राज-पुली; ( सुर ११, १४३)। ३ एक राज-कुमारी; (शिर १३)। 'सुरहि स्त्री ['सुरमि ] काम-धेतु, (स्वया १३)। 'सेंल पुं['शेल ] मेर-पान; (सुपा १३०)। 'इतिथ पुं[ 'दस्तिन् ] ऐरावया हाथी; ( से ह, ६)। "ाउद न ["गुध] वज, (पाम)। "दिव पुं ["दिव] एक भावक का नाम; (उया)। "देवी स्त्री ["देवी]

१ १५८

पश्चिम बचक पर रहने वाजी एक दिसाङ्का ( टा ५--पत्र ४३६; इक )। "गरि वुं [ "गरि ] वस का एक राजा, एक लका-पति, ( पउन १: ीलय पुत [ीलय] स्वर्गः (प्राम, इन १ नुपा ५६६)। 'बहिराय वु ['वियाज]त १४२ डो )। "हिय पु [ "धिर ] हन्द्र, (१ १३ ौदियह पुं [ "प्रियति ] वही; ( नुन ४६)। सुरा सी [ सुरति ] मृह्यः ( पग्ह १, ४-न्यः ( मुख्य रि [ सुरचित ] बच्छी तरह हिना हुम. 1 ( 23 FP-Y ,5 मुरंगणा स्रो [ सुराङ्गना ] देव-वर्: ( मुन २४६ मुरंगा ओ [ मुहड्डा ] मुरंग, बनोन के मोतर ह ( उप व २६; महा; सुपा ४५४ )। मुर्शीय पुन्ती [ दे ] बूच-विद्येप, शिषु बूड, साँध गाठ; (दे न, ३०)। सुरजेह पु [ दे ] बब्दा देवता, ( दे न, ३१)। मुरह पु. र. [ सुराष्ट्र ] एक भारतीय देय हा ह काठियाबाड के नाम से प्रसिद्ध है; ( खाना ।, १९ २०८; हे २, ३४; पिंड २०२ )। सुरणुष्पर वि [ स्त्रनुषर ] मुल हे इस्ने गाँग, ( १-पत्र २६६)। सुरत ) देखों सुरय, ( पडम १६, ८०; १वि है। सुरद्) १२)। सुरमि पुत्री [सुरमि ] १ वसन्त मृद्धः २मी है। ( कुम्मा १४ )। ३ वि. मुगन्ध-युक्त, मुगर्थो, (<sup>हर</sup> या ८६१, कप्पः कुम्मा १४)। ४ पुनः एवं राज्य ( देवेन्द्र १४० )। वांध्र वि [ भारत ] मुगर्न "पुर न [ "पुर ] नगर-विशेष, (राज)। रेली सुरमणीअ वि [सुरमणीय ] शत्यन्त मनेर्र रर२)। सुरम्म वि [ सुरम्य ] ऊपर देखों; ( भीप)। मुख न [ सुरत ] मैधुन, ब्री-सभीग, (हर । गा ११४; काम ११३)। सुरवण न [ सुरज्ञ ] मुन्दर रत्न, ( मुन ३१३, सुयरणा जी [ सुरचना ] मुन्दर रचना; ( हुन मुरस वि [सुरस ] १ मृन्दर रस वाजाः (<sup>६</sup> १२ —पत १७४)। २ तः तृषा-विशेष, (देशः "लया की [ "लता ] नुप्तती-प्रता, ( र ४, १४)

ुम्मुर हुं[मूरमुर] फनि-विरोत, 'तुर मुर' द्वावाव; ु (काय र=ह)। ,स्मृर घड [ मुरम्पुराय् ] 'मृर मृर' फावाज करना । ण्ह-मुरमुरंत; (गा **७८**)। पुर वह [ सुरभय् ] मुगल्या वसना । कुरहेहः ( कुमा; नन्द्री। [ष्ट्र तं [ मौरम ] मुस्तर गत्थ, गुगदः "र्थ्योत्रिक नुसं नामदेद मनया पुचा विद्यानां" ( भन् १२१)। रुद्द रृं [ मुख्य ] महिनपुर का एक राजा; ( नदा ) दुर्रोह पुन्ती [सुरम्ति] १ वर्गन ऋतुः (रमा, पान्नः ब्ल्यू)। २ चैय भागः (ग १०००°)। ३ वृद्य-विजेपः, गतंत्र, वृत्तः ( प्राचा २, १, ८, ३ )।४ म्बी. गी, गैया; (स्तय १३; धर्मीव ६४; पान्नः, प्रान् १६८)। १ नः · नाम-बर्म का एक भेद, जिनके उदय ने प्रार्थों के करीर में तुगन्थ उत्मन्न हावी है; (कम्म १, ४१)। ६ वि. मुल्ब-पुकः ( उबाः हुनाः गा ३१०: ३६६: मुर ३, रेटे; है २, १५५)। देखो सुरमि। मुरा क्री [सूरा] महिरा, दारु; (उया)। रस हुं [ 'गस ] समुद्र-विदेश, ( दाव )। **मृग्दि** तुं[ **सुरेन्द्र** ] १ इन्द्र , देव-स्वामी; (मृर २, १५३; गडड; नुना ४४)। २ एक विद्याधर-नरेश; (पडम अ, रहे )। 'वस पुं [ 'दस ] एक राज-कुमार; (टर १३६)। मुस्टिय पुं [ सुरेन्द्रक ] विमानेन्ट्रक, दय-विमान विदेश, . (देवेन्ड १३७)। ं मृर्ग स्त्री [सुरो ] देवी; ( उना )। सुदंगा देखी सुरंगा; ( पडम ८, १८८ ) मुख्य [ म्रुष्म ] देश-विशेषः ( है २, ११३; पट्)। जि िवि [ 'ज ] देश-विदेश में उत्पन्नः ( दुना )। मृरह वि [ म्रष्ट ] बत्यन्त रीय-युक्तः (पडम ६८, २५)। मुख्या श्री [सुद्ध्या] एक दन्द्रायो; (याया २—५व २५२)। देखी सुद्धवा। मुस्त पुं[सुद्धप] र भृत-निद्याप का दक्षिण दिया का रन्द्र; (डा २, ३--पन मध्)। २ क तुम्दर रूप; ३ नि. मुन्दर रूप वाजा; ( उवा; भन )। मुख्या स्त्री [सुद्धपा] १ सुरूप तथा प्रतिस्त्र-नामक स्तेन्द्रों को एक २ झग्र-महिपी; (ठा ४, १--पन २०४)! २ भूतानन्द-भामक इन्द्र की एक क्षत्र-महिपी; (इक् )।

रे एक दिशा-कुमारी देवी, (टा ४. १—पन १६म;

६—पत्र ३६१)।४ एक तुनकर-पत्नी; (सम १५०)। ५ सुन्दर स्य वाजी; ( महा ) । म्रेस पुं[म्रेरा] १ देव-पति, इन्द्र; २ उत्तम देव; ( ह्या हरू )। मुरेमर पुं [सुरुवर ] इन्द्र, देव-राव; ( मुना २७; ₹4 ¥ ) ; म्लयमणि वि [स्लक्षणिन्] उत्तम 'तन्नण वाना; (धर्मेवि १४२)। न्त्रमा वि [ सुत्या ] भच्छी तरह क्या हुआ; ( महा )। मृतद वि [ मुलक्य ] बन्दक् प्रात; ( याचा १, १—पन २४; दवा )। सुलच्म }ि [ सुसम ] मुख से मात हो सके वह; ( आ सुद्धम रिश् मुख २, १५; महा )। मुलस ई [ मुलस ] पर्वत-विशेष; ( १क )। सलस न [दे] इनुम्भ-रक्त वस्त्र; (दे ८, ३७)। मुलसमंबरी | बा [ दें ] उनवी; ( दे ५, ४०; पाञ्च ) , मुलसा स्त्री [ सुलसा ] १ नवर्षे जिनदेव की प्रथम शिल्या: ( तम १५२ )। २ भगवान महाबीर की एक आविका विचका चालमा आगामि कान में तीर्थंकर होगा; (डा ê--९व ४१४; सम ११४)। ३ नाग-नामक गहाति की स्वी: ( अंत ४)। ४ शक की एक अब-महिपिंा, एक इन्द्रागी: (पडम १०२, १५६)। ५ संख्युर के राजा मुन्दर की पत्नीः ( नहा )। मुटह देखी मुख्यः (स्वयं ४८; महाः दं ४६ )। मुखाह हुं [मुखाम ] श्रन्था क्या; (नुपा ४४६ )। स्छी की [दें] उत्का, प्राकार ने विस्ती मागः (दे 🖘 ₹€)1 मुलुमुल, ) प्रक [सुलमुलाय्] नृत नृत भावाव मुलुमुलाय ∫बरना। नुलुनुवाबदः (तंदु ४१)। वह-स्लुस्दिन, स्लुस्हेंतः (नंद ४४; नहा )। मुलूद वि [सुदक्ष] भ्रत्यन्त लूला; (दम ६, १३, सुन्होब देनो सिलोब=भ्वंक; ( बनि १३ )। सुत्येयण पुं [सुत्येवन ] एक विद्याधर-नेयाः ( १३२ सुटोट वि [सुटोट ] इति चरपः( इन्यू)। सुन्छ न [ शुल्य ] शुना-मोन माँस; ( दे ५, ३६; पान्न)।

म्या प्रक [स्वप्] मोना । मुबद्, मुबति, (हे १, ६४; पड: महा: रभा)। भनि-मृतिस्म: ( पि ५२६)। वह-स्वंत, सुववाण; (पाय, से १, २१, भग )। सङ्ग-स्विक्षण, ( कुत्र ४६ )। सूच देखो स=स्य; ( हे २, ११४, पड्; बुमा )। सुव ( पार ) देलां सुभ≈श्रुत, सृत, ( माँव )। म्यंस पुं [ स्वश ] १ अच्छा यास, २ वि. सुन्दर पुज में उत्पन्न, धानदान, ( ह ४, ४१६ )। स्यम्य पु [स्वल्यु] एक रिजय-दीन जिसकी राज-धानो सद्भुरो है, ( ठा २, ३--पन ८०; इस)। स्वच्छ पु[स्वत्स] १ व्यन्तर-देवी का एक इन्द्र; (डा २, ३--पन स्पू)। २ एक विजय-क्षेत्र, ब्रान्त-विदेश, जिसकी शजबाना कुडला नगरी है, ( ठा ० ३---पत्र ८०, इस )। स्प्रच्छा छी [ स्परसा ] १ धरोजीक में.रहने वाजी एड दिशा-दुमारी दरा, (ठा ६--पत्र ४३७)। ३ मीमनस पर्रत पर रहने धानो एक दक्ष, (इक) । **ल्याह्म पु ( ल्यात्र ] १** एक विद्याध्य-वशीय सका, ( पत्रम ४. १६)। २ पनः एक देव-दिसानः (सस २५)। स्वद्विय रि [ स्वर्तित ] प्रतिशव गाम दिवा हुवा: (शाज ।। मुत्रण न [स्त्रपन] सपन. (भौप ८७, पचा १, ४४, उप उद्देश) सुप्रकार पू [सुपर्फ ] १ मध्य पत्नी, ( उत्त १४,४०)। २ अस्तरात वेशों की एक जाति, (श्लीव )। ३ खादिस्य, मुद्दै (गडद्र)। हुमार पू [ कुमार ] भवनवति देवी হাতম লাধি, (इছ)। स्प्राप्त पृ [दे] धार्चन दृष, (द ⊏, ३०)। संप्रकार से [सदर्थ ] १ सता, हेम, ( उपा, बहा; ब्याया १, १०, भटड )। २ प्. मस्तर्शत देश का एक जाति, (स्ते)। अस्तद्वर्यस्तराष्ट्रका एक शेट, (ब्राह्म १५५)। ४ मृत्दर वर्षो, ५ हि. मृत्दर वर्ण वाला, (सम्) । 'आर, 'हार पु [ 'हार ] नान', ( दे, प्रश्न ) । 'कून पु[ कुम्ब ] प्राच यमदश के बने शुरू एक जैल मृति, ( पटन २०, २०५)। कुसूम न [ 'कुसूम ] मुदर्श-न्पदात्रशादा हुन, (सा ६१) । वृद्धा स्रो [ जुला ] नशे-विकेष, (सब ६०, १६)। वेगुन्दिया ध्यः ['मुलिका] एक दानी का नाम, (सहा)।

'सिटा को [ 'शिला ] एक मरीपपि; (वी ६ <sup>एम)</sup> "शबर पुँ [ "इक्ट ] सोने की मान; ( याया t, t पब २२८५)। "तर पुं[ "कार] शंतोः (जा ३५१)। देखो स्तृबन्न ≃ मुक्षां। सुवण्णविदु वु [ दे ] विष्णुः ( दे ८, ४०)। सुविष्णश्र वि [ सीविर्णिक ] नुवर्ण-सव, होने हा दुवा; (हे १, १६०; पड्; प्राक्त १६)। मुचत देला मुद्यतः ( राज)। सुबब न [ सुबजे ] १ साना; ( सं ५०; प्राव् र। प्र कुमा )। २ वि. मुन्दर श्रन्तर वाला; (इन १) 'कुमार पु [ 'कुमार ] मानगांव देवी को एउ (भग; सम ८३)। "कुलप्पवाय वृ [ कुल्पात) हद जहाँसे मुत्रग्रीकृता नदी बहतो हैं, (दा १, १-४ ७२)। "सार पु [ "कार ] होती; ( प्यापा ६ न् १४०; उप १ ३५३)। "जूहिया को ['वृधिन लता-विदेय, (पयस १७--पत्र ४२१)। यार भारः ( सुपा ४६४ )। देखी मुख्यण = मुन्यी। सुयन्त वि [सीयर्ण ] साने का बना हुमा, (डा) मुक्तादुगा सो [दे] इतान इसे का पत-री बादि. ( क्षत्र १४० )। मुख्य पु [ मुख्य ] एक विजय-देव, ( ठा १, 1-50)1 सुप्रयण न [सुप्रशन ] मुस्दर बबन, ( भग )। सुवर) ( प्रव ) देखा सुबर । मुबरह, मुर्रेरहें ( - रे सूर्वर) २५१)। सुबहु देगा सुबहु, ( प्राप )। सुवाय पुन [ सुवात ] एक देव-दिवान, ( सन १०)

ज्य-निर्वेष, (चित्र )। सुवासयो देता सुवामिणा, (अमेर १२६)। सुवासयो पुर्वे सुवासयो एक राज-दुर्मार, (स्त्र १) सुवासयो को दि सुवासिनी विकस्त पर्दे रूट हो यह कोह स्थित १६६) सुवाहा स्र [स्वाह्य] देवना हा शेरर कोहे क्षेत्र

मुपास पे[सुव :] १ मुन्दर वृत्रे, ( ३१ 🕬 )।

नुराहा भ [स्वाहा ] देवता हा है। युवक भागवा ( विदि १६० )। मृश्वितिकारी [स्वाहा ] देवते हैं। ( वेंद्र ४६ )।

्र ५ ५१ / । मुविश्रद्ध हि [ मृविश्रय ] प्रत्यतः *चहुर, (दीर्ज* 

(क्रांपना १३३; देन, १८)।

(दश २०६)।

( इंग ) ।

मुवित्तय वि [ मुवितवित ] प्रच्छी तरह परित, नुपरित;

सविराह्य नि [ स्विराजित ] सुर्वानितः; (तुन ३१०)।

सविराहिय वि [ स्विराधित ] ऋतियय विराधितः

स्विलाम वि [सुविलास ] हस्दर विनाव वानाः (हर

,देख दि [ सुविदित ] बच्छी तमा मानः ( बनः सुन 128) <sup>प</sup> वेडति [सुविदु ] प्रच्या जानवारः (था २५)। िवेदन हैं [मुचिपुन्त ] प्रति विभागः ( उप )। तिह्न पृष्टिकम् । भ्यानन्द्र-मामक दन्द्र हि भितनेन्त्र का प्रांतरातः ( दा ४, १—२व १०२: १७ ) विक्यात वि [ सृविक्यात ] सुवन्दिः ( सुर १, ६४)। ' विगानों [शुक्तिका, शुक्ता] मैना; (इस ६०३; 27.) ं विज्ञा हो [ स्विद्या ] उत्तम विद्या; (प्राय १३)। विज देखा मुर्मिण; ( नुर ३, १०१: महा; रमा ) । ल्लु वि[ वि] स्वयन्तास का जानकार: ( उन प्र ११६: सुर 15. 5= ) 1 विष्कृति [ स्थिनष्ट ] वित्रकृत नटः ( ता अ४० )। ं विभिन्नित्रप्र मि [ सर्विनिधित ] प्रस्ता तरह निर्पीतः उप 11 🗠 मिनिनिय वि [सुविनिर्मित ] सङ्ग्री तरह बताया । हमा (गाया १, १-वय १२)। विजीव वि [ मुविर्वात ] १ सतिगव दूर दिया हुआः (इत १, ४०)। २ श्रत्यन विनय-युक्तः (दस ६, २,६)। [बित्त न [ सुबृत्त ] १ चत्यन्त गाप्ताकरः २ वदाचार, भन्या भानायाः (सुर १, २१)। [बित्यंड वि [मृबिस्तृत ] प्रति विस्तारहरूः ( प्रति ४० : मान् १६८; ३ ६८ )। वित्यित वि [ सुविस्तीर्थ ] कार देखी; ( गुर १, No 22, 2 ) 1 र्विधि देनी सविहि: (सम ४३)। र्विनञ्ज वि [ मुलिसज ] जिन्हा विनान भनापात हो के कि (ठा १ - व्य स्ट्र्)। वृधिमन वि [ सूचिमनः ] अल्ही तरह विविन्हः ( सापा १, १ डो-चव ४: फ्रीप; भग )। पृतिन्हित्र वि [ सुविस्मित ] सतेगर सान्वरात्वितः;

2, 228)1 मुविवेद्य वि [ म्विवेदित ] सन्तर् विवेदितः ( उप )। स्विवेच वह [सुवि+विच् ] प्रत्यो तरह व्याल्या करना । महन्नम्यियेचित(१५ ); ( धर्नेत १६११ )। मुचिसट्ट वि [मुचिकसित ] प्रच्छी दरह विकटित; (मुर ३, १११)। म्बिसत्य उं[ दें ] व्यक्तियारी पुरपः ( वया ६८ )। स्चिताय पुन [सूचिसात] एक देव-विमान; ( तम स्विद्दाणा को [सुविधाता] विदा-विदेप; (पडम ७, 1 ( 253 स्विहि पुं[सूर्विचि ] १ नवर्षे विन सगवान् ; ( सम न्यः गडि )। २ पुंद्रोः तुन्दर चतुन्दानः ( ९वह २, ५ शं—्व १४६)। ३न-रामचन्द्र तथा लन्मण का एक बान: "चंदमर्यं इवर् मुनिहि-नानेयां" ( २उम ८०, ४ )। सचिद्वित्र वि [सुचिद्वित ] नुन्दर आवरण वाता, हदाचारी; ( तम १२५; भाव १; डम; स १३०; सार्थ ₹**₹**₹₹₹}}1 ं सूबीर वूं [ सूबीर ] १ वहुराज दा एक पीव; ( प्रत )। २ हुन, एव देव-दिमान; ( बन १२ )। म्बोसत्य वि [ मुचिम्बस्त ] यच्छो तरह विभ्यात-ब्राज्यः ( नुर ६, १५६: नुग २११ )। सब्वाम की [दे] मेंद्रेत, रहारा; (दे ८, ३०)। संबुत्ति देशी सुबुत्ति; (गडड)। मचे अ [ध्वम् ] आगानां इन; (हे २, ११४; चंड; इसा )। सुबेल वृं[सुबेल] १ पर्वत-विदेष; (ने न, न०)।

२ न. नगर-विशेष; ( पडन ५४, ४६ )।

सुद्धन [शुच्च] १ वीरा, बाब; (वी २)। २ रह्यु,

रत्नी; ३ जत-प्रमोत; ४ भावार, ५ यत का कार्य;

मुद्यो देखो सुदे; ( पर्; भार )।

महिलाई; (सहिट १६)।

मृष्यिक्तम वि [मृषित्रक्षण ] अति बदुरः (नुस १४०)।

मुवियाण न [ सूचिजान ] बन्छा जान, हुम्दर जानकारी,

(उत्तरुक, १३)।

- 3

प्रस्य किया हुमा, (राम ६३)।
सुस्रीयाय हि [सुस्रिकिय ] स्ट अच्छी तरह वैधा
टुमा; (राय)।
सुस्रोत हि [सुस्रोमत ] धाँवयय व्यादुक्षः (उस
२०,१३)।
मुस्रीभक्ष हि [सुस्रोमत ] मच्छी तरह छस्द्रत, (स

तर्व सुनंतर्य" (पत्रम धन्त, ४६)। सुस्तिविद्व वि [सुमनिविष्ट ] श्रन्थते तरह स्थितः (सुरा १३१)। सुस्तंवरिगादिय वि [सुषंवरिगृहीत ]स्त श्रन्थते तरह

सार्वणा न नकति" (जब १२४, भीर)। इ-मुस्तावर, (उर ४, ९२६) मुस्ताव हि [सुन्तात] म्रात-वेचद, (अक्र १०)। सुस्ताव हि [सुन्तात] म्रात-वेचद, (अक्र १०)। सुस्तावक शि [सुन्ताविक] म्रात-वेचतिकत, (दे)। सुस्ताविका शि [दे) मुग्ता-वेच मीकः, (दे ८, ३६)। सुस्ताविका हिस्सावक ) म्राताव्यक्त, 'म्यादा जपणा द्वावर वर्त सुन्ताव्य हिस्सावक , इस्ते।

[ भिन्न | पड हिरान को नाम, (करा)। बुहरवा जी [ सुनता ] १ अपराल भनेतान की माना, (तम १४१) १ एक जैन भागो। (तम १४, ३४७) महा)। सुद्धिक्षा की [ है ] कम्बा, मावा; ( दे स. १८)। सक्ष होनो सुन्ता। "तुन्तर व पंडें न वहति निरुद्धरा

मुख्यत्त हि [ मृद्यत्त ] १९४, मृश्यः, (आ ३०, भी:, ताट -एन्ड ६०) । मृद्यत्त (च १ एन्ड ६०) । मृद्यत्त (च १ एन्ड ६०) । मृद्यत्त (च १ मृद्यत्त ) १ अत्र हि में उत्त अत्र हिम्मूत्त ) १ अत्र हि में उत्त अत्र हिम्मूत्त ) १ अत्र हि में उत्त अत्र हिम्मूत्त (क्षा १४८) ३ तप्त हिम्मूत्त (क्षा १४८) १ अत्र हिम्मूत्त (क्षा १८) १ अत्र हिम्मूत्त (क्षा १८) १ अत्र हिम्मूत्त (क्षा १८) १ अत्र हिम्मूत्त व्याचन (क्षा १८) १ अत्र हिम्मूत्त (क्षा १८) १ अत्र हिम्मूत्त (क्षा १८) १ अत्र हिम्मूत्त (क्षा १८) १ विष् १ हिम्मूत्त व्याचन व्याचन (क्षा १८) । सिम्मूत्त (क्षा १८) । सिम्

स्पत रंगो स्थय ( डा २, ३-नव 🖛 )

देखे मुस्सर, मसर। मुसा को [स्वम् ] बहिन, भावने, (द्वं<sup>व १</sup> १, १टे)। सुसा देखा सुण्डा-स्तुपा, (द्वमा)। सुसावया नृष्डा-स्तुपा, (द्वमा)।

र न नामहमें का यह मेर, जिलेह उरव ने उर्थ को प्राप्ति हा वह कमें, (सम १०, कम्म १, पी-देखो मुस्सर, मृस्सर। मुसा की [स्वमु ] बहिन, भागनी, (ध्र<sup>ब</sup> ।

मुसमाहित वि [सुसमाहित] धन्ये स्व थंगन, ( दब ४ १, १, उन २०, ४)। सुसमिद्ध वि [सुसमृद्ध ] परयन्त वर्ष्ट, (वर १५६)। सुसद पुन [सुस्पर] १ ८६ देव-विमान, (स्व

हुसमा को [जुममा ] र आह रिक्षे, कार्यक्ष दूसमा कोर उटलीच्या जा राज्यों कार्यक्ष कुमा कोर उटलीच्या जा राज्यों कार्यक्ष सुनवादर वह [सूनमा-इ] कच्चे का करता। मुनवार्य, (मूख १, क. १०)। सुनमादिश विस्तावित ] कच्चे कार्य वेचना, (दव १ १, ३व २०, ४)।

स्मापूर्वतः । चार्तासां जातः शः ना उत्तर्राम् का गोधा स्वारं, १६ डा २, १-४, स्वतन्त्रमा स्वारं स्वतन्त्रमा । कत्त्रस्य स्वारं स्वतः स्वीर उत्तर्गया । स्वतः (१६, डा १-८२ २०) स्वता स्वी स्वारं । १ वात्र स्वितः स्वतः

नुभद्द पु ( नुकार्य ] ३ मध्दर समार भया, र वे (१४०वर ( )मा पुरेर ३) तुरमानव र [ नुस्तानय ] मुग काम्( ४० तुरमानव ( ) हिस्तानय ] मुग काम्( ४० तुरमानव ( ) हिस्तानय ] मुगक्त मार्थकान तुरमाद्दरमामा )का [ स्मृतादुरमामा ] क्य

स्वाद्वत्र । १६ पर्या दुमा, ( गाम १ रा । वि २६१ )। २ विशास्त्रत्, ४ २४१ दुमा। ४४)। स्वाद्वा १६ विद्वादक विभागतक विभाग । मा स्वाद्वा १६ विद्वादक विभागतक विभाग ।

मुब्बन्द्रव एत सुम्बन्द्र ( ग 🗗 ) )

. जाह, १४ १४ व्य. घ.) १ सृद्धीय १४ [ सृद्धीय | च. वा प्रश्नाव १४ . १५, जे० ) १ सृद्धीय ११४ [ सृद्धीय १ १ व्य. व. व. व.

(\$ 2, 38)

मध्यंत रेगो सुण।

मान् ३६)।

[नागर पून [ सुसाबर ] एड देव-(भान: ( सम.२.)। [नाम न [ प्रमान ] नुद्यायात, मरपट: ( गामा १, र-ता क्षेत्रेच, दश्म प्रहेश मा १४६ मरा ) ! हुमामरम न [ स्थामण्य ] मन्द्रा मा हन्तः । इस ) । [नार है [मुखाद ] काहिन्द, कुरत कर बारा: ( रदम == , हह: १६२, १०२ ) । ं हुमान हत [सुशाल ] एवं देव-दिस्तानः ( तन् ३४ ) । [मायम ] १ [ मधारका ] सचहा आरर-केन रहस्यः नियय !( जुमा: गर्दः (४ २१ )। [महाव हेर्ना मुमहिया: (पदा १,४-पन वह )। मिद्ध : [मुमाण् ] उत्तम नृतिः ( रवह 🙃 १--पन 1:1:37)1 हुँनिय वि [ शुरुक ] सूता हुमा: (तुन २०४: तुन १३)। ्वित्र रि [ ग्रीपिन ] सुन्यस हुमा: ( महा: यहा १५०: ं हुन १३ ) : [निवित्तक्ष वि [स्किस्ति] प्रको तरह गिता को . বে মলঃ (মাহত) पृमिषिद्ध वि [ मुस्मिष्य ] प्रतानः स्वेत-प्रकः ( छः 有钱色针 . ७ ' मृनित्य देवी स्रथ=हीत्यः ( मंदि १२)। 'पुनिय हि [ सुद्धीर्ष ] छति नहा हुयाः ( सुन ४६६ )। हिन्ति वि [गृतिर] १ वेचा, नाजी, वें हुए: (उन अस्य दी: पुत्र १६२ )। २ पूर्व, एक देव-विसाद: ' (सम ३०)। मुलिलिह वि [ स्टिव्ह ] तुनंबत, बांत नंबदः (नुर ं १०, परः प्रचा १८, २३ )। मुनिम्म पृं[मुशिष्य] उनम चेताः ( इर १ ४०१)। ं मुमांत्र वि [ मुतांत ] बति गेंटनः ( रुग )। सूनीम न [ सुनीम ] नगर विरोधः ( उप अन्य ही )। ं सूर्यामा खी [सुसीमा ] १ मण्यात उद्यान की माता; (तम १५१)। २ कृष्या वानुदेव की एक पत्नी; (आव १४)। ३ वत्स-नामक विजय-जेव की एक राजपानी; (हा २, ३—पन ८०)। ्र मृसील न [ सूर्याल ] १ उत्तम स्वनावः ( पडन १४, ) (१)। २ वि. उत्तम स्थनाय वाजा, तदावारी; ( मात् ८)। वित वि [ वित् ] स्टाचारोः ( पटम १४, ४४:

बनचर प्राची की एक बाति, महिशाकार मतस्य विदेशः ( वि ११७ ) : मारिया की [ मारिका ] बाद विदेश: (सम ४६) देनी संस्कार। ल्लाइक इत [ लल्प ] एक देव-विनान; ( तम ११ )। स्यमार इं सिम्बार विकास बना की एक जाति; (बो २०)। देशी सुसु-भार। सुसुर्वय हैं [सुस्पान्य ] १ प्रत्यन्त नुगन्योः ( नडन ६. ८१: गडड ) । २ र्डुः प्रत्यन्त पुरार् ; ( गडड ) । सुमुर देखो समुदः ( धर्मदि १३५) विदि ३४५ १४८; ₹¥3; ₹55) } मुमुहंबर र् [ सुगुमहूर ] छ्टर वा एक मेदः (तिंग)। स्याः अत [स्याः] एक देव-दिनानः (सन १०)। मुसेन है [मुदेग ] १ दुश्रीय का श्वयुद्ध (से ४. ११: १३. मार)। २ एक नंबी; (विशा १, ४—पव १४)। ३ मस्त यकपति का मर्थः (राज )। मसेवा की [सुरेवा] एक बड़ी नहीं; ( का ४, ३--पर ३५३ )। मुसोह वि [मुखोन ] बच्छी गोमा वाना; (मुना २०४); मुसोदिय वि [ स्योतित ] गोमा-व्यव, वनरहत्तः (उप अस्य दी). स्स्त प्रव [ गुर् ] कृतना । नृत्ते; ( स्प्र १, ९, १, १६)। वह-स्संतः (स १६६)। मुम्समण प् [ सुधमण ] उत्तम माधुः ( उप )। मुम्बर वि [मुम्बर] गुन्दर आवात वाता; (हुरा २=६)। देशी स्मर। मुस्सरा की [ मुम्बरा ] रीतरित क्या गीववर नाम के गन्धरेंन्त्री को एक २ प्रवसिंहगों का नाम; ( टा ४, १— पत्र २०४; रङ् ) । मुस्तार वि [ मुसार ] नार-उनः ( भवि )। नुस्त्रावर्गः (इसे मुक्तवर्गः (इदः था १२)। स्रस्तोर देनी मुसीर; ( द्वार ११५; ५०८)। मुम्म्य देखे मृम्अ: ( राज )। मुस्तृयाय बङ [सृमुकाय्, स्त्कारय् ] तुन् बावाव दरना, युक्तार करना । नंद्र-सुससुवादता; ( उन ર્ક, ક)∤ . सुम्मुकी [अध्रु] सद; ( हह २ )। नुमु उ [रिप्नयु] दबा, राजकः। सार पू [सार], मुस्स्य कर्ष [सुदूष ]नेवा बरता। मुस्स्नरः, (उदः

भग, स्वप्न २३, प्रान् १३३, हे १, १७७; कुमा )। उ निर्माण, मुक्ति, ४ वि. जिनेन्द्रिय, ( विसे ३४४३, । इ४४४)। १ सुल-पर, सुल-जनकः ( ग्रामा १, १२--पत १३४, आता; अस्म १, ११)। है अनुस्तः ( यावा १, १२ )। ७ मुली; (हे १, १६ )। "अ वि ['द] मुल-दायङ, ( मुर २, ६५; मुना ११२; कुमा )। 'रतश्री [ 'यत्] मुली; (वि ६००)। 'कर वि ['कर] मुख-जनङ (हे १, १०७)। कामि वि ['कामिन्] मुखाभिजायो; (आध ११६)। 'त्थि वि [°श्यिन्] वही अर्थ, (आया)। दिति [°दी; नुन-दाना, (वै १०६; दुमा )। "दाय वि ["दाय]। वहाँ; (पडम १०३, १६९)। "प्रांम ति ["सार्ता] कामन; (पाम)। "यर देला "कर; (है १, १००; कुमा; नुषा ३)। "संभा स्त्री [ "सन्ध्या ] नुमन-जनक सार्वकाजः (बन्द्)। विद्वति [विद्वति १ मुल-बनकः (भा २८: उद, मं (३)। २ वृंतः एक प्रतेत-शिम्बर; (डा 1)

°कम्मिय वि [ °कमिक ] युपपरालो, ( भवि )। °काम वि[कास] सङ्गकी चाहवाजा, (सुपा३२६)। भारति [°कर] सङ्गत-जनकः (कुभा)। "णामा स्त्री ['नामा] पन्न की पांचर्री, दनशे तथा पन्रहर्वी राबि-तिथि; ( नुज १०, १५ )। 'तिथ वि [ "धिन् ] १ शुभेच्छकः (भग)। २ शुभ द्मर्थवाला, (साया १, १--पन ७४)। 'द देखो 'अ, (दुमा)। सुद्ध न [सुग्य ] १ भानन्द, चैन, मजा, २ भाराम, गान्ति, (टा २,१—पत्र ४७; ३,१—पत्र ११४,

रत्न २१)। मुस्त्रसणया)स्त्री [श्रश्रूपणा] उत्तर देखाः; (उच स्स्स्तणा ) २६,१, औप; याया १, १३-- पत्र १७८)। मुस्मृता स्त्रो [ मुश्रूषा ] जपर देखो, ( मुपा १२७ )। मृद्द देखी सोद्द = शुभ्। सुदद, (वजा १४, पिंग)। सुह सक [ मुखयू ] मुलो करना । सुहद, ( विम ), सुहेदि गो), (झिम ८६)।

सुद्द वेला सुभ, (हे ३, २६, ३०, कुमा, सुपा ३१०; कस्म

१, ४०)। °अ वि [°द] समज-कारी, (तुमा)।

महा )। यक-सुस्स्संत, सुस्स्सवाण, (कृतक ३४; भग, स्रोप)। हेक-मुस्स्सिद् (शी), (सा ३६)। सुस्स्सन्न वि [ शुश्रूपक ] सेवा करने वाजा, ( कप्पू )। मुस्मृत्तम न [ मृथूयम ] सेवा, शुक्रमा, । कृत २४३;

> जाता ही वह; (पि १४०)। सुहम्मा को [ सुधर्मा ] नमर बादि इन्हों की हना, है सभा; ( सम् १४; भग )। सुहय देखी सुह-भ=नुल-द, शुभ-द मुह्य देला सुभग; ( गउड, सवा; हेका २०२; र्डेंग) मुहय वि [ सुहत ] प्रच्छी तरह जो मारा मंत्र है

सुहद वि [सुहृत] बच्छी तरह इरव हिंग 1 ( 58 0 B) मुहत्थ वि [ सुतहन ] १ प्रच्छा हाथ वाना, हा क्षपुता बास्ता, शीप २ हाथ से काम करने में नमर्थ,

सुहंभर वि [ स्वस्थर ] नुता; ( गउड )। सुहम देलो सुमग; ( स्वया ४०; गा ६; नाट-35)1 नुहड पु [सुनद] योजा; (सुर २, २६, इन ७४; सम् )।

१२, ५५)। २ दाता, दान शोज, (भिन्)।

लुइतिथ पु [सुइस्तिन् ] १ गन्ध-इस्तीः (पार

सुदद न [सोहादे] १ स्नेहः २ मिनता, (भी)।

सुद्दम न [स्ट्रव] १ फूज, पुत्रन, (दवनि १, ॥

सुहमा वृ[सुप्रमेन्] १ भगवान् महानीर मा

शिष्य, (विषा १, १-पत्र १)। २ बारहर्वे विनान

प्रथम शिष्यः (सम १५२)। ३ एक यह की

(विया १, १-पन ४; १, २-पन २१)। मन

[ \*स्वाधिन ] भगवान महाबोर का पहन हैं

सुहम्म° देखो सुहम्मा । °वह पृ [ °पति] धनः।स

सुहस्ममाण वि [सुहत्यमान] ना अच्छो तर्रि

(मग)। देलो सुधम्म।

२—देखा सण्ह, सुहुम - स्हम, ( हे २, १०१, व

१—पन थर, उवा)। २ एक जैन महर्षि, (इन, र

न्ता [ीसिका | मुख में बैठना, मुखा नियते सुहउत्यक्षा स्रो [ दे ] दूतो; ( हे ५, ६)। मुद्दंकर नि [सुखकर] मुख-कारङ, (वि कुमा)। सुहंकर वि [ शुभकर ] १ गुभकारकः ( इन

पुं. एक विधाक्कानामः (उप ५०० दी)।

पासन्तोः (सुर २, ६०; सुपा २७८; इप्य)।

[सस्मम

२, ३—पत्र ८०)। शसण न [ भन्त ]

\_PP 575 ) 1 रिवे[सुन्नर]सूच से भाने बेस्य । दल म. २४°। रत्र हेली सहस्रय: ( पड् )। ण को [दें, सुगृहा ] पीच-प्रशेष सुग्राः १ वे स. 1). एव पृ[दे] १ वेरता का पर, १ वहर हैरेया पर्छः \$ m, ys ) 1 स्टोनो [दे] सुन, पातन्य, (देव, १६)। र्किने सुनगः (प्रजा ६६: मीच ६) स्ट्रे—ची. ्रेह्म ६५ / १ [बर[सु+मा]भगदा राजा अने सुरव संबदेर दः ( इत्र ध्यूर् ) । क्ति पुरा=तुरा; (स. २००; तुमा, स्या) । विस्मीत [ क्रम् को ] चूने हा साम्यानाः ( साना २ २, २, ्रास्तु (तार ] हेड, हेस्ताः (स २५६ ) १ ) छाट [सुन्यस्तु ] । सुन्य राजाः १ वटः सुन्ये १८ ) · व्यक्त । सुरार. स्टाम्बर, स्टापर, स्टापर, ल ो ४ भविद्व सा ६१०: विष्युम्यः में १०, मईः म स्रान्यः उत्। यह-मुहाजेतः (ने स ने: नड---व्या ह्र् ) ष्य केने, सहाय = स्वनायः ( रा ४०=; प्रजा १० ) । सन वि[सुपायत] सुवन्द्रतहः (स्यः भवि) सर है [मुनायक] इत हैकी (बजा र्ह्म h), निवर्गः [सुनायित ] १ हमान् दत्तः (पण्ड ६ A 22631 कि [स्वित्] स्व-रुकः (तम ३१६, ४३१ )! । । वृ[मुख] किंव, दल्दः (बाप, वेन भि । पत्र वर्षकः स्त्रमा १, २--वत्र हेवः उत्ते २०, ास ८ क्ष्मुना १०५४स्ट्रामी २६ *स*्ट्रा 149 - 311 ंदेन हैं [सुवित ] सुर्वे, मृत-सुर्वः (ते २, ८; या १८: इम ४०६; इब; हुना ) ' रेश वि [सृहित] १ तनः (ने २, मं)। २ उत्रर

बन्दरणदे" ( धनीर १२४, रमा )। , क्रें [ मुहिरण्या, 'ण्यिका ] काराति-}विशेष, पुरुष्यधन पृत्रविशेषः (सप स्तिर्गणनया मुहिरिद्वारा ) ३१; सब; पर्च १०- स्व ५२६)। म्हिरोमण वि [ मुहांमनस् ] अत्यन्त तहानु, अतिस्य शरीमन्दरः ( ग्रम १, ४, २, १०; राज )। स्टिन्थिया देशं स्टेलिकः "हरितियां प्रहिट्यं सर् म्रामे" (भन १४०)। महा वि [ मुर्खा ] परित्र, विद्वातः ( विदेर ४० )। मृह्म वि [ मूल्म ] १ वर्षार, प्रत्यन्त रोडाः २ तीच्यः; (हे १, ११मः २, ११६; छुमा; जी १४) । ३ ई. भारत दर्शेक एक नार्व कुनकर पुरुष, (तम १८६)। ४ क्लेन्द्रव जेव-विकेश ( ठा मा कमा ४, २, ५) । ५ क बसंग्रीत, (दम ६०)। 'संप्राम, 'संप्राय पुन [ संप्रतय ] १ वारिक-विदेश (झ १८ २—पत्र ३६२)। १ दर्गा गुप्प-स्थानकः ( तम २६) : देखा सप्द, सहस=स्दम् । सुदुव वि [ सुदुत ] छन्छी दरह होन दिया हुआ; ( दन an है; का; चीर ) ' म्हेरिक कं [दं, मुखरेलि ] तुल, झातन्य, मजा; (हे म, ३६; राजः, सा १०मः २११; २६१: २ममः ३६मः ४४६; व्हर्भ व ३६) , मुद्देनि वि [सुवैधिन् ] नुवानितार्गः; (नुवा २२०) मु ब निया-इन्ह जन्म (नाट)। सूब वह [सूत्रम्] १ प्तना राता । २ जनना १ तप क्रमा गुरह, एस्ति, मुस्मे ( तिमे १३६८) स २४८; राज्यः, विव ४१३), इसे-सुबद्धः (रा १५६)। पर-मुयंत. मुख्यंतः ( गडदः त ६६६)। कार-न्यक्तंतः (चेदा ६०५) - इ--मूलअङः (ने १०, ५५) . मुख है[मूद्द] रहेतरः (नरा )। म्ब १ [सूत ] १ कर्ष, एव होस्ते वाना; ( गव ) २ कि. मन्त्र, जिनके जनमा दिया हो यह: "नु ( ने के) प्रोप्य बर्गरी (तृस १, ३, २, ११)। विट एन ['हुत ] दूतरा देश ज्या-प्रस्य; ( मुझति ६)। मूच हुँ [ शूक ] धाना प्रारं का तीवय प्रत्न भागः (बड्दः ना १६८) । मूत्र वि [ शूत ] इसा हुमा, न्यून बासा; "न्यूडर्र न्यू-हत्यं बूतराव" (विस ६, ३- पत्र ३६ )। हेर के मुक्तिर, 'बरनात्ये पुर्वि भ्रते मुहिर्द व

تشن

ति प्रकः; (अमे ६) ।

हे वि [ मुत्रूष ] बार्व हर्षनः (उन अस हो ) है

सूत्र पुं [ सूप ] दान, ( पत्र हैश डी, उत्रा; ववह २, ३---१२३; सुरा ५३)। "गार, 'यार, 'तर वृ [ "कार] रसीमा; (स १७; कुन ६६; ३७, आवड ६३ टी)। 'पियो स्त्री ['कारियों ] रहीई बनाने बानी स्त्री: ( पउम ७३, १०६ )। सुभ देखी सूत्त ॰ एव। 'गड पूंन [ 'गृत ] दूसरा जैन क्रग-प्रस्थ: " बायारी मुखाडी" ( मूझ २, १, २७, सन ŧ)ı मूप्रप्र )रि[मूचक] १ यचना करने याना, (वेधी मूप्रक (४४; था ११; गुर २, २२९)। २ छुं, निशुन, स्थम ) राम, दुनैन: (पपद १, २-पन २८)। ३ गुत हुन, जागून; ( प्राप )। मुजग ]न[मृतक] ग्तड, जनन और गरम की मुभय मगुदिः ( पंचा १३, ३८; वव १ )। सूधण न [स्थन ] मूचनाः ( उपः मुर २, २३३ )। सुधर पु [ मुकर ] सूचर, वराह; ( उता; निपा १, ३---रत्र १३; बती ७० )। 'यल्ल वृं [ 'यत्र ] भनन्तकाय वनस्पति-विशेषः ( पत्र ४; आ २० )। मुभरिभ वि [ दें ] मन्त्र-पीटित, (दे छ, ४१ टी )। मुंबरिया ) स्त्री [दे] यन्त्र-पीइन; (मृर १२, १५७; मुत्ररा ) देज, ४१)। मुधल न [दे] हिंगार, धान्य का नीदण अब भाग: (\$5, 15)1 मुआ स्रो [मुजा ] न्यत, न्यता; (विष्ट ४३७: उपर) ४०: स्मान २)। 'कर वि ['कर] मूचक; (उप अद्भार्त री )। सूजा रे स्त्री [ सूति ] इत्तर, इत्तृत, जन्म, ( पटम ०३, मूर् 🕽 प्या र, ११: मुझ २३)। "कम्मन["कर्मन्] प्रमय-विवा: ( मुर १०, १; मुवा ४० )। हर न [ 'शृह ] प्रमृतिनदरः ( पडम २६, म्पः )। मूर की [ मूचि ] देनों सूर्र, ( प्राचा, मार १४६, राव 23)1 मुख्य रि [मूचित] जिल्ही नृज्या का गरे हा रह (सहा)। २ उक्त, कथितः (पास्र)। ३ व्यान्यनादि-युन्ह ( नराय ); ( दन ५, ०, हम )। सहरत हि [सूत्र ] जन्त, जिनने जन्म दिया हो वह, न्यारं, "नाय नुस्थ गाहि" ( दन ४, १, १२ )। मुरभ १ [ मृचिक ] र(वं; ( दुत्र ४०१ )।

सुध्य वुं [ दे ] चपडाद्ध; ( दे ८, ३६ )। सूर्य न [सुप्त ] निद्राः "तेत्र' प्रत्यरेज्य मुद्दय का ऋधा चान्छति" ( महा )। सूद्य वि [देन्सुष्य, सूधिक]भोगदुर्का "अति मूद्य वा सूत्रक वा" ( आवा )। स्या स्त्री [स्तिका] प्रमृति-क्रमें करने राष (सम्मत्त १४४)। सूई खी [सूबी] बरहा बीने की बनारे, हैं, ( १, ३—पत्र ४४; गा ३६४; ५०२)। २ 🖟 एक छोगुन जम्बी एक प्रदेश बाती भेष, ( १८८)। ३ दो सल्बों के बोडने के कार ने भाग तरह का पतन्ता कीज; ( राव २७; ५२)। 🗫 [फलक] तल्लेका यह हिस्सा उर्शे<sup>ती व</sup> लगाया गया हो; (शय ८२)। सह र 🗗 पश्चि-विदेशः ( पयह १, १—पत्र व )। १ हे दिव की एक जाति, (पपधा १--पत्र ४४)। १ क मूची-कीखक तल्ते का होद कर भीतर प्र<sup>महा</sup> वसीय की जगह; ( राय ==२ )। सुई स्त्री [ दे ] सबरो; ( दे ज, ४१ )। सूर्रे देखी सूर=स्ति, ( सुपा २१५ )। सूड बरू [ मेंप्रत्, सूदु ] भागना, वाहना, विनय 🕏 स्टर, (हे ४, १०६)। कमं-मृहिन्ताः (व्य १ ( ३१ क्व-५ सुष्ठण न [ सूबन ] १ भन्नत, विनास, (गर्छ) वि. विनासकः ( पत्र २७१ )। सूण वि [ शून ] सुना हुथा, सुनन म । ना ] ( पत्रम १०३, १४८; मा देश्हा स १४१, १३०) सूण १ की [सूना] यथ-स्थानः ( कि । 🖖 🖰 सूचा) रूप २०६)। वा पुं[ 'पनि ] इतां,( ! 30)1 म्बुणिय वि [ शृतिक ] १ मूजन का रोग वाग, हि शरीर मूज गया हो बह, २ न. मूजन, ( कावा)! मूण वृ [ मूनु ] पुत्र, प्रस्काः ( रूप २१६)। स्तर्धाः सूधय=मृत्रः, (वर १)। सूप देखी सूज=धूप; ( पपह २, ५—५व १८<sup>८</sup>)।

सूनमा देखा सुभगः "सूनमा दूनगतानं सूना स

चेव'७( घर्मेर्स १२०; भावक २३)।

सूतम इसो सीवग्य; ( विह ५०१ )।

स्रोतः सुरमात् (१म१) १, ४ ५,४५ ६ मारा August Co. St. St. Tr. St. Tr. Tr.

1, 31=: [7 39 13 रम [भ्रमा ] ताला, केला वरा

06 11 र्दर् जुरीक प्रारम्भः वर वला र व १७, दण्युनुसा २००५ ४००, प्राप्तु ३० । १ कुण्य

त्रम् ( सुप्ते ६०० )) ४ जे. ७३ वर्षे साम. (रिवाद १८०)। विसाय [विस्त ] पर व्यवस्था हरा. दिवसी प्राचान साजधानी महास थी, र दिनात ४०, पत्म हन, इंडर सी १४, विसे इंडर विसे हैं।

म्लियन वर्षाचे ग्रह्मा सीको अस्तिकेत (जन्न १७४) वह धनानामें (इस अस्म हो)। ८ , त्यान

क्रांदनायका एक पुनः (ती १४)।

एपृ[स्ट,स्ये]र भूते, संब; (हे न, ईपः टा न, १—पन स्थः स्थः सुता २२०; ६०२; कलाः हुमा )। ६ मतरहरे जिल-देश का दिता; (सम १५१)। रे इताहु-सम्यापा एक राजाः (पडम ४, ६)। ४ एक प्रशन्तित् ( पडम ४, ५६३ ) १४ एक द्वीर का नामः (गुज १६)। ६ एक सजाः (गुजा ५४६)। ३ ज्ल्द रा एक भेद। (सिंग)। = पुन. ८० देश-विमानः (सन १०), 'अंत, 'कत पु [ कान्त] १ मीय-विदेश (ते ६, १०, वडन ३, ७४, वबस १-वन ६६, उस २ पुन. एक देव-विमान; (देवन्द्र १४४; सम १०) "सुट पुन [ 'कुट ] एक देव-विमान—देव-भवतः ( हम १०)। 'उनस्य दुन [ 'ध्यत ] एक हेव-विमानः (सम १०)। दिल्य पू [ दिल्ला ] दीन-विदेषाः (दक्)। दिल् [ दिय ] भागामि उत्परियोग्कात में होने वाले भारत वर्ष े दूबर जिनदेव; (सम १५३)! 'पन्नति र्जा [ 'प्रजप्ति ] एक जैन उनाक प्रत्यः (टा ३, २-५न १२६)। 'परिचेल पुं [ 'परिचेप] नेव आदि से होता सूर्व का वतवाहार मंडतः ( मर्गु १२०)। 'पव्यय र [ 'व्यत ] पर-विक्रमः (टा २, ३—पस ८०)। वाया स्त्री [ 'याका ] मर्च के किरण ने होने वाती रखेंगे; (तुम ६६)। पन पन [प्रम] एक देव-विनानः (सम १०)। 'राना, 'प्यहा को ['प्रना] १ तुर्व की एक भन्न-महिनो; (दकः चाचा २—पत्र २५२)। २ व्यारहर्षे विनदेव की दोज्ञा-शिविका; (सन १५१)। ३ ज्ञाउने

िक्दक हो। होजा-शिविषया, (विचार १२१) । मिल्सिया व [ मन्द्रिया ] पत्मर्गानविष्यः (सप ५६)। मालिया व्य [ मालिका ] प्रामस्य-विशेषः (मीर)। लेख पून [लेख] एक देवनंपनानः(सम १०)। वस्त्य न [ वज्रक] मानुस्पतिसन् (बीर)। बर पृ [ बर ] , एक् बीचा २ एक मनुतः (सुत्र १६)। प्रतिवास पू [ चरावमास ] १ देवनीकीम् २ सनुह-ारोप, (सुन १६)। यन्त्री खी ['यही] तना-िस्प ( कास १—वन ३३)। विग पृ विग पर शब-हुमार, ( उर १०३१ टी )। भिग पूर्व [ गुतु ] एक देवनीयमानः (सम १०)। सिद्ध पुन ['सुष्ट ] एक ेक्किमन्। सन १०)। सिरा नी [ श्री ] नावरे नकर्ती को स्वी: (मन १५२)। 'मुझ रु ['मुत] हानेश्वर मद (नाट-गुच्छ १६२)। ाम पून [ाम] एक दर-विमानः (सम १४: पर २६७)। ायस पुन [ भवतं ] एक देव-शिमानः ( तम १० )। देखा मुझ । मूर्ता पुँ [दे] प्रदोव, दोवह: (दे न, ४१: पर्)। सूर्वाय पु [सूराङ्ग ] एक राजा; (उन १०३१ डो )। मूरण पु दे मूरण ] कन्द-विदेश, सूत्त; ( दे न, ४१; प्रत्य १--१व रेई; उस रेई, हह; पंचा ८ २०)। मृद्धप पु [ दे ] दिन, दिवतः ( दे न, ४२; पड् )। सूरित्त पुत्री [दे] १ मध्याह, दुपहर का तमये (दे न, १ू (पड्)। २ कीट-विरोप, मगड के समान आकृति वाता कीट; (दं म, ५०)। ३ तृष्य-विदेष, प्रामणी-नामक तृष्यः ( दे च, ५०; जीव ३, ४; राप ) . मूरि एं [ सूरि ] प्राचार्षः ( जी १; स्पा )। सूरित्र वि [ नम्न ] माँगा हुमा; ( हुमा )। सूरित्र देशी सुझः (है २, १००; सम ३६; भरः झ ें इस टी )। बेत हुं ['कान्त ] प्रदेशि-नामक गजा का पुनः (भग ११, ६—पत्र ५१४; द्वन १४६)। 'कंता न्ती ["काल्ता ] प्रदेशी राजा की पत्नी; ( हुन १५६)। 'वाम पुंची [ 'वाक ] मूर्व के तान ने होने वाती खोई; ( दुन ३० ), बी—ंगा; ( दुन ६५ ) हिस्सा बी ['लेह्या] नुर्वे को प्रसा; (तुत्र १—५व ५६)। 'स वु [ीम] १ प्रथम देवताक का एक देव; ( राव १४; प्रमान हो। २ पुन. एक देव-विमान; ३ न. सूर्योभ देव का मिहासन; (राप १४)। "ायत्त पु ['ायते ] मेर पर्वतः ( तुत्र १८ इक )। "ावरण पु [ "ावरण ] मेर



Province the parties with the स्थितका प्राचन, स्टाह्म स्थान स्थान स्थान । विदे [ क्या ] श्यान्य अन्यत् हत्य । योज्यते स्व मीर्यात् । इस्तु १००० १०३ वर्ग [पद] र लक्ष्य (भ) चित्रा एक रहा व Ing the spanisher man ) भ व [क्यान्] भागभी, राज्य, भवागानी रामा नेपराजन भी तेनु जर बालागर के सु पत्र पा मा प्रतासाम् विष्टना । इति ५,४ वर्ष स्ति हा १६--१४ ४२%, प्राप्त २१ ११ किन्द्र प् ुँ साल ] भारत्य शास्त्र ( संग, दल पर, अ भगत पुष्टियमगर है का किया बार्नियम, ( हा प 3-74 25). भंकार े [अंक्रकार] भवा-ध्रात, 'भवत्' का हबाग्या: हा १०-९१ ४६४ )। भेंबर हैं (क्षेतास्वर ) र धर धेन संवदायः (स नः हरू हे १२६; मुद्रा ५६६ ), २ स. संबंद व्यव: (पडम \$\$. to /. भिन पुंचित्रांस है हुए राज-तुमारः (भय १४)। २ चट्ये पामुदेव द्या बल्देव के पूर्व बन्स के बर्म-गुल---एक देन सुनि: (सम १४३; पडम २०, १०६) । देखी मेरा व विव हेको से ब=धेपन् (ठा ४, ४- पत गर्द १)। भियान [सेवन] हेड, तीवना, (तुना; क्रांन ४०: दास १. १३-- स्व १८६; हम १०६)। 'बह ह िष्य विद्यासिया २, १८, २)। विकास पु [रीयनक] १ सहा श्रीदेव हा एक क्रिया । शर्यः ( इत्र २६४ ईः, क्रास १, १—५व १४)। २ वि. बीचने बाह्यः ( हुन्म )। हेत्वे संख्याय । वेत्रविय व [सेव्यतिय] हेवान्येग्यः न्य विक्तर्यो निवेदस्य दिन्। (युम् १,४,१,४)। नेमविया को [ ह्येनविका ] हेस्यार्थ हेन की आर्चन भेदराती; (दिवार ५०; स्व ६०% रह )। हैना को [ ख़ैनता ] नर्दल; (सम १, १)। मिश्र देवी सेवा: ( नाद-वत ६६)।

क्षण पत्र बादि (वे म्,४म् )। ३ इस्स, नेती व्यते राष्ट्र राज्य, र सम्र 🚉 वेबार के [रे] की, की (रेन, १०)। से बारद व १ कि किर्मानी की मिदि के निया उत्सुख कैन। ( 3 E. 88 11 में(वन (स्वेदिन) स्टीना; (स्वेर)। में(बा ) में [ मैनिका ] गीनाय-विशेष, दो स्तृति हा सेरता । एवताः (वंद् रहः वर १ ११०; मर् 222)1 क्षेत्र इन [सेनु] १ केथ, इना (ने है, १२) इन २६% हमा ) ६ फाटरान, दियाएं, भीवता; ३ दियारी के वानी ने मानने केम्प रीनः ( मानः वाला १, १ डी--पत्र १) १ नामें ( चीर, पाना १, १ डी—स्व १, दम =ह )। 'बंध पृ [ 'बन्ध ] दुत वीवनाः ( में ई, १०)। 'बहु ३ [ '६थ] उन बाहा मार्गः ( ने न, ३न )। सेट हि [सेवन्] नेवर, तिवन वर्ल वाता; (बन E: 1: सेक्य वि [सेयक] नेग-स्टी; (वन नह)। में दर देगों सिंदुर; ( मान; गींब ३ )। मेंच्य देगो सिथय: (तिक न्ह्)। मेंन देशो सिनः ( उदः दि रई ७ )। संस्थि देशो सिंसियः (भगः वि २६०)। सेंबाइय ह [ दे ] चुडही हा काशह; (दे ८, ४३): सेवजय न [सेवनक] विचन, विवस्ताः (माह २०)। हेन्द्री सेअपय । सेवाय (इस) हुं [स्वेन] एन्द-विदेप; (तिन)। इन्ते सेप=र्यन । सेच्य न [ दीत्य] मीजान, वंद्रानः ( माम )। सेडब' देखा फेडबा । 'यह पूं [ 'पित ] पटति-स्पानी गृहस्य; (पर पर)। सेव्हंपन देखें खिल्हंपन; (क्यः, दक्ते १, १२)। ं सैक्बेस हुँ श्रियांस है । न्यारहर्षे जिनहेव का नाम; (तम सम; क्या)। २ एक राव-पुत्र वितने भगवाद ब्रादिनाय का इच्-रन ने प्रथम पारचा कापा था; ् (इन्यः दुन्न २१२)। ३ मार्चनीर्थे मान द्वा होहोसर नाम; ( हुत्र १०, १६ ) । ४ मनवान् महादौर का दिवा, राबा दिदार्थ; ( क्राचा २, १५,३)। देखें सिन्धंस, सेवंस=क्रेपान ।

मेशह देवा सेवाह=ग्रेवानः (ते ६,३१)।

मेंबाट हैं [दे] १ केंब को हतिया; २ हातिक करते ,

मेभाव हेनी सेश्रन्छ=रप्यर्-सह।

```
मेडजंस देखा में अंस≈धेयमः ( धानम )।
                                                                                                        पाइत्रम् इमहण्याम् ।
                             संबता को [शब्या ] र मेज, निजीना. (में १.५७:
                              इमा )। २ महान, घर, वसनि, उराधव, (वर १४०:
                             सुर १, १७)। "यह वृ[ "तर ] यह-मानी, उमाबव
                                                                                                                           <sup>83, २; मस</sup> २३; मुग २५२)। हिन
                                                                                                                          मही पूर्तिक मार्ग, (तुना ३३)।
                            हा मानिक, मानु को रहेने के निए स्थान देने बाना
                                                                                                                     मेणानका न [सेनापम्य] मेनाजीन,
                           गृहत्य, (आप २४२, पन ११२, पंचा १७, १३)।
                          ेशाल पृ [ ेपाल ] मान्या का काम करने वाना चाकर
                                                                                                                   सिंजि को [श्रेणि] १ भी है, १ मन्हें,
                        ( नुपा ४५७ )। हेत्रो सिउजा।
                    सेंग्नास्थित [३] बन्दोजन, हिंदोले में मूजना,
                                                                                                                     इम्महार मादि मतुन्य-वानि, (याना १, १
                                                                                                                मिनिम ? [अणिक] १ माम श्रेमकाः
                  सिहि है [ दे अंस्टिन् ] गाँव का मुल्यिया, डोड, बराजन, |
                                                                                                                  राजा, (याचा १, १—पन ११, १३, ता १-
                  हिंद, ४६, छत्र १६, खादा १, १०० व्य १६, छत्र )) सिनामा विकास कि वितास कि विकास कि वि
                                                                                                                मन १४४, उरा, भन, पडम २, ११, उमा)।
                सेडिय न [ है ] नृषा-विशेष, (परण १-पन ३३)।
              विडिया छ [ है सेटिया ] कोड बिरो, सडो, (बाबा | संविधा हैता मेलिया (अताव १४))
           मेहि को [श्रीण ] हेको सेवीन्थेयोः (तर १, १७; नियों को श्रीण विकास विकास किया है।
                                                                                                      लंगिया पू [ सेनिक ] अवस्रो मियाँ, (म १२१)
        सेडिया)
सेडी |देती सेडिया (इत ४, १, ३४: वो ३)।
      सेडी को [धेयो ] १ पील। (तम १४२; महा)। २
                                                                                                    संपण देसी सिम्नः भेन्य, ( पाया १, २-त .
        राशिः (बागु)। ३ वसंत्य पीतन-कीराकोरो का
       एक नायः ( प्रया १७३)। देती सीचा।
                                                                                                 संच देखों मित्त=मिनः, ( रूम १६)।
    रीण पु [ एयेन ] र पन्नि-विशेषः ( पडम =, ७६, में ७,
                                                                                                नेस (ध्य ) देला मेभ = चन, (हिंग)।
    त्तर्वे थप)। इ विद्यापत्त्वत्र का एक राजा; (यज्ञ , त्तप्र देशों सेंद्र , गाँ, (आर २००१ ) । वह वस्ता का स्टब्स्
स्टब्स्
                                                                                               समुज १ [शबुङ्जप] एक प्रविद्य पतः (
रीण देशों सेण्या, "मयायातहणां मत्ये महीत संवाह"
                                                                                            सेंब देखों संभ=स्वेद, ( वे ४, ३४ लग १६)
तिणा स्वी [सेना ] १ भगवान् संभवनायजी की भावाः
                                                                                          संद्र्य देखों सिम्न = मेन्यः ( ह १,१४०, इना, स्य
(धम १५१)। २ जाकर, सैन्य, (बुमा)। ३ एक
नेन साध्वी जो महर्षि स्यूलमद की बहिन थी; (काप,
                                                                                                    ! देखों सोख, ( ह २, ४४, पह उस
हि)। ४ यह लक्कर जिसमें ३ हाथी, ३ रण, ह
हे भीर १४ व्याद हों। (पडम ४६, ४)। जिल्ला,
                                                                                     सेफ वन [ रोफ ] पुरुष-चित्र, जना, ( मार १४)।
ी, °वांत्र १ [ °नी ] सेना-गते, वरकर का गुलिया,
                                                                                    सेमालिमा म्बी [शेकालिका] जना देखे ([
पाणिकानि ताहे वेज्य निर्मेतर मुखहस्स" (पत्रम
33, मुना ३००, धनीव ८४; पत्रम ६४, २०)।
                                                                                 सेमुसी [सोमुका] केवा, ब्रांड, एवं उत्तर है।
न [ मुल ] यह मेना जितमें ह हाथी, ह रथ, २७
                                                                                सेमुद्दी । हम्मीर १४, २२)।
मीर भर त्यादे हों, (पत्रम ५६, १)। वह पुं
                                                                               संग्रह दुखों [ सर्वेष्मत् ] कृष, 'सम्हा स्व
] मेना का मुखिया, सना-नायक, (कटा, पडम
                                                                             सेर वि [स्वर] व्यक्तरी, स्वतन
                                                                          सेर वि [स्पेर] विकलार, ( ह २,
```

वेर नुं [ दे ] सेर, परिमाया-विकेप; ( <sup>न्यून</sup> ) ) रेरेबी की [ सेरन्ध्री ] की-विशेष, बन्य के घर में सरका वित्त-कार्व करने वाजी स्वतन्त्र खो; ( कन्रू )। तेगह वृं दि ] श्रथ को एक उत्तम जानि; (मन्मन ₹₹\$ ) } वैरिन पुं[दे] पुर्व क्यम, गाड़ी का देन; (है ८. ४४) त्रेरिम देखो सेरिह; ( मुख म, १३; हे म. ४४ हो )। नेरिय पुंची [दे] याय-विदेखः "इरडियमनेरियहुहु-: स्कृष्टि<sup>ग</sup> (सया)। तिरियम पुं[दे] गुल्म-विकास ( पवसा १- पत्र ३२ )। विदि दुंखी [सेरिन ] वैद्या, महिप; ( गा १७२; ७४२; नाट-मृच्छ १३५), स्त्री-'ही; (पाम )। सरी की [ दे ] र जम्बी जाहानि; २ मह चाहानि; ( हे , ५, ५७)। ३ रध्या, मोहील्झा; (वितरे ३१८)। ४ यम्ब-तिमेव नर्वकी; ( राज )। संरोत पृत [ सेरीया ] एक गाँव का नाम; ( तो ११ )। सेल पुं[शील ] १ पर्वत, पहाड़; ( ने २, ११; मान; सुर े, २२६)। २ पापाया, पत्यरः (उप १०३१)। १ न. पत्थरों का सनूह; (ते ६, ३१)। धार पूं ['कार] पत्थर पड़ने बाता जिल्ही, जिताबट; ( अनु १४६)। 'तिह न [ गृह ] पर्वत में दना तुझा प्तः (इन)। 'जाया स्त्री ['जाया] पार्वेती; (रंगा)। ंखेंन पुं ['स्तम्न] प्रापाय का गंमाः (कम्म १, १५)। 'वाल, 'वाल पुं ['वाल] १ घरच तथा े स्तानन्द-मानक रन्त्रों का एक २ जीववातः (टा ४, १-- पत्र १६०; इस )। २ एक दैनेतर धर्मायतस्यो उपनः (मन ७, १०—नन १२१)। 'सन ['स] क्द्र (ते :, २०)। 'सिहर न ['शिवर] पर्वत सा रियर; (इ.स.)। सुन्ना की ['सुना] पर्वती; '(पाम)। नेटन) पृं[शैलक] १ एक सर्जमः ( चास १, ४--भीलय रिव १०४; १११)। २ एक पहः (वि १४६ः

दावा १, र--वत १६४)। 'पुर न [ 'पुर ] एक नवद

(আরা १, ২)।

े २६०; राज)।

३८५; इक )।

सेलाइन्च पुं [ शैलादित्य ] बलमीपुर का एक प्रविद राजाः (नो १५)। सेलु पुं [ शैलु ] म्लेप्स-नासक बृज्ज-विशेष; (पर्याप १---प्य ३१)। मेल्स पं [ दे ] कितव, तुबाडो; ( दे प, २१ )। सेलेय वि [ शैलेय ] पर्वत में उत्पन्न, पर्वर्ताय; ( धर्मवि 280)1 मेलेस पुं[ शैलेश ] मेर परंत; (विते ३०६५)। सेलेसी की [ शैलेशी ] नेव की तरह निश्चन वान्यावस्था, योगी की स्वींत्ह्य अवस्था; (विते ३०६४; ३०६%; नुसा १५५)। सेलोहाइ दु [शैलोहायिन्] एक वैनेतर धनीवनस्थी गृहस्यः (भग ७, १०—पत्र ३२३)। सहस देवों सेल = गैन; "न हु मिन्द्र ताण मणें सेल्जें निव सतितरहें यों" (वजा ११२)। सेल्ट पुं [दे] १ मृत-चिन्; २ सर, दाया; (दे ८, ४३)। ३ हुन्त, वर्णः ( हुमा; हे ४, ३५३)। सेंस्ल पुं [ शैल्य ] एक राजा; ( सामा १, १६—४३ E == ) 1 सेतरमा पृं [ श्रीस्थक ] सुबशीसमें की एक जाति, जन्दु-विदेशः (पयह १, १—१व ८)। सेंब्लि की [ दें ] रहड़, रत्नी; (उच २०,०)। सेव वह [सेव्] १ भाराधन बरना। २ भाधव करना। १ उपनेत्व बन्ना । नेवद, नेवए: (भावा; उद; महा)। भृष्टा-नेविस्था, मेविनुः ( प्राचा ) । यह-सेयमाणः ( सम ३६; मरा ) । इरह—मेविश्वन, मेविश्वमाण; (हर १२, १३६: इस)। नह—सेविध, सेविता: (तार-मृत्य २४५; माना)। ए-सेवेयस्य; (तुरा १४३; उना ), संयोगय; ( तुन १६३ )। सेदग देनी सेवय; (वचा ११, ४१)। सैवड देखी में \*= बत् । संबंध न [सबन] १ कीना, किसाई करना; ( इर प् १२३), २ नेश: ( उच ३४, ३)। सेवपया कि [सेवना ] नेग; (उन १६, १; उर मेबपा ∫≈५)। नेत्यप न [शैलकत] एक गीन; (डा अ-पन संबय वि[संबय ] १ नेशन्दर्वः (द्वम ४०२)। २ ई. र्नदर, भत्यः ( पामः द्वम ४०२: त्या ५६२ )। मेंना की [रीता] तंतर्ग नख-हरिगे; (स अ-न नेवल व [ हैवल ] नेवर, देवल, एक प्रकार की पास

जो नदियों में सगती दे; (पास )। संवा मां [सेया ] १ भवन, पर्युगसना, भक्ति; २ उप-भाग; ३ माभग; ४ माराधन; (ह २, ६६; कुमा )। मेवाड )न [शोवाल ] १ मेवार, सेवान, वास विजेप, संबाल )( उर पूर्वद्वायाः जी ह्)। २ एक तापम | जिमका गीतम स्वामीने प्रतियोध किया था, (कुप २८३)। ोदाद दे[ दायिन् ] भगरान मदाबोर के नमय का एक म्रोन पुरुष, ( भरा ७, १०--पत्र ३२३ ) : संदात पु [ दे ] यह, कारा, ( दे प, ४३; पट् )। संदालि १ [शंपालिस्] एक तापम जिसको गीतम स्तामानं मतिनाव क्रिया था, ( उप १४२ टी )। संबादिय रि (शीयादिक, ति ) संगत याला, शेगल-पुन, "नशा प्रराज्याने हिल्लुपमायाः य यामधामस्मि" ( हर २, १०४)। स्वि वि [ स्वित् ] नेग-क्ती, ( उम्र )। संदिष्ट्र हि [संदित् ] जार वर्ता, ( तम १५ )। संदिय वि सियित | जिनको नेवा की गई हो वह. ( \$178 ) I संध्या भग सथा, ( हे २, हह, प्राप्त )। सम पृ[श्रीय] १ शय-नाग, सर्वे राजः (से २. २८०)। ६ उन्द का एक नेद, (जिन)। १ कि. अप्रीयष्ट, बाढी का, ( दा ३, १ डा-पन ११४, दर्मान १, १३४; हे १, ) १६०, गरा)। "बई, 'यई श्रा [ "यतो ] १ साती वासु-इर दा माना, ( यम १५२ )। २ दक्षिण दवत पर रहने बाजा वह दिस्तुनाग देशे; ( टा म-पन ४३ई, इह)। ३ बन्धानीरदेय, (ययध १—१४ ३३)। ४ नगतान् बहार का दण्डले-पूजी की पूजी, (आया क, १५, १६)। विन [यत्] मनुमान का एक नेदः (धार् ११६)। साम पृ[ 'सम्म ] उन्दर्नामेण, (शिम)। सेमव न [ मैधन ] गायान्या, ( हे ७, ०१ )। सेना अ [ रोपा ] विनंधा, ( हा अरूप हा, विहि 242)1 म्मित्र र [डिल्सि] । यहा बनास हमा, (मा हरेर ) १२ मन्द किस दूसा, लाल किस दूसा, ( दिन \$ = = = ) 1 मनित्र व [क्टेरिंग] वया क्या हुआ, क्रिस्ता

·元· (4/ 3+22):

मद घड [नग्,] जान्त करता, नाजरा । गहर (ह

४, १७८;-दुमा)। संह मह [ शिक्षम् ] १ विसाना, गीस देनाः १ करता। महति, ( गुत्र १, २, १, १६)। ६ संहिज्जंत; ( सुग ३४५ )। सेंह पूं [दे सह ] भुजगरिसर्ग को एक जाने, नी जिसके शरीर में काँट होते हैं; ( पपह १, १-नि वयवा १--पत्र धूर )। सेह पु [ श्रेश ] १ नव-दोन्नित साउः (गुम ६ ६ २; तम ४८% स्रोप १६४; ३७८% डर; इत)। २<sup>% व</sup> दीन्ना दी जाने बाजी हो वह: ( वर १०३)। र 🗗 चेजा. ( मुख १, १३ ) ! सेंह पू [सध ] सिडि; (उया)। सेहंव दि [संधाम्ल ] लाय-दिहेप, बा सार दि परूने पर राटाई का संस्कार किया जान: ( उगः गरी ५-पत्र १५०)। संद्रणा न्द्री [शिक्षणा ] शिहा, हजा, बर्पना, " वयमारणमहत्त्वामा कामा परिगाई नृत्य" ( उर )! संहर वूं [ दीखर ] १ शिला; "वालनेहरा" (हैंग १ वास )। २ छन्द-विशेषः (विष )। १ वर्गाः मान्ना, ( कुमा )। संदरय पुं [ दे ] चक्रवाक पर्वाः ( दे म, ४३)। सेद्दालिमा देवो सेमालियाः (सन 🐫 ग उमा, है १, २३ई )। संदात्यी जा [ दोफाला ] जना-विदेष, ( दे ५ ४) सेहाय देला सह -शिवुप। महावदः (ति रे<sup>त</sup> अवि—मेहावेहित, (श्रीप)। ४६-सेहारेस ५८२ )। हेइ—संहायत्तप, (६४)। ह—सेहर्व (भन १६०)। संद्राधिज हैं [ शिक्षित ] निवाया दुमी, ( <sup>ही</sup>, <sup>‡</sup> 2, 2-74 80, 17 243 ) 1 संहि देना सिदि, ( धावा )। संदिव रि [संदिक] १ गुंत-मेर-रे, १ व सस्ती, **( गुप्प १**, १, २, २ ) संदिश्र वि [ हे ] यत ग्रम हुझा, (४ ८,१)। सो मह [सृ] > दाह काला। > ऐसे दल सम्बद्धां हाता। ४ सह स्वान हाता। गा. (प् न्त्री । बाद [क्यापु ] नाता । नाद, नामा, (

साजाकाक व्यक्त ११)।

वि-सोगंधिश ] पाइअसह्महण्याचे ।

विन्ह[सुच्]१ गोक करना। २ सुद्धि करना। ं डेमर, कोएर, बोइति, बोदति; ( ने १, ३८; हे ३, ७०; माचा; भारत १०४; १०४; व्या २, २, ४४ )। वक्-

क्षरंत, सोपंतः ( उर १४६ दोः, रडम ११८, ३४ )। क्कि-संदक्तंतः (स्य) । इ-सोअजिट्न, साअ-पीत्र, सोहयन्त्र; ( भ्रामे १०५ ; स्क ४०; पटन ३०, ११)। रंगे सोच=गुत्र्।

वैभ न [ रावि ] १ मुद्धि, प्रविन्दा, निर्मेतवा; ( भावा; 'कीम दुर २, ६२; उन ७६८ टी; दुना २८१)। २ देंगे का समाव, पर-द्रव्य का स-हरया; ( तम १२०;

का २३; आ ३१)। वि हैं [ श्रोक ] बहर्तत, दिनगीरी; ( हुए १, ४३: गडदः हुमाः महा )।

रिन न [ श्रोत्र ] कान, अदारेन्द्रिय; ( मात्रा; भग; भीन; हर १, ४३)। "सय वि [ सय ] धीलेन्द्रिय-जन्म; (डा १०--पव ४३६)। विश्व चितिस्] १ प्रसाहः ( प्राचाः सा ६६२)।

१ जि: (भीर)। १ वेग; (यापा १, ८)। मेनम न [स्थपन ] शान; ( उर )। ोंभप न [ शोचन ] ६ शोक, दिल्पीरी; ( सम २, २, व्यः वंदीय ४६ )। २ शुद्धि, प्रवादनः (म. ३४८)।

विषया)को [क्रीनना] १ उस देखे; (बीर मिना जेमहम् १३४) । १ दमरा, दैस्स, (टा ४, (-77 ) ---- ) .

निमन्द्र न [ साहुमार ] नृहुमारतः प्रति-संमातः हेर. १६३ प्राप्त हुन भरण[संख्य] सराभाषे । व्यास

प्रमान्य (सोदस) का उन्ह भौरव प्राचीत्रक

F 1771 . . . स्त्राप्ताः । बनाइ भरिस १३ ( साहयः 🗽

·= , , , भेरत सम्बद्ध

भविष स्वर्ग जीतः े भ‴ या ⊊५

मञ्ज असः सुज = ५

सोशामणी ) स्त्री [सीदामनी, 'मिनी] १ (

सोआमिणो रिवर्ताः (उच २२, ७, पउम ७४, १२; महा; पाम )। २ एक दिक्कुनारी देवी; ( इक: १--- २३ १८-- )। सोइअ न [शोचिन] विन्ता, विचार; (नुर ८, तुग २६६)। देखी सोविय।

सोइंडिय न [ धोत्रेन्द्रिय ] अवस्तिद्रय, कान; ( सर सोइंधित देगों सोगंधितः ( इक् )। सोड वि [धोतु ] तुनने वानाः ( व ३; मात् २ ) । मोडणियं देगों मोदणियः (गूम २, २, २८; वि १ सोडमान्ड देगा सोधमान्छ; (प्राप्त २१३; मुर ८, १

सोंड देनो सुंड: ( राज )। 'नगर र [ 'नकर ] की एक जानि: ( परवा १--१४ ४८ )। सोंडा छी [ शुरुडा ] १ मुरा, शम; ( प्राचा ३ ३, २)। २ हाभी की नाब, मुँदा (उना)। सोंडिय पूं [ शाँपिडक ] हारू देवने पाना, इत (प्रीम १८८) ।

सोडिया को [ शुन्दिका ] रास का कान्यकोषः ( =--54 K(3) [ मोंडोर वि [ श्रीण्डोर ] १ शुर, वेत, स्टारमी; ( स टर २, १६४) तस ६० )। २ वर्तेत्रम, वर्षेत्र (सहा मोडोर न [ सीप्डोर्च ] १ न्सनम्, सुन्दाः ६ सर्वः (

२, ६३, ५३)।

माद्यतः यो देश सुदेश ( के मह) सफ्द १० सुन्द्र गुप्त १४० । साम्बा कर सुप्रस्थितिक वाह १० व. १८व ज् सार्व्य १५ सुरव 💎 🕡

सोडोरिम १४० [ ग्रीएडोरिमन् ] अस्र १८० ( ह

न क्षेत्रकात्र 🕡 🕡 🔻 सम्भवतः सीन्ध्रदः

Marie Carlos Carlos Carlos The state of the state of the the grants of farming and

:.-





```
ियो] एक जायाताः (चीर)। स्टूबर ने [ स्टूबर |
                                             व विकासम्बद्धाना ।
       एक मीतज्ञ जैनानार्य तथा ग्रन्थकारः (बार्र १४. उनक
      पर)। मृतिमृतिमृत्य का क्षेत्रामः क्षामानाः
      महत्या हा बता एक ज्यानान, ( वात ७०)।
                                                       1 11 17-1 13
    सोम हि [सीव्य ] १ चनीन, चनुम, ( ता है, धार १३,
                                                    मोमल्ड एता माभमन्त्रः ( यह
     (-१४ १७८)। र नीराम, राम-निर्म, (अम १३,
                                                   मोमहित्र न [ ते ] परम, १६ ( द
                                                   मोमितिह १ [ ने ] रह, कार्या ( व
    ६)। इ महास्त, भ्वाच्यः (४०७)। ४ जिम् स्थातः
                                                  मोता जो [माता] र गढ हे गांव
    जिसका दर्शन पित्र मात्रुम हा वह, ४ मनाहर, गुन्दर,
                                                   पाची को एक र गहरानी का नात
   ६ मान्त आकृति वाला, (धापमा २२, वर, पुग
                                                   ५०४) २ मार्थ जनरह का व
   १८०; ६२२)। ७ सामा-तुनः, दानिमानः (४२)।
                                                  १४२, २३ हो) । ३ साम भावराच इ
  देशा संस्मा।
सोमहभ वि [ वे ] गोने की भारत काता, ( व = ३३ ॥
                                                 ₹, 3 -74 १€¥ ) ]
                                               मामा जा [मांग्या] उन्तर दिया,
सोमंगल पू [सोमहुन्छ ] बान्डिय बन्तु को एक बान्
                                                द्रात्या सम्बद्धाः । तम् दहरू ।
                                              मोमाज न [ मसान ] ममान, भरपर, (
                                              कामाणकः ? [कोमानकः] भागतः है
```

सामणात्य वि [स्यापमान्तिक, स्वामान्तिक ] १ कर्न के बाद किया जाता मारिकमण्य-माराभाव-दिसार, ३ स्वानियोग में किया जाना जीनहस्ता, ( ठा ६ - १४) कोमार , श्रा स्तुक्तार , वा १८८, व १ स्रोमणास् वृ [स्रोमनसः] १ महानिदह-२२ का एक स्तोमान्त्र । पह बाब, ई १, १३१, इमा, बाह वत्तरहरू वहत, (ठा २, ३--पन ६६, अम ३००, न सीमान्त्र म [ वे ] जाम, क्रमा (४)

Y)। ० जम पर्वत पर रहन वाला ११३ भहादर है। (तर), ३ पत्र का भारता दिस । सब , मोमिनि ! [भोगिति ] भन्मना प्रस्क विमान, (डाट युव ४०० ६००) सामिति वर्ष स्थितिया । वरमाग् । जाना हो विमान, उटवी भैनयह विमान ( ४१ ) विक्रो भ-मन्त्र भाग भाग मा (स्वर् १६४) ६ मामनंत १३। १ - व मुप . मुन् । . ५ तम्मा स्वाप्तः विशासन्त है । ल प्रवर्ता सामान सामान । ॥ ॥ ॥ ॥ सामध्य समित्र ।

a da coll on Model to 1 सोमणान न [सोमनस्य] , कः मः मः मः सामणता या [सामनसा] , १४४ अव १०४ (१४० साम्बर्गाः साम्बर्गः स्थानः यर हाल अध्यद्धाः वरसानाः । । । । f Rat

1671 माना (११)) र मामनम् भा र एर गाए । र 16 17 18 ४) ४५च से तेत्वर सान १०व (१०३) II . . ing who i 11) नामणानिय वि [सॉमनोब्यत ] , १ १० मन व आ 10 214 - 444 114 2521 8 सामणस्य देखा सामणस्य भीमनस्य (कृष्य, श्रीण )। 

सामणान्सिय दखा सामणात्त्वय, ( बट्य चौग, चाया कारामा (आ) । अस्त साम करन साध्व (यः )य[स एवः सार्व | सामान्त्र | १ वर्ग । १ वर्ग । १ वर्ग । . null 8 12 

त्रतः (आवक ६३)। ३ नः द्वन्द्र-विकेपः (स्ति)। स्रोल्छ वि [ पक्य ] प्रज्ञापा हुम्रा; ( उवा; विना १, २---हिया को [सीराप्ट्रिका ] १ एक प्रकार को निही, ब्रिको; (प्राचा २, १, २, ३, ३, दत ८, १, ३४)। २ पत्र २७; १, म-नत्र न्यूः महः भीतः)। सोरिलय वि [पक्य] १ काया हुआ; "र्गातनीतित्रपं इ देन दुनि-ग्रासा; ( इ.स.) । (भीत)। २ म. दुन-विशेष; (भीत)। तम् । इत् । स्ट्रिस्स ] सुगन्य, सुग्रम् ; (विक्र ११३) सीव देती सुव=स्त्र । गेतर, गेतरि; (हे १, ६५) न्त्र ( इस १२३; मर्नि: उन ट्रम्प् टी)। उवः मनिः नि १५२)। सोयकम १वि [सोपक्रम] निर्मित्रकार्य सं जो प्रिसंची त्री [**र्धार**सेना ] श्रुत्वेन देश की प्राचीन सीयक्कम ) नष्ट या कम हो सके वह वर्म, प्रापु, प्रानदा मारा, माहत माना का एक मेदः (विक ६०)। मादिः (सुन ४८२; ४८६)। केरह देनी सोरम; ( गडड ) । सोवविय वि [सोपवित ] उत्वय-मुक्त, स्तीत, पुरः सेरिय न [ शोर्य ] गरूवा, नराक्रम; ( प्राप्त; प्राक्त १६ )। क्षेत्रिय न [ ग्रोरिक ] ? दुरावते देग की प्राचीन सब-सीयन्वल र्न [सीयवंख ] एवं टरह का नीत, काना सर्वः (इव)। २ एक पत्रः (दिना १, य-नव . २२ )। दिस पुं [ दिस ] १ एक मच्छीमार का उन मनदः (दन ३, ८; वड)। सोवण न [स्वपन] इ.पन, ने.ना; (उर १ २३०)। (जिता १, १ - पत्र ४; जिता १, ८)। ३ एक राजा; सोवम न [दे] १ वात-रह, ग्रन्या-रह, र्यत-मन्दर, (क्ति १, म-प्त मर)। 'पुर न ['पुर] एक (देन, ५५; त ५०३; राम)। २ स्रतः, ३ वृं. मस्तः, ं कर् (वित १, ८)। चिडिसम न [चिर्नसक] एक उदान; (विसा १, म--- मन मर)। (==, ==)1 मोलस वि. व. [ बोडराव ] १ मल्या-विकेष, नीतर, सीवप (भर) देनी सीवण्य; (भीर)। सोविजित्र वि [बाँविविक] १ श्रावनातर, कृतो हो . १६; २ से.टह सन्ता वाटा; ( भग १८ १—व ६६४) राजने पाना २ कुछी से विद्यार बरने पाना। (न्यू २, हेर् ज्याः सर १, २४: मार् अन् वि ४८६)। ३ कि. ू: रेप्ट्रों, १६ वी; (सब) 'म वि [ शि] र रोप्ट्री, 2, 82)1 शह की (याना के क्ष्मान क्षकी सर्व के के न्यक मोदमी की [स्वारनी ] विदा-विशेष (ति ध्या)। सोवण्य वि [ सीवर्ष ] सर्च-निर्देत्र, नेने का; (नरी; क पर् )। २ मना वार साव दिनों हे उत्काहः ( दावा ्राप्तान्य अर्)। यन कि नेतर से नहीं (पन सम्मन १३३)। नोवण्यमित्रमा की [दे] महाविद्धा दी यह अनि, · (उन ११, १६)। विद वि [ विव ] ने तह प्रकार त्य तार की गार की मलगी; (दे मा, हि)। सीवरियम ) वि [ नीवरिक ] नेने स, नुसर्वनदेत चीमसिआ को [पोडशिका] स्मन्यान-विदेश, मेल्ड सीर्वाच्चम ) (प्रति ५ ते ४५८)। 'प्रत्यम ह रने संदर्भातः (क्राउ १४<sup>०</sup>) [ दर्वत ] नेय परितु ( रहम २, १५ )। चीयह हमी सोलसः ( मारः मरि ) सीरकीर दुवी [सीरावि] स्टरही; वी-धा, है; सोलहायसय पुं[हे] र्हतः ( हे ८, ४६ ): मोल्य तह [यम्] दशना नगर, ११४, १५ सोक्य न [दे] १ उपस्य १ वि. असीस, असीस-भन्ता १८६)। यह—स्तोतस्त्रः, । यहः १, ६—यव الأمارة عبرة على नोयरिष । दि[नीयन्तिक] १ नव्यत्व सन ं कोल तह [सिर्] देवना ने.प.(१८,४८). स्रोवन्यतः । चाने राज्यं नायं मादि स्टेलनादरः, पर्): इस-ने राज्यः ( इस ं चोल्य वह [ हो, सम् न हेरे ] कटा बन्दा ने हेरे. (बार्थ २०१२ राश बीत) १९ मोलिय (पला ध्रुई, मह 👯 🖰 ? 9945

पार्ञसद्महण्ययो ।

हेपा—सोवरियभ ]

EE55

सोल्ड न [दे] नैनः (देन, ४४)। देशं सुल्ट=

मदाप्रह विशेष; (ठा २, ३—पत्न ७८)। ३ लीन्द्रिय | सोक्ष सङ [शोपस्] मुलाना, गोपण करना। जन्तु को एक जातिः ( पपधा १---पल ४५ )। सोवित्थन पुं [स्वस्तिक ] १ साथिया, एक महन्न विह; (श्रीप)। २ पुन. विद्युत्प्रभन्नामक वद्यस्कार पर्वत का एक शिखर: (इक)। ३ पूर्व क्चक-पर्वत का एक शिलर; (राज)। ४ एक देव-विमान, (देवेन्द्र । स्रोसण पुं[दे] पवन, वायु; (दे म, ४५)। १४१)। देखो सत्थिअ, सोरियभ≕स्वस्तिक। सोवन्त देखी सोवण्णः ( ग्रंत १७: भा २८: विदि ८११: । भवि )। सोयन्त्रिभ देखो सोयण्णिभ, (गाया १, १--पव ५२)। सोबरिश देखो सोबरिश=गीकरिक; ( मुख २, २, २५)। सोवरी स्त्री [शास्त्ररी] विदा-विशेष: (राज २. २. सोवयंतिअ वि [ सोपपतिक ] नयुक्तिक, गुक्ति-युक्त, ( उप ७२८ ही )। सोधाभ वि [ सोपाय ] उपाय-धाप्य: ( गउड )। सीवाग पु [भ्यताक] चापताल, डोम; (भाषा; ठा ४, ४--पत्र २७१, उत्त १३, ६, उव, सूवा ३७०: इ.प्र २६२, उर १, १४)। सोवागी को [ भ्वापाकी ] विचा-विशेषः ( तुम २, २, सीयाण न [सोपान ] छीडी, नमेंनी, पैडी; (सम १०८: गा २७८; उब, सुर १, ६२)। सोवासिणी देली सुवासिणी, (भवि )। सोवित्र वि [ स्वापित ] नुवाया हुत्रा, शायत: "कमज-विश्वन्नयरहार सत्यरार सोविद्या तैया" (सुर ४, २४४: उप १०३१ टी )। सोवियस्त पुढ़ी [सोविदरल] चन्तःपुर का रचकः ( गउड ); खो—°ल्ली; ( गुपा ७ )। · सोबार पु. स. [ सोबार ] १ देश-विदेप, (पत २७५: स्था १, ५, १, १--टो )। २ न. कान्त्रिक, काँजी; (हा ३, ३-- पत १४७; पाम )। ३ मञ्जन-विदेश, बीबीर देश में होता मुरमा; (जी ४)। ४ सव-विशेष: (कक्ष)। सोयारा की [सीयारा ] मध्यम ग्राम की एक मूर्जुना; । ( इंडेइ फ़ा--थाइ ) साध्य वि [ वे ] प्रतिन-दन्त, जिसका देख गिर गमा हो बर; ( द प, Yz ) ।

सोसिविअ वि [ शोषित ] नुलाया दुआ; (है ३, ॥ सोसाव देखा सोस=गायम्। देक्-सोसाविद्रं (री ( नाद )। सासास वि [ सोव्ड्यास ] अध्य बात-मुन, (वर्) सोसिन देला सोसचित्र; ( हे ३, १४०: <sup>सुर ३, १८</sup> महा)। स्मेसिअ नि [ सोविज्त ] जैना किया दुषाः (वन) सोसिक्त वि [ शोफजन् ] शोफ-युक्त, मूजन रोग र (विपा १, ७--पत्र ७३)। सोंद्र चक्र [शुभू] गोभना, चनवना। होरा, ही सारंबि, (हे १, १८७, पाम; दुमा)।वह-न सोहमाणः ( कच्यः मुर ३, १११, बाट-उत्तर =) खोद सक [ शोभय ] शोभा-युक्त करना। संदेर, (र सोद सक [ शोधय् ] १ शुद्धि करना । २ लाहरी गोपया करना। ३ मशोधन करना। सोहेहः (ज वक्-"ल्विज समिहं दट्टु सोहितो दर्भ ( आ १२ ), सोहमाण, ( उवा, निर्मा १ १-११ क्यक्-सोहिन्जतं, (३९ ७२८ १)। इ-संदर्भ सोहेयव्यः ( ग्राया १, १६—पत्र २०२, न<sup>र</sup>-हर्, सुना ६५७)। वह-सोहरता, । <sup>इत स</sup> सोह देखी सउह=धीथ, ( विनम ६१; प्रति ४१, <sup>प्रति</sup> माप्तती ११८)। स्रोडजण १ [दे सोभान्जन ] वृत्त-विशेष, सर्वे

पेड; (दे म, ३७, इन्यू)।

(भित्र )। वक्त-सोसर्यतः (कप्प )। सोस देखो सुस्त । बावउ; ( है ४, ३६४)। मोस पुं[शोप] १ शोपण; (गउद; शम् १४)। रोग-विशेष, दाइ-रोग, ( जहुम १५)। स्रोसण न [शोषण ] १ मुखाना; २ वानंत व बाया; (कप्पू)। ३ वि. शीपया-कर्ता, कुनले व

(पउम २८, ५०; कुम ४७)। सोमणया ) श्री [ शोपणा ] शोपण; ( उर्व, उद

सोसणी स्रो [ दे ] कटी, कमर; ( दे न, ४५)।

सोसणा रेश)।

। देवो सोमग; ( कस ३५ टो )। दृ[शोधक] घोबी, रजदः (उप पृद्४१)।

। सोहय=गोवक ।

ग न [सीनाप्य] १ नुमगवा, लोक-प्रियताः ( श्रीयः हु ६६)। २ पति-प्रियताः ( उर ३, १८८१ः प्राप्त

()। ३ तुन्दर भाग्यः ( उप पृ ४७; १०८)। प्यस्वस र्नुं [ 'कस्पनृक्ष ] दा-विजेप; ( पर २७१ )।

ुलिया स्त्रो [ैगुटिका ] वीभाग्य-जनक मन्य-विदेश-स्कृत गोनी; ( तुरा ५६० )।

हर्गाञ्चण न [सामाग्याञ्जन] तीमान्य-वनरु भवनः

हिलाब वि [ सीमागित ] भाग्य-राजी, सुन्दर भाग्य ग़ना; ( इप १४०; १०८ ) ।

हम पु [ श्रोमन ] १ एक प्रतिद जेन पुनिः ( नन्मत भू )। २ वि. गोभा-युक्त, तुन्दरः ( तुर १, १४०; ३, रूपा; प्रान् १३२); खी-- 'चा. 'ची; ( प्राष्ट ४२)।

बरन ['बर] वैताका की उत्तर धेरिय का एक रिदाधर-नगरः ( इक )

हन न [ शोधन ] १ शुद्धि, मराई: ( उद १६० र्टाः हुत १६, ६ टी; कम ) । २ वि. मृद्धि-सनक; (आ ६ )। देहची स्त्री [ दे ] सनावनी, माह, ( दे द, १०)।

द्द न [साहद ] १ मिनवा; २ यमपुता; ( भनि २१मः दिस देती मुबन्म, सुदन्म=मुबनेतः ( सम १६ )। हिस्स पु [स्रोधमं ] प्रथम देवतीकः (सन २: राजः पत्।। क्या पुं [ कार ] पहला देवतीय, सर्वे विदेश (महा)। यह वृ [ पनि | प्रथम वेपनी हैं हो

लामी, गकेन्द्र; ( नुना /१ ) । 'व्यक्तिय पून [पर्वत्वक] एक देवनीमान, (तम मा न्यू: ग्रंब ्रि)। सामि पुं [ 'स्वामिन ] न्यम रेडकेड स स्टर्

हॅ नून १६) । रिमाण देवी सीहवाळावनः स्वरूपि सुगुवतिन र् कि नेहमयहाय" ( इस ६ १ हो)

हिट्टीम्बर दे [सीयमेंन्य ] गत. ज्यान देनलेड बर

रितिस्ति कि [ सीयमिक ] में बेसेने प्रमेष कर (स्पा) विषय (र [ श्रोधक ] गुर्कि कर्ती, सुरुष्ठि वर्षने अपना

( विसे ११६६ )। देखां सोहग=गोधक।

सोहय देखी सोहग=गोभक; ( उप १ २१६ )। सोहरू वि [ ग्रोमायत् ] ग्रीमा-युक्तः; ( मर्पाः; मवि )। सोहा की [ शोमा ] १ दीति, वनक; ( ते १,४म; हुमा;

नुपा ३१; रंमा)। २ छन्द-विद्रोप; (पिन)। सोहाय एक [ शोधयू: ] एका कराना । वीहावेह; ( व 1 ( 31%

मोहायिय वि [ शोघित ] सार कराया हुआ; ( स ६२ )। सोहि की [शुद्धि, शोधि ] १ निर्मतवा; (याना १, y--- व १०५; संबोध १२)। २ मानोचना, प्रापक्षितः

( क्रीय ३६१; ३६३; फ्राचा )। सोहि वि [ शोधित ] गुदि-वर्ताः ( मीर )।

सोहि वि [शोमिन ] गोमने वाता; ( हवीप ४५; वन्यू; मार्च ), खी- 'जी: ( नाट-एपा १३)। सोहि पृंद्यी [दे] १ मृत यान; २ मनिय्य कान; (दे

=, 25)1 सोदिश न [दे] निट, भाटा, चारन भादि दा चूर्ण; सोहिअ वि [ शोमित ] गोमा-युक्तः ( नुर ३, ३२; महाः

चीतः भग)। सोहित्र वि [ शोधित ] गृड किना हुमा; ( नवह २, १; द्भग )।

सोहिद देखी मोहदः ( नाट-गङ् १०६ )। मोहिर वि [ शोमिन् ] गोमने वाताः ( गा ५११ )। मोदिन्द वि [शोनायत्] गोना-तुतः (गा ५८०; मुद ३, ११; म, १०म, है २, १४६; चंद; माने; तरा )।

सीवरिव देवी सीवरिव=हीर्द्य (चंद )। मींबरिब न [मीन्दर्य] मृत्यता; (११,१)। सींह देनी सडह वनीदा (धीम ५६) नाट-मानदी

क्ष्माक्षिम=स्(गस्स्)। 'स्माम देखे माम = यण् (या मःह )।

पुस्ताते देनो सिती - भी; (चा ६३५)। इक्केब देखें सेब⇔सेद ( प्रीम १६०)। इच भिन्दार अपद्रम्हण्ययांन्य स्वयाद्वर्भ राज्या

भवदीयको दुर्वती सम्भी।

₹

ह पृ[ह] १ कंड-रूपानीय व्यञ्जन वर्षा-विशेष, (प्राप; प्रामा )। २ छ. इन अर्थी का स्वक अञ्यय;--संबोधन; "सं भिक्त् गिलाइ, से इद इ या तस्वाहरह" (आवा २, १, ११, १; २; वि २७१)। ३ निवीम; ४ स्तेर, निन्दा; ५ निवद; ६ प्रसिद्धि; ७ पादपूर्ति, (हे २, २१७) । द देखो हा≔प्र. (हे१,६७)। हइ स्त्री [ हति ] इनन, वथ, मारख; ( श्रा २७ )। हं थ. [हम् ] इन प्रयों का सुनक प्रव्यय,-- १ कोध; ( उना )। २ छ-सम्मितिः (स्यप्न २१ )। हंजय पु [ दे ] शरीर-स्पर्श-पूर्वक किया जाता शपथ--सीगनः (दे ८, ६१)। हंजे थ. इन बर्थी का गुचक बन्दय;- १ दामी का बाहान; ( हे ४, २८१; कुना; पिंग )। २ सखी का स्नामन्त्रण; ( व ई२२; सम्मत्त १७२ )। °हंड देला खंड; ( हम्मीर १७ )। **'हंडण** देखों भंडण; ( गा ह१२, वि ५८८ )। ह्रन देखो ह्रना; ( धर्मत २०२; राय २६; तया; कल्यू; पि २७५)।

हतस्य } देखी हण।

हंता स [ इन्त ] रत सभी का मुक्त कान्यव,— र सम्द्रामान, स्वीकार, (उदा; स्वीन, अग; तदु १४; स्माद्र १६, वाचा १, र—एव ७४)। २ वोसत सामत्त्रया, (अग; स्माद्र १६०; तेतु १४; स्वी२)। ३ वाक्य का सास्थ्य, ४ मत्वयम्याया, ४ भीन्यमा, ६ वेद, ७ निर्देग, (अस)। ६ ६९; ६ स्वद्राम्या, (याव)। १७ नन्द्रम, (उदा)।

हतु वि [हन्तृ ] मारने वाजाः ( ब्यानाः भगः पत्रम ५१, । १८ः ५३, १८ः विसं २८१७ )।

हेतृप देखा हण ।

उपरर्शनः ( पंचा ३, १२; दर्शन ३, १०) हमी देखा हंदीः ( द्वर ११, १२४; मान्यः हंदी देखा हस्त = इत्यः ( प्राप्त ) । हंदी देखा हस्त = इत्यः ( प्राप्त ) । हंदी देखा हस्त = इत्यः ( प्राप्त ) । हित वुं [ हंदा ] १ पानिनियोगः ( विद्य क्ष्यः क्षयः क्ष्यः क्षयः क्षयः क्ष्यः क्ष्यः क्षयः क्षयः

हैं सुत्य पुँद्विस ] मृत्य को एक उत्तम आहे, १२६)। देहों म [हेरो] रन धार्यों का न्दक बन्दे यंग्रेजन, धामन्तव्या ( सुत्य २३, १, धर्मे ६ १६० डो)। २ तिरस्कार, ( थम्म ११ डो)। गाँदु भ दम, करद, १ प्रमन्त्र ( हेन, ११०)। इन्हें कर निहस्त्व मृत्य निर्देश, ( चन्नु १)। इन्हें सक सक्तृत्विम-विष्णु निरंभ करता, निर्माद

हरका (हे ४, १३४, पड्)। वह-हर्य (जुमा)। हरका सक [दे] हाहना-१ पुकारना, माहन

२ जिल्ला करना । ३ खदेड़ना । इनकह, ( मुख र

.वेह-हक्कंतः (नुर १४, २०३; नुरा ४३८)। व्यक्त-हिकानंतः ( मुना २४३ )। तंत्र-हिकस्य. हिकेस्रं, हिक्किअण; ( तुर २, २३१; तुरा २४८; महा )। क्किन जो [दे] हैंकि-१ पुकार, बुताहट, ब्राहान; रि देग्या; "धवतो धुरीम्म जुत्तो न सहद उचारियं हरूके" (बजा रम; रिंग; सुरा १५१; सिरि ४१०; उम १ ७५)। निमार तक [ आ÷कारम् ] पुकारना, आहान करना, उनाना। इन्हारहः ( महाः भनि )। इन्हारहः ( नुना १==)। इमे—इक्झारिज्वंतुः ( तुर १, १२ईः तुना <sup>२२२</sup>)। यह-हयकार्रेत, इक्कारेमाण; (सुर ३, (दि: गापा १, १८—पत्र २४०)। मंक्र—हयकारि-कप, इक्कारेक्रण; ( द्वत्र १; मुपा २०० )। असं--,रक्कागबद; ( सुपा १६८ )। किरायनह [दे] केचे फेताना । वर्म-इक्कारिकार्वः; (विरेथ२४)। [क्कार पूं [हाकार] १ युगनिकों के समय की एक दयट-,नीति; (टा अ--पत्र ३६८)। २ हाँ कते की सावातः ,(डर १, २४६)। क्टिएम न [आकारण] छाडान (न १६४: उन 1 ( 34.5) रिकारित्र वि [ शाकारित ] ब्राहतः ( हरा २६६: भीय ईश्र टी; महा )। क्षिकान वि [ दे ] है। अ हुमा - १ गरेहा हुमा; "हरिक-मा इते" (महा); "तय तमा पारत्यादेयतेयानि र्रेस्ट्रा सम्म" (साथ १०३), २ माहुतः ( उन १८६ ५ ३ मेरितः ( सुना २६६ )। ४ इन्तः ( पड़ )। देविकान वि [ निविद्ध ] निवादित ( गुना )। धरराइ वि [दे] प्रमित्रित, (दे न, ६०)। **रिक्तुन** वि [ दे ] इत्यादित, उटाया तुमाः उत्यिनः ( दे न, ६०; पडम ११७, ४, पाम; न ६१४)। देशनुव सह [ उन्+किष् ] १ ऊँचा वस्ता, उठाना । ेर पेंद्रता । इक्ट्राट्स (हे ४, १४४ ), "तह्युपरेही देशे इस्ट्राइ व कि महाराष्ट्री (जिसे ६६४)! इस्युचित्र वि [ उत्सिप्त ] उत्सद्धिः ( उना ) । दस्या न्या [दल्या] या, भार, (इव ६००; वर्धी) 10); दृद्दृदृदृदृ १ मार्ग्य, वज्राद्व (सा व्हेश्व वृत्रि )। २ दूसन् (सुरा ११, १८६) - बाई 'बादी की

[ भवी ] व्यभिवारियी खी, कुतदा; (नुपा ३०१; हिंहिगा ) स्त्री [हिंहिका] छोटी दूकान; (भोह ६२; हर्टो 🕽 सुग १८६)। हट्ट वि [ इप् ] १ हर्ष-युक्त, भ्रानन्दित; २ विस्मित; ( उवा: विवा १, १; श्रीप; राव ) । ३ नीरीन, रीम-रहित: "हट्टें या निजारों या या प्रमुखनी अनुनिर्धामन नियमेदां कायव्यां" ( पर ४--गाथा १६२ )। ४ शक्ति-शाती जनान, समर्थे वरुषा; (कम्प )। ५ हड, मजन्तु; (ऑय ३१)। 'हट्ट देखो भट्टः ( ना ६५४ म )। हरुमहरू वि [दे] १ नीरीन; २ दच, चतुर; (दे म, ६५)। ३ स्वस्य पुत्राः (पट्ट)। हड वि [दे. हत ] जिल्हा इत्या हिया गया हो यह (दे म. ५६; दम )। हडक । (ना) देखा दिशय=ददवः (माह १०५: हडकरा र्र १०२; प्रापः, नाट-स्टब्ट ६१; वि ५०; १५०)। हडण । १६ [ दे ] १ पान-निरोध, हम्म पादि का पान; हडफ, रे ताम्यून आदि का वान; (आँप)। ३ ब्रामस्य का करवहरू; (यात्रा १, १ टी-पन ४०: 25)1 हड्रेट पुंदि ] १ धनुराग, प्रेम; (दे म, ३४; पड़)। २ वाद: (दे न, १४)। हरहर वृं [ हरहर ] 'हर हर' माराज; ( किरि ३३६)। हडाइड वि [दे] घटनर्य, घटनटा; (विवास, १-पत्र थः व्यापा १, १६--पत्र १६६ )। हिंद्र व हिंदि विकास का क्यानिवेष, राष्ट्र से विहे. ( यादा १, २--२४ म्ह, विश १, ६--२४ ६६; माँह, सम्बर्धित स्था। हह न [दे] शह, परिषः (देन, ५६) वह । सः सुत श्रीक्षा में १०६) हड १ [हड ] १ बनाल्डाम् (पाम; पर १, ३--४४ ४८ वे ६, १६)। २ मन में इमें वाले सालाय-विरेत्र, हुम्मी, बहरूमई, राई, भारपको पा हुते व्याध्यसम्बद्धाः । इत्यानम्, ४४ ५व म, १, १, र्म; पद्या रु—पन ३*०* ∤३ हम तब [हरू] १ वर बादा १ दक्षा, चौर दक्षा, हरा, रांचन, (उना, भारत)। नुस-दादन,

३०ई)।

ह्याग्रिः ( प्राचाः कुमा )। भनि—ह्याहीः ( कुमा )। कर्म-हिंगाजइ, हिंगाजए, इपयाए, इबाइ, हम्मद: (हे ४, २४४, कुमा; प्रात १६; ज्याचा ); भवि--हम्मिहिह, इशिहिद्दः (दे ४, २४४)। वक-हणतः (प्राचाः कुमा )। क्यकु-इण्यु, हणिउज्जमाण, हम्मंत, हम्म-भाण: (सुध १, २, २, ५: आ १४, सुर १, ६६: जिपा १, २—पत्र २४, पि ५४०)। सङ्ग्-ह'ता, ह'नूण, हतूणं, हतूण, हणिडरण, हणिअ, (धाचा: प्राम् १४७, प्राकु ३४; नाड )। हेकू--ह'न, हुणिउ': ( महा: उप प्रभा ) । क्र-इ तहा, (से ६, ६; हे ४, २४४: श्राचा )। हुण सक्त [ ध्रु ] मुनना । हयाह, ( हे ४, ६८ ) । हण वि दि दे दर, भ-निस्ट, ( हे प. ५६ )। हण देखों हजण; "हयादहयापग्यामारया--" ( पउम दः, 235)1 °हवा देखो धण=धन, (गा ७१५, ८०१)। हणण न [ हनन ] १ मारचा, वन, पान, ( मुपा २४५, मधा)। २ विनास, (पंपह २, ५—पंत्र १४८) । ३ । वि यथ-वर्ता, स्त्री-- °णी, ( कुम २२ )। हणिअ वि [हन ] जिसका यथ किया गया हो यह, (शा २७, क्रमाः प्राम् १ई, पिंग )। ष्टणिअ देखी हण=इन् । हुणिथ वि [ श्रुत ] सुना हुझा; ( कुमा )। हणिय देखो दिणियः (गा हदे ।)। हणिर ति [ हन्तृ ] वध करने वाना, ( मुपा ६०७ )। हणिहणि । अ [ अहत्यहनि ] १ प्रतिदिन, हमेशाः हर्णिहर्णि । (पपद २, १--पण १२२)। २ सर्पण, मत्र सरह से, ( पयह २, ५--पन १४८ )। हुणुवि [दे] सावरोप, बाको यन्ता हुन्ना, (दे ८८, ५६: मध्()। हणु पुंखी [हनु] चितुक, हाठ के नीचे का भाग, हुईी, टोड़ी, दाडी, ( प्राचा, पगद १, ४--पन ७८ )। "अ, "म, 'मंत, 'यंत पु [ "मन् ] इनुमान, रामचन्द्रजी का एइ प्रव्यान अनुबर, पान तथा अञ्चलामुन्दरी का पुन-( पडम १, ५८, १७, १२१; ४७, २६, हे २, १४६; कुमा, प्राप्त; पउम १ह, १५, ५६, २१)। "सह, "सह न [ 'रह ] नगर-निशेष; ( पडम १, ६१; १७, ११८)। व, चेत देनो भ; (पडम ४७, २४; ५०, ६;: उप पृ)

ह्णुया की [ हनुका ] र दृशे, ठोड़ी, दाड़ी। २ दण्या-विज्ञेष, दादा-विज्ञेष; ( उषा )। हणु स्त्री [हन्: ] देखी हणु; (पि १६८; १६६)। हण्ण देखा हण≈इन। इस देखो हय≔इत; ( पि १६४; ५६ँ४ )। 'हत्तरि देखा मत्तरि; ( प्रि १६४)। इनु वि [ इतु ] हरण-कर्ताः ( प्राक्र २०)। हत्त्व देया हण=हत्र । हरूथ वि [दे] १ जीम, जरदी करने नाम, (६ ५६)। र किविः जल्दीः (भोन)। हत्थ पुन [ इस्त ] १ हाथ; "ब्राहिधनमेख रूप जस्त कपहेंगा" ( यजा १०ई; भाना, क्रम, कुम ६)। २ पू. नक्तन विदेय, (सम १०, १३)। १ चतुनका एक परिमाया: ४ हाथी की हूँद, । ४५; बाप ) । ५ एक जैन सुनि, (३०४)। [°कन्प] नगर-विशेष; ( धीवा १, १६-न पिंड ४६१)। "कस्म न [ "कमेन्] इस्त-निप", ३ निजेपः (सम १, ६, १७, ठा ३, ४--- १२ १६० १६; कव )। "ताए, 'नाल पु [ 'ताड ] शर्म न् (राज, यस ४, ३ डि)। पहेलिश स्रोत[ यहाँ रूप्या-निजेष, शोर्पप्रकस्पित को चौराती जाता वर जी मेल्या लज्य ही यह; (इक्)। [ प्राप्तृत ] दाथ में दिया हुआ उपहार, (दे न, "मालय न ["मालक] भागत्य-निहेप (क्रें °छतुसण न[ "रुघुस्य ] १ इस्त-नाप्रा, १ व है,। १, ३—१व ४३ )। °सीस न [ °शार्व ] <sup>नत</sup> (ग्याया १, १६्—यत २०८०)। 'प्रस्यात् [ हाथ का गहना; (भग)। भगा। वाल पु [भनाह] °ताड; (कत्र)। 'स्त्रव पूं [ 'स्त्रव ] राव हा . मदद; (से १, १६, मुर ४, ७१; इस)। हत्थंकर पुं [ हस्तहुर ] वनस्त्रति-निहेण, (क्र<sup>ह</sup> १०, २)। इत्यंदु रूपन [इस्तान्दुक] हाथ वीपने हा हत्थेदुयर् भावि का गण्यन-विशेष; ( विंड १ ३३, वि ६-पन ६६)। हत्यन्युहणों की [ दे ] नव-वर्ड, मनेति। (! ₹**%**)1

हत्यद्व (भा) देखां हत्यः (हे ४, ४४४; वि ४६६)। ह्रयन पूं[दे] १ फोड़ा के निए हाथ में जी हुई चीज: - १ वि. इस्त तीज, चन्चज हाथ वाजा; ( दे न, ७३ ) ! इत्थल वि [ हस्तल ] १ लगाव हाय बाना: २ पुं. चेर. ेतन्त्रः (पपह १, ३—५५ ४३)। र्तपरिच रेमी हम्पिरिच; (राज)। रियन्त वि [ दे ] फीड़ा ने दाय में किया हुआ; ( दे 🕒, (0)1 हत्यस्त्रित्र वि [ दे ] इस्तारमान्ति, हाय में इटावा हुन्ना; (\$ =, \$x)1 हत्यान्त्री स्त्रो [ दे ] इस्त-युक्ती, हाथ में निधन आसन-र, विदेष: (दे ८, ६१)। इत्यार न [ दे ] महायता. मददः ( दे ८. ६० )। हत्थारोह पुं [ हम्स्यारोह ] हस्लिपक, हायी का महावतः (विशा १, २--पत्र २३)। इत्याबार न [ दे ] नहायता, नददः ( नति )। ह्याहित्य न्त्री [ हस्ताहितका ] हाथाहाय, एक हाथ ने दूसरे हाथ: ( या १७६ )। इत्याहर्दिध अ. क्रमर देखी; ( गा २२६; ४८६; पुन्त 1 ( 5 38 हित्य पुंची [हस्तिम् ] १ हाथीः (गा ११६ः कुमीः भीन १५०); स्त्रे—'र्जा; ( चादा १, १—पत्र ६३ )। ॰ रूं. त्य-विदेय; (ती १४)। 'धारोह पूं ['धारोह] रायों का महावत; (धर्मीव १६)। 'काण्या, 'काब पूं िंक्षची १ एक अन्तर्द्वीतः २ वि. इतका निवाली मनुष्यः (रक्ष द्वा ४, २—पन २०६)। 'कष्प न ['वरप] रेनो इल्य-कण; ( राज ) गुलगुलास्य न [ "गुल-गुलायित ] हाथी का शब्द-विशेष: (राय)। 'धारापुर न[ नागपुर] नगर-विशेष, हम्लिनापुर; ( उर १४८ हो; । न्य )। 'तावस पुं [ 'तापस ] दींद्र बारु-विदेष, हापी को नार कर उसके भारत ने बायन-नियोह करने के लिखानत राजा सन्यासी; ( फ्रींग; न्यूमीन १९० )। कायपुर देशी नागपुर; (भनि)। 'वाल पुं['वाल ] मनवान् महा-रेर के समय का पाबाहुती का एक राजा; (कन्न)। 'पिपाली स्त्री ['पिपाली ] वनलाति-विदेशिः ( उत्त १४, ११)। मुह पृ [ मुख ] १ एक घलाडीन; २ वि. उनका निवासी मतुर्यः ( हा ४, २—५व २२६; इक )। 'रयण न ['रत ] उनम हाथी; (क्रीन)। 'राय ह

ियाज ] उत्तम हाथी; (सुरा ४२६)। वाडय पुं ['ह्यापृत ] महावतः ( श्रीप )। 'वाल देखी 'पालः (क्य)। विजय न [विजय] वैताट्य की उत्तर श्रीच का एक विद्याधर-नगर; (इक)। सीस न [ शिर्ष ] एक नगर, जो राजा दमदन्त की राजधानी थो; ( उन ६४८ टो )। 'सुंडिया देखी 'सोंडिगा; ( गज ) . सींड पुं [ शीण्ड ] बीन्द्रिय बन्तु-विदेषः ( परच १—वत्र ४५ ) । 'तोंडिना स्त्री [ 'शुण्डिका ] ब्रानन-विदेशः ( टा ५. १ टी-पन २६६ )। हित्यभववस्यु न [ दे ] ३६ अश्लोकनः ( दे 🖛 ई५ )। हरिधक्यम वि [हम्नीय, हस्त्य] हाथ वा, हाथ-नंदन्धी: ( भूद रहर । हत्थिणडर न [हस्तिनापुर] नगर-विदेण; (टा १०--हिन्यणपुर (५२ ४७०; तुर १०, १४४; महा; गडड; हिन्यणाउर तुर १, ६४; बाट—शङु ७४; प्रत )। हिन्यणापुर हत्थिणी देखी हत्यि। हृतिथमाल पु [ दे ] इन्द्र-इस्ती, ऐरायण हाथी; ( दे =, हिन्धियार न [ दे ] १ इधियार, शन्दः ( धर्मन १००२: ११०४; मनि )। २ सुर्छ, तहाई; 'ता उद्हेदि मन्धं कोडि हत्थियारं ति", भडेब, कोइसं देवेषा सह हात्थियार-दरर्गा" ( स ६३% ६३८ )। इंहियलिङ्ज न [ इस्तिलीय ] एक हैन-मुनि-हुन; (कर्न)। हरिधवय पुं [ दे ] बद-भेदा (दे मा, देव ). हिम्बहरितल वृं [ दे ] वेप; ( दे =, ६४ )। हत्युत्तरा हो [हम्नोत्तरा] इत्तरतासुनी नवन (平平)1 हुन्यान्त देगी हत्यः ( हे २, १६५ पर् )। हत्योडी को [दे] १ इलानस्य, सप दा पासूच; २ इस्त-प्रान्त, राप ने दिया ज्ञाना उपहार; ( दे 🖛, 🤫)। ह्यस्य र् [ दे ] हल-प्रत्य, पाय प्रत्य; (विरि १४८)। हद् देखी हय-इतः ( प्रापः, प्राहः १२ )। हर े हु[दे] बानह का मत-नुवादिः (विट ४३१ )। हद्भप पुं[दे] हान, विद्यान; (दे म, देव)। हाँदि ) अ [ हाथिक् ] १ नेद; २ अनुवापः ( मारु ४६: हुद्धी ∫ पद्दुः स्वय ६६: नाट--गङ् ६६: हे २, १६२)।

(गार्ग

हमार (भार) वि [ अस्मदीय ] हमारा, इसने नंबन्ध | हर एक [ प्रह ] प्रहृष करना, लेना। हर, रखने बाजा, (पिग)। हमिर देखो भमिर, (पि १८८)। हरम सक [ हन् ] यथ करना। इस्मइ, (हे ४, २४४, कुमा; मन्ति ३४; प्राक्त ६८ )। हम्म नक [हम्म्] जाना। हम्मदः (हे ४, १६२)। हस्म न [हर्म्य ] कीवा गहः ( म ह, ४३ )। हम्म वसी हण = हन । हम्मार देला हमार: ( दिंग )। ह्यस्मिश्र वि [ ह्यस्मिन ] गन, गया हुझा, (स ७४३)। हम्मिश्र न [दे हरपे] एड, प्राताद, महस्र: (डे ८, ६२, पात्र, नुर ६, १५०; आचा २, २, १, १०)। हरमीर पु [हरमीर] विकम की तेरहरी शानाव्यी का एक मुननमान राजा, ( ती ४; हम्मीर २७; पिंग )। हय वि [हन] जो भीरा गया हो वह: (धीर; ने २, ११, महा ।। "माकोड पुं [ "मन्कोट ] एक विद्यापर-नरेश; ( पडम १०, २० )। "स्म वि [ "श्रा ] निराग, (पडम ६६, ७४, गा २०८, हे १, २०६; २, १६५; ( उव )। हय पु [हय ] अन्त, योडा; (भीव, से २, ११; पुमा )। 'ब'ठ प [ 'कण्ड ] रतन-विशेष, अन्य के कड जितना बड़ा स्तन, (राय ६७)। "काण्या, "कस्त्र तुं ["कर्णा] १ एक चान्तद्वीप: २ वि. उसका निवासी मनुष्य: (१४, ठा ४, २—पन २२६)। ३ एक ग्रनार्य देश, (पत्र २७४)। 'सद् पु ['सदा] १ एक अस्तर्होंप, (इक्र)। २ एक भनार्य देश, (पत्र २७४)। द्य देखी दिन=इत, । महा, भवि, राय ४४)। ह्य देनो हर=दह। 'पोडरीय पु [ 'पुण्डरीक] प्रति-निजेप; (पयह १, १—पन 🖛)। 'हय देखा भय, ( गा ३८०)। हयमार हुं [ दे. हनमार ] व ग्रेर का गाछ: ( पाधा )। हर सक [ हू ] १ हरणा करना, छीनना । २ प्रसन्न करना, लुग करना। इरर, (दे ४, २३४; उब, महा)। कर्म-इरिजइ, हीरह, इरीबाइ, हीरिज्जइ, (हे ४, २५०; धात्वा १५०)। वक्--हरनः (वि ३६७) । क्वक-होरंस. हारमाण, ( मा १०५; सुर १२, १११; सुना है३५ )। मक्-दिस्तिमः (मदा)। देक-दिस्तिः (महा)। इ-हिझ, हेझ; (विश्व ४४६; ४५३)।

प्रस्ताव:

हर सम [हरू ] भागत करना। 'हरदः (ने ४ दर पुं [दर] १ महादेव, गंबर, (मुन ३१३ पहाँ रे १ ११ गा इन्य अहर)। २ ०४ (सिंग)। "मेहल न [ मेमल ] इता विने, ५६) । विस्टहा स्त्रो [ 'वस्त्रमा ] गीरं, गर्ने 1(032 हर पू [ हद ] दह, बड़ा अनाया, (मे ६,६८)। हर देग्से घर = एहः 'ता बस प्रदेश मा सम इस्व मज्भ हरे" (बन्ना १००; दुमा; सुन ३६६ ( YY ) <sup>°</sup>हर देखी घर=धू। ह— हरें बळा, ( में ६ ३) हर देखी अर = भरः ( पडम १००, ५६: हुन १३ दर वि [ 'हर ] इस्य कर्ता; ( संय )। 'दर वि [ "धर ] बारण करने वाता; (गा ११६) है हरअई) स्नी[हरोतकी] १ हर्रका गाउ. १ हरहर्द ) विशेष, हरें, (पहा हे १, ६६; इसा)। हरण न [हरण] १ छीननाः (सुरा १= इमा )। २ वि. छीनने बाना, ( उत्र ११४, इने हरण न [ प्रहण ] स्थीकार, ( कुमा )। हरण न [स्मरण] स्मृति, याद, "मलियक्षित्रपे क्रमन्त्रमा म जेन मुहन कर् ताया दिश्रहाया हरती रुश्रामि, या उद्यो घर ई °हरण देगा भरण, (गा ५२० घा)। हरतणु पु [ हरतनु ] लेत में बोबे हुए गेहूँ, बी क बाफों पर होता जन-पिन्यु, ( कप्प, चेर्य १०६ म हरद देखो हरच, (भग)। दरपञ्चुअ वि [ दे ] १ स्मृत, याद किया हुआ, १ के उददेश से दिया हुआ, ( रे ८, ०४)। हरय पुं[हर] वडा जजाराय, दर, ( बाचा, म्प र, ध्र-पन १४६, उस १२, ४४, ४६, हे ६, १३ हरहरा स्त्री [दे] युक्त प्रसङ्घ, योग्य प्रव<sup>मर्</sup>, "निद्भूमग च गाम महिजाथूमं च सुरण्य रार् नीवं च काया द्यानिति जाया भिक्यस्य स्त्रा<sup>8</sup> ( विन २<sup>, (४)</sup> रेपरमध्य न [ इस्टमध्यन ] प्रकार कारा के स्वयं 1, 2-94 62 3:

श्मवित्र वि [ दादित ] द्यान हुमा, दिल्हा जानव किस एवा हा वह: (है ४, ४०५)।

क्षी पु [ के हरि ] शुर, तेता; ( दे स, १६ ) । श्री प्र[शीर ] र विज्ञाहमान्त्रे से या प्रवेशव दिया का सन्दर्भ (दा २, ३-- प्रस स्दर्भ)। २ एक सहामहर (हा २, ३--४४ ०म )। २ ४४४, हेरनाट, (हुमा; कृत रक्ष सम्बद्ध सरक्ष सु चर् )। ४ (स्त्रा, सीक्रमण ारी पर्वत् प्रश्नम् सूरा १४३ )। ५ समयन्त्र ( सं ह, केर ११ दे तरह, सहरत्यह (से त. केर, इसर, इस १४६) र क रामर, बन्दरह ( ले १६, २५) ६, ००, धर्मीक ४२: लम्मन २२९)। स भन, पोला, ( उर १०३१ टी) नी नियम १६ तुल ४, ६)। ह मान के साथ जैन दीमा विने पाना पढ़ा सामा: ( पड़म =2, ४ )। १० व्योगिक-्माय-प्रत्य एड समः 'गुश्त्रशिक्टं गर्यारकार' . (मरीव १४): अर् तानद का एक केंद्र, (विता)। े १२ मध्ये सीवा १६ वेदा, मयहूब्य १४ पटन, १५ सूर्वे १६ वायु, पतन् १७ यम्, जमराज, ६८ हर, महादेवः, , १६ वया, ५७ शिरण, ५१ वर्ष-विशेष, २० वसूर, महा २६ कें.रिज्य, कीपात; २४ नर्व धीर-मास्य एक विकास: २४ पता रॅंग; २६ किंगत वर्षा, २० त्या रॅंग; २८ वि. । यंत वर्ण वाना, २६ तिमन वर्ण वानाः (हे ३, ३८)। १३० इस वर्ग बाजाः "द्वित्रिधामरिक्जीधमण्ड—" (भ्रज्यु ३२)। ३१ पूनः महादेवात परेत का एक विनार । जा न-पत्र ११६।। १२ विन्तान पाँत वा एक जिल्ला; (डा ६; इक् ) ३३ लिख पर्वत का एक नित्यः ( हा ह—पन ४०४, इह)। ३४ इतिके स्तेत्र का मनुष्य-विजेयः ( क्रम )। विदे पूँ [ 'इचन्द्र ] त्य-नाम-बीवद एक गनाः (हे २, ८०, पढः, गवदः, बुना)। 'अंदण न [ 'चन्दन ] १ चन्दन की एक डाति; (से भ देश गउद: सुर १६, १४)। २ सुं एक तरह का बल्तमृतः; ( तुता ८०; गउट )। वेदो 'चद्ण । 'अण्य देखें 'भंदः ( सदि १० )। 'आल पुन ['ताल ] १ पोन वर्षा बातो उत्यान-विकेष, हातानः ( खाया १, १—पत्र २४; जी ३; पर १४४; जुना; उत्त १४, नः ३६, ०७ )। २ पृ. पन्नि-विद्योगः (हे २, ६२१)। . देशा ताल। 'यस पुं ['केंद्रा] १ वंडातः (क्रीय .

अहंदे: मुख हं, १; सहा )। २ एक नगडात नुनि; ( इन १२ ) 'एनवल पुं ['केशवल ] नावडात-र्रजन्मा एक मृति, ( उब: उन १२, १)। पिसिस्त हि [ केशीय ] १ चवडात-ध्रम्भी; २ इरिहेमयज-नाम ह मूर्त हा; (इन १२)। किसा न [ काङ्सिन् ] नगा-गिहेप; ( तो २७ )। किंत पुं [ कान्त ] वियु-ल्हुमा देशी का दिलाण दिशा का स्ट्रः (सक)। 'बंतपपाय, 'बंतप्पपाय पुं ['कान्ताप्रपात] एक दरः ( हा २, ३—पन ७२; हो—पन ७१)। °कंता म्हे [ कास्ता ] १ एक महा-नदाः ( टा २, ३--पत्र ७२; सम २७; इह)। २ महाहिमवान, पर्वत का एक कियर; (इहः हा ८--३३ ४३६)। किलि प्रं [ 'केरिंट ] भारतीय देश-विकेय; ( कर्यू )। 'केसवल देवी 'वसबल; ( इतक ३१)। 'केसि पुं['केशिन्] एड जैन मुनि: ( श्रु १४० )। भीध न [ भोत ] दन्द का एक भेद; ( निंग )। "गरीच वुं [ 'ब्रीच ] सहस-या दा एक राजा, (पडम १८ २६०)। चंद पु िचन्द्र] १ विद्यापत-वंश का एक राजा; (पडम ८, ४४)। २ एक विचापर-सुमार; (महा)। 'संदण ु [ बन्दन ] १ एक घन्तकृत् जेन मुनि; ( बंत १८ )। इ देखी 'क्षेद्रण; (प्रायु १४% स १४६)। 'वायर न [ नगर ] वैताव्य की दिलय-धेरिय में दिल एक विदाधर-नगर; (इक्)। 'ताल पुं ['ताल] द्वीर-विदेय (इक्)। देखें। 'आल। 'दास पुं [ 'दास ] एक विषक् का नाम; (पडम १८ ८३)। ध्या न [ ध्याप ] इन्द्र-धनुष; (उप ५६० दों)। 'बुरो स्त्री [ 'पुरो ] इन्द्र-पुरो, धमरावतो, स्वगै; (तुरा ६३५)। 'मह पुं [ 'मद ] एक तुनित्त्यात जैन प्राचार तथा प्रनथकार; ( चेद्रय १४: डा १०३६; हुना १)। 'मंध पुं ['मन्ध] धान्य-विदेश, दाना चना; ( शा १८; पव १५६; नंदीप ४३ )। 'मेला को ['मेला ] वृद्ध-विशेष; (भीर)। 'बद पु ['पित ] बानर-पाँच, नुन्नीय; ( वे १, १६)। 'यंस पुं िंचंता | एक नुप्रशिद्ध स्तिय-कृत; (कम्म; पडम ५, २)। वस्तः वास र् [वर्ष] १ देत मधेपः (प्रयु १६१; ठा २, ३--- ९व ६०; सम १२; पडम १०२, १०६; इक् )। २ पुंन. महाहिमनान पर्वत का एक शिला; (ठा ५--५व ४३६)। ३ निषथ पर्वत का एक चितर, (डा ६-मन ४२४; इक)। 'बाहण प्

िवाहन र मधुरा एक राजाः (पत्रम १२, २)। २ ! तन्दी बर द्वीप के प्रारार्व का अधिप्ठाता देव; (जीव ३,४): 'सह देगा 'स्सह, (राज): 'सेण प् ['बेधा] १ दशर्मा चक्रस्ती राजा, (शम हम, १४२)। २ भगवान निमनाथजी का प्रथम भावक, (विचार ३७८)। 'स्मत पु ['सद ] १ विगुत्तुमार-देवी का दक्षिण दिमाकास्त्र, (ठा०, ३--पन सपः दक)। २ मान्यान्त पांत का एक गिल्बर: ( दा ह-पन ४५४ )। हरि २ [ हरिन् ] १ इस रेंग, वर्ण-विद्रोप, २ वि. इस रेंग रामा, (सीपा ।, १ई-पत्र २२८६)। ३ मी. एक महा-गरी (सम २०: इक. टा २, ३--पत्र ७२)। । भारत प्राम को एक मूच्छेना, ( दा ७---५व १८६)। "पारत, पायाय पू [ प्रपात ] एक बह, जहाँ से हरित् मदी निवासनी है, ( टा २, ६--पन ३२, डी--पन ७५)। हरि" देखे। दिदि", ( मथ, पि ह्यः; उत्त हर, १०३ )। हरिअप [हरित] १ पर्या-प्रिशेष, इसार्गा, २ वि इस रशे राजा, (सीर, खाया १, १ डी-पय ४, १, ७-पन ११६, स ८, ४६, मा ६६५)। ३ प. एक आर्थ मन्त्य- . बार्ति, ( दा ६ —पन ३५६ )। ४ पून चमस्त्रति दिशेष, इस तुन्त्र, सब्ता, (पयम १-पत्र ३०, भीप, पाम: प १२, ४०, दल १०, १)।

हरित देशी दिन- इन, (कम, महा)। दृरित्र देना मॉर्थ=मध्य, (ग॰ १३२)। हरियम )न [हरिनक] नीम प्रारंद के पनी से बना हरियय हेर्या मीक्स-विदेश, (पर २५६, मुळ २० दी)। हरिया सी [ हरिया ] दूरी, हुर, तृषा-विदेष: ( स अ,

28, 8, 28 ) 1 श्रदिना देश्य दिनी: ( इसा )। द्दरियाल देगा द्दरिन्याल (

श्रीमाना म [के शिनानां] क्षां, क्षाः (के द्र, क्रु राम, कर, बन्न, भगु २३)

हरिएम देशा हरि-एम। हरिचर्च देशी हरि-चडण । हरिचरण न [ दे. हरियन्तन ] ३२६न, देशर, ( दे ८,

\$4) . हरिएक प [ दरिन स ] केंब्रय देश-अंतर एक-विदेश

( रवस्य १--२४ ३१ ) ।

इतिया वृ [ इतिया ] १ हिन्त, वन, ( हुना ) १ २ द्धन वा

हरोड्ड देश हरहर्र (बाह्न १०)। हरे स [अरे] रन भयां द्वा एवड घण्नव, –१ हैं.

हरी देखी दिया, ( साम १, १३, ६, मंग )।

हिस्सादय वि [ हर्षित ] इपे-अन, ( पडम (t. <sup>33 )</sup> हरिमाल दता हरिमनाद=दर्ग वर् हरिन्तित हि [हपित] इचेन्यान, बार्नान्दर्गः (वी भवि, महा, मदा )।

(भीप)। उरपृ[पुर] एक देन गर्ट्य, <sup>[हुर</sup> द्धाः)। 'ला वि [ यन ] १४ वृत्, ( मा १८)' हिन्सण व् [हर्षण ] त्य निय-प्रतिद्र एक मन, (हुन 245 11

वि या इरिने मुन्तागारमध्ये। मुखी" (मृद्ध १,<sup>२, १</sup> 2覧リ1 हरिस हैं[हर्य ] १ सुन, > बानन्द, प्रमाह 🗒 (दूर, १०४, बाब, दुमा, भग)। ३ माप्<sup>रा सर</sup>

इत्सि कह [ हृद् ] युवी होना। इत्सर, (हे प. 🖰 पानः पत्र ), "हरिभिन्नर कवनारी **स्ट**म्माणीशन्दर्ग (भवाध ४८)। हरिस्य गह [ हर्ष ] हर्ष से रोम खड़ा बरना। ' प्रणा

हरित्यां देखा हिरित्यां, ( उन ३६, ६५)। हिस्टिल नि [ "अस्त्रम् ] भार वाना, बीम वानः । 282)

का आधिपति देव; ( ठा ४, १—३०२, भन ३,१६). हरिंहा देयां हलिहा: (प ३०५)। हरिमध पुं[दे] काला बना, अब मिनेन, (भा १६ १५६, मबोध ४३; दे ८, ७० टि )। देगो दिनिय हमितिमा पु [ दे ] जगुड, जर्ती, बडा; (रे ८,६१)

हरिणंकुस पु [ हरिणाडूरा ] चीथे बनरेव है 🕏 जैन मृनिः ( पउम २०, २०५ )। हरिणगवैसि देखो हरिणगमैसि; ( पउम ३, १०) हरिणी स्त्री [ हरिणी ] १ मादा हिस्त, हिस्ते, ( 😘 २ इन्द-विशेष: ( प्रिम )। हरिणेगमेलि १ (हरिनैगमैपिन् ) शक दे पर्न

एक मेद; (पिम)। "चछी की ["भी] पुरा बाली खो, (कब्यू)। भिरि पुं [भिरि]हिंस, (-२६ )। "हिन वृ [ीधिप ] नहीं, (हे रे, र<sup>द</sup>ः) हरिणंक पू [हरिणाङ्क ] चन्द्र, चाँदः (र :-व.व्यू ; सया )।

्रित्रः; २ वंभाषयः; ३ रति-ऋषदः; ( हे २. २०६; कुमा; - व ४३०; वि ३३८ )। डिनो देखी हसीडई; (पना १०. ५५)। शुंग को [दरेणुका ] विक्ता, मानकौननी; (उनिके)। सि वह [होप्] गाँत करना; (नाट-विद्यी ६०)। - इ न [इल ] इर, जिनमें खेत जेतते हैं: (उपा; मिर)। 'उत्तय दुंव [ 'युक्तक ] इत जीवना; "बहुमें निर्मेन इसी नेर्स इनउत्तसी विते" (नुत २३%; .धेर्दे: डर २, ५५ ) । 'कुट्टाल, 'कुट्टाल पूं [ 'कुट्टाल ] नि इ इस का भाग; (उना) धर पुं [धर] रितेरेंद्र, रामः (पचरा १७--पत्र ४२६: दे २, ४४) ं घारण पूं [धारण ] यत्रभद्रः रामः; (पडमः ११% वाहम वि [ वाहक] हाजिक, इस जीतने निता; (आ २३)। हिर देखी धिर: (सम ११३: स—गाया ४० चीनः इस २५०) । उह है ीयुच ] यनभड़, राम: ( पडम ३८. २३, ७६, २६) ल इंको फर=कत; (सुरा ३६६; मबिः वि ६०३)। स्व (ना ) देखी दिशय=हर्द्यः ( वार १४: नार-हेच्य २१)। हिन्द देखी हल-इन्दर । ्हि। इसे देखा इलिहा: (१ १, ==; छुना; पट्)। हम् वि [दे] बहु-भाषी, बाचान; (वे म, ई१) देवील पृ[दे] कनकन, वीरसुन, कीनाहन; (हे =. दिवास; कुमा; सुना सकः १३२; वटिक १४०: हुव रिन् निरि ४३३; सम्मल १२२)। देहर देखी हाल हर = हन-धर । हेरल देखा इंडह्ड=(हे); (सा २१)। दहल }पून [दे] १ दुमून, कालाहन, भागपुन, (हे धरम्य रेच, अर् मे १२, ८६)। २ कीइक हत्त्वः दिन, अर. म अवर ) । ३ त्वरा, रहवड़ी, इमरम, विना, परनरतमा वरा (पामः व अ०४)। ४ मैल्युस्य, उत्हरेश: ( या २१: ७८० )। स्ट्रलिश्र हि [ दे ] क्षीमत, कीच टुमा; ( विंग ) । ं हा म [हला] मतो का मानन्त्रम, हे मन्दिः (हे व. १६४; स्वत्र ४०; भानि २६; उनाः ना ४३०; सुर्व 1 ( 585 साहल न [हलाहल ] एक बानका उप बहर, विक-

विदेष: (प्रात् ३८)। हरु।हरू। की [दे] वंभियका, बामहनी, जन्तु-विज्ञेप: ( के ज. €३ )। इलि पुं[ इलिन् ] यनसम, यनभड़; ( पटम ३६, ३५; हिन्छ वि [ हास्त्रिक ] इन जीतने वाना, कृपक; ( हे ६. ६ ५: तस्य, प्राप्त; सा १०७; ३१७; ३६०)। 'होलेश देखों फलिश; (गाई) इतिया ना [ इतिका ] १ दिवन में; २ वान्हमें, बन्तु-दिशेष: (कन्म )। हलिआर देखी हिनिआल - हिर तान: (हे २, १२१: 写) हलिह प् [हरिद्र, टारिद्र] १ इस-विदेश (हे १, २४४: ता महे है )। २ वर्षा विद्याप्त, पीना रेंग: ३ त. नाम-बसे का एक सेद, जिसके उदय ने जीव का गरिर हरही के नमान पीता होता दे यह उमें; (कम्म १, ८०)। विस वं विषा ] बनुसिन्द्रय जन्न की एक जानि। ( प्याय १-पन ४६ )। मिन्छ प् [ 'सरस्य ] महाती की एक जाति: ( पराध १-- पत्र ४३ )। हलिहा न्ही [इस्ट्रिंग] चीपीय-विकेश, हाही; (हे १, हसिदो सम् २५४: गा ५म: मन: २४६ )। हर्लासागर है [हलिमागर] मस्त्य शी दर जाति: ( रच्य १-- रब ४०)। हल्लान वि [ लघुक ] इतथा; (वे २, १२२; स ४८८)। हलुर हि [ दे ] स-गुन्य, सन्हर्द्द, ( दे य, इ२ ) । हर्ले छ [हर्ले ] हे गरिंग, नगी या नदीवन, (१ ६, १६% इना)। इस्ट घर [दे] दिन्स, यनना। इनमेतिः ( संदृद ६८)। वह-हार्यतः (इस्ट २६ तुस ३४) ५६३; उस्मा ४०( में में, ४५ 🗀 इत्न्ड पु [इन्ड] एक मनुनर-यामी देन भूति; ( सन् र; २(ँड ) । हान्यत न[इस्सक] पर-विधेष, एक प्राप्ताः; (विक 23 ) 1 हस्यवित्र वि [दे ] स्तरित, गीन; (१११) । हारफार व [दें] १ स्वरण, स्वर्ध, वीरमुख, द्यन, मीमग्रः (हेन, धन्दः स ६७२; ह्या)। ५ चातुनकः "बद्द उरन्ते बनेद्याँ राज्यसम्बद्धाः ( स्व

९३८)। ३ वि. कम्पनशीज, कीपता, चळान, "पावहितको-वि दीवी सहसा इलतप्मती आमी" ( वजा ६६ )। हल्लफिल विदि १ शीय, बन्दो, र न- आहुनता, व्याकुलपन, (दे ८, ५६)। ३ कि. व्याकुत; (धर्नकि **१६)**। हल्लाफल देखी हल्लापल, (या ७६)। हल्लफ़लिअ देखी हल्लफ़लिअ, "विमती चाइ बांद्रेस, तो इन्लक्ष्मियो इम (आ १२)। हुन्लाचिय वि [ दे ] हिनाया हुआ, ( सुर ३, १०६ )। इल्टिअ नि दिने दिला दुआ, चॉजत, (दे ८८, ६२, भनि )। हिन्दर वि वि वि चनन-शीप, हिनने बाला, (स १०००, En 176 ) 1 हालीस पुं[बी] रावक, मपद्रताकार हो वर फियों का नाच, (दे ८, ६१; पाद्म)। हत्त्वताल )न [ दे ] शोधता, जल्दो, स्वरा, गुजराती हारद्रनाबल) में 'उनावल', ( भवि, मुर १५, ८८ )। हार्जुण्कालिय देग्री हालप्रकालिओ, ( जब १२ )। हास्तोहत देगो हालपस्त, ( उर २ ७०, धा १६; ३ ४, १६६, उप ७२८ दो; मुख १८, १७, महा; भवि )। हालोहिक अदेली हान्सफालिअ, (शिर ६६४, ८३४, भिव )। हत्लोहित्य पुत्री [दे] स्रह, विस्विह, श्री-'या: (क्य) ह्या चक [भू] १ हाता । २ तक प्राप्त करना । इतह, हतेह, हरति। (हे ४, ६०; कप्प, उप, मदा, वा ३, १-पत्र १०६), "कि इस्लुवाडमजनदिक्या नती हवड सहरत" (धर्मीय १७), इतेज, हवेजा, (वि ४७५)। वर्-हचन, हचेमाण; ( यड )। 'हद दलो भव≈भद, ( उप ४६४ )। हबण न [ हपन ] हाम, ( पिने १५६२ )। इति पुन [ इतिम् ] १ पून, थी; २ इतनीय नस्तुः (स हः अश्यः दसनि १, १०४), इतिन वि [ दे ] प्रांत्रन, तुरहा हुआ, ( ६ ४, १२; ८, ₹**२**)। इच्च वि [ इच्च ] इवनीय पदार्थ, होम-प्रोप्य बस्तु; ( मुपा

१६३)। विद् प [ चिद् ] मधि, मानः ( उप ५६० टीः

नुग ४१६; गउर )। 'बाद पुँ [ 'बाद ] बहा: ( बाबा, |

पात्रा, सम्मत्त २२८; बेच्ची १६२: दन ई, ११)। हुड्य वि [अर्थाच्] १ अगर, पर ते कन्य; <sup>मही</sup> मी पाराए" ( बाना; मूब २, १, १; नः १९१९ २८; ३३)। २ न. शीध, बर्स्स; (याग १, १ ३१; उवा; सम ५६; रिया १, १—पव म, वी १५ कप्नः इष )। "हरू देखी अन्य=भन्य, ( गा ११०; ४२०; <sup>४२</sup> इस थक [हस्] १ ईंवना, हास्य वस्ता। रे उपहान करना, मजाब करना। इतह, इतह, इतह, इससि, इसमे, इतित्या, इसह, इसमें, धर्म, इतानु, इताम, इतेम, इनेनु; ( हे ३, ११८; १४०, . \$ 4 5! \$ 4 5! \$ 4 8! \$ \( \alpha \) इमतु, इमेबतु, इनेबाँहे, इमेक्ने, इमेब, इसबा, (-१४८: १७३: १७४: १७६)। मनि—हिन्देर स्मामा, इतिहिमा, इतिहिस्सा, हिन्दित्या, हिन्द ३, १६६: १६०, १६८; १६६) । इसिज्बह, इसिज्बति; (हे ३, १६०; १४२)। इसंत, इसेंत, इसमाण, ( भीग; हे ३, १६०) पड्)। कवळ-इसिश्चंत, इसायत, --हसिस्त्रमाण, हसेस्त्रमाण; (हे र, र्राष्ट्र टो; सुर १४, १८०)। सङ्ग-इतिकण. इसिउभाण, इसिउभाणं, इसेउभाणं, हिस्तिक्षाः (हे ३, १५०, वि ५न४; ५न४)। इलिंड, इसेडं; (ह ३, १४७)। क्र-७ इसेभव्य, इसर्णाभ, ( प्यह २, ५—१॥ १०६, ५ १५०: पर्: मन्ति १४: नाट-मूच्य ११४)। इस बार [हस्] होन होना, कम होना। हरी। 2, 23 )1 इस पु [ हास ] हास्य; ( उप १०३१ हो)। इसण खोन [ इमन ] हाल्य, ईसी, ( भ<sup>त, 38</sup> २६२, १चा २, ८)। स्री—ध्याः ( उर१६१८) इसडस घड [इसइसाय्] १ उनीहर्व हैंग मुख्रवना । "विवाद्रवन्तु । इया मोहमोहूद्रमे संद" ( नुख १, ८ )। वक् - हमहसित, (राष्ट्री १४ )। वह—इसद्सेंजण; ( रात्र )। इसाय देखी हास: हात्या इसायह, हमायह (१

1 ( 345

इसिन वि [ इसित ] १ जिसका उपहास किया

माः उर ११३ )। २ नः शस्त्रः हैंसीः ( उप २२४ )। . चित्र (२) हमित 🕽 दाल-बाना, रोन; (२२ ४, ४३) । शिर वि ( इसिन् ) हान्य-मनी, हैएने वि सावन वाला; ( सन्दर्भ १ अहा उस अस्य शेः सुर २, अना हुना )ः को-'री; ( गड़ड ) ) सिरिया को [ है ] हान, हेंगी; ( रे म, ६२ )। म्म प्रद [ हम् ] इम होना, मून होना, फीच होना । रह-इस्त्रमाण; ( यदि यर हो ) : स्य देनो हम = इन् । इस्मद्रः (पान्या १५०) । वर्षे---रस्ताः (पान्या १४ ३: हे ४, २४६ )। म्सन [हास्य] १ रेवें; (माचा १, २, १, २; पव अध्नाह-मृद्य ६२)। २ वं. महावत्नियानामह की हा रिक्स दिलाका रहा; (टा २, १-१व म्() 'गय न ['गत ] यज्ञानिकेषः (म ६०३)। "स रृ[भवि] इन्द्र-विशेष, महावन्दिव-विशेष का दश दियां हा दन्द्र; ( हा २, ३-५३ ८४) : मि हि [हम्य] १ जाउ, होशा (यम २, १, १४) वर्ष १४) २ वामन, सर्दे (वाम )। ३ मन्त्र, थोड़ा; (मा: सन् १, १०३; इस्स १, सर)। ४ ई. एक माना ं रतान्यः (सप ३६ नत नद्रः निते ३०६न)। हिमा वि [ हर्षण ] हो-कारक; "रीनहस्त्रणी उद-र्वनहीं" (विक द्वा )। ं मिनर देनो हिता: "ब-इल्लिं वदा दते" ( उच ११, ंभ इस ११,४) । हिंद । म [हिंदह, हा] १ त्न मधीं मा द्वर हिहा म्हिन्त् नाभर्ते (इसे अ)। ६ सेद, निवदः (तिरि ईश्रः )। क्षा है [ हहा ] र गम्बर देवीं की एक बाति; (है है, १९६)। २ झ. छेद-त्वह झज्यमः (विते २६मः 3 3 11 ए व [हा] स्न प्रयों हा एवड कव्यव;- १ विधार नेदः ( सर १, ८६ः स्वयं २०: वा ११मः ०४४: ८६०ः नित्रः)। २ गोइ. दिलगरी: ३ गेडा, ४ हुन्सा. ं नेता; (हेर, ईंश, २, २१०) की हैं [बस्स] हा रहानाः (तिंग) (स्व पृ[ स्व ] वहां अपे. । स्व

इतन इस्स । जीप

११८६ हाबा, हावति: ( भग; उव ), हिजर; ( भवि )। हिजड; (प्रची १०७)। बपर-हायंत; (यापा १, १० ग्रे--२२ १३१ ), हेल्यमामः (कात )। वंह--हाउं: (टक्ट १०; ११), हिच्या, हिच्यापं; ( प्राचा १, ४, ४, १; वि थून ), हेवब, हेवबा; ( दम १, २, ३, १; उत्त १८, १४), हेच्याण, हेच्याणं; (ति १८०)। इ-हेंग्रः (स ४६% वंचा ६, २०; भण्यु मः गडड )। 'हा देखी मा--फ़ी; (गडह)। हान देती हा-नदा रामर, रामय: (पर)। हाअ नह [हाइयू] भविवार रोग को उत्पन्न करना । शस्त्रः (शिंड १४६)। 'हाध हेती भाष≃मागः (ने म, मरः पर्)। 'हाथ देनो धाय=याद; ( ने ७, ५६ )। हाभ देनो भाव=भावः (में ३, १५)। हाउ देखी भाद: भाद बन्नयं महराविष्मति हामा दह नवर्" (या मध्र)। हांसन्द देखां हंसनः ( राष )। हाजेद देशो हा-कंद। हाफलि को [हाकलि] उन्द वा एक भेद; ( लिंग )। हाइहड न [दे] तत्हात, तत्त्रपः ( वन १ )। हाउहुडा खी [दे] प्राचेनचा वा एक मेर, प्रावधित-हिरोपः (डा १८ २-- रत ३२१, निचू २०)। हायि हो [हानि ] क्रीट, करवयः (मर्वि )। हाम म [दे] रच वरह, रच महार, एवं; "हाम मच" (बाह्य प्रस्)। हायण पुं[हायन] वरें, नंबल्बर; (ब्रॉन; यावा १, १ डी-पन्न १३)। हायणी की [हायनी] महत्व की दस दस्त्रों में छ्टबो<sup>®</sup> ब्रबस्या; ( टा १०—५व ५१६; वंडु १० ) ! हार वह [हारयु ] १ नाम करना । २ हारना, परानव पाना। शाँद, हारहः (उप: नहा)। परु-हार्रतः ( दुव ११४ ) । हार हुं [ हार ] १ माना, बडारह वर की मीतो प्रादि की माहा; (कम्प; राप १०२; उपा; कुमा; भनि )। २ इत्त्व, बारहरम; (वन १) ३ द्वीप-विशेष; ४ ननुद्र-विकेशः (बीव ३, ४--पन ३६०)। १ हरप-इतीः 'न्नरचहारा" (न्नाचा १, २.३,५)। पुड एन िष्ट विद-विदेश, बोहा; (भावा २, ६, १, १)।

हा कह [हा] १ त्याग करना

क्राता. हान करना, कम करना हाइ ( पड । कर्न-

3, 222 )1

```
भह पृ[भन्न] हत-दीर का अध्यक्तिता एक देन,
                                                                                          पाइसमङ्भहण्यारो ।
                      ( जीव ३, ४—वन ३६७)। "महामद एं ["महामद]
                     हारद्वीय का एक प्राधिन्द्राता हैवः (जीव ३,४)।
                    "महायर एं [ "महायर ] हार-माद्व का एक प्राचित्वायह
                                                                                                          ७—पन १६०; संदि ४६; कल्प)। 'सा
                                                                                                        [ "माला कार्रा ] एक जैन मृनि-गाणाः ( इन
                   हेव. "हारतमुद्दे हारवर-हारवर(श्वार )महावरा छत्य दो
                                                                                                      वारिम वि [ हारित ] १ वारा हुमा, वृत्
                  देवा महिज्यीया" (जीव ३, ४—यम ३६७)। "यर
                                                                                                       वराजितः (सुना ३६६ः महाः, भारे )। २ नेत
                प िका ] १ हार-ममूद का एक व्यक्तियाना देव, २
                हीय-विद्यार ३ मनुद्र-विद्येषः ४ हारवर-मनुद्र का एक
                                                                                                     गुमावा हुमा; (वर १; मुग १६६)।
                                                                                                  हारियंद वि [ हारियाद ] हरियन्त्र स, ह
              मिक्टाना हेव, ( जीव ३, ४ )। दरमह वृ [वरमद ]
             हात्वर द्वीप का एक प्राधिन्दायक देव: (बीव है, ४)।
                                                                                                    का बनाया हुचा; (गजह)।
                                                                                                हारिया स्त्री [हारीना ] एक बेन कुन-गाया (
            'वरमहासद प विश्वतासद | हारवर-द्वीव का एक
           व्यक्तिकारा हेव. ( बीर ३, ४)। वस्महाक वृ ियर-
                                                                                                 देखो हारित-मालागारी।
                                                                                             दास्यायण न [ हास्तियन ] एक गांन (क्न)
         महायर | हारवर मनुद्र का एक बालिजावक देव: (जीव
                                                                                             हारी मी [हासी] देखी हारिन्हारी (उर इ
         ३. ४)। 'बनामान व [ 'बनवमान ] १ एक दौर.
        २ एक नवृह, (जीव ३.४)। <sup>°</sup>वरायभासभङ् व
      [चरावभावभद्र] हारवरावभाग-हीव का यक वाधिन्ताता
                                                                                          हारीय वृ [हारीन] १ मुनि-विशेषा २ स हें-
     देव, (जीव ३, ४)। वरावभासमहाभद्द वृ िवन-
                                                                                           ( राज )। वंध वं [ "दल्य ] छन्द-रिसंग् ( रेस
   प्रमासमहासङ्घ ] हारका समास-दोव का एक व्यक्तिका
                                                                                        हारोस वृ [ हारोप ] १ मनाव देश-विशेष, २ %
   यह वेय. (जीव है, ४)। वसायभाष्महायह प्
                                                                                         देश का निवाली, (पवचा १—पत १८)।
  [ वरावसासमहारः ] हारस्तावभाव-समुद्र का एक
                                                                                     हाल पू [ दे. हाल ] राजा वालगारन, याचा
विकास के (जीव ) ४)। विकास मान व विकास व
                                                                                      का कर्ता ( दे द, हैदी र, हिंदी मा शुक्रमहरो। ;
[ 'यरावभानपर ] हारवगवभाम-ममूत्र का एक व्यप्ति-
                                                                                   हाला स्त्री [हाता ] महिरा, हारु, (पाय; दुव
खायक वेच (तीन ३, ४— वन ३६७)।
ार देखी भार (मृपा ३६१, म<sup>त्</sup>त्र),
स्थ नि [ हारक ] नाग-ननीं, ( थानि १११ )।
                                                                                हालाहल पुनी [हाताहल] १ बलुनीमंद
व वि [ हारण ] उत्पर होती, "धन्मत्यकामभोगावा
                                                                                बाहरती, (दे हैं, हैं) बाबा, मा हर), छें-
ण कारची हरमगामा" ( गुष्य २१२, धन्म १० टो )।
                                                                                (के प, ७४)। २ मीन्सिय जन्त-विशेषः (कार
रेगी हार-हारम। हाराह, (हे ४, ३१)। महि-
                                                                              वत्र ४१)। ३ पुनः स्थान्तः निय-निर्मेषः (दशहः।
                                                                             सहस्त दे के )। के ते रास्ता का लंक सेन्द्रे ।
व हि [शनिव] नाणित, (इमा, नुरा ४१२),
                                                                             16 33)1
[द] जिला, उन्न विस्ता, (दे न, ६६)।
                                                                        हालाहुला ह्यो [हालाहुला] एक प्राचीतकनः:
                                                                          इस्सारिन, (भग १५-वन १८६)।
ता धात, (वल, मा उद्धा)।
                                                                      हालिज देशो बिनिय=हाजिङ (है १, ६५ ४७)
[बारि], हात, पराजव, (उप १ ४२)। २
                                                                     हालिका न [ बालाम ] यह जैन मीने कुल (हर)
मि: (इम १००)। ३ व्यवनित्तेत् (विम)।
                                                                    वालिक (बालिक) र हत्त्वी के तुन्य रेंग, रेंग की
[बारिन ] १ हामा-छात् (तिले ३०४८
                                                                      (अमा इन्हें डा १ हे - वन दहर ) द व
र मनंदर, जिलागंह, ( गउद )।
                                                                    जिमका रेंग वेजा हो नह, (प्याप >- प्र :
सारित | १ मी स्तितिक विकास में श्रीतिक के स्वार के स्वार
11 & 2 2 22. 34 Jin # 3 20.04 of a 1 1 10.000 to 1 2 20.000 1 1 10.000
```

त्ववर[तारा] १ एनि सना १२ वरण सम وسيد تاريخان المارية देशीय बाद्याः ४ द्वीत साना स्थिति (पत्र १), शासनः । उन्तरः, स्टः स्थितः न्द हे , रक्तमा । दम =. ११ ): वर--हार्वितः ()的物理》: ल र्[त्य ] नृत श विमार्गिकेमः ( मह रे. ८--F# (\$9: # 4): क्षिदिक्षिकाल, श्रुकामी, कि में दीनी पत्र 13 = , 27 } स्य केरे मार=मार् नीक्स्सेस् र मच्च कर्ो र रियम वि{ हारत }राजि याने काला; ६ रे क.१०€). The G [2] 1 Land 25 - Fig. 18. ा सम्बद्ध ४ हिस्सु ( हे स. ३८ ) । चिति हस=१९। वह-भने हाममानी १६ ६४ ध्रम" (इस ५,५४)। मिन्द[हासर्]हेंगता ! सतेदः (हे ३, ६/६)! कें प्रतिका, रानिका, (रे १, १८२) वर-र्निनः ( चीप ) व्यत्—रासिव्यंतः (हरा ५० व वित हैं [ इ.स.] १ ट्राल्य, हैंगी; ( चीप; मनद २, ४०; कृता ११, ११२) १ प्रमितित विक्रं वस्त ने ति प्राप्ते बहु बसे ( बस्म १, २१ ६ ३ ) १ प्रार्वेहराः रेखेंच संबंधित (बद् १६४)। कर वे [कर] ्राच्यारसः (द्वरा १४६) 'सारि दि ['दास्ति] ्योः(सटड) : मा [अप] या, होत् (के ध्रुर) द्यम हेन्से हरिस=(ने, ( कीन ) इनस्य रेगा हास-चरः (ड्रा ॐ). हार्नेहत्य हि [हाम्पण्डन ] हत्त्वव्यन रेट्स-इसी; (इस १६, २०)३ रामण वि[हासन] १ एत्स इन्हें पटा स्ट अ ये) १ इत्स-स्रोः (ब्राच १,१६८) रमा के [हामा ] रह के (नह) रामाधिक १ति [ इस्तिन ] हिर्मा हुमाः (गा. १६३) र्शास्त्र । स्ट. हुन्य है ३, १,६) । र्दिति [हामित्] राज्यन्तिः (बालान्यायस्य रानिक रि [सम्म] रेन्से रेस्स न्यास्ट्रस्य स्त्र स हुएच बर्यान्य स्पत् । ११६०, १०, १०, १

रिचित्र को भागित - राज्य हो।

तामीय न [दे हास्य ] रत्न, र्वतः (दे न, र्वः)ः हाउपकार देखी हाहा-कार; "हाइकान्द्रस्या" ( रहम 13, 22 11 हम र [हरा] न्द्रों से केटर बते; (डा १६ उनः पनि ४८)। २ म. जिना, इहाना, ग्रीहर्मानः (पामः स्य २. ई—स्य ३०६)। क्य न[ंशत] सरस्य, संदर्भद्रां (चारा १, ६—ल १६०): हार हुं ['कार] वर्ष: (महा; माँव; वेद्री रेहर हैं। भूत्र हैं [भूत ] इसकार के तता (भग अ. ई--पन १०१) देखे हूँ [ खि] सहस्रातः (नरः मृत १३६: मीर )। 'हुहू सी | 'हुहू ] संस्था-तेरी, कर हरकेर के बेरादी दाल के हुँकी रह की देखा हर्व री बद्ध (दर्ग)। हिंहुबंग न [हिंहुमङ्ख ] संस्थान रसीत् भूतमा को चीरावी हाल में हुन्ते पर वी संस्था हल है सा (इह ।) दिन[दि] स्त मर्ची श एवड प्रश्यः--! स्व-धार, तिथा (का १०)। २ दें, कार्यः । हम

न, १५ वन्) १ यहः स तकः (नटः १२४

हर्यो। ४ तिहा १ तना ह तेला अहील स

प्रमुक्त हे गर-हरूदा (हुना गडर, या रशक, बहेश 如我们有一个 हिन है [हुन] १ बतहा, दोना हुमा, (पाना १, हुई—पत्र पर्यक्ष प्रतम ४, अक्ष देव, राव्य सुर है, १२६). १ देत, हो हुई बाह में बात रात है बहु (जन्न है के क्ल्म)। इ देनक संबंदित (विक ४१२ ) १ ४ महरू, शेला हुमाः "तैर्तासर" (रत) हिमन् (ति ] १ महर, स्पादः २ उत्तर, भवर्षः (बन १, के पान के, २१ वर्ष वर्ष ४, ४वे—स्व इन्द्रेस्ट्रीर), १ के कि राव, प्रत्ये (क कृ प्रमा वहा द्वा द्वारा श्रीका साम् १४) असमानित् 京东(市 SE): 南京[南] ( 京 बारक (बाह्री) ५ कु से करनः (स्वीर रूम ) ह एक करिएक झालाला; शिवना ४, एन <sub>१</sub>६ जाता वि ['कार]हिन्सकः १५४६) 'या हेरी वरः ( रहन ६., २६) ° हित्र केले हित्रय=रहाः (हे ६ म्हें) हमाः प्रायः इस 🕡 👣 वि [दिष्ट] मतःस्तितः (वटन स्टू. ss । इत्हम कि (विद्यम ) विनासीस गा

साधनः (साया १, १४--पत्र १८७)। २ चित्र को हिंगोल पुन [ दे ] १ मृतक-भाजन, किनो के सर्व शून्य बनाने वाला; ( विपा १, २—पत्र ३६ )। °हिथन [घृत ] पी; (दुख १८, ४३)। हिधउत्ल ( प्राप ) देखा हिधय=हृदय; ( क्रमा )। हिअंकर प [ हितंकर ] राम-पुत्र कुश के पूर्व जन्म का नामः (पडम १०४, २६)। हिअड ) (आप) देखी हिअय=इदय; (हे ४, ३५०; हिअडल्ल पि ५६६: सम्प )। हिअय न [ इदय ] १ छन्तःकरण, हिया, मन, (हे १, २६८: स्वन १३: कुमा: गउड: दं ४६, प्राय: ४४ )। २ बक्षम्, छातो, (से ४, २१)। ३ पर बद्धाः (बाब)। 'गमणीश्र वि ['गमनीय ] इदयंगम, मनोहर; (सम । \$0)। 'हारि वि [ 'हारित् ] चिताकर्षक; ( उप ७२८ ' दी )। हिअय देखी हिअ = दित; "कुद्र हि जेदि जस्मी स्थासमी हिष्मयमग्राम्मि" ( उप७६८ हो )। हिअयंगम वि [हृद्यंगम ] मनोहर, वित्ताकर्षकः (दे 1. ( ) हिबालो स्वी [ हृद्याला ]काव्य-समस्या-विदोप, गुदार्थक काध्य-विशेष: (वजा १२४)। दिइ की [हति] १ मरहरण, २ नः स्थानान्तर में ले गानाः (मन्ति ८)। हिएसव नि [ हिनेपक ] हितेच्यु, हित चाहने वाला, ( তব ३४, ২ন ) ৷ हिएलि वि [हितीपिन् ] जगर देखां, (उस १३, १४, उप अरुम ही, तुपा ४०४; पुण्ह १० )। हिओ य [ शम् ] गन कज, ( श्रामि ५६; प्राप, पि **! ( Y** # # # हिंग पु [दे] बार, उपति: (दे १, ४)। हिंगु पून [हिङ्गु ] १ इन्न-विशेष, हिंग का गाल: (पर्वा १--पत्र ३४)। २ हिंग, "डाए खोरो हिंगू सकामण दाइखे भूमे" ( विह २५०; स २५८; बाह ७ )। 'सिय पु ['शिय ] व्यन्तर देश-विदेशः ( दक्षति १, ९१ )। हिंगुल पून [ दिञ्जुल ] पार्वित घातु-विदेश, हिंगुल, मिंगस्म, ( पषधा १--पत्र २५; हो २, जो ३; मुख ३६, हिंगुनु पुन [हिङ्गुन्तु ] कार देखाः; (उत्त ३६, ७८; 11 47 )1

जदय में दिया जाता जीमन, श्राद; २ यत्र याता के उपतद्य में किया जाता नीमनगर; ( \* ₹, ¥, ₹ } l हिविज न [ दे ] एक पैर से चलने की बान-कीश; 5, (5) हिजीर न [हिञ्जीर ] शृंखनक, सिक्री, हाँका, ( ६, ११६; गउड )। हिंड सक [ हिण्ड् ] १ भ्रमच्च करना। २ जाना, हिंडह; ( सुरा ३८४; महा ), हिंदिजा; ( भीव १५४ कर्म-हिंडिजरः ( प्रात् ४० )। वह-हिंडते, ( १३५ )। जु—हिंडियब्य; (उप पृ ५०; महा)। . हिडिय; ( महा )। हेक्-हिडियं; ( महा )। हिंदम नि [हिण्डक ] १ भ्रमण करने बाहा, ( १८,८)। २ चतने वाला; (बरा १२६)। हिंडण न [हिण्डन ] १ परिश्रमण, पर्यटन, ( १८; स ४६)। २ गमन, गति: (उप १०१०)। १ भ्रमया-शीक्ष, (दे २, १०६)। हिंडि की [हिण्डि] परिश्रमधा, पर्यटन, "वामुदेवाइयो हिंडी राय-वमुब्भवाया वि। तास्यसेवि कह तुता न हुत जह कम्मप" (क्रमें ११/ हिडि पू [ हिण्डिन् ] रावण का एक मुभटः ( पडने 38)1 हिंडिय रि [हिण्डित ] १ चना हुया, चीनी, ' ( महा ३४ )। २ जहाँ पर जाया गया हो नह, "रे असेनं साम<sup>99</sup> (महा ६१)। ३ नः गति, गमन, <sup>हि</sup> ( गाया १, ह---पन १६४, म्रोप २५४ )। हिंदुअ पू [ दे. हिण्डुक ] भारमा, जीव, अन्मान्तर " वाला भात्मा, हिन्दु, ( भग २०, २—पत ७५१)। हिडोल न [दे] १ लेते में पशुमी को रोस्ने की भ<sup>ा</sup> २ दीव की रहा का यन्त्र, (दे ५, ६६)। हिंडोल देलो हिंदोल; ( स ५२१ )। हिंडोलण न [ दे ] १ रजानकी, रज-माता, २ हेन रचा का आवान, खेत में पशु आदि की रोड़ने का री (\$5,38)1 हिंडोडय देखी हिंडोल, (दे 🗆, ६६)। हिताल पु [ हिन्ताल ] इज्ञ-विशेष, ( उप १०१६ ±मा )।

```
1883
```

पार्थसद्मद्यवचो । प्रस् ] स्वीकार करना, प्रस्या करना । हिंदरः

oo, प्रात्म १४७)। कम-हिर्द्रिक्टः (पाटम । मंद-हिन्द्रिणः (पाइ ७०; धात्वा १५७)।

म**ा [ हिन्दोलय् ]** भूजना । यह—हिन्दोलयंतः;

पु (हिन्दोल) हिंदोला, भूलना, दोना; (पण्यु)।

रण न [हिन्दोहन ] भूतना, दंशनः (कृष्ण्)। अति [वें] एकं पेर में चंत्रने की पात-कोटा, (टे

प्रसंह [दिस्] १ क्य करना । २ वीडा काना। हिनद, हेर्नाः (भावाः पत्र १२१)। नृजा-िहिंस्यः (भावाः त १२१)। भवि—दिनस्पद, हिंसस्यनि, व्यिदीः (वि

सर्भ जानाः पर १२१)। वश्-हिलमाणः (जाना)। राशः आवाः पव १८१)। वह २०११ ववह १, १—वन हिन्हस, हिसियहर्यः ( उप ६२४) ववह १, िम रि [ किल ] १ हिला वस्ते वाता. हिलकः ( उत्त ७,

् श्रापद १, १-पत्र १ विसं १७१३। वेचा १, २३, उप हर्य, व १०)। 'व्यवाचा, 'व्यवाचा न [ 'वदान ] हिचा ह सायन-भूत पद्म सादि का दान; (स्रीत; राज)। ् नि हेती हिसा। (पवह १, १ -पत १)। व्योहि ं है ['में सिन, ] हिंवा का देवने वालाः ( ठा ५, १-पन

्रिम्य कि [सिस कि ] हिंसा करने वाताः (भगः चीप विता । ७४२; उस ३६, २४६; उम् इत २६)। ः सिण न [ हिंसन ] हिंसा; "महिंसपी सन्त-निपाधा [सा जी [हिसा] १ वर, पातः (उयाः महाः प्राय ' मन्नो" (स्त ४२)। १४३)। २ वर्ष, यन्यन प्रादि से जीन की की जाती

विदा, देरानी; (ठा ४, १-पन्न १८८) बा हो [ हेवा ] प्रथं का यन्द्रः धन्तप्रति हयहिंसं च निपुरको कि वृज्येता" (सुपा १६४)। हिंसिय वि [हिंसित ] हिंसा-प्राप्तः (राज )। हिस्य न [हेवित] प्रथ-शब्द; (पडम ६, १८०; दस ह, १ टी )।

.... अर् द्वारजन्त, भावनः, (व न, ६६)। हिन्न वि दि दि ] सस्त, विस्का हुमा, रिसक कर गिर हेमा जी [बिका ] रोग-विदोप, हिन्नकीः, (सुपा ४८६)। हेंसो जी [हिंसो ] जता-विशेषः (गउड)। हेंदु (दि) हिन्दू, हिन्दुस्थान का निवासी; (पिंग )। देश को [ दे ] रजेकी, शोबिन; (व द, ६६)।

हिजान पृ [दे] पह्न, कारा; (दे प्, ६६)। हिम्लिन (दे ] हेपा स्व, प्रथ शब्द; (दे द, ६८)।

चित्र रेगो हर=ह । हिन्ना े म [३ सस् ] गत कलः (गङ्, दे ८, ६७;

विक्रम देखा हा। हिज्जो ) पाम; प्रवी १३; पि १३४)। दिज्ञो म [दे] पागामी यला (दे न, ६७)। हिंद्व वि [ दे ] आकृतः (दे प. ६७)। क्ति देता हेटः (सुर ४, २२५; महाः सुना ६८ )। हिंह देनो हिंह=हुए; ( उनः सम्मत ७५)।

हिंद्र हिंदी माउल (दं ८, ६०)। विद्यि देशों हैंद्रिमं (विदि ७०५; सुझ १०, ५ री)। विहिन्ल देखां हेहिन्लः (सम ८०)।

हिडिय पु [हिडिम्य] १ एक विद्याधर राजाः (पडम १०, २०)।२ एक शालतः (वेची १७७)। ३ देश-हिडिया स्री [हिडिया] एक रात्तवी, हिडिय्य रात्तव की वहिन; (है ४, २६६)।

हिंडोलणय देता हिंडोलण; (दे ५, ७६)। हिंदू वि [ दे ] वामन, सर्वे। (दे द, ६७)। हिणिद वि [भणित] उन्, कपितः "ल्लापगहिष्पमा

देशरनामा ए सुहम्म कि ति दे ह(हि) चिदा" (गा हिण्या सक [ ब्रह् | ब्रह्मा करना । हिष्याहः ( पाल्या

हिण्य ( प्रव ) देखी हीण; (पिंग )। 'हिएण देखी मिण्णः (गा ५६३)। हिनअ (पी) देलां हिनम = हर्या; (प्राप्त; पहु; याम हितप रेह, वि २५४; हे ४, ३१०; हमा; मारू १२४)। हित्य वि [ दे ] १ खिजतः (दे ५, ६०; धण ६)। २ अस्त, भय-भीतः (दे न, ६७; हे २, १३६; मानः गा ३८६, ७६३; सर १६, ६६; दुमा )। ३ हिंचित, मारा

हुमा; "हित्यों व सा हित्यों में सत्तों, मिसाय व न भिषायं मोरं" (वय १)। हित्या स्त्री [दे] लजा, ग्रतमः (दे ८, ६७)। हिंदि अ [ हृदि ] हृत्य में, "हिरि निवदवाउज्य" ( विसे

```
नामनं (पाता १, १४—वन १८०)। २ जिल को
                                              वाहभसहमहण्याभी।
          गुल्य बनाने बामाः (विशा १, २-वन १६)।
        दिम न [ पून ] यो (कुन १८, ४३))
                                                     हियोल पुन [ रे ] १ मृतक-भीवन, हिसी है।
       विभाज्य (का) त्या हिमय=हरव, (इमा)।
                                                      भवत में दिया जाता जीमन, भाद; २ यद
       दिमकर १ [ दिनकर ] गाम-पून हुना के पूर्व जनम का
                                                     याना के उपनश्य में किया जाता जीमनगाः, (
      हिमड १ (कर) रंगो विमय=हरून, (हे ४, १८०;
                                                     1, 4, 171
                                                   हिविभ न [ दे ] एक पैर से नतने की बात-की
     विभक्ता । १६६, नवा।
    हिनद न [ दश्य ] र बालाः हरता, हिंदा, मन, (हे ह,
     ्दिः, राम ११, रूमा, गडवः, ई ४६, मानू ४४)। २
                                                  दिजीर न [ दिस्तीर ] श्रांत्मक, विकरी, धारम,
     रचन, हारो (सं ४, २१)। ३ वर बहा (बाव)।
                                                हिंड वक [हिज्डू] १ भ्रमण करना। २ बाना, यम
    गमनाम [ गमनाम ] हरांगम, मनाहर, (गम
   ६०)। हारि वि ( वारिक) निनाक्षेत्र, ( उन उदल
                                                 दिहरू (गुरा १८४; महा), दिविका (भाष १५४
                                                 को-हिंडबर्; (आल ४०)। वक्-हिंदत, (।
   21,
 दिभव र ए दि अ ित, "इटाई वाह आप स्थापाता
                                                १३८)। इ—हिंहियकाः (जर र १०; म्या)। नह-
                                               विडिया (महा)। देह-दिक्किं। (महा)।
                                              विकार [विषयम ] १ असम् करने वाक्षा, (वन
रिन्यमम<sup>्</sup>र ( देश्यमम् ) महार, विकासक, ( व
                                              १८,८)। २ यतने वाताः (भए १२१)।
विकास को [ दरसामा ] हान्य-वनका (साथ, पुरागेह
                                            विष्ठण न [विष्डन ] १ परिश्रमण, पर्वटन, (राम हुन,
                                             १८, म १६)। २ ममन, गनिः ( उर १०१३)। ११८
र्ष (क्षेत्र), बाराल, उन कालावा ॥ से
                                             धममा-मान, (१२,१०१)।
                                           बिहिंड ह्यों [बिविड ] वरिक्षमान, वरंडनः
व्याप्त है जिसका है त्र महत्व । अस्त ।
                                           "गामुद ग्रहणा दिशो राग-नेमुब्तवाणा वि ।
                                           वाहवलीर कई हुना व हुत नह कम्मव्" (कमें १६)।
म र दिनेत्वर कार राम (उन १० ०)
                                         हिडि १ [ दिविकत् ] सारेवा का गढ़ मुंबर, ( राजदेरी.
2-5 11, 911 606 | 1 500 )1
                                        विक्तितः (विक्तिम् ) र नमा दुवा, नंधर, ११,
4 [ 24 ] . 4 84 1 84 18, 217, 19
                                        (भड़ा ३४)। + बहेर पर बावा गया हा वह, जीएत
                                        भागने गामा ( महा देश)। ३ म गानि, गमने, शहर,
( ) + + + + + ( + + + )
                                       (जाग्र १, १- १व १३८, भार गर)।
विषया । १४ वटा का दा ताह ( iam
                                     Land of the land of month and towns the second
बड़ा, है। इस असे बतु महामान
                                      भावा द्वाना १६-१ । भव 👵 । १४ ३२६)।
( 78 0 (4 , M . F. 4 % ) | Fell
                                    हिडाल न वि । मन म या म म मन के मान
1 1 may 11 121 121 12 12 12 11
                                     े चीव हो स्था हा वन्त्,। र ८ वर
[ 25.12 ] . L. 1.2 1.24 1.24 1.25
                                   बिहान दन्ता विकास, । म ५०० ।
विकालमा विशेषाता ।
                                   त्या का चाराक, वन ने रमु चन्द्र . . . स्टाल
[e7]] 311 ser. (27 18, 20,
                                  (=5,18)1
                                 विशेक्त रना विशेष । १० १.
                                दिवाल है [दिन्सात ] इक वला
```

```
z 1
यह ] स्वीकार करना, प्रहण करना। हिंदहः
oo; बाल्वा १५७)। कमे—हिरेजरः; (धाल्वा
। नक्-हिरिक्कणः (पाक् ७०; धात्वा १५७)।
<sub>१७</sub> [ हिन्दोलम् ] भूलना । वङ्ग—हिंदोलअंतः
ु [हिन्दोल] हिंडोला, भूजना, दोला; (कृत्यू)।
व न [हिन्दोलन ] भूतना, दोलनः (कण्)।
वन [दे] एक पेर से चनने की बात कोडाः (दे
उक्ट [हिंस्] १ वध करना । २ पीड़ा करना । हिन्दी,
र्लः ( घ्राचाः पत्र १२१ )। सृका--व्हितिनः ( घ्राचाः
म १२१)। मनि—हितिस्तर, हितिस्मंति, हितेही; (वि
११६; जानाः पत्र १२१)। वङ् —हिस्समाधाः (जाना)।
र-हिंस, हिंसियञ्यः ( उप ६२४; वयह १, १—मन
लि वि [ हिन्न ] १ हिंवा करने बाना, दिवकः ( उन ७,
 ं; सर्ह १, १-वित १; दिसे १०६३; पंचा १, २३; उप
 हार व १०)। 'द्यदाज, 'द्ययाज न [ 'प्रदान ] हिंखा
    शासन भूत लड्ग झादि का दान; (झीप; राज)।
    अं रेखी हिंखा; ( पवह १, १—पत्र १)। व्याहि
    र['प्रेसिन्] हिंसा को देखने वाला; ( ठा १, १—पन
    स्वत् । वि [हिसक ] रिंस इस्ते वाजाः (भगः क्रोप
    रंखा । ७५२: उत्त ३६, २५६: उत्र: इम २६)।
    हिमन न [हिसन] हिंगा; "ब्राहिनचं मन्य-विचाच
    रिमा क्षं [हिंसा ] १ वथ, पातः ( टवाः मराः मार
      (६)। २ वर्ष, यन्यन मादि ते त्रीन की की जाती
      रीहा, देशनी; (ठा ४, १—पत्र १८५) ।
     हिला को [हेला ] अब का बच्दः भग्नमति हवहिनं च
रुपुरमो केरि कुच्चेमा" (तुम १६४)।
      हिसिय नि [हिसित ] हिना-पातः (राज )।
        रेखिय न [ हेवित ] फ्राय-सन्दर्भ ( पटन ६, १८००; दध
        हिंसी की [हिंसी ] जता-विदेश ( गडह )।
        हिर्द् हि ] हिन्दू, (हिन्दुस्थान का निमानी; (हिंग)।
```

हिकास पुं [ दे ] पळ, कारा; (दे प, ६६)। हिकिन न [दे] हेपा-ल, अथ-राज्द, (दे द, ६८)। हिंच देखां हर=ह। हिल्ला ) अ [ दे. हास ] गत क्ला; ( गर्; दे ८, ६७; हिड़्ज़ी े पाम; प्रवी १३; वि १३४)। हिल्लो छ [दे] घानानी कतः (दे ८, ६७)। हिंद्ध वि [ दें ] भारताः (दें ५ ६७)। हिंदु देखों हेंद्र: ( सुर ४, २२५; महा; सुमा ६५ )। हिंह देशों हह=हमः ( उवः सम्मत ७१)। हिंद्राहिड वि [दे] प्राकुलः (द म, ६०)। हिट्टिन देशों हैहिम; (सिरि ७०८; सुन १०, ५ री)। हिहिल्ल इंस्से हैहिल्ल; (सन ५०)। हिडिय पुं [हिडिम्य] १ एक विद्यापर राजाः (पउम १०, २०)।२ एक सन्तः (विची १७३)। ३ देश-हिडिया की [हिडिम्या] एक राहती, हिडिम्य राहत को परिनः (है ४, २६६)। हिडोलम्य देला हिडोलमः (दे ८, ७६)। हिंदु वि [दे] वामन, सर्वः (दे म, ६७)। हिणिद वि [भणित] उन्त, क्षिवः "ताच्चवाहुविद्या देसरवाचा प तहन कि ति दे र(हि)विदा" ( ना हिवास तक [ प्रतु ] महत्त्व करना । दिवायदः ( पाल्या हिण्य ( भर ) देखी हीया; ( रिंग )। 'हिच्या देखी निच्याः ( वा १६३)। हिन न रे (पे) देना हिनम = दर्वः (पानः पट्टः याम हितवो रहे वि श्रम्य दे १, ३१०। इना प्राक्त १२४)। हिल्य वि [ दे ] १ व्यक्तितः (दे च, ६०, धण ६)। २ वस्त, अवन्यतिः (दे =, देश हे दे, ११६, चेल, ता ्नई: उद्देश सर १६, दश दुना )। १ दिलत, मारा हुआ। शहिल्यो प सा हिल्यों में मुली, मीद्यये य न मीयपं क्रेस (वर १)। हिल्या की [दे] समा, शल; (दे न, ६०)। हिरि च [ इरि ] इरम में "हिरि नियदमाउल्य" ( दिन ्या आ [ द ] रबक्का, भाषतः ( द णा, दर / ) । दिख वि [ दे ] अल्ल, प्रत्यदा हुमा, प्रिषक बर क्षिण दिमा जो [ दिखा ] रोग-विरोध, दिखकी; (सर्वा ४८६) । क्षित्र को [दे] रवेकी, प्रोक्तिः (दे ८,६६)।



1164

110 E. Land J. Harry & R. Land J. Jan. 19. The state of the s Ender of the second sec The Control of the Control 3,141 The state of the s The state of the s A COLLING STATE ST And the state of t AND THE PARTY OF T THE THE PARTY OF T State of the state The state of the s Francis Control of the State of Experience of the second secon 行がでにい The state of the s 1:1:1 State of the state 1

हुआ; (पड्)। हिम न [हिम ] १ दुशार, भाकारा से गिरता जन-कया: (पाद्य; प्राचा; से २, ११)।२ चन्दन, श्रीखदड;

(से २, ११)। ३ सीत, ठंदी, जाहा, (बृह्दू)। ४ बर्फ, जमा हुआ। जझ, (कब्प; जी ५) । ५ पुं. इटवीं नरक-पृथिवी का पहला नरकेन्द्रक---नरक-स्थानः ( देवेन्द्र १२)। ६ ऋतु-विशेष, मार्गशीर्ष तथा पीप का महिना;

(उप ७२८ टो)। "कर पु ["कर] चन्द्रमा, चाँद; ( तुपा ५१ )। "गिरि वुं [ "गिरि ] हिमाचक्र परित,। (बुसा, भवि; तथा)। धाम छ [धामनः] वही;

(धम्स हडी)। "नग पुं ["नग] यही; (उप पू

३४८)। "यर देखी "कर; (पात्र)। "व, "र्यंत र्षु [ "यत् ]

१ वर्षघर वर्षत-विशेप: "हिमबो य महाहिमबो" ( पउम

१०२, १०४; उवा, कप्प, इक)। २ दिमाचन्न पर्यतः,

(पि ३१६)। ३ राजा व्यन्धस्तृत्या का एक पुत्र;

( धंत ३ )। ४ एक प्राचीन जैन मुनि ओ स्क्रन्दिला-

चार्य के शिष्य थे, "हिमबंदलमासमयी बदे" (यादि ५२)।

"बाय पुं[ "पान ] तुपार-पतन, ( प्राचा )। "सीयल ।

र्प [ 'शोतल ] कृष्या पुर्गज-विशेप; (सुन २०)।

"गम पुं [ "गम ] ऋतु-विशेष, हेमन्त ऋतु: (गा , ३३०)। "ाणी स्त्री [ "ानी ] हिम समूह; ( ब्रूज १६७):

भयल प्रियल हिमाप्तय पर्वतः (सुपा ६३२)।

ीलय पुं [ ीलय ] वही झर्थ; (पउम १०, १२; गउड)।

हिरदो स्त्री [ दे ] चीख पत्नी की मादा, ( दे ८,६८)।

दिर देखो किर=किंब: ( हे २, १८६: कुमा )।

°सेल पु [ 'शौळ ] हिमाजय पर्वेत, (उप २११ टो )। | हिस्टा

मुगन्धवाताः ( पाद्यः, उत्तनि ३)।

हिरि पुं [ हिरि ] भाजूक का शब्द; ( पडम हर, ४५)। हिरिअ नि [सीन ] सजित, (हे २, १०४)। हिरिका स्त्री [ होका ] सजा, गरम; ( उप ७०६; उना ) हिर्दित न [दे] वन्त्रम, सूद्र वजान; (दे म, १६)। हिरिमंध पुँ [ वे ] चना, भन्न-रिभेष, ( वे ८, ३०)। देशो हरिसंघ। हिरिली स्रो [ दे ] कन्द निजेप; ( उच १६, ६५)। दिस्थिंग वृं [ ते ] जगुर, जरूठी; ( दे म, ६१)।

हिरों श्री [ हो ] १ लजा, शरम,( भाषा; हे २, १०४)। २ महापद्म-बद की प्राधिन्डानी देती, (ठा २, १—५न ७२ )। ३ उत्तर बचक-पर्रंत पर रहने बाझी एक दिन्द्र-मारी देवी; (ठा ५--पन ४३०)। ४ वरपुरव-नपन किंपुरुकेन्द्र की एक भाग महिनी: (ठा४, १--एन २०४)!

थ् महाहिमतानः पर्वत का एक कृतः (इक् )। ६ देव-प्रतिमा विद्येषः ( याया १, १ डी-पन ४१)। हिरोध देलो हिरिश्न; (हे २, १०४)। हिरे देखों हरे; ( मान )। हिल्ला }स्त्री [ दे ] वालुका, रेती; ( दे <, ११): जाति, (पराध १-पन ४५)।

दिस्तित्य पुत्नी [ दे ] कोट-निरोप, शोन्त्रिय बन्त की 🧐 हिस्तिकी को [दे] मज्जी पकड़ने की जात-विदेश (विषा १, ५-पत ५४)। हित्नदूरी की [ दे ] प्रश्री, सरहः ( दे प, ६०)। हिल्लोडण न [ दे ] लेत में पशुभी को रोकने के भागन

हिच देखी हच-भू ! हिन्द; (हे ४, २१८)! हिसोहिसा जी [ है ] स्पर्धाः ( दे ८, ६६ )। ही प्र[ही] इन प्रथी का एनक भ्रव्यय;- । क्रिल्य, थाधर्यः ( विरि ४७३ )। २ दःलः (उप ५६० हो )। ' १ विपाद, खेद; ४ शोक, दिखगीरी; (भा १६, 💤 ४३६; दुवा, रथा; मत ३७)। ५ वितर्छ, (विरि २६८)। है कन्दर्य का अविरेक; ७ प्रशान्त-मान का अविशन, (भगु १३६)।

ही देखो हिरी, (विवे २६०३)। "म वि ["मन्] अग-

शीब, क्षत्रालु, (मूख १,२,२,१८)।

जिन भगवान, ( पडम १०१, १२ ), "गब्भट्टिक्यस्य जस्य उ हिरययातुरठी सक्चया।पहिया । वेचा हिरचयागण्यां जयम्मि उविगज्ञयः उसमी ॥" (पउम ३, इन्ह)। दिरियास [हां] लिजत दोना। हिरियासि: (असि

२५५)। हिरि° देला हिरो; ( सामा १, १६-यत २१७; वड् )। भ वि [ भन् ] स्रजानु, यरमिन्दा; ( उच ११, १३,

हिरन्त ) २ सुनर्यो, सीना, (भाचा; कप्प)। ३ द्रव्य. धन, (सम १, ३, २, ५)। "वस्त पुं["।हा] एक ँदैल्पः (सं ४, २२)। "मस्म पुं["गमें] १ बहा, २

हिरण्ण ) न [हिरण्य ] १ रजत, चाँदी; (उवा: कप्प)।

(35,48)1

```
होत्या के [हेला] इस हेकों। (इस उस वृष्टी, इस
                     वारभगद्गहण्यां
                                    र्त्तात्र (हिल्लिन) व दिन्द्रतः व प्रामानितः, निर-
                                       क्षा (कृष : १३) स्रोध प्रदेश करा, दत है, है।
( Thing a thing to be a first of the beauty
                                        के किया है। साचा २, १६, १)।
                                       शिसम्बन् [ के हेर्लन ] हतात्र, सन् का नन्दा (व
हुन, दस, क्लांग्ट, १३वा, क्लांग १.
्र विद्यार प्रतिक स्टूर्ण साम्या
                                                   ्रिंग) में विद्युष्ट की इंदे-मूचक मूज्याः
(40 C) 1 2 WITH 17 21 Clara.
                                           होंडी (जा) भाष्य कुना, प्राप्ट हेश नाह रहे)
होडी (हार क्या) कुना, प्राप्ट हेश नाह रहे
                                          こ、まこ、さら、cyに ) i
तिराज्य अस्य रूपे । ५ वे स्थापित
                                            ति स्व ( स्वरंते ) इत स्वरंति का स्वरंति क स्वरंति नाह हैं। ने निस्तंते
( रे ३, १६८: में १. १४) इसी, प्राप्त ३८; प्राप्त ५४)।
क्रीन शांत हो, (जा केट हो)।
                                                ्र जर, रियम् (१ व., १८८; युना; मारु ५८)। व
( True : " True : " )
                                                 मेराप, मेरेटर (हे दे, १६८८) प्रमानमा (हे
न वित्तं (स्वतं १) इ.स. न्यतं इतः )
                                                  द. १६८५; इसी; प्राह ५५०)। ए विस्तव, स्राह्मवं, (ह
( in ) w. & fraid when it is failer
                                                   र १६८५ हमा) है हिल्ला सन्ता (माय १०१) । उ
( ( TY) :=: - THI, MI FE, TWO
                                                    करित मी क्षेत्र करियदियां में विशे (पति १४०
                                                     हा)। ज्यास्य की ग्रीमाः (दना ३,३४)। ह पार-
त्त <sub>। न</sub>िर्णयमानकः वेद्धार्यसम्बद्धाः
                                                      वृति, पार-मूच्याः (पडम न, १४६; उना)।
                                                          ्रेश्ती हर्य भी। हमर, हुएदा, हुँति, हुर्स, हुसरं,
लाय । वसमा वस होता माना स्वर्गायमानः (टा
                                                      ड में दिन हिंदी हैं है पूर्व कर के किस है कि पूर्व के कि पूर्व
                                                         इश विश्वना १६६)। मनि जनवामि, रेपरवामि,
                                                          दुस्तं (उत्त २, १२ मुन २, १२)। यह हुतः (ह
क्षेत्र हर- हर्र (१ १, ४१ वृत्ताः वृत्ते)।
र र िहार है। दिल्ला अंग स्मानाम हिंद , (द्याचा
१-१४ १ १ द्वारा स्ट्रांस स्ट्रांस स्ट्रांस
                                                           ः, ११। १९ ११। हमरः (प्राप्ट १६)। यह —हुअंतः
देश वास्त्र रेगाः (बार दे। ४१ वी १२)। व उत्तर हेरा।
 स्त्रा (स देवन तिर्दे श्रामकी कर्या) । प्रस्ति
                                                            ्या वि [ दुर्त ] १ होमा हुआ। हवन हिया हुआ। (उना
  तिस्त (तित्र)। पूर्वात की क्षम क्षातः (ति प्र. १४)।
                                                               ्राध्या प्राप्त हुंहे) । २ त. हात, हताः ( सझ १।
  श्रेर सि [दे] रे से की तर हों जा हैरे जारी की रे
                                                                ्र १२ प्राप्त १६) । चह दे [ चह ] माम, माग; ( गा
    新文文(1) (2 年, 30; 年日) (2 年) (2 年)
                                                                 व्हर्स पाना साना है। वेन्य हैशे गड़ )। सि है
                                                                   िश्वा) क्रामः (गडहां स्मन्त १५०। मोवा हि १३)।
      ००)। ३ मान्त्रं, झन्त्रं नातः (गडह)।
                                                                   िल्ला पुरिन्नल विश्वीति (स्ता हिए, १७५ पास)।
      क्षरमा न्द्री होते नात्र, जल्मः (देन्द्र, ६३; वर्ड)।
              क्ट-हीलंतः (किट्ट-व्ही)। क्वट-होल्टक्वंतः, द्वाप्तं क्विं स्वाहेतः क्विं स्वाहेतः हुव्यक्तं हेतः हुव्यक्तं हिल
होलंदिकः (किट्ट-व्ही)। क्वट-होल्टक्वंतः हुव्यक्तं हेवः सुक्तं क्विं सुक्तं क्विं सुक्तं क्विं सुक्तं हिल्लं हुव्यक्तं हिल्लं
होलंद्यक्राणः (व्यक्तं हुव्यक्तं क्विं सुक्तं हुव्यक्तं क्विं हुव्यक्तं (वाह्यक्तं हुव्यक्तं हुव्यक्तं हुव्यक्
प्रमुख्याणः (व्यक्तं हुव्यक्तं (वाह्यक्तं हुव्यक्तं (वाह्यक्तं हुव्यक्तं (वाह्यक्तं हुव्यक्तं (वाह्यक्तं हुव्यक
                                                                   दुस हेता हुस = मृतः (प्राप्तः हुनाः भवः हमा )।
         क्रमा वस हर की क्रमा करना करना हरना हरना।
इस सर्व (हिस्सा) र प्राचना करना, विस्प्रित हरना।
इस सर्व (हिस्सा)
      होतंत्र हेर्ला हर=र।
           ्रिल्य करना। व दूर्यान करना, केंद्रना। हिन्दिं।
विकास
        होरमाण हेती हर = ह।
            राज्या राज्या (क्षितिक वर्ष)। व्यक्ति वर्षितिक वर्षे ।
वर्षितिस्य (क्षितिक वर्षे )।
               मा १६७। इन्हील्लाझः (बाला १,३) होति
                                                                          (हेर, १६३; हुना)। ४ निर्यात्यः (प्राप्तः स्ना
                रंशप दंत [हेल्ला] १ जयती। विस्त्रमः हे नित्री।
रंशप दंति [हेल्ला] १ जयती।
                  ( = 404); = off; ( offe 3, 3 - off 800;
```

```
५ स्रोकार, (भारुर, कुन्न ३४५)। हे तुद्धार, 'हु'
                                                      (सम ६७)। तक-तुणिकण, तुणेकण, दुणिक
  गन्द, "दु करति पूमन्व" ( मुप्त ४३२ ) । ७ श्रानादर:
                                                      ( पहुः सग ११, ६--पत ५१६ )।
  (सिरि १५३)।
                                                    हुषण न [ ह्यन ] होम; ( तुपा ६३ )।
हु क्य पुं [ दे ] संजीन, श्याम, ( ते ८, ७१ )।
                                                    दुणिअ देखां तुम = हुत; ( मुगा २१७; मोइ १०७ )।
दुकार १ [दुरूष ] १ चनुमनि-प्रकाशक शब्द, हाँ।
                                                    हुत्त वि [दे] भ्रभिमुख, संमुख; (देन, ७०; हे
 ( दिने ५६५, से १०, २४; या ३५३ चाल्यानु ह )।
                                                      १५८; गउह; भवि )।
  २ 'दु" मात्राज, 'दु" ऐसा सन्दः ( इ.४, ४२२, कण्युः
                                                    द्वत्त देखो हुअ = हुतः ( हे २, हह )।
 मुर १, २८६)।
                                                     दुत्त देखा ह्रभ = भूत; ( मा २४४; ८१६ )।
दु कारिय न [ बुदुररित ] 'दू ' ऐना हिया हुमा आवात:
                                                    "बुमभा देशो भुमभा; ( गा ५०% पि १८८)।
 ( 7 120 ) 8
                                                    हुर देखो गुरद=स्पुर्। वकु—"संतीय हुरंतीय"(हु
मुंपुरव पुं[ दें ] घोत्रोज, प्रस्ताम, ( दे ८, ७१ )।
                                                     ¥20)1
द्वीत्र न [ दूपड ] १ गरोर की भाइति-विशेष, शरीर का
                                                   तुण्ड पृत्रो [दे] तृष्य भादि संयुष्ठ २ पकाया हुक
 दार भारत, (ता १-पन १८% नम ४४, १४६) ।
                                                     चना मादि धान्य, होला मादि; ( नुपा १८६; ४७१ )
 र कर्न-विकेष, जिसके उदयान शारीर का अन्यत असपूर्ण
                                                   तुरस्या च [ दे ] बाहर; ( भावा १, ८, २, १। ३) ३
 वेदव - प्रभाषा शुन्द चान्द्रसीन्थल द्वा नद्द कर्म, (तस्म
                                                     2, 3, 3, 5# 11
 र. ४०)। ६ वि वहब ग्रंव वाला, (शिया १, १---
                                                   हुरुष्टां स्त्री [ दे ] विरादिका, रीम विकेष, (दे ८, ०१)
 ३३४) । विनरिक्ता था ("उम्हिको ) वर्तमान
                                                   हुग्ड सब [ क्षिपू ] पंत्रना । हुन्नद्दा ( हे ४, १४३; गर्)
 इन नवर, (हिलार ५०३)।
                                                   दुख तक [सृह् ] मार्जन करना, शक्त करना। दुमर
षु क्षा धर [वें] परा, (शाम)।
                                                    ( ( Y, 20%; TE) 1
हुँ बाह् हुँ हिं ] रान्यभव नायन का एक जात, (ब्रीव,
                                                   हुलण वि [ मार्जन ] सका करने वाहा; (हुमा (. (८))
 भ र ११, ह—१३ ५१८, ५१८ )।
                                                   दुलण न [ क्षेपण ] के बना, ( उमा )।
दुद्दम्ह [दुद्देन्छ] दु द्दाराज काला । वह—
                                                   दुलिश वि [ दे ] १ शीभ, बेग-युक्तः "मह पाणपुनिय"
 E 274, ( 187 (4.0 ))
                                                    (दे ८, ५६)। २ न. शोम, जल्दी, तृरंत, (पप६ ६,
बुब्ब रभा परुब्य=त+ ५
                                                     १—यव १४, न १५०; उप ७२८ टी )।
दृह अना हादू, ( चान्स, छ न ह, ३३न )
                                                   इन्द्रभुन्दि को [ दे ] बपट, दस्य; ( शट-मृब्द १८२)।
हुइ १ [वे] ६ सर सहा (र स ३०)। २ बात, हुसा:
                                                   कुन्दुक्ता को [ है ] प्रयवन्यरा, निकट-व्यक्ति में प्रथा करने
 (4-5 = 11)
                                                    बाजी हों; (दे द, ७१)।
<u>इद्देश ह</u>िंद्र ] नगर, ( द न्त, २० ) ।
                                                   °हुरल देखी फुल्ल= फुल्ल; ( अहि )।
हुरुक्त (च्या [के बुरुक्त] बावर्गार्थेण, (चीण कृष्युः
                                                   दुष देली मुण=हु। हुनह (माझ ११)।
नया, यह यह १, व्या- इद् (गर, मूर्व ५०; १४८;
                                                  हुत्व देश्या हत्य=भू। हुवतिः ( हे ४, ६०; बाव)। भूडी--
                                                    हुरीय, (पूर्मा ५, ५५)। मीर-हुरिस्तीतः (हि
हुद्व पुर्दि ] २०४१, स्वजाः (४ ८, ७०, ४१४) ।
                                                   ५२१) (१६-नुपंत, रुपमान, रुपमान, (९१)।
स्त 'च' [ है ] इ'ड, गरा, प्रया, शर्त, देंश; ब्हो—'क्रा;
                                                   <sup>#</sup>ह—बुरिश्न; (नाट—ने१ ५०)।
    च, ४०, मूच ६४८, वह ६८% पट्टार्ड सुर्वेदिण
                                                  हुव (धार) देशो हुध=मृत्; (भीर)।
    न्देन रहते ।। इस्ट ह्यू ।
                                                  हुव (चा ) देश्य हुथ - हुन; (महि)।
    es[रू]राम करता। तूपर, (१ ४, २४६; अम । तूप्य देवी तूप≔हु।
```

र-मान (रदे: दूर्मा)। चन-पूनद, गुण्यत्यः, । दूर्णतं स्था पुण्यतः दुवःशाः, (त.र., १४)। 'लर, (दे.र.२४, दुर्मा)। चरह-पूरियद्भाष्यः, । तूर्म्यः देशा दस्स±दृश्त्, (भाषा, भीत, सम्बन्धरः)।

पाइअसइमहण्यवी।

हु कय--दुस

११६६

सत्ध-दिसारय-जरणायरिषद्धं विजयधम्म-सूरोद्धि। कासोड महेसीडि विज्ञागारीम संट्विप ॥ ६॥ गंत्रम मोअरेहिं नेहिं वाहंपि तत्य सत्थाणं । स्यक्त-प्रयासवाणं अकासो काउमारदो॥ १०॥ गण-विद्र-णद्र-मार्च संसारं सार-विद्वर्थ णाउँ। एअतिअ-अन्यंतिअ-सोभयं मोक्तं च चाय-फर्ल ॥ ११ ॥ परिवर्धितम पर्वरतं भणुनी प्रयुप्त-राग-विहेसी । विदुरद नं पार्वितो विमालविज्ञां कि पत्तभिद्दो ॥ १२॥ [ सुग्नं ] देशे उप सन्धार्ण जाय-शायरणप्राइ-विसंयाणं। पद्रणक्रकापण-संस्थेदवाइ-क्रक्तेम् दिवल-मणी । १३॥ हो बाद सिंद्रदेशी पान्ही-आसाइ स्वय-समयाणी। भ्रद्भाल-परिश्वाम् वारं पसोष्य-कालेष' । १४ ॥ कतिकायाय लार यायां वे चंत्र लख-तिहध-पत्री ! मायाद यरिक्याच उत्तिष्णी उच्च-क्रवसाय ॥ १५ ॥ नर्थेत्र विस्वविद्यालयस्यि सञ्जूलमाइ सेर्णाए। वायय सम्बद्ध-सरभा-सामण-प्रशासिक विभिन्नती ॥ १६ ॥ तेन व वावव नामादिशन मंध्यम विश्वमाणेण'। विर-काला इ अभागे भागर जोग्यस्य चित्रहाण ॥ १३॥ याप्तारमाह यामी मिनहय-हय-अंद्र स्वतिस्वण-मिए। विदिशे उपापमा विश्वमाओ एअस्य संधस्त ॥ १८॥ क्षतिकायायः आयाः पायय-वय-अंक इंद-परिगणियः। यस्मि नदय मार्ग सिन-सनमाए समर्ता भी॥ १६॥ तस्य सुनदारेपी-णामाइ सप्रसियोद्ध परश्च यह अवस्ति साद्वितं रिज्याभवणाणुरतायः। २० । भाग्नं काद्रणं धान्ति-नामाद वा अवस्त्रीता। को महो उद्धि धन्धे क्रम्य माँचे उ उपलदो॥ २१॥ वक्काजनमुक्तनंत्रं सो सदी निम धन्यद हिद्दिशी। नमन्त्र-हाज-द्रमण-पृथ्वं चिढणं चिढ्वंसा ॥ २२ ॥ प्रश्नि-पाइ नामां वासाय बहुत्त-नेध-निय्याया । सदस्या पार्व के गया तपही या चल समी ॥ ६३ ॥ बे उम अस प्रमृहा सर्व नयध्यानियो य अन्त्रहाया तामं दृश्यान्तंत्रम तामाण्यस्य जिम्माणं ॥ २४ ॥ उद्द चेद्र वि हरेग्डा नेलि यन्धेत्रचेत्र द्वारारी। ता प्रति-धोनेया सप्ति आयाम-साहण्य ॥ २५ ॥ प्रकारिक महेर मनेत्र वा क्या दिनि प्रमानु । नं सोहित् दमायं बाउज सवासवास वया ॥ २६ ॥

## परिज्ञिष्ट ।

आयण वह [ अति • एत् ] उन्त्यतं इरागः । मह आयह हड [अति - यह] वहन करने में समय होता। अस्याह वड ि अनि-यहत् । देताना, गुजाना। वः वन्त्रं मं' । हार उही। ी सामार्थ गुनक कार्यय हैं। कार असमंत्रा होते असमंत्राच : तृत्त्रा वहितंषणं न र्मातपुरत ] बहिमान, ज्ञान, (मुख १,४. अस्मायल न [अतिज्ञायन] इत्पृष्टः। इत्स्रं। अस्मायल अस्मिन व (अनिवासिन) १ विद्यान तः १ हत्त्वः दह [असिन्यम] नुवस्ता, वृत्त्रता। THE CASE STATES THE PARTY OF TH क्षत बारि इ ब्रांच्या है हत्त्वः हिंदि १८ हो)। अस्तितिय वि [अतिरोधित] इति, बाता हुमीः वि [अनीस्य ] वीत्यवार्यस्यः "स्टब्स ्रेंस्सर दें [अर्जासार] रेस्टर्विंग, हंहर्वें रेस्ट न वि [ अनीस्य ] दश्यः "दश्या वेदरयी भारती आर्ड महोत् । जहाँ विभी तमन्त्रे प्रस्पातासे त्रात् वि ( अतिवात ) द्वात । एवं विवेद्दरां हो। हाले स्वार करणाल्या । अर्शनस्य विश्वाचित्य विश्ववस्यः (प्राप्तः १०)। अडपतीतर की देशों अडग नील : (टन हेर्द, इप्र) महिति विद्या विद्या न त्या हो बरः (शास्य अउवायम्ब हेती अउवायम्ब (बंहर हे हे हैं)। स्याप्ति [ अतिगत ] तत, त्या हुनाः ( द्वेत अउपासिंह हेती अउपासिंह (सुन्य है)। अरमा वि[अरमा] शति वाता, नवर, (मह : =)। ्राहरूमा हुआ (अतिनेत्रमा ) एवं की चोदहवी रावः। व्यक्तमा हुआ अञ्चलिति [अवास्त्र] नाबारक, (४,६८)। अं क्रिट्रे स्माप्त क्रियेत्र । । सं रहत्ता नाट-्रात्व हैं । अतिपातिक ] देश देलें वाही: स्पाद्य हैं [ अतिपातिक ] ्राम हर्ष ( अतिरहर्षे ) स्टेंड्स हरूरो, रेंद अंकर्रापुत्रः । क्रिया विकास क्रिया । ्राप्ताच वि [ अतिसमाच ] , व्या व होता होता भूष्यमाच वि [ अतिसमाच ] , अंक्ट्राल र अंक्ट्राल ) बातक हो। उत्तान में हेडर ्रानापाव | अतिमानाण | १ व्या के क्रिक नाजनः भोवन करने वालाः न तन्त्र वर्षः क्रिक नाजनः अकुरार के के प्रकार में बाघा ती हर । ( हम्में न ११ ) । । उद्धवा जी बहुबामें बाघा ती हर । ( हम्में न ११ ) । । राणमंति वि (अतिमस्तिति ) प्रदेशति देशि व छ। राणमंति वि (अतिमस्तिति ) अंक्याप्तिय रेशं अंक विषयः । सार १२६ ) अंदुन वृत्र [अव्दूटण] , एक वृत्र वित्रामा (वेत्राम ्रेट प्रकृतिस्तित्ति । स्ति ३१ १८ ज्यात्व विश्वति (स्व १३८ )। न्द्र मि [ वे ] क विस्तित (स्व १३८ )। चर्ताति वि भारत वि (अतिमा) मानः (सम् १३०) ्रा १ हैं। इ विस्तित्व कि कि पूर्व कि के कि हैं। सरित्य वि [ अनितिक्ति ]

नक्ष्यं धानि चत्रीय वं (धर्म व १४३)। भंतरेच म [ अन्तरेच ] बीच में, मध्य में: (७ ०६०)। धंद पु [ अन्य ] पाचवी नरब का शीवा नरवेन्द्रब-एक मरक-स्वान; (देवेन्द्र ११)। धेशर वह [अन्त्रकारय] सन्वहार-तुन्द्र करता। करे--- नेश्वर दरने को संशास्त्रक न कि अवर्था ( इत्र १८०)। भवित वि [ अस्थित ] मन्य बना दुमा; (समाप १०१)। भंगिमा स्त्रों [ मन्त्रिका ] बदुर्शन्द्रव त्रत्र को एक

तनोति पु[धानोतीय] स्पृतः (द्वाप २३६) ।

१२३२

मंद्र" (स्थिनि ई१ टी )।

नाटप, (राव ५३)।

800)1

( नुल २, १६)।

3---- FF ---- 6 PJ ) |

बार्त, (उच ३६, १४०)। भविद्वार देशो भंधिहुन। (विद्याप्त ३३)। भारत दुन [ भारतर ] एक देव-दिमान; ( देवेन्द्र १४४४ )। धंशस्य पूर्व [अध्यस्य ] दादाय, गरम: (मन २०, भन्म न [अय] १ प्रभूत, स्ट्रु, २ उपहार; (कार्डी

दक्ता था(१ थ) गमा विदिमा तह" (४३वि ५ २तिः स्थापर, नहीं यसने बाहाः ₹2)1 (यहानि ४) 🛭 अगारण वि [ अक्षारक ] च कर्ता; (यूमन १०)। अगिणि देशो अगि। (सीकार्र)। अगुजासी देखे वयूजासी ; ( २४ २४ ) । भना न [ भन्नम ] नहर्ग, (उस २०, १५)। थमा पुन [क्] १ परिदान, २ वर्धन, (शव ४०)।

÷=%)1

भाव व भाव । भाव । भेडा-वर्ष

```
अत्र स्वर्ग [ है. अस्त्या ] चुटकी, चुटको का
                                                                    परिशिष्ट ।
                                                                                           अल्बारिस वि विल्बाहित विद्धा हुआ, बाला.
न्त्व १००)। माहिसी हेवी
] नाक्ष्मां का प्रकार के नाक्ष्मां नाक्ष्मां विद्युः (क्षेत्र १६३)। अत्वातः निक्रमाप का प्रवतः अतिव्य हैं [अतिव
अतिव्य हैं [अतिव्या का प्रवास का 
                                                                                                              भारतः (हिनार केट्ट) विश्वास में (साम ) स्वत्रा
                                                                                                          अनिकंतर पे [अनिकंतर] स्वाद हों में भारता
श्रीनारः = क्रांत्र्यः (वित्रं १००) । व्य पुरुषः (वित्रं ४०३)। (वित्रं २०) प्रापं वित्रं (वित्रं ४०३)। व्यापं वित्रं (वित्रं ४०३)। व्यापं वित्रं वित्रं प्रत्योपः (वित्रं ४०३)। व्यापं वित्रं वित्रं प्रत्योपः (वित्रं ४०३)। व्यापं वित्रं वित्रं प्रत्योपः (वित्रं ४०३)। व्यापं वित्रं व
हुत हैंगों होता (डच रेंगू, होई डर्ज
[अप्रिम ] ब्रम्पत्रीः (१७१८ कर्षाः) कर्षाः अर्थारमा हेले अर्थ्यः अत्रापः (१४० रणायं अस
अर्थारमा अर्थाः (१७१८ कर्षाः) (इत्ये अर्थाः वर्षाः अर्थाः (स्व ६ १)।
[आर्लेप ] ब्रम्प (इत्ये) वर्षाः (इत्ये कर्षाः (स्व ६ १)।
                                                                                                                                अस वि ि स्मार्थ है ति होत्तरं र स्मार्थनाम से उत्तरं
                                                                                                                                      ्याहि १६ १ व व किस्ताहे स्थाप करणाई
                                                                                                                                         (पार वट ( इस १३, ३२)। खडड वुं ['खपुट]
्धियान्या] दुँचना । नंहर्—अरोज्जणः ; (हरून
                                                                                                                                           अस्कालिन वि वित्यकालिक विभावद्य हाः (मा
र्दु [ अर्थ ] १ एक देवर हिमालः ( देवेवर १३२)।
                                                                                                                                                 राम्या वक [अर्थ ] उपार्वन इस्ता। वह-अर
वर है (अवस्त ) स्टब्स स्ट पुरुषः (वबार ४०३)।
                                                                                                                                                      Intali ( मार्च ] बाह्यों ( मुन दे ११ १०) ।
ज्यास्त्रम् हेलो अस्ट्स्यम् (हे १.१३८ हो)।
                                                                                                                                                        अज्ञाय वि [अज्ञात] ज्युट्या । ज्युवादिस्तरस्य व
--- अर्थ कर्या अर्थ स्था ( के.स. ) हिर्मे हुन हैं ( के.स.
सम्मान हि [ अस्पर्योग्ड ] हिर्मे हुन्य , स्रोतिस हिस्सी ( के.स.
                                                                                                                                                               हत व्हान वि द्वाली वाली (परेन र.३०)।
   क्षांत्वा हर्वे [अर्विनका] क्ष्वंतः पूर्वाः (राष १८००)
                                                                                                                                                              अविश्व वि [रें] दल दिना हुमा (वर १ रो )।
                 अन्तर्वात्त्र वि [ जाम्यात्मक ] र हत्त्रात्म का
                                                                                                                                                                          THEY! (MEST 5)1 S. MANCHITHMENT!
                                                                                                                                                                           ्राप्त विश्व व
अन्तर्भवस्थिति
                      .....१८५० १०, १४ १।
प्रस्तुत्र हुँव (प्रस्तुत ) एक हेव विनायः ( हेवेल्प्र
                                                                                                                                                                                ्राच्या । स्टब्स्ट [ऑपन्ड] मन्द्रम् अस्ति।
अस्त्रमा ।
                                                                                                                                                                                   प्रस्ता हमान (ज्य २,६३)।
                               ल्यं मह । अतिनदी । क्रिक्सिन हेला उन्स्ता।
                                        (सम ११११,१७०)।
सम्बद्ध (अंतरिष्ट )
सम्बद्ध (अंतरिष्ट )
सम्बद्ध (अंतरिष्ट )
                                                                                                                                                                                                                    हें - अस्मार्ट : (मुंग हे, हे : ) ।
                                   ं तर उत्तरंत्र हरता। क्यूबेरी (उत्तरेश हर) हैश
                              11.59
                                     र्यो ११ १४३ म् )।
सन्त्री हरू [अत्यान्त्रे ] लाग इस्पाना। इन्ट्रांत ।
```

```
भूतुमाण न [अनुमान], भ्रानिमान हान (सम
                               1.,3,50) 12 KJan, (33,3) 1
                               अर्णामण गर् [अरुरमा] स्टब्स से बानना। कर
                      र्वार्गगर ।
                                 ्री क्रांतिसम्म ( यम्मून ८५ । ।
                                  अन्त में [अग्रेक] बान्य विशेष (वर्ष १५१६)।
न्तीय ] सामय हाना । कर्
                                  अण्य १ ८ देशी होते । अनुस्था स्वी ( मृज्य
अण्यति वि ( अनुस्यित्ते ) अनुस्था स्वी ( मृज्य
मुत्री प्रभावामा । वर्षः सर्गः
                                     अप्तरम् रेलो अणुह्यः ( चुल रेहें, १३० ।।
                                      ्रिल्पाहित्र विश्वित्तिते विश्वित्ति हेन्सा, (समीर
अनुस्रवित ] क्षेत्र देते वाहाः (दहा
                                        अणुवत व [ अनुदृष्त ] इत्तरमः (विह १८)।
                                        अनुस्ता । (अनुवृतकः ) भरतस्य वर्षाः (नम
असुरा] १८८४ हत्त्वह मुर्गण विशेष
् गुन के संशे का संश्वत ( यव १)।
                                           अणुविस् वि [अनुवर्तित ] उत्तर देखोः (धर्मिव १२ )
[अनुस्तावयं] तरःता। । हः अनुता
                                             अनेवहरा न [ अनेवहन ] वर्ष ! श्वनंबदाणविवात.
(व[अनुसारक] तथासाय व्हाते नासाः
                                              अनुवादि देवी अनुवाद अनुवादिसः (उत्त १६, ह)।
कि [अनुवन्न ] मात्र । उन १००१)।
                                               अनुविस हड़ [ अनुभविश ] प्रवेश क्रांना। इस्सुविहातः
ाण न (असुम्बल) हान हा बहला, आँव
वस्त्र विक्तित्व विक्ति । भूस विक्ति विक्ति विक्ति ।
                                                               र्वतो अणुर्वीर्दः (सम १.१२.२।
                                                  ( 18न्दा ७७ )।
                                                 अणुवीदलु हेशो अणुवी
अणुवीदलु हेशो १,१०,१)।
                                                             पुं [अनुवेष] १ मस्तुमः भन्त्रपः।
सन्तर्भः (प्रमुख ७१२ः। ७१५)।
17 H 7 ( 317 48) 1 FM 86, 872 74 73 1
्रेस्त्राप्तिमात्रवाति श्रातमा वस्य द्रहता हुति ( द्रव
                                                      अणुष्यस्य वि [अलुमानित ] भनुस्य (७ ६५०)।
                                                                 र मंत्रभण ; (विद्युह्न)।
                                                   अगुवेध }
अगुवेह
अनुपहिति [ अनुप्रेक्ति ] विन्तन इती ; (स्प
                                                       अवित्यत्त : [अवीयत्] शावक-तम् ; (दवा ६०)
 ः १०.७)।
भ्रमुणवारः (अनुमवारः ] इ.धनः (सम्ब २०१३)।
भ्रमुणवारः (अनुमवारः ] क्रमनः चन्धनः (उत्त
  ्राज्यवार १ ( अनुसर्वार ) क्या ( १८०० १) ( उत्त :
भूतुर्वेश न ( अनुसर्वार ) क्या क्या क्या ( १८०० १
                                                       अणुड्यपदान [ अनुवजन ] भृतामन : ( प्रमेन १८८)।
                                                          अपुरुं दम हरू [अनुसंनमम्] समुहास हला।
     ्राप्तां वृत्तं रहा ४४)।
अपूर्वप्रणा जो [अनुहरुसमा] अनुहरुमान, हिस्स्य
                                                           अगुर्सिंगअ वि [आनुवितिक] मार्गाहकः (अव
       अणुबड वि [ अस्त्रक ] र स्त्रकतः ( वृत्ता क्षेत्र क्षेत्र) ।
                                                             अगुसंज देशो अगुस्च। क्राउंधेर्मातः (प्र ६८)।
         ्यद्धमा दुमा ; (विहिश्वक )।
अनुसंख्य वि [अनुसंख्य] ह्यांटली संख्य : (वेवीप |
अनुसंख्य वि [अनुसंख्य] ह्यांटली संख्य :
              2.
           भगमंत्र हर [अनुस्महत् ] दिवार हरता । वंद
               ुर्रेष्ट्री क्ष्यं प्रस्तित्व क्षयुम्दि हर्न्द्रकी जार्यः
सत्ता । स्व कर्षस्तित्व क्ष्युमदि हर्न्द्रकी जार्यः
सत्ता ।
                1 ( 80.5 517 )
```

भनिवंदणा स्त्री [ अभिवन्दना ] प्रयाम, गरुनार . अवस्त्रम पृ [ अवस्त्रम ] एक महामहः ( भनियाहर हेना भतियहित । ( सुव्य १०, १२ ही ) । अन्द्रस्वो [अरति ] चर्गं, मवा : ( पाना भनिवपूर्व वह [भनि+वर्थय् ) बहाना । श्रामिनवहेतिः अरण्य वि [आरण्य] जंगन्न में रहने हार (गुरु ६)। १६ - अभिवृष्ट्रिमाण । (सुरुव ६)। 1 ( 3, 1, 1, 15)1 (क-मनियब्देता। (सुरवे ()। अन्वाम पृ [ दे ] एक भनार्थ हेरा, भरत है. निवन [[ भनिधनः] मानिर्नुतः, । धर्मनं ८८)। निष्कृति क्ली [अनिष्कृति वर्षः (४१ ४०)। अस्त न [अस्त ] तर वरीय, निर्वहत तप् रथेरणां स्त्री [अभिषेत्तर ] कन्यन्त पोड्डा. (यस अरह देगा अरिह = सह । करहर ; ( मह रू ) अरहित ति [अरमहिक] भरहर चम्राने क मंद्रण व [ जीनगडून ] यदा, वर्म ,

तर वह [भीन + म] निप के शक्ष जाना । यह— अरहणा स्ली[ अर्हणा ] , पूजा ; २ वारवना ; (१

भाह्य १ [ भदेन ] यह जैन हिन का नाम। (ह वि वि [भिनियेविक] धेना-वतो , (गम २, भिन देला भने । (नेइ १०: १२ हो)। व । [भनिधान] , उदारणः, । गमीन भरिभति पुरुती [दे] स्वाम, शेर ( हे १, २८)। १० इंचन, विता । धर्मन ३००० ११ ई फीश-भरिजय पु [भरिजय] । भगवान स्थानीय वा न पृ [दे अमृतयदित ] कामा, नीह पुत्र , र ने नगर-विशेष ; ( पत्रम ५, १०६ ; 37 4, 202 )1

अस्डि १ [अस्पि] । रचनिश्चेष । १९४व । [ अमरेन ] सन्त , ( नेरह ३००)। २ पनाहर नार्थं हर का यह ग्राम्थर, १ वन १५० भी भवायस्मा । (पना ११, २०)। वे प्रति हर दिवस्ति ( योज्य ११४)। १ व. तं. है आसित ] पश्चि देश में बना हुमा; विगेष, जो म बद्दल बीज की शाला है, (श ०)। दश्य को एक आते। (उत्त ३० ०, व्यार्गा अमृत ] नथा, कृत्र "महते औ" ( एव १स्र-विशेष, हेटा, (प्रवस्त ३० उस १८,४)। अञ्चलिक तुरुवात ,। श्राङ् । जीम, नीव नीय ] १ मूर्व-विद्य के नीच बनी ३ मादि वर्षी वासी मना , ( मनु १०० )। र विभिन्न विभाग काम के शहेंबन अने दर ( एक 23, MIZ, 202, 9/8/1 -विकास : (देवेन्द्र १४४)।

अस्टिए स्त्री [ अस्टिश ] च र ज नायक विश्व क िते ] शतुक्तमान, स्तामत वह के ल्याः भ्यास क्षत्रेत् स्टब्स्स्टराज भरित्त न [ भरित्र ] प्रशाद, बन्दर नाव के पर्व होड, बिसले नाम दाहिने नीव प्रमानी जानी है भारित्रक ] सनादरगाँक, 16:34 भरिनिही च [ भनिनिही ] बाद वृत्रह चन्त्रह

```
सरेन्द्रक साम विर्णाः (वेबेन्द्र १)।
                                                                      अवक्तमण न [अपक्तमण ] अनत्त्वण : "अन्त्राननक.
                                                 वरिताए।
                                                                          न्य १ वर्षा वर्षा
                                                                                अवस्वर पु (अवस्वर ) दुर्गण, बिन्हा ; (आह ३१)
                                                                                   अवस्वर त िं अवस्य ो जाता में होते बाह्या वधत्ताहर
(भार रूप)।
(di (di vé)
                                                                                        ्राचाहण है ( अवसहज ) विभ्रम, भवधारण ; ( पव
र्वे मार्थका व मार्थका
भागीतं निषयहर्णाने" (सम्बर्ध
                                                                                              रपर ! वि [अपकारक] अपकारक; (स
ी १ एक देव-विकास । (देवेल्स
पुरे (प्रस्ता) १ अपुवेस्तरम्य सम्बद्ध
                                                                                                   १८° 11 वि (अपकारित्) जम देवी : (४६६०)।
ह जातास्त्रंतः र उस परंत हा निवासी
                                                                                                     अवगार ते हैं श्रिक्तिहरू ने अपने हुन हैं हैं हैं हैं
्त्र रहि)। सिंदु सिं
स्तियोत्। (स्वा १८)। १ सहितः अत्याहात्वयं हि [अयग्रेति ] स्वोत्यः १८ १८८)। अयग्रिति । अवश्याहित । अवश्याहित अविक्
अरो स्त स्यो का स्वह स्वत्यः (वित् १८८)। अयग्रिति (अवश्याहित १८८)।
                                                                                                                अवस्थित में असिवस् है हुती नहिं सेविवी हा सहिवी
त्त्र मार्था : वृत्तिहास, ट्राप्ट : (वृत्ति वृत्तः )
                                                                                                                       الماسم على سماسه بالمثير : ( وَمُرْسِرُ فِي ) ا
                                                                                                                         अवन्तर वह । देखी व्यवनाः ( वाद देहें )।
अवन्तर वह । देखी अपायानी देखानः । ज्यानिकारे।
अवन्तर वह । देखी अपायानी ( आह्र देखाः । वा
अवन्तर वह । देखी विकास विकास
                                                                                                                      अस्या वह [ दूरा] देवता है ( वांस देहें)
ता । देवी आरोप = सर्गाम : (स्तवा २.१५)।
स्त्रा । :)।
                                                                                                                                अपट मह (अप - हेर्स) देखें ह्या। स्पर्टर ; (जार
संह (अस्मी कड्डा, स्माः (स्मिति ३०२)।
संह (अस्मी कड्डा, स्माः (स्मिति ३०२)
स्थार प्रतिस्थात स्था । ( क्या स्थार स
  المراع المروع لا أع علام عمر المراع في المراع ا
المراع المراع
                                                                                                                                      अवह में हु [अवहत्म] हहतो, हिन्नतः (पर्वत
ंशान ; (देवन्द्र १३४)।
जनवणी स्त्रों [ अस्टायुर्वाचा ] वंच्चार्वितेन ; (प्रार्ट
जनवणी स्त्रों [ अस्टायुर्वाचा ] वंच्चार्वितेन ; (विस्त्र १०६)।
३०)।
अस्ट रंगी अस्टि | वृश्चिष स्त्रीय ; (विस्त्र १०६)।
                                                                                                                                       ्रायहंत्र हेर्यो अपटेन । हुने - मेर्डिंग्लाह्य ; (म अस्र)।
              प्रशाम वेशो अपरोम : ( द्रव्य १६)।

प्रशाम वेशे : ( द्रव्य १६)।
       ्रा । अल् विश्व प्राप्त (विवाद १०६)।
भोतां होता [अल्डि] विश्व प्राप्त । (विवाद १०६)।
         मान्त्रम्य पुन ( आलिन्द्रका) पान्य रखने हा पान-विरोधः
                           (कारण वह [अव कारणाय] हरूको हरना वाल | व्यक्तिको हरे के कारणाय विकास कारणाय विकास कारणाय विकास कारणाय विकास कारण
(कारणाय विकास कारणाय विकास कारणाय विकास कारणाय विकास कारणाय कारण
, i i
£: 1
                                      Transfer of a state of
```

```
पाइमसाइमहण्यां-
141.
                                                                        अञ्चलन-भवहर
भवजन देलो सर्राज्यण । (विर ४४३)।
                                              अबलेह पुँ [ धबलेह ] नाउन; ( गजा १०४ )।
मस्यान प्रं[सस्यान] ऊर्थ-गय∘, ऊँवा शनाः।
                                              सक्तीयणी रंभी [ सक्तीकनो ] देने-न्यिपः ( वस्
"तुज्ञाद वासांबद्ध सन्ध" ( धर्मन २४२ )।
भवजोबवया न [अपनोतबसन] निन्दा-पननः,
                                              स्वयद्ध वह श्रिमा स्वाप्त के क्या, दूर हास
                                               वर्म-भ उरभह : ( भंना १६, ह ।।
(भाग्य, ४, १, १)।
भक्तं र पुं[भद्तंतः ] स्वप्पेन्ः (सुल्ल्फ्)।
                                              भारतास्त्र वि [ भारतादिक ] भागार-६४-भी: (फा
मस्तालन न [अस्तालन ] या ११, ( २० ०३ ही )।
                                                105)1
मरचंत्र रेलो मरडंत्। मह--भरचंतियः (चेरव
                                              अरस रि [ अरश ] घराम, च नच्छु ; (न्मेर्न ७००)
151)1
                                              भवसंकि है [अपराद्विन् ] मन्तर्यन्तर्व । (वः
भरताय न [ भररात ] शुद्ध कर्षे : (ती १५)।
                                                $2, Y) [
भवपमि हि [ भरुपीसन् ] हिनात-११६६ ( उच ४,
                                              अवस्त्रण वि [ अवसम्र ] निगम : "नामी मधा स
                                                जन्नात्मवकी<sup>ल</sup> ( उत्त १३, ३० ) ।
3);
                                              भवसञ्च न [ अवसङ्घ ] या। शर्म ; ( यदि १४६ )
भक्षारणां स्त्री [भक्षारणाः] शेथे कात तह याहः
राज्ये जी शति ( महत्त्व ११८ )।
                                              भवसावणियां न्नी [अवस्थापनिका ] श्रीष्टान का
भ्रातंतुत्त । ५० [२] साधना। चार्रातुत्वे; (ग्रा
                                                िया; (धर्मप १६४)।
                                               भवनित्र वि [ भवसितः ] भीश दुषा : (१५) १६)
             १, २, २, १६), भारतुर, (दन १,
                                               अवस्तिरिकार देखी अवस्तिरिकार : ( नेवीच ४५ ।
              t, (=);
भरपूर वद [भर - पूर्ण ] पूर्व काला। सागूर्यतः
                                               भवस्तान देनी भवसाव : ( िक )।
                                               अबह रि [अबह ] को परता, प्र-वानू, यथ : "बीत
 ( - 312 )1
महाक्षा १६ [मात्र । हेत्] मानीका दरना
                                                ादाचीर चार्था हमाह आबी वधी व निविवशे" ( धर्म
 धारी लग, ( उथ ह, १३ )।
                                                171 ) [
भवजास पु ( सयमान्य ) गान, ( धर्मन १३३३ ) ।
                                               अरहर 🐟 [आक्ट्र] पियात बरना। वंड-अर
महासाम है। [भवनासन ] वशाय-४४ है, (तुल
                                                हर्दे ; ( यत्र १ ४, १, १०)।
                                               अवहाँड नद [ दे ] प्राक्षीत दरना। प्राहाहेन। (
  2, 60 )1
सबपाय वि [ सबदात ] तिर्देश ( निरि १०२० )।
                                                १, (व ही)।
भागार देश नातार रे बना ग. ( वव ८६ )।
                                             · अप्राहिता : [दे] अकृष्ट, जिन पर कार्या वि
भरगरत र [ प्रश्तारत ] उन्तर, (१-१ १००४)।
                                                गना ही बह : ( ह रू. ४३ ) ।
                                               अप्रहार 🕻 [ अप्रपार्थ ] भून गांच, नवित-प्रतिद्व सर्व
बरगरर १ सं त्रागार : (४ १६०)।
ध्यस्त क्या देवी भार-दादिया, ( न्य १०६)।
                                                1444 , ( 574 20 2 41 11
महर्दिश विशिवसम्बद्धि । इ.स. १८६ होती: २ स.
                                               बरहावित्र । र [ अरपारित ] । गमन के [धरे 🕮
 स १-बार, १ वर्गार-रम, (शिक्ष १४)।
                                               (H488))
भारत स्वे भारत है जिल दिना, (देश १०६) ह
                                               श्चादिद्वन [दे] नेपुन समोतः (स्प्राः, सः र∙)।
बरणीहर है [बार्णीन्स] च गर्न (बाह्र ६०)।
                                              थर्राहर ि [ अपहित ] प्रन्द : (६४)।
 बाहर रने प्रदूधा ( ४४ न्यू )।
                                              धर्माद्रक न [अवपृत ] आस्तान्य ; ( स्व १ )।
 बाउरमया को [बाउरानदर ] प्रध्यक्तान (पहि
                                              भाइत्हा की [अस्ट्रा] कादर ; (शि १४()
  124)1
                                              सरदूष । र [ अरुपूत ] सार महाचा रुमा, (६४ व ६३)।
                                              मारेका | अ[मारेक] को स शारी
        वि विद्यालय विभागः (१६४ १, १३, १४)।
 , क्यूब रेखे सरहाय ; (शांच २, १, १, १)।
                                              भगरेटच । मार्श्वासेता (उन्हेंने से)!
```

```
1277
                                                                                                                  अस्तान्याय दे [अन्याच्याय] कः क्याय, बर कांत्र विक्रमें
                                                                                                                         क्टन-तर्रेण हो अनुस हिंदा हता है : (1 करा है हिंदी) ।
                                                                                              वर्गिक्ष ।
                                                                                                                       प्रसाल देश [ क्यांसि ] १ दह मेंगर की हिंग्सी ;
                                                                                                                               (15 FR 20) 12 To The 218 4 TOTE (2827 28)
हरून ] वंद्या इत्ते वाहा : (द्य
                                                                                                                            जन्मनी की [ क्यानी ] विश्वता हीन ! "द्वारात्मीकी
                                                                                                                                   على المناسبة المناسبة
प्रकेरण : "हो रहे हर्गे व्यक्त
                                                                                                                                  अन्तर्गतः वि [ अस्तर्गतः ] स्त्रत्य मार्गः (भार नः )।
                                                                                                                                     अन्त्यार है (अन्त्यार ) जुरुवार । (अन्त्व ४१)।
उन्नयमुख्य है है जी हर्न हैंद राजा.
                                                                                                                                         क्रमारक्ष है (असरक्रित) एड क्षेत्र हुन हैं (सिर
भारती प्रसंपत्री स्थापनेत्र (१११ ०३)।
स्थारती सार्वेशास्त्री (१११ ०३)।
                                                                                                                                              . - १ कुर्त [ वि] क्षे की एक आंता ( सुम २१ रे)
                                                                                                                                                     अस्तियान [अस्तिषय] बाग झे हुए राष वा बर्टन
व्यक्त विकास (व्यक्त)
                                                                                                                                                             11 413 2 1 4 61 4/44 ! (0.5) 1
                                                                                                                                                          असिन्द्रिकः [असिन्द्रान्तिः क्षेतः (जा
वे[अस्ति] रितर रेन्द्रस्य व्यवस्य १ (४ना
                                                                                                                                                                अतर्ग हि [ बर्गातिक] बहुती वर्ष की दल काला ।
त्रांव [ प्रविकाल्य ] निष्ठत्व । ( नना वृत्त्र वृत्र्य) ।
क्ता है [ अवस्थार ] १ है वस्ता है। इस स
                                                                                                                                                                                                       र्ट्ट [ अस्तेक ] १ वेब-र्वरोप ; (गव म१)।
                                                                                                                                                                       अतील | रु [ अव्योक ] १ वेब नेताल ( (त्राम १) ।
अतील | रु रु रु रेब नेताल ( (त्राम १५२) ।
1 ( Sad ots ) |
वित्यक्ते व्यः [ है ] मानी कृष्याः । है १ (म)।
                                                                                                                                                                                 े गर दार हती का वह बागान्य विमान है ( बेहर
                                                                                                                                                                                   विति में विति हैं वित
क्षेत्र क्षेत्र प्रदेश व प्रतिकृति प्रदेश (कृष १, ३)
                                                                                                                                                                                    ज्ञत्त्व व [ अन्त्र ] रे सम्बु इंत्या २ कंत्र, व्या :
   अस्तियर वृत्तः अस्तियर ; ( व्यान्ति वृश्तः)।
                                                                                                                                                                                              इस्तार्न रही अस्तायना (इस १०, १६)।
             अस्तित्व (विश्वपत्व ) १ क्रिक्ट विश्वपत्व । विश्वपत्व
                                                                                                                                                                                                अस्तावन है (आर्गवम ) रह महामः (हम्र २०)।
                    इस्तिकार वर्ष द्वार स्टब्स् केंद्र न देश होंग हैं।
                                                                                                                                                                                                   अस्तु के (अस्तु ) करता करता ( संत्र १०)।
والمعمر
                                                                                                                                                                                                    अस्ति हैं कि श्रिक्युमा ] कार्यम मान को क्रांसा
                      क्टर्साम्बर्सि (व ( क्टर्सामबर्सिम् ) ह्वांस्ट्रहः
                                                                                                                                                                                                            (इव १०,६ हो)। उला जालामा।
                            अस्कान देशो अस्कान : (तिह ११४)।
                                                                                                                                                                                                             क्रार्ट्ड न [स्पालन्द ] तेन तत बाहनः (व 10)।
                               क्रियांक्री ये हिल्ला हिल्ला है
o 1
                                                                                                                                                                                                                 ब्राकृति केले ब्रह्मगरिः (वर ३०)।
                                                                                                                                                                                                                   المستعمر أو [ عرف المنحم ] عدر المجمع ( ١٠٠٥ )، وحدا
                                     क्षातार के [अन्तराय] दह देवर्ग हा (देवर व
- i-'\
                                                                                                                                                                                                                          Tate ( and ) : ( Stat 2, 3, 1, 2) !
                                                                                                                                                                                                                        क्यात्वीरे हैं [क्यातांत्र] विवाहत्त्र क्यात्व हा
                                         Carried and the state of the st
                                                                                                                                                                                                                               न्द्रा मान्द्र (च्य ३०)।
                                                 - हा : (वर १०६) ।
मन्द्रेन हैं [असंबंधित] व्यान्त्रक हा इंटर्क हरें
```

इ.स.च सन्ता ( उपनि ३ )। भड़िरम देशी अभिरम : ४६- अहिरमतः (७५ 846)1 महिरिन रेना महिरोन ( रिड ६३५ ) ; र्भारतक मह [बारिन्यम्] थाला होता। रह--ण्यत किना ने मानुनत्ती और अहित्यक्षते" (ततु ३१)। ध्विष्युद्धि । भा [भनिष्युद्धि । उत्तर बीक्षावा अक्रम भीरपीद र्रेका भीज्याता देवता ; (सुन १०, १२; # 3-4 (ET)

१२१२

2, 4, 2 31

1 ( 377

(# (32))

48'8, 1 46 248 )1

महिरामि ति [अधिवासिक्] निराती ; (वेहर (==)1 चोंद्रशासिक हैं [ भविशासिक ] नक्षण दुसर, वस्त्र । क्षित्रकाः (दण कृ हता)। भीरमधा को [ भीनगडुर ] नव, हर; ( दब १, १२,

भौंदरहों को [ धरियही ] सक रहा, (बाँर मा)।

भहिमाराग्य न [ मनिमंत्रास्य ] क्रांग्याप ; ( रवा 8, W 11 महिमक्दान "त (भीनावादान) गर्म स्वयः (३१ २)।

धाउष्याणा स्त्री [भात्रक्षत्रता ] इतः (६५१ ए) 1 ( 30 भाउच्छा स्त्री [भावस्था] मात्रा : (इत्र १४८)। ्रे वि [ भाइत ] बादर युवा ( विकास 21.12 भाउतिम निष्युरु । मार्जाहब वि [ भाकुर्ट्य ] हर दर देशने देश, ( i

लिके के ब्रायर ) ; ( दर्शन ५, ६०) ह

भाइच्या देली भाइन=(दे);(तंद्र २०)। आहम्ध न [ भातिध्य ] भातिय-तः शाः ( मार्ड २१ )।

228 ) 1

भाउंटाविक्त ३ (१४ ४ )।

भाईमर 🖫 भारीभार ] भगवान भूगम्देर ) (६९

भाउट बड़ [आ+कुञ्यू] वडीनन। प्रदेश की

आउंटण न [ आकुण्टन ] वारतेन ; (रंबा १३,१३)।

हिया—आणिक रे र्राप्टेस स्तो [ आकुष्टिका ] पात में घाकर दरना ; त्रस्य हि [ आत्मीत्य ] द्वात्म-कृत ; ( दव ४ ) । महस्य न [दे] बहाब बहाने का कार्यनय उपकरणः फ्राइस्स पु [ आक्रील ] दुवेचन, **प**रमध्य वचन : ( स्**प** यस वि [ ऐरवत् ] भागामी, भविष्य में हुने वासा ; ज्यत र [ आदेश ] ? अनेता : २ प्रदार, राति : (पंति १८८)। ३ वि. नांच देवां : (विड २३०)। इरोसिय दि [ आदिशिक ] १ मादरा-सदन्यीः २ विवाद करिके किमन में क्षेत्र हुए वे नाय-मरापे जिनका अन्यों में बाट देने का सहस्य किया गया हो ; (निड बजोग हुं [ आयोग ] सर्वोगम, सर्वोगन्नेन का सावन : त ति [ अत्त्य ] दत्व का ; (देवा १८, ३६)। त्रश्रीपर वि [आक्रनियत ] द्यावित, प्रवस दिया हेमा ; (सिंड ४३६)। महोइदय वि [ वे ] बाहर निहाता हुआ : पुलं व बच्च वे.ए निक्सच्चिया वा धारित्वु गृह्वप्रीत्म । रिन्द्रनमनेगर्भिमार्गेषा हर्द्द्रमा निर्वे ॥" सहिद्देश साहिदि : (हिंदि है)। महिद्देश [आहिए] बाहरेख ( धर्मीव १८)। बहोस रेपो अक्रोस = बाकेगः (देव Y, २३)।

निता ; (ग्रम ३, ७, ३६) !

(पर्वति १३३)। क्लम पुं[आगम ] १ हमागम : (पव १८) २ इ.स. अनुकारी : "वीर्विश्वातायाय कार्यमे कर्य

, भागत एक [आ - गम्] जात दरना। स्टर-आग-\*'&\$# ज्ञापायम न [जानायन] दुधरे वे बैरसमा ; " कार्यामप वि [आर्गामत ] विद्व, ४१३ । मार्गास सह आनंदर वार्मिका । यह आसरि-

आगासिया ची [ आकाशिको ] घाडारा में गमन दरने को लब्बि—र्सान्त ; (सुमनि १६३)। आगाह सक [अवनंगाह्] धवनाइन इरना, स्नान इरना। भागाहरचा ; (इस ५, १, ३१)। आवंस हरू [आ ÷ पृष्] विहना, योहा विहना। आवं-आवंत वि [ आवर्ष ] जम्र के श्रम विव इर की विवा जा वित्र (भावा २, २, १,४)।

संह वह ; (विंद ५०२)। आध्यविव वि [दे] ग्रहीत, सोब्दुत ; (भरा २०)। आवाव रि [आस्वात] १ उक्त, क्षितः (स्म १, १२, २)। २ स. उक्ति, इसनः (स्म १, १, २, १)। आचाय पुं[आचात] १ एक नाक-स्थान ; (देवेन्द्र ः १)। २ विमासः (उत्त १८ ३२ : मुल १, ३२)। आचाम वह [आनंचामय्] बाटना, लाना। वह-त्राचामंत ; (दूत ३६)।

आजत्य देनो आगम ÷ मा =गन्। मानत्यर ; (प्राठ आर्डवर पु [आइम्बर] काव-विशेष, पटर ; (फार् वि [आरव्य] नारंभ हिमा हुमा ; 1==)1 भारतियः ) (स्तर २३ । वेहव १४८)। भारतिभ

आदा सी [आदर] धनान ; (पर र--गाया १५८; आर्जर पु [आनन्द] १ प्रहेरान का केंद्रावों हरूते ; (सुन्त १०, ११)। २ एक देव-विमान ; (देनेन्द्र

आपर्ड वि [आनष्ट] दर्गया न्यः ( उत्त १८, १० आयत्य न [ आनध्य ] धनवंता ; ( हतु १५० )। आयाय पुन [ आनत ] यह देव-विमानः (देवेन्द्र १२४) आव्यक्तिय रि [आडापनिक ] घारा प्रकार नाड । ज्ञानाय (भर) हरू [आ-नी] धना। इत्या

अखरचे दरना रोग अचित्रगेख अलेपि। ( सण न [आकरण] व्यवकार हो। १९११ असिक न [है] व्यक्तिकेन (है १०६१) स्तारिम्य न [ आकर्ष ] स्त्वां र र्टन्यं दश्शी

```
पाइअसइमइण्ययो-
                                                                  | आणुओगिश-आयास
१२१४
आणुओगिअ वि [ आनुयोगिक ] स्पालवा-हर्वा ; (यदि
                                                २, १३)। २ प्रतिशय, घत्यन्त ; ( धर्मेलं ६४६)
                                               आमघान पुं [ अमाघात ] बमारि-मदान, (लिम्'नत
 ५१)।
आणुगुष्ण ) न [आनुगुष्य] १ श्रीचित्य, धनु-
                                               (ध्वाह, ११; २०; २१)।
आणुगुन ो स्पता (पंचा ६, २६)। र अनु-
                                              आनराय पुं ि आनराज हे एक प्रनिद्ध रामा ( वी •
              कुन्नता, (धर्मसं ११८६)।
                                              आमल पुंत [ आमलक ] भागता का प्रज्ञ : (सम
आ गुवाण् देलं। आणापाणुः ( ४४० )।
                                                14 325
आ रुलोमिश्र वि [ आनुलोमिक ] धतुनाम, धनुरूप,
                                              आमित न [आमित ] नैवेद : (पंचा है, २६ ;
 मशहर ; (दन ७, ५६)।
                                               833 : 41 53 ) 1
                                              आमेज देलां आमेल = भागेह ; ( उध २०१)।
आ गग पुन [अनूप ] मजल प्रोग , (धर्मर्स ६२६)।
                                              आमीत्र पुं [ आमोह ] बाय-विरोध : ( राग ४१)।
धातित्व वेला आइत्य ; ( क्रुव १०० ; २५६ )।
भात देखां प्रतः = बाचः (बागु २१)।
                                              आनोषल ५ [आनोश ] मोक, मुक्ति, पूर्व बुटका
धात्त वि [ आहमीय ] +वशीय , ( बलु २१ )।
                                               (युत्र १, १ ४, १३ ।।
भाद [शों] देखों अस = फारम्ब ; (इंब्ब है)।
                                              मामास ५ [ भागोप ] थोर ; (उच १, २८)।
आद देत्रो आर = मा+दा | बादए , (सूत्र १, ८,
                                              आव पुं [ आव ] शहरवन, शालांश-विशेष ; ( क
  1631
श्रादयाण वि [ आदवान ] प्रदया करता; ( श्र_१३८) ।
                                              आयदज्ञणम न [ आयतिजनक ] तरभवी विशेष ; (
भादाणिय न [भादानीय] काम, नगः; (सुल ४,
                                                २७१)।
                                              सार्थित वि [ भातक्तित् ] रोगी, रोग-पुक्त ; ( हा
  1 (3
मादित्त देलो आइचः (वमा १६०)।
                                               ३, डी-पन ३४२)।
भातु [ शो ] देली अदुः ( वि ६० )।
                                              आयय १६ [ आ + दहु ] ब्रह्म दरता। चापर, वा
भादेस पु[धादेश] व्यव्हेश, व्यव्हार ; (स्थ १, ८,
                                               दतः (दवधः २ ११ः उत्तरः व)। वहः
  १)। देला आयस = बादंग ; (ग्रूब २ १, ५६)।
                                               भावयमाण ; ( विष १०७ )।
भाधीरण पु शिष्मीरण है इस्तरक , (धर्मीव १३६)।
                                              भाययज्ञ न [भारतन ] १ प्रश्टीसम्ब ; (युप
आपत्ति स्त्री [ आपत्ति ] प्राप्ति , ( व शेष ३८ : पत्र
                                               ह १६)। २ उपाधान शरण : (स्म १, १३,४)
                                              आपरणा सा [आचरणा ] त्या का त्या (वे
  368)1
आपायण न [आपादन] संगदन, (अवह ८२:
                                               २५ ।
                                              आयव प्रे [ आतपचत् ] बहोतत का २४ की वृह्त
 पना ह, १६)।
भाष्त्रणा नि [ दे ] भानान्त ; ( घरा १६२ )।
                                               ( मुझ १०, ११ )।
आभिजोगा स्त्री [ आभियोग्या ] मानियोगिक भारता ;
                                              आयाण = [आ दान ] १ संस्म, चारेन ; (सूर्मः
 (उच १६, १४४)।
                                               १२, २२ ।। २ कि. कादेव. उपादेव : (स.व ६० ।)
 आमियादिश्र वि [ आनियदिक ] १ अभियर-संस्क्षी ;
                                               ।७ ; तंहु२०)। "एय न ['पद] सन्ध कार्य
 (पचा४,६)। २ न- निध्यान्त- वर्शेषः; (५व४,
                                               जन्द : ( क्या १४०
                                              आग्रास 🖛 [आ+ग्रम्] शीव ६१ना, शुक्रे ६१ना
भाभिणिकोहिस देशो आभिणिकोहिय ; (धर्म ⊂२३)।
                                               भाषालडः (१५ १०३ टी |
भारित्पाद्य हि [ आभिप्रायिक ] क्रांभग्रव वाका :
                                             भायार पुँ [ भाकार ] का' लका ; (उन ३२)।
                                             भारतात्र पुँ [ आताप ] बान (- ाम म ; ( 'न ४,११०)
 (भव १४६)।
                                              मा रासतल व [ आकारातल ] चन्द्रशाबा, घर ६ इत
भागम [भयत्] मारः ; (बाक्ट परः )।
भानं च [ भाम ] १ सीकार-स्वब कृष्यव, हो ; ( गुल
```

की खुबी छव : (कुन ४५२)।

पर्म वि [ बारमप्र ] १ भारत-विस्माहः ६ नः एक्स रंग : ( विश् हेर् )। र्रो आरो १ छन्धेर, व्ह जन्म ; (युम १०० १.८:१६.१८:१५८६)। व कानीहः (देग १, ६, २०) । ३ तुनीमी लोहे ती नीमा (हुन (1) 1 Y 2, 7(FY-2; (7 - 1, 2 1 = )) गने क [ भागम् ]ं छे वे ; ( चरि व्यह हो )। जन्म न [बारतये] केंद्रशन ा द्वारा, कोद्रशनी मायस्याः ( हाल १, १ )। स्तान नः [धानराष् ] कात्पनकता। स्नाननकः (FF (=): म्पन पुत्र [आरन ] ८६ देश-विनातः (देशेन्द्र 222)1 राधिय देखें ब्रारशियमः ( गूम २.२ २१)। कामहन[आरमद] एक तथ्ह का शह्य-विश्वः (गर १८)। 'ससील न ['ससील ] नाव्य-निय-किंगः (१६ ५४)। मत्त्र व [ आ.सन ] अपर , सर्वेश विश्व , (सूच १० Y, 1, 2; 2, 20, 20 1 काहत ) वि [आहत] भीत वा, विन्दे!-माहीत्व । सदस्य ; "इग्रहीत्" (दत है ४, क्यारिको [बाराटि ] चत्हार, चितारः; (दुन 512)1 क्राम इंत [ बाराम ] दरीचा, उच्चन : ' इसामाधाः' (\$157 2, 20, 2)1 व्यस्ता को [धारादना] कास्त्रक, नामविक करि ध्यक्षेत्रं (ब्रह्मा ३६)। व्यस्यित [आजात] बात्मत : (भव १०१)। करित्य देखी आरहेत ; (दन १. १ डी )। भेराज (भग) हक [आ+स्टिग्] अतिहरू ।(उप्र उत्तर); श्लाहार । । । मारहण न [बारोहण] कांतरण, जार बहारा; (पर्ध्रामार्ष्)। मरोन व [ बारोन्य ] दशान तव ; ( हंबीप १८)। मतीय व [भारी य ] र चै ः, कुगव ; २ विकेटा ; "हानेवावि वस्ता" ( साना २, १४,६)। माल न [ दे ] दनर्थक, उदा ; (विदि महैप)।

आन्द्रय वि [आलगित ] प्रता दुमा ; (भाग २, 12.2)1 जालन म [ जारनन ] दिनागर ; ( वर्नेतं ५५२ )। आजव पुन [ आलय ] वी र दर्शन-प्राट्य विशाल-विशेष ; ( धर्मन १६४ ; १६६ ; १६७ ) । धारमुत्र देशी धालसिय ; 'ठावि वावधीबा भारतुरा इि:नां'(सम्बच ५१)। आयस्त उन [आयस्य] सत्वो ; "प्रातस्वो । एद-रष्टमी (दबा १.२)। भारतिस्त व [भारतिस्ति ] माष्टर्श, तुन्त ; ( वन्त 2, 2)1 भालायक देखी भालावग ; ( मुन्द = )। भारतयम न [ भारतपन ] मादार, वभारप ; ( वन्ना 226)1 भार्तिमनो व [भारित्रिनो ] बातु भारि के नीचे •सर्ने का विका; (पन ५८)। भ्रालिगा देलो भ्रावलिभा ; ( पंत्र १८ १४१ ) । भारित न [ भारित ] बहान चहाने दा दाउ-वर्षेत् ; (द्राचा २, ३ १, ६)। आलिच रि [ आलिस ] सर्पपट<sup>4</sup>, सरहा हुमा, श्विन दुष्मा : (किंड दश्४)। थालांड देन [थालीड] योदा हा पुद स्मय हा माहन-। देव १)। आलु च ॰ क [ स्पृत् ] दश । बालु घर ; (शह ७४)। धारिपन न [ धारिकर ] दिन ; ( धरिम ४० )। आतिस्वि व [ आस्त्रेपित ] फार्डियन क्रापा हुमा ; (चेंद्व ३०१)। आलोरन दि [आडोस्पत्] महायन्तुनः ; (बह्बा 160)1 आसीवण न [ आसीवन ] रवाय ; (उच १६, ४)। आउआस सह [ उर - गृह् ] माहितन करना। भार-घा÷र ; (शङ अ )। आयंत देखी जार्बत : "भारती है पारंती छोती है हम्पा बनाइटाव्य (कांबा ६४,२,३; ६४,२,६; 8: 10 tyo) 1 भावज ४६ [आ÷पतु] यत इरना। भारत्वाः ( ३च ३२, १०३ )। ब्रायक्ते ; ( दृष १, १, २, १६; २०), मारम्य ; (स्य २,६)!

```
) वि [आयजे, 'कि] मीरनुरपादकः
भावज्ञ
                                                आस रेनो अस्स⇒मन ; (शह २१)।
भायञ्चरार्ड (स्टिप्ट्स)।
                                                आसर हि [ आध्ययन् ] भाभव-ियत , 'पंगानरण
आवट्टणा स्त्री [आवर्तना ] भारतन : (शक् ३१)।
                                                 जारा वा देशे वाप्तभंतिन्य" ( वसीर १४३)।
भावद देखां आवत्त≔ षार्थतं ; (गप ३०)।
                                                आसंद्य पुंत [ आसन्द्रक ] धानन विगेर, मेन : ( हुन
आवणयोहि सी [ आपणवीथि ] १ १६-मार्ग, नाबार ;
                                                  દે. શો ા
                                                 आसंसदय हि [ असंग्रयित ] नराय-रहित ; ( त.म २,
 २ रथ्या-विशेष, एक तरह का मुस्ता : ( राव १०० ) |
आवषण दि [ आपम्र ] माभितः (सूम्र १, १, १, १६) ।
                                                  ə, १६) l
आवत्त सह [ भा + वृत् ] भाना । "नावसह नाव≅द्रह
                                                 भासगळित्र हि [ दे ] प्राप्त ; "दर्व विषयवितुद्धनिउद्येष
                                                  म्बवियो क्रम्मर्रपाची, बारगद्विय बीधिबीय" (न ६०६)।
 पुर्यो भने तेया प्रपुष्पराविति" ( वेहन १५६ )।
                                                भासत्त वि [ आमका ] १ तीचे प्रमा दुवा: (गर १४)।
आवत्त पुन [ आवते ] १ एक तरह का बहाब ; ( विरि
 ३८३) । २ न. सगावार २५ दिनी का उपवास; (स्रोध
                                                  २ तु. नतुतक का एक भेद, बोर्य-पात होने पर भी को का
                                                 चातित्रन कर उर्धंत कन्नादि संगी में बुहुबर होने शता
 성도) [
भावित्त लो [आपत्ति] मॉन ; (धर्मेल ४०३)।
                                                 नपुंत्रक , ( पर १०१ )।
आवदि को [आवृति] आवस्य ; ( सदि ह )।
                                                भासमप्रय न [भाशमप्रयू ] वारधी के बाभव में उप-
आवरिसण न [ आवर्षण ] दुनपो बन्न को दृष्टिः (बत्
                                                 श्रीव स्थान ; ( इस ३०, १० )।
                                                भारतय वक [ भा + खु ] बाना । बावरदि जेव कार्य
 2k ) 1
आवलिय वि [ आवलित ] वेष्टित ; ( य्यनि २०० )।
                                                 परिधामेळ्याळा स विवारे थी । भावासकी (इब्ब-२६)।
                                                भासच पुं[भाभच ] दूरन जिद्र ; रेपो 'सपासव',
आवाइया न्त्री [ आवापिका ] प्रधान होम ; "परधुवाए
 पक्लाबाइयाएँ ( स ७५७ )।
                                                 (भग १, ६)।
                                                भासचाहिया हो [ अभ्वजाहिका ] प्रथ-कोका ( वर्मी
आयाय पुन [ आपात ] अम्यागम, ग्रागमन ; (पत्र हर:
 ६१ टी )।
                                                 Y) !
                                                भासाभ वह [भा+साद्य्] स्पर्ध हरता, धूना।
भावाय देखी भावाग ; (भा २३)।
आयायण न [ आपादन ] संपादन ; (धर्मसं १०६८)।
                                                 द्यांशएन्त्रा, वह-आसायमाण ; ( द्यांबा २, १, ५
आवाल देखी आलवाल ; ( धर्मनि १६ , ११२ )।
                                                भासात्र पुर्वि भाउत्वाद ] साद का विषद्विष्ठ समावः
थाचिकाम पुन [ थाचित्कमेन् ] प्रबट-वर्ग, प्रबट व्य
 से किया हुझा काम ; (भावा २, १५,५)।
                                                 (dg 8%) 1
आचिद्र वि [ आचिए ] भूत बादि के उपद्रव से युक्त .
                                                भासाभ देखा भासव = बाभव : ( तदु ४५)!
                                                आसाडी न्वो [ आपाडी ] १ भाषाइ मांव की पूर्वमा
 (सम्मत्त १७३)।
आविस सक [आ + विश्] प्रवेश करना, प्रक्रना ।
                                                 २ मापाह सात की प्रभावत ; ( मुस्त १०, ६)।
                                                भासार कह [ आ+सारव् ] वंदुरस्व बरम, भोवा को
 बावितेशः (सम्मच १७१)।
                                                 ठी इ इस्ना । संक -भासारेजण ; ( lak ए१४ )।
आविद्वअ देखो आविष्मुयः ( व ७१८ )।
                                               आसार पु [ आसार ] वगोहरख, वीया को टोड हरन,
आयो देलो आचि = पाविम् ; "बाबी वा वह वा रहस्ते"
 (उत्तर, रण; सुल १, १७)। 'कस्म देलो आबि-
                                                 ( उद्ध १३६ )।
                                               आसारिय वि [ आसारित ] ठीड डिगा हुबा; "झार्ता-
 कम्म : (बाचा २, १५, ५)।
आयोळ देखी आयोड । र्सक --आयीळियाण ; ( भाना
                                                 रिया कुमारेण बीमा" ( कुप १३६ )।
                                               आसावली को [ आशापली ] एक नगरी; ( वी १४) !
 2, 2, 5, 2 )1
                                               आसासण पुँ [ आभ्यासन ] १ एक महाबद : ( <sup>सुर्थ</sup>
आयुद् वि [ भारत ] दका हुमा ; (प्राकृ ५ ; १२)।
आवुद्धि वी [ आर्ति ] भावरण ; (शक् भ ; १२)।
                                                 २०)। २ दि. आधासन-दोता; ( कुप ११०)।
```

पार्थसद्महण्णायो ।

ि भागञ्ज—श्रामा**मण** 

१२१६

श्रीम क [भा । [सन् ] । । प्राधित स्वतः (च्यस् १३१)। भौमिनिया स्वी [ है ] राज्य ि 🗸 े विन होते स्वर्णन िक्षेत्री कलते हे तर्री महिति (सुन्त ३५, १०)। भौमपायाय दर्भ आसी याय । एका २, १४, १४)। भिन्ति ([ बासिन्ह ] एत २६ ५.(१६ १, १ ४, १)) भागु भून [ सम् ] भाग , । गांच ४०)। शापुरत्त ने [ ऑसुरस्य ] प्रेर्थियत, गुरुतः , (दश ६, 1/): मुर्गय वि [असुरोय ] अपूर नंबर्धः , "आयुर्गय देव राज्य मान्त्रीय भवात राम" ( बच ०, ६० ) । मुणी की [ आञ्चली ] स्थान, प्रतीन , ( युप्त १, १, 271 मृष् न [मि] चाँ स्वान्तिह, मनीनी , ( विड ४०५)। े व्या [ भाग्ययुक्ती ] र फाशिन गाव की विषा 🕽 पृथ्विमा , र माजिन मान भी समा व : (मुश्य १०, ७ . ( )। डिल देखी आसंडल ( (इस्सीर १४)। ष म [दे] १ भन्यम , ६ निजारण ; (वव १)। ाय पु [ भाय ] कादाजित्यवा, (पर १०० टी )। ण सक्ष [ आ । इन् ] उटाना । ७३ - आहु[१ द]-य; (राय १८: २१)। हत [ दे ] देखी आहर्ट्यू=दे : ( ५४ ७३ टी )। मम वि [आधर्मिक] भ्रथमें स्वन्धो, (दस 'सक[भा÷ह] काना। मादराहि; (त्म t, ४, २, ४), भाइरेमी; ( ए.स. २, २, ५५)। भाह्य छह [ आ+ह्रे ] युजाना । मार्यसः (धर्मीव ८)। <sup>मंह</sup>—आहचित्रं, आहचिक्रण; (धर्मवि ६५; सम्मत्त 313)1 भाइषित्र देखा आहुन—पाहृत; ( वी ४ ) । थाह्य्य वि [आभाव्य] शानीक चैतादिः (पंचा tt, to; 97 to() ] भाहातदिय वि [ याधातध्य ] मत्य, बास्तविकः; ( यूध २,१,२०)। देखा आहत्तहीय। आहारि वि [ आहारिन् ] भाशर-क्तीं; (भन्म १११)। भाहारिम वि [ आहार्य ] १ लाने योग्व; २ जन्न के साथ

माद्वायणा की [ आभावना ] उरंग; (विंड १६१)। जारायित्र वि [भाषायित] होहा दुमाः (वित 472 ) 1 भादिय (व [ भादित ] १ ब्यात : "मर्चियादिमी एव प्रशेवस्वर्षदेखा" ( द्वेत्र ४३ ) । २ वर्तन्त्र, स्त्यादितः ; ६ प्रांचन, प्रांचीच-प्रांच ; (स्त्रम १, २, २, २६)। ४ ग्रांधा (राम १, २, २, २७)। आहेडिय वि [ आगोटिक ] मृगवा-संबन्धी; "फाहेडिय-मवदेव" (वमाध २२६)। रभदरा रेगी स्वरहा ; ( शह ३७ )। इंगारकाह पुन [ अद्गारदाह ] भाग, मिटी केपात पकाने ना स्थान; ( प्राचा २, १०, २)। इंगाउय देखे इंगालय ; ( गुत्र २० )। इंगिनजाणुभ देवो इंगिभ-छ । ( शक्त १८ )। दंद पुन [ सन्द्र ] एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र १४१ )। रंतासणि पुं [ रन्द्रामि ] एक नरक-लान ; ( देवेन्द्र ₹\$)| इंदिय न [ इन्द्रिय ] जिन, पुरय-चिह ; (धर्मंस ६८१)। रंदिरा की [ रन्दिरा ] बच्मी ; ( बम्मच २२६ )। रकाउ वि [ ऐकाउ ] रकाट गृथा का बना हुआ ; ( भावा 2, 2, 2, 28)1 इकार देलो वकारह ; (कम्म ६, ६६)। इंडिल्ड वि [ पकाकिन् ] पकिन्ना ; (बिरि ३४६)। इगयाळ जीन [ एकचत्यारिंशत् ] एकचाबीम, ४१ ; (कम्म ई, ५६)। रगवीसरम वि [ पकविशा ] एकीसवा ; ( पव ४६ )। स्पुष्पवीस नि [ पक्तोनविंश ] उत्रीसको ; ( ६व ४६ )। रगुणीस । स्त्री [ एकोनविशति ] उन्नीतः ( ५२ रगुवीस ∫ १८; कम्म ६, ५६)। स्पुसिंहि जी [ पकोनपष्टि ] उनस्ट ; (बस्म ६, ६१)। च्छकार पुं[स्चाकार] 'स्च्छा' गव्द; (रंचा 1(8,55 रच्छा स्त्री [ रच्छा ] पन्न की स्थारहर्वी साति ; "अयदि-भवराजिया य ग( हर )च्छा य" ( तुल १०, १४ ) । इज्ज पुंन [ इउया ] यह, याग ; "भिवलट्टा वंभइन्तरिम" (उस १२,३)।

उक्कंड वि [ उत्करिइत ] खूप स्टा हुआ, विशेष

उफ्कद्वि की [ अपकृष्टि ] भगवर्ग, हानि ; ( वन १ )।

उक्कड्ट वक [उत्+कर्षेय् ] उत्कृष्ट दरना, बहाना।

कविहत ; (पिंड १७१)।

उक्टइए ; (कम्म ४, ६५ टी)।

निकाममीरों<sup>13</sup> (सूझ १, १०, ८)।

वे सन्न ; ( झरा २२ ) ।

(तुरम १०, १३)।

इंसर पुं[इंध्वर ] कथिया कादि काठ वकार के ऐसर्व

रेसाण पु [ हेरान ] अहाराज का न्यारको सुदूर्व :

```
ताह पु [ दे ] उत्तम भाभ की एक वानि ; ( सम्मत
                                               गुचराइं" (मुन्ब १०, ई टी )।
                                              उगुनउद स्त्री [ एकीननयति ] नन्त्राधी, ८६ ; ( दन्म
よれ)」
त्रमण न [ उत्त्रमण ] ऊर्ध्नं गमन ; २ वाहर जाना;
                                                8, 30)1
                                              उगुसीइ सी [ एकोनाशीति ] उनाशी, ५६ ; ( कम्म
1 ( 903 E5)
स्तरद्व देखी उपकर = उत्कर ; "इस्कृष्टि उत्तरीन
                                               उनाँड सक [ उद्द + प्रन्य् ] खोलना, गाँउ खोलना।
                                                E, 30)1
गीक्य कमी म उपरडी" ( विरि ७६५ ) !
सतः प्रक [ उन् + फल् ] उत्तर हव से बरवना।
                                               · चंह--उमांठिजप ; ( इम्मीर १७)।
                                             । उनामण न [उद्गमन] उदय ; (विरि ४२८; सुन्त ह)।
टक्क्स ; (मुल २, ३०)।
                                               उनाह पुं[ अवग्रह ] परीवने के जिए उडावा हुआ
किला देखे उक्तलिया ; (उच ३६, १३८) ।
क्सिल्य वि [ दे ] उपला हुआ; गुबराती में "उइलेनुं"
                                                 मोजन ; (त्झ २, २, ७३)।
                                                उग्गामिय वि [ उद्गमित ] जपर उठाया हुआ, जँचा
"डिंखपोदमं विदंदुमङ्खियं" (विचार २५०)।
गिक्तह वि [ उत्हरुष्ट ] १ ज्याद: ; (पव—ना १५)।
                                                 हिया हुमा ; (तुत १, १४)।
                                                उन्नाल पुं[दे उहाल] पान की पीचकारी; (पन
 २ जुन रमकी बादि के पत्ती का वन्हें ; (दस १८ १)
 रे४)। ३ खगावार दो दिन का उपवातः (संदोध १५)।
                                                  ३५)।
उक्तिम वि [ उत्कीपी ] १ वर्षित, उपदितः, "वंद्यी-
                                                उत्ताल पुँ [उद्गर] विनिर्यम, शहर निकछना; (ववश)।
 विख्यापन्योरे" (वंदु २६)। २ खोदा हुमा ; (दनी
                                               जनाह एक [ उद्घान्याह्य] १ वंगादा करना । २ जैंचे
                                                  वे बताना । उत्पाहर ; ( प्रारू ७२ )।
  3, 23)1
 उक्तिरणम् न [ उत्करणक ] सहत सादि ते बढ़ाना,
                                                 उत्पद पर [ उद्द - घट् ] लुप्नना । उत्पद्ध ; ( felt
  रपामा, वर्षापन ; "पुननावहत्त्रमाद उक्तिहरत्त्वादं। पूर्व
                                                   yov)। उत्पन्नति ; (धर्मनि ७६)।
  व वेदमासं देवि सरज्वेत कारिंदि" (धर्मीव ४६)।
                                                 उग्यंदिअ वि [ उद्यंदित ] लुखा हुमा ; (पर्नेवि ७३)।
                                                  उन्यसिय न [ अवयरित ] पाँच ; ( रान ६० )।
 रक्तुंचण न [ उत्सुचन ] चैथे चढ़ाना ; (स्म २,
                                                  उगचार्य वि [ उद्यातित ] सबु प्राविधत्त बोता ; (दव
   २, ६२ )।
 व्यक्तरमा रेखो उक्कुरहिया ; (वी ११) l
  उक्तीस वि [ उत्कर्ष ] उत्कृष, प्रधान, पुल्ब ; ( देवा | उत्काद पुं [ उद्घाट ] प्रवटन, प्रकार ; "वित क्यो
                                                  उच्चात्र सह [ उद्द + धातव् ] विनास दरना । उच्चा-
  उक्तोसा को [ उत्कोशा ] क्षेश-नामक एक प्रतिद
                                                    एइ : ( उच २६: ६)।
                                                   उवाड देनी अधाड = उद्भयात्य्। हेरू-"त विष-
    पैश्पा ; (धर्मवि ६७)।
   उक्तित सक [द] उलेड्ना । प्रते—देश-- "उपिय-
                                                    इरस्स दार बियारि नी शर्कक्षत्रं उपाडेड' (सिर ४२८)।
                                                   उच्चंडिय वि [वै] जैंचा चढ़ाशा दुमा; (रम्मीर
    हाविडमादची युर्मीण (वी ७)।
   उम्बुक्स प्रक [ उत्+शुन् ] हुन्य होना। उन्युच्नहः
                                                   उद्याचिय मि [ उद्यित ] डॉबा किया हुमा ; (४मा
   उपन्तुलंप स्क [दे] सहराना। संह-उपनुलीपयः
                                                     १३६)।
                                                    उधोदय हैं [उधोदय] चहरती का एक देव-इत
     (भावा २, १, ६, २) <sup>१</sup>
    रगुपपन्न स्रोत [ एकोनपञ्चाणत् ] उत्तरपाष, ४६ ;
                                                     प्राताद ; ( उच १३, १३ ) ।
                                                    उच्छतिर वि [ उच्छतितृ ] इदष्टने दाष्टा ; (पर्नेत
    उगुणवासा की [ पक्तीनविज्ञाति ] उबीनः (उन्ब १०)
     (सुरुव १०, ई टी)।
                                                      १६ इम २३२)।
      e 27 ) .
```

वरिजिए।

स्ताह—उच्छलिर<sup>1</sup>

१२१६

उगुणुत्तर न [ एकोनसमित ] उन्हत्तर, ६६ ; "उगु-

उच्छह एक [उत्+संह्] उद्यम करना। बङ्ग--उच्छह् ; (दव ह, ३, ६)। उच्छाय सक [अय+छाद्य ] मान्द्रादन करना, दक्ता। र्वक्-उच्छाइकणः (चेंद्य ४८५)। उच्छिद्ण न [दे] धार छेना, करजा छेना, सूद पर छेना : (विंद ३१७)। उच्छिद्व वि [ उच्छिष्ठ ] घरिष्ठ, ब्रहभ्य, (दक्ष ३, ₹· zî, ) | उच्छुभण न [ उरक्षेपण ] ऊँचा केंद्रना, (पत्र ७३ टी)। उच्छेच १ [ उत्सेप ] महोप ; ( बन ४ )। उच्छोलिस्तु वि [ उत्सालियतु ] ब्रॉने वाद्या, निमप्र करने वाता ; ( युत्र २, २, १८८)। उज्जमि वि [ उद्यमिन् ] उद्योगी ; ( दुम ४१६ )। उच्चम्ह भक [उत्+जुम्त् ] ओर से जैमाई लेना। उजम्बद् ; (माकृ दे४)। उन्नर वि [ वे ] १ मध्य-गत, भीतर हा; २ पुं. निर्देश्य, स्य ; (तद् ४१)। उज्जलिभ पु [ उज्ज्वलित ] वीवरी नर्ड-भूमि हा धाव-वॉ नरनेन्द्रक-नरक-स्थान विशेष ; (देवेन्द्र ८)। उज्ञह धक [ उद्द+हा ] मेरपा करना। शह-उज्ञ-हिसां ( उत्त २७, ७ )। उज्जायण न [उदायन] गोल-निशेष; (तुत्र १०, e. 21)| उज्ञाल स्क [ उत्+श्वालय् ] उज्लख करना, विशेष निमंत्र बरना । वह-उज्जालियं ; ( शारक २७६ ) । उज्ञालण न [ उड्डवालन ] उल्लब्स करना ; (विरि 1 (073 उज्जालय वि [ उड्डचालक ] चारा मुख्याने बाहा ;

e्वित एक देव-विभाग : (देवेन्द्र १३८)) 'महस्त

्न [ मध्य ] उद्द हिमान की दन्त्रिय तरह का एक

(स्वरुष्ध)।

उपन र् मिन् वेषम ( दम १, १३,७)। उज्जड वि [उद्गुज्यद] भारत्य किया हुमा: (सबीच ५३) । उद्दिगा देखी उद्दिया ; (धर्में ७५ )। उद्व पु [ उन्द्र ] नव्रचर जतु-वियेष : (त्य १, ७, १५)। उद्गण देखी उद्गाण ; (धर्मनि १३०)। उद पुं [ उद्दू ] एक देव-विमान ; (वेवेन्त्र १३१ )। 'लाम पुन ['मम ] उदु-नाम ह दिशन की पूर्व बरफ

देव-विमान ; ( देवेन्द्र १३८ )। 'यावत्त पुन [कावत] उड्डिमान की पश्चिम तरफ का एक देव-विमान; (रेवेन्द्र १३८)। 'सिद्ध पुन ['स्रष्ट ] उट्टास्मन की उत्तर तरफ का एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १३८)। उद्भारत रे पुन [ उद्भारत ] उद्गापत, उद्गान, ( पि उद्रहर रे १११; मार ७)। उद्देस देखे उद्देस : ( उच ३६, १३५ )। उद्दामर हि [ उद्दामर ] उद्भट, प्रवन्न ; (कुन ६८)। उड्डाब रि [ उड्डायक ] उड्डाने बाहा ; (४३ ४३१)। उद्दिय नि [ उद्दीन ] उद्गा हुआ; "तहउद्विपनिसपुन पगे" (धमेंबि १३६)। उद्दुर्य ) [दे] देखो उद्दुध । (चर्ष ४६८) (\$0) उद्दविय वि [ ऊध्वित ] ऊँचा किया हुआ ; (वजा ( 3.42 उइदि [दे] देली उद्धिः (सत्र १०, ५)। उर्ण देखो पुण = पुनर् ; ( विष्ठ ८२ )। उवापन्न स्त्रीन [एकोनपश्चारात् ] उनवात, ४६; (देवेन्द्र ६६)। उणार् पु [ दे ] प्रिय, पति, नायक ; "उषाद्वार्शहाला मियार्थे" ( सिन्न ४० )। उप्पात्र सक [ उद्द + शहु ] पुकारना, आस्थान करना। उपवासहः ( प्राञ्च ७४ ) । उपमाळ वड [उर्+नमय्] जँवा ह ना। वयवी-वह. (प्राष्ट्र ७४)। उण्ह्यपा न [ उप्णन ] गरम करता , (पिंड २४०)। "उस वि [ शुम ] धीलत , ( स्म १, १, १, १)। उत्तर्य वि [ दे ] उच्चे बित, आधिक दोपित; (दसन 3, 24)1 । उत्तर्ध देखो उत्तर्भ । उत्तरह ; ( प्राष्ट्र ०० )। उत्तम वि [ दे ] गरिवः (धिंद्व ५६ टी)। देखो उत्तम। उत्तम र् [उत्तम] एक दिन का उपवास; (वरीव १८)। उत्तमाओ [उत्तमा] पद्म की प्रथम सक्षिः (5% 20, 28)1 उत्तरकृष्ट पुंच [उत्तरकृष्ट] १ देव-मृति, स्वरी,

(स्वज्ञ ६०)। २ ध्योः भगवानं निमाय को दोवाः

विशिद्ध ; (विश्वाद १२६)।

भविज्ञान्त्रय वि [ उत्तरचैक्रियिक ] उत्तरवैक्रिय-निष्ट्रियं वे वंदन्तः (दंव २, २०)। रका हेवो उत्तरा-संग; (पर ३८)। दर्इ [दे] मात्राय-स्थान : गुजरावी में 'उवारी' Tr 320 ) [ वित्या देव [उत्तिह्नयनक] कोटिका-नगर, चीटिको रिंह ( इव १, १, १६)] पुष्क [उत्+स्या ] १ उठामा । २ उदिव दे। बहु-"उचिदु'वे दिवायरे" ( उच ११, २४)। ।(धी) देलो उह= उत् + स्था। उत्पेदि ; ( मारु ()1 निर देली उत्त्वंनि ; ( बझा १५२ )। यग देवा उद्भयम ; ( इस ११०)। र ] ८६ [उत्+स्तृ] मान्दादन ६रला (१)। त । उत्पर्द, उत्पत्तर ; ( श्राष्ट्र ७४ )। हे हैं [ उद्देश्य ] एक नरक-स्थान; (रेवेन्द्र २७)। ं हि [ उदास ] उदार, भ-कृत्य ; (हंशेष ३८)। ई [ उदय ] छाम ; ( सम २, ६, २४ )। प इ[ उद्यम ] १ राजा विद्यात का प्रविद्य नंती; 7 185) I न देखी उदायण ; ( हुन्नक २३ )। । देवी उद्देव ; ( चंदि १०६ टी )। ग देखी उद्दीरय ; ( पन १८१)। दे देखें उद्दोस्य ; ( सव ४४ ) । लि [दे] श्रीयवी-रिजा ; (वंचा न, १० टी)। नि [ उपत ] उदन-पुक्तः ; ( माहः २१ )। र्जे- देखो उज्जम = उदम ; ( बाह्र २१ )। न न [अपद्रायण ] मृत्यु की द्वीड़ कर दब अकार ितः; "उद्दर्भ पुष बाद्यतः ह्रद्वापविकत्वितं '(तिहमा ६५ ; विष्ट ६७)। िव [अवष्टात ] मृत ; 'उदाये मीरपन्मि वर-वंदानि" ( सुल र, ३ )। रेशी उराल = उरार : भ्देनि न बस्दिन बंग्र विद्वार्य विविद्ययाद" (वन्ता १२०)। । एइ [ उद्द ÷दिश् ] द्यारा करना। वर्म-अदि-र्देश (इसु३)। गा रेखे उद्दीरणा : "उद्देश्यव्यसार्यं व नायस रेन्द्र" (दव ४, ६५)।

उद्देस पुं [ उद्देश ] १ पटन-विषयक दुर्वाता ; ( ऋतु ३)। २ नान का उचारया; (विति १०२०)। ३ वाचना, सूत-प्रदान, स्त्रों के मृत पाठ का अध्यापन : (वन १)। उद्देस वि [ औदेश ] देतां उद्देसिय = भौदेशिक: (दिंड २३०)। उद्देसपकाल पुं [ उद्देशनकाल ] नृष्ठ-वृत्र के मध्यानन का वनव ; ( यदि २०६ )। उद्दे सिय वि [ ऑद्देशिक ] १ उद्देश-वंदन्धी, उद्देश से किया हुआ; २ विवाह आदि के उपश्रव्य में किये गये जिमन में निमन्तियों के मीजन की समाति के अनुन्तर वने हुए वे लाग द्रव्य दिनको सर्वजातीय भिन्नभी को देने का वंद्रक्य दिया गया हो ; ( पिंड २२१ )। उद्भव पुं [ उद्भव ] क्यों, श्रीकृष्य का बाबा, मित्र भीर मक्त ; (शहन ४६)। उद्याख नि [ उद्यारक ] उदार-बारक ; (बुद्र २)। उद्धि को [दे ] गाड़ी का एक महदद, गुजराती में 'उंध': (तुस्त्र १०, ५ दी; हा ३, २ टी--पन 222)1 उन्निक्त ६६ [उन्नि-तन्] उन्नेहन, उन्नृष्टन करना। पवि-डिनिजिस्डामि ; (न्य २, १,६)। ह-- उदिवसेयव्व : ( न्म २, १, ७ )। उपक्सर न [उपस्कर] या दा उपकाय; (उस ६, ६)। उपयणी स्त्री [ उत्पतनी ] विदा-विशंप ; ( मुभ २, ર, ૨૭) !. उप्पाइय न [ ऑस्पातिक ] मृन्देर झार्द उत्पाती हा द्वक राज ; ( र्म १, १२, ६ )। उत्पादय वि [उत्पादक] उत्तत्र-इर्वा; (दुस २, २४)। उप्पास ६६ [ उस्म - अस् ] (बी इस्सा। उप्पार्वितः (इन १, १६)। राणित्य वि [दे] साव-दुण, (कीत); (सद ३३ र्य)। उप्पितम न [ उत्सायन ] द्शेका ( विषे ४६६ )। उपेल ह [ दशमन ] जेवा काता; (रहम =, २०१)। उपस्य वह [ उन् + फ्रम् ] वटना, परन में धान्य मादि का विष्टका दूर करना। उपायति : धूका---उन्मदेदः भीत-उन्मदिस्थः ; ( प्राचा ५, ४, (x)

1 (31)

१२२२ उप्तिड भक [उत्+स्फिट्] मंडूड की तरह कूदना, उद्गा। उद्मिद्धः (उच २७, ४)। वक्- उप्मिद्धतः (पग २)। उपिप्तडण न [ उत्स्फेटन ] कुविटव होना; (च ६६८)। उल्ह्स वि [ दे ] स्ट्रप्ट, हुमा हुंचा ; (वन १५८ टी) । उप्हेंसण न [ दे ] इराना, मयोत्यादन, (मुख ३, १)। उदियंवल वि [दे] कल्प बन्न गन्ना; (दे १, १११ टी)। उब्बुह षक [ उत्+क्षम् ] चंतुम्ब होना। उब्बुहद ; ( प्रक क्या ) उक्तत पुं [ उद्दान्त ] प्रथम भरक-पृथियो का चौथा | उरोहह पुं [ उरोहह ] सन, धन ; ( पन १२)। नरकेन्द्रक-एक नरक-स्थान : ( देवेन्द्र ३ )। उद्याम वह [ उत् + भ्रामय ] धुमाना । उद्यामेद ; (राय १२६)। उदभामय पु [ उद्वभ्रामक ] जार, उपपतिः (पिद ४२०)। उदिभक्ता स्त्री [उट्भेद्या ] भाजी, एक तरह का शाक, (पिड ई२४)। उदिभय न [ उद्गिद् ] १ जनप्प-विशेष, समुद्र के किनारे पर चार जक्ष के सबर्ग से दोने बाद्या नोन: ( प्राचा २, १, ६, ५)। २ पुन खंबरीट, राज्यभ क्यादि प्राच्छी; ( तथाप २० : धर्मत ७२ : त्था २, ह, ⊏ )। उम व [ उम ] उमय, दोनों; ( वंब ई, ध्र )। उमज्ञायण देखी भोमज्ञायण : ( हुन १०, १६ )। उभाण न [दे] प्रवेश ; (धाचा २, १, १, १)। उत्तय वक [ उद्+मुच् ] छोडना। वह-उत्प्रयंत ; (उत्त ३०, २३)। उम्मत्त्व न [ दे ] धन्रे का एक ; "उम्मत्त्वरसरिको विच्छ सम विषा कथायं (मोइ २२)। उत्माद्रिय न [ दे ] उल्युक, नसता नाउ ; गुबराती में 'उंगर' ; (विरि ह्य॰ )। उम्मिण धक [ उद्द+मी: ] वीप्तना, नाप करना । कर्म---उम्मिष्जिद्दः ( प्रशु १५३ )। उम्मुत देखी उमुख । वक्र-- "बच्चान्म पीऊसमिनुन्मु-चन चनन् परवया सह निविधनेजा" (उपवे २०)। उपन भक्ष अप+पृत् ] हटना। उपचितः (दश ३, ફટી)∤ उपरिया की [अपवरिका ] छोटा कमरा, (सम्मच

उपविष देखें उपिस=(दे), (राष ६३ ही)। उवारण न [अवनारण ] निदास, उत्तरा, र्श्न सुबरावी में 'उनारमु' ( दुन ६५ )। उरत्य मि [ उरःस्य ] १ छावी में स्थित; २ वर्ण पहनने का चान्त्रया; ( भावा २, ११, १ )। उर्याभित्र वि [ औरित्रिक ] भेड़ चराने वाजा ; (। २, २, २५ )। उरसिज १ [ उरसिज ] सन, यन, ( धर्मी ११) उराल नि [उदार ] स्थूज, भोटा; (यूज १, 1 (3,4

उल्म पु [ उलुक ] उरमु, पूक, वेवक ; ( धर्मत (व १२६४)। उल्लंब ५ [ उहाङ्क ] उरबंधन, ध्रवित्रमण ; (स उल्लह्न देखो उच्चष्ट = उद्-ष्टत्। उत्तहहः ; (माङ्ग ३१) उहाद्विय देशो उहाद्य-(दे); "बो पुष्प नरो पविद्वी भट्टी बत्याउ त महामहि ।

उछिटियक्कोदगमिव कठगएई पायोदि" (धर्मीव १२४

उद्धण न [दे] लाच वस्तु-विरोष, घोषामन ; (ग

£28)1

उह्नच वङ [ उद्+ल ] अन्नूजन इस्मा। हेर्न 🗷 विऊण ; हेश-उल्लेचिड' ; श-उल्लेचित्रध्व ; (म 1(3) उल्लासण न [ उल्लासन ] विकास, (विरि ५३६)। उद्यिश्र वि [दे] १ चीरा हुमा, फाड़ा हुमा; (उ १६, ६४)। २ उपान्नव्य, उद्यहना दिया दुना (सम्मच ११)। उद्धिंगण वि [ उहिहुन ] उपरर्गंक ; (पव १)। उह्निपण न [ उपलेपन ] उपलेप ; ( विह २१० )! उहिर वि [आद्रै ] गीमा ; (बज्म ११२)। उङ्गीण वि [ उपलीन ] प्रव्हान, गुप्त ; ( भावा २, ३ 1 ( \$\$ ,\$ उल्हुन वि [ देः उद्गत ] उदय-प्राप्त ; ( प्राष्ट्र ७०)।

उल्लुभ नि [ उल्लब्स ] १ उन्मृक्षितः १ न. उन्मृक्षन । ( ०७ द्वार ) उल्लुव देखे उहुब=उट+त्। उन्तुवर: हरू-उल्लुविजण ; (मारू ६१)।

न्तरम् [भा-मन् ] पाना । मन्तरः (२४ र्षेट्य [अतेवर् ]क्षेत्र चर्चद में अस्तर । उ ्रीव, (प्राचा ६, १३, १)। हैंत्र १६ [उद्द - लोलप्] रोज्या । असंकेट ा-मोलनाः (भावा २, १४,४)। वर[वर] १मी, अनः "पाउद्यादय प्रानुस् (इ.स. ( होडा १, ३--इस ११३)। विद्यु ६६ [इस - मृह् ] क्यांबद्धन बस्ता । उत्-THE ( FE 36 ) ! निषंड न [ उपसण्ड ] एमं.२ ; (शिंह १४२१) ! िन्द्रम (तो) म [उपरम्य] उत्हार करें ; (FF 55)1 महार देवी उपमार ; ( पर्भव ६०० ही )। निर्धात्या देनी उपगारिया ; ( सब 🖘 )। िर्देश हुन [ उपसुरत ] दुख नवल के बात का नवल , 32 15. 2)1 विदेशा ही [उपक्रोहा] एक वृद्धिका, बीटा-में विशे दोटी बीस्न ; ( हम ४८३ )। क्त्या है [उपराम ] महर्रत कर्नों को उदय में हरः ; (समित ४०)। निस्म वह [उप चन्नम्] दोर्थ सात में मोतने हेप इसी हैं। भारत समय में हो भोरता। इसे-केट्रांनदर्: (धर्मवं १४८)। वेनेदामण न [ उपकामण ] उपक्रम बरानाः ( धावक (3542)1 क्या वह [ उपा + स्या ] बह्ना । कर्न-उपन्ता-<sup>. रेड. त</sup>ः (सम २, ४, १०; सग १६, ३—तत ७६२)। क्ति जी [उपाच्या ] उपनान ; ( पर्नर्ग ३२०)। भवार्य उनम्लाद्वा भार" (एम २, २, २०)।

क्षिमीण वि [ उपश्चाण ] चप-प्रात ; (धर्मीन ४२)।

क्येव पुं[दे उपसेष ] वाहात्वाट्य, बंदन ; (वडु

गिणिय वि [ उपकल्पित ] विर्यविद्य ; ( छ ७२१ )।

गिरिश न [ उपवृत्त ] उनकार ; ( हुन ४८)।

:0)1

उपमारिया भी (उपसारिका) प्राथाद कादि की पीडिका 1 274 = 2 ) 1 उवन्दियं न [ उपगृदित ] गाः प्रातिगतः ( ६व 352 11 उपन्याह पु ( प्रयम्ब ) सामीन्य-संयन्य ; (प्रमेन ३६३) । उपनारम वि [ उपमादक ] उत्तकान्दारकः ( ग्राहक =3 ) 1 उय-गटिज न [ उपगृहीत ] उनहार ; ( नहु ५० )। उबनायम वि [ उपचातक ] विनायक ; (धर्मंबं ५१२)। उधवर वह [ उप - चर् ] व्याहार करना। उपवरति : (दिमाई)। उवचरव नि [ उपचरक ] १ वेबा के निप से दूसरे के महित करने का मीडा हैतने बाह्या; (मूझ २, २, == )। २ ई. बात्व, चर ; ( झावा २, ३, १, १)। उपचरित्र वि [ उपचरित ] कल्पित ; (धर्मनं २४४)। उवचिषिय रेन्ते उपचिय ; ( धर्मी १०६ )। उपध्यम को [ उपत्यक्ता ] पर्वत के पात की मीची वर्गन:(वी ११)। उवल मह [उत्+पद्] उत्तत्र होना। उदन्तिति ; (यम १, १, ३, १६)। उद्यम्मय देखी उद्यक्तयः ( विरि ७० )। उचहुच एक [उप÷स्थापय्] सुक्ति से संस्थानित बस्ता। अबहुतर्वति ; (स्प २, १, २०)। उपद्वाप न [ उपस्थान ] भनुशन, भाषार ; ( मुझ १, 2, ₹, ₹४)1 उबटावणा रेली उबहुवणा ; ( दंचा १७, ३० )। निवर वृं [ उपस्तर ] वर का उपकरण, भाषन : विद्यापय वृं [ उपनय ] उपहार, मेंड : ( सार १२७ )। उपमयम न [ उपनयन ] १ उपनंशर ; (वब १)। २ उदस्यानन ; ( विंड ४८१ )। उर्वापवाय १ [ उपनिपात ] संबन्ध ; (धर्मर्स ४५८)। उत्रणिहि हुंजी [ उपनिधि ] उपस्यान ; (भ्रत् ५२)। विचारत्तु वि [उपच्यापयित] दर्विद बराने बाहा : ! उपिपहिल वि [ ऑपनिधिक ] १ अपनिधि-चरन्थी : इ आ को [को ] इन-विरोप ; (मरा ५२)। उचर्णाञ्च न [उपनोतः] उत्तयः (झतु २१७)। 'बवज न ['बचन ] प्रगंधा-वचन ; (भावा २, ४, र, १)। उवत्थाम देनी उबद्वाम ; ( दहनि ४, ५५)। उवधाउ हुं [ उपघातु ] तिहुट माउ ; ( हंबीय ४३)।

उथलंखद सह [उपसं+ रु] रोधना, पदाना । कवह-उवसंखिश्चिमाण ; (षाचा २, १, ४, २)। उयसंहर दर्भ [ उपसं + हृ ] १ इटाना, दूर करना । २ धरेन्द्रना, धरेटना । "ता उबसंहर ६मं कोवं" (कुप्र

उपसंकम सक [उपस+क्रम्] समीर भागा। वह---उवसंकर्मतः ( दस ४, २, १० )।

करना। उनकाषदः (उत्तः, ४३; दत्तः ८, ३३)। उर्रावित्र देशे उर्रावीत ; "सन्त्रंगे उन्ह्यो च ( १व )-विद्यो" (धर्मनि ८)। उथविसण न [ उपवेशन ] बैठना , ( दुस**फ ७** )।

प्रधान, सेनापति भादि; ( दछ ह, २, ५ )। उववडन्द्र वि [ श्रीववाहा ] प्रधान ब्यादि का, प्रधान भादि की बैठने थोरव ; (दे ह, २, ६)। उपनाय वह [उप+पात्य] वगादन करना, विद

षगुवस्तरवरवयाद बनलगर्यम्भ" ( दुन ३२६ )। मुश्विदियं, ता तुमं भिवल्स ( क्रुप ५६ )। उपलिंप वरु [ उप + लिए ] चुन्दन करना । "वाद्मार्था जो उ बीवार्य जीहाद उवस्तिपद" ( गन्दा १, १६ )। उवया प्र[ उपपति ] आर : ( धर्मनि १२८ )। उववरम्य वि [ उपवाह्य ] राज भादि का बराभ-

उवलंग रेको उवालंग = उपाप्तमा : मिगावई नाहियवाई दि बच्चन्ये ( दर्शन १, ৩২ )। उदलंभण न [ उपलम्भन ] माति ; ( खदि २१० )। उबलपल पुं [ उपलक्ष ] गान, लहर, मालूम ; "लिचार उबलद्भिष देखो उबलद्भ ; "हत्तरसद्भृद्धियस्ह मे भक्त-

'उवरोद वक [ उप + रोधय ] प्रइचन हाप्तना। इ-उबरोहणीय ; ( दुल १, ४० )। उपरोहित नि [ उपरोधित ] विषको उपरोध-निर्वन्थ किया गया हो यह । (क्रुप्र १३८ : ४०६)।

उपभोग पु [ उपभोग ] १ एक वार भीय-भावेपन ; २ घन्तरंग भाग ; ( भारक २८४ ) । ३ वारवा करना: (टा ५, ३ टी--- पत ३३८) । उवरितण देखां उबरि-मः ( धर्मेवि १५१ )।

उन्ननगर देखी उचनयर ; ( मुख २, १३ )। उपनिचिद्व ति [उपनिचिद्य] समीप-स्थितः (राय २०)। उवधास पुं [ उपन्यास ] निवेदन ; (दछनि १, ८२)।

उवधारणया स्त्री [ उपधारणा ] यश्वह-ज्ञान ; ( यदि १७४)।

> करना , ( विंड ६०३)। उच्चट्टिश वि [ उद्यतित ] साम क्रिया हुमा, प्रमा "करीसेया बाबि अव्यक्ति" (पिंड २०६)।

(विस्थत्रे)। उबेहण न [ उपेक्षण ] उपेक्षा, उदासीनता, (संरोध दिव २३)। उञ्चट्टण न [उद्घर्तन ] नुले से उसके बीब की भ

1 ( 00 31F ); &E उवासय वि [ उपासक ] १ वेवा करने वाहा ; जैन या बुद दर्शनका प्रमुवायी एहस्थ; (धर्मेंस १०१ उचिंद पुन [ उपेन्द्र ] एक देव-विमान; (रवेन्ट १४ उवेस मह [ उप + विश् ] बेढना। वह-उवेसम

उवायत रे [ उवायत ] वह अभ जो हेटने वे भन हुमा हो ; ( साह ७० )। उवायत्तिक् ( भी ) वि [ उवारृत्तित ] उपर्व के भ

उवारकम सक [उपाति + मम्] उन्स्वयन व र्वह-उवाइकम्म : ( झावा २, ८, १)। उवाहण सङ [ उपाति + मो ] गुजारना । स्कृ-६णिताः (धावा २, २, २,७)।

उवसेवण न [ उपसेवन ] हेवा, परिषय, (पर ( उवस्मुदि खी [उपभूति] प्रभ-रात की बानने के ज्योतिरी की बहा जाता प्रथम बाह्य; (हास्य १३ उपहारत वि [ उपहारवन ] उपहार वाहा , 20)1 उवहिंद्र सक [उप+हिण्ड् ] पर्वटन करना, पू "भिक्सत्यं उर्राइडे" ( संबोध ४१ )।

( fift tetta ) ; उवसञ्ज भ ६ [उर+सृज]साभव ६रना । उरली ( धावा २, ८, १ )। उवसद् पुन [ उपशब्द ] १ प्रन्यत्र शब्द; २ वर्म स्टर् ; (वंद्र ५०)। उवसमित्र पुं [ औपरामिक्त ] क्रमी का उपराम ; ₹₹₹)| उचसाम युं [ उपराम ] उपरादित ; ( विदि २३५

२५४)। वंड-उपसंहरित नीवेवदेशमध् बार्ष्ट ( धर्मी (६८)। उत्रमंहार पुं [उपमंहार] वंदानन, वमेट; (रूप उत्रमन्दिन हि [ उपसर्गित ] देशन हिंग

पाइअसइमहण्णवी—

पर्याप ( दर् । वर्तव् ) १ गहा बन्ता । २ उप्टा पर्णा उप्यति : (यह ३१)। सङ्ग-उपय तियाः (दस्यः १, ६, ६३)। यस ६ [ प्रद्यमी ] सदा करने बाह्य : (६४ ३१)। मन नहिंदु । चलप् विस्तृतन करना । अस्य ही: धर-- उदयस्याण : ( पन ४. १६१ )) धरणा यो [ उद्यादना ] १ उत्युक्त , २ उज्जन र्षेष क्ष्मंद्रकृति ; (पच ३, २४)। नाम केते उच्चाभ्र=३३१४ : (जूब १६६)। वार हेशी दवाय= उभर : (यम १. ४. १. २)। विख देवी अध्यय। अध्ययः ( मारू ६८ ). र्वेषकालः (वेद्रह्)। सह उध्यक्तिकपः (इंडिइइइड्री) हैंग्ड है। [ उक्कि ] बिनकी करनाहै का मार किया नगरी यह: (यह १४८०)। चित्र पक [ उहु-चित्र ] तहराहता. इयर उधर चलता । "इध्याह सपद्याल देशी प्रास्त्रपनशुक्त" (पर्नित चित्रय ) देशो उद्यिय । उन्त्रिया, उन्त्रेमर ; (शह ६८)। वियमय पुन [ उद्देशनक ] एक नरब-स्थान; (देवेन्द्र २५)। भाद देखी उत्सद =दे ; (पव २)। म्मन पुत [ मूपन ] एड देव-विमान ; (देवेन्द्र १४०)। नहमेण पु [ युपमसेन ] १ वीर्धहर-विशेष ; २ जिन-दें। की एक शाम्बती प्रतिमा : (पत्र ५६)। भेनर देशो उसीर=उशेर ; ( मूझ १, ४, २, ८)। रमुवन [ इपुक्त ] १ वाय के आकार का एक आन्वयः २ विषयः : ( विषयः ४२४ )। उत्तक सङ [ उन् + ध्यस्क् ] प्रश्तत करना, उत्ते वित रामा। संह—उस्सकियः (भावा २, १, ७, २)। रस्तफरण न [उत्प्यप्तण] उत्वर्षणः (पंचा ₹₹, **१**= } | उस्मविक्य वि [ उत्व्यक्तित ] निवंत काल के बाद किया द्वाः (विंड २६०)। उस्त्रांगि वि [ उत्सर्गिन् ] उत्तर्ग —सामान्य निपय— का बातकार; (पव ६४)। उस्सन्न देली उस्सपण = दे ; ( सूच २, ७, ६५ ; वंदु

ะ )। भाष र्रे भाष ] शहुल्य-भाष ; (धर्मन उध्यक्षणा में [ उत्सर्पणा ] दिन्यात करता. प्रतिब्रि इरना : ( एम्बच १६६ )। उत्तराह देगी उन्छाह : ( धूमनि ६२ )। उभिनंबणा मी [उत्मेवना] देली उस्सिवण : (39 30, 2)1 उस्तिकः देगी उस्तकः। छ्रू-अस्तिफिरुणः ( दग ४, १, ६३ )। उस्मित्र वि [ उत्स्यन्न ] विकासन्तर को प्रात, ऋतित विया हुमा ; (दस ५, २, २१)। इस्मिय वि [ उत्स्त ] प्रस्कारी ; ( उच २२, ४२ )। उत्सुवक रे न [ भीत्सुक्य ] उत्सुदवा ; ( भावक उस्मग । ३६म ; धर्मव हर्र ; हर्र )। उहरू मह [ भर+घर ] नह होना । उदहर ; समत्त उहस वक [उप+हस्] उपहात करना। उहतह ; (प्राप्त ३४)। उहिंदाल पु [ दे ] चतुरिन्द्रिय बन्तु-विशेष ; ( मुल ३६, 1 ( 348 उहिंजलिया की [ दे ] उप देखी ; (उस ३६, १४६ )। अद वि [ अद ] परियानि, विवादित ; ( धर्मे र १३६०)। इतालीस रे जीन [एकोनचत्यारिंशत् ] उनवाशीस, र्हः (तुत्र २, ३---पत ५२; देवेन्द्र : जवाल 1(83= करणीत्र वि [ भीरणिक ] भेड़ी चराने वाता ; ( प्राणु 266)1 असय पुं [ उच्छ्य ] १ उत्तेष, जॅगरे ; २ उत्तेषी-गुत्र ; (बीवस १०४)। कसि वह [ उत्+िध ] जैंचा दरना, उन्नत करना। वंह--क्रिसिया; ( उच १०, ३५)। उत्सुग न [दे] मन्य भाग ; (भावा २, १, ८, ६)। उद्दापोद् पुं [ उद्दापोद् ] बीच-विचार ; ( वृत्र ६१ )। Ų एव वि [ एत ] भाषा हुभा, भागत ; (सम्बद्ध ११ह)।

पर्य वि [ प्रजित ] इन्पित ; ( राम ७४ )।

१२२६

पाइअसद्गहण्णवी -वरम देला वर्स : ( मुख २, १७) [

ण्यकगसित्धः न [यक्सिप्धः] वर्षो-विशेषः; (पन 238)1

णकाम देना हम-स्य=एव-क , (तुत्र ७६)। पक्रमेम रेगो एग-मेस । ( प्रापु १८०)। पकाह देगो एक : ( आह ३४ )। एकतर देली एकतरह : ( इस्म ६, ११)। देनी दरा। (बाह ३५)।

पगतिय न [ प्रेकान्तिक ] मिथ्यत्य का एक भेद---वस्तु

मगद्भितेनो तम मद्भिः (वेरेन्द्र १५८: मुत्र १२)।

ण्याताल न [ण्डस्थान] एक प्रकार का टपः

क्काच्या भी [क्काना] इस्य, काश्ना, (युवनि

पञ्च देनो वय⇔ ०५। वह—गञ्जयाय ; ( शव ३८)। पच वर्ष [पच्यू] दशना, तूर दरनाः थडेदः, न*ह*—

णनाय रेली पनित्र=एकान्, "उनार नरवीबी"

पलिक ( री ) रेमी पनित्र=पनात्, (शह ह्यू)।

मस्येष (स. चिरायतः) है उत्त हैय का , (सूत्र ह, ३)।

णशास वि [ पेशास्त्र ] दक्षाय-देश हा ; ( यहि

वन व च दि] स |ता, इत असव ; ( प्राष्ट्र ८० )

पडिन्न र [र्देश्य] ऐसा, (उन ५,२२)।

णांत्रम १ [ पांगम ] धीराव ; ( वश्य ५०० )।

यम नह [ इष् ] १ हरदा इत्ना । २ मी बना । ३ प्रहा-

वस्त १६ [ भा - १५] दस्ता । "दस्हा विद्याने हेजा" "

र्णनेप कि [र्णाप्त ] विद्यानको को लिए न प्रतः

वरा भा [करव] वीना, (नना; (उन १२,४३,४४))।

परिसरिपं परिच : (२,४१,३,४)।

शिव क्रमा। एनः ; (विड १५)।

(उप १, ३; हुन १, ३)

(२५६,१,५१)।

डो तरेया चुचित्र साहि यह ही हिंट ने देखना ;

ण्यक्रमिरिभा च [ दे ] शोत्र, अन्नदी, ( म्राइ ८१ )।

ओ च [ओ] इन मर्थों का सूनक मध्यम ;--

वितर्कं; २ प्रक्रीप; ३ विस्मय; (प्राप्त ७८)। थोथल देखो भीवह=मा+पूत्। भोषता।

( মার ৩৬ )। ऑस्रार ५ [ओड्डार ] 'यों' महर ; (उत्त २५ स् ऑयण धरु [स्वल्] धरु,क धारात्र रूरता। सी धार : ( प्राक्त ७३ ) । ओकंबण देखो उपकंबण। (भाषा २, २, १,१ वी, भोकविद्यवा देलां उनकविद्यमा । ( पर ६२)। ओफरन १ [ अवहरक ] विद्या: ( मन १०)।

औसय वि [ उपमत ] शह ; ( एम १, ४, १, १०)

थोगास पुं [ अवकारा ] मार्ग, रास्ता ; (मुल २, २१)

भौगाह वह [अद+ साह ] पांत से बजाना। वह-

भोमाह वड [प्रति÷रप्] प्रस्य करना। श्रीतःहर

भोम्याह देश्रो उत्याह⇒उद्+प्रा(य्। प्रीयाह

क्षित्रययस्य न [क्षीचायतन ] १ परास से पूत्रा मा<sup>ल</sup>

स्तन , २ वज्ञार में पानी जाने का मानाय्य सन्ताः

शोचार पृ[ दे. आचार ] धान्य सको वर को कीनी-

ऑक्रिस्ट्र मह [ भा ] २१ ११मा । मानिस्सः (३४

औषित्रज्ञ हि [ उपनेय ] धार में दाछ दर स्तथा हुमी

कृत कादि, कार्रेसे देनता सेन का पूरशा 'काउ-

हिबउनिहरून चोवरो (१रो) इस प्रीवर्ग र (ग प्री

ऑह्य केंद्र [स्थत्] इस्ता। घेन्यर, (बहर्प)।

Frant.

भिद्धी का पान-विशेष ; ( प्रस्तु १५१ )।

ओडण न [दे] प्रापुरतन, (शह १८)।

भोत्यत देगी। उत्यत=उत्+६३।

श्रीम्य देखी उत्पन्त । स्रोग्यह, (बाह ३१)।

धोगाइंत : (पिंह ५७५)।

( शङ ४३ )।

( 知表 62 )!

\$2 11

(दसने २, १३)।

१ (१,०१,२ भगव )

ओक्लामाण हि [भविष्यम्] भवष्य में इने बात भागी, (बाक्ट हई)।

रक्कीत

(संबोध ५२)।

(प्रकार १)।

पहेना। (शद १८)।

(क्षेत्र १६५)।

62)1

**1**(\$35

ंयो

विदस—भार

स्योग भीवस्य । र भाग्य १३६ १० ीं [आहे] गेशः (हर ३०) पेर व [प्रश्नीस्त ] चारण्डन, व्यस्त इमें च दशम्बद्यापर!" ( गुस्तान ११४)। ि [अयम ] मुगार, 'जुरुकार, ( जाना २, ४. वेष वि[ नवसरित्यक्षः] र्यापालय सम्बद्धः काले ह मेर क्रोप ोर स्वार किया (मार्ट करण) गम न [ ध्रामानन, ध्रम ] फालन, लिस्सार ; (65) िति [अयमित ] परिभित्त, मारा दुमा , (सुरव ्नात्वत्र केरे, भोमछ=विभीत्व , ( आह ३४ )। रेनियम न [दे] बीमहर, दिशह की एक मीत्र, गरेत हिने साम् की चीर ने किस हुमा स्वीद्धानः (इंडा कर १४)। भैनुक्क वि [ अप्रमुक्त ] परित्यकः ( हम्मन १५६ )। नेन्नाय । [उन्माद ] उन्मधाः (६वीय २१)। नेय न [भोजन् ] र विषम छन्या, देशे एक, दीन, नि मदि; (विस्कृत्य)। २ मधार-वितेष, मन्त्री उत्तरीन दे समय और प्रथम जो झाहार हैता रिवह: (वसनि १३१)। पद्दिया ) स्त्री [दे] फ्रोहती, फ्रोहने का बल, पर्दी वादर, दुन्हा ; ( हुत २, ३० )। यन वह [अप+यतेय्] उष्टदाना, एको करने हे ! दर ननाता । नह—श्रीयत्तियाणं ; (भ्रापा २, 13,2)1 वत्तव न [अपवर्तन] विडशना, हरावा ; (विंड ₹₹)<sub>1</sub> नेया को [भोजस्] १ दसमा; (डब १)। मत्त्र इ। शुक्र-शादित ; (तहु १०)। भोदार एक [अव÷तारव्] नीचे उतारता : एक--भोवारिया ; ( दस १८ १, ६३)। भौवार पु [ अवतार ] बाट, बीर्थ ; ( बेरव ११८)। भोषारम देखे उपारम ; ( हुप्र २१ )। भोरत हेनी अवस्त = मनाद ; (प्रकृ १०)

ر د ويسته

भेगालिय वि [वि] र भागः, २ उपनितः भविद्रो रोत्तर रिक्सीम्से ए सुस्य १,१३ ) । भैरतम न [अपरीहण] नीचे उत्तरना, भरतास्य : 1 77 122 ) 1 प्रीर्जाम ( बर ) देवी प्रीरुमिन : ( विरि १२४ )। भोगाउम १ [अयलटन ] एक नगढ-स्थान: (देनेन्द्र भौतिय यह [दे] गंद्रका। कार - नोलिय-[ ? लिप्य ] माजे सिनका नदेर काया क्याबरिसीय मानियम्म" (दिस ३५४)। भोठोयण न [ धयलोकन ] गराव ; "दिहा सबना नेय में लेक्यक्य ( हुन २, ६ )। भोड़ी में [दे] प्रक, कारे, गुजराती में 'कत' ( बेस भोवगारिय ति [ औपकारिक ] उपगर के निभिन्त त, उरझारार्यक ; (देवेन्द्र ३०६)। भोवना एक [अवक्त्रम्] १ व्यान करना, २ दहना, षानदास्त करना। भीतन्तर, भीतन्तर: (सं ४, ₹% **₹, ₹£)** [ ओवट्टण न [ अरवर्तन ] हान, इमी: ( भारक २११ )। भीवम देवी भीवमा; "इदिम्ममन्तं तिम भतुनाच मोहमं च महतार्यं" ( बीवस १४२ )। भीवयण न [अवपतन] भनतरण, भीचे उत्तरना; (भग ३, २- इत १००)। भीववाइय वि [ भीषपातिक ] एक जन्म से दूधरे जन्म ने बले वाता ; (स्म १, १, १, ११)। भीयस्त्वय देखी उवस्त्वय : "वटिन्बर भीवस्त्वयद्यद देपासनसङ्घ" ( १२ ८१ )। ओवास खढ़ [अव - कारा्] भवकाग्र पाना, बगह निहना। क्रोताहर, (भाव ; हुना १, २३ ; महः ६६)। , भोवासंतर पुंन [भवकाशान्तर] माशय, रगन; (मग २० २—पत्र ३३६)। ं बोब्वेब्व देनो उत्वेच ; (क्वि :१)। श्रीस देवी जल= जप; (दन ४, १, ३३)। त्रोलपक एक [अयक्ताक्] इन काना, पटाना ; हरू-ओसविस्या; (दत्र १, १ ६३)। भोरम अङ [ उपन्रम् ] विष्टच होता। भोरनः (एस श्रीसविक्य वि [ अराध्यक्तित ] विरव कास ने पहले . किया हजा । 🗁 -- ।

• कंट रेशा कंटम , (रिंड २००)।

235 ) 1

कंडमान्ड १औं [काउमान्ड] देव-दिरेगः ( १४

t = ) :

भोदिय 'र [ नीरिक] घोलकोंड, रामञ्च स्त हे ।

उक्त (क्यु स्ट्र २००)।

```
<sup>ह्यल</sup>-कडिश्र ]
                                      परिजिए।
धांड वि [फर्डवन् ] पड़ा गप्ता वाता; (धर्मवि
                                                                                     र२२६
                                            कमकोली को [कड्डोली ] इन-निगेप ; (कृम २४६)।
                                            कबखन वि [किसान ] १ कज्ञा-प्रातः २ पुं. कज्ञा का
रोत्त्र देलो कंडीरच ; (किरात १७)।
देन [काएड] १ भंगुत का भर्वल्यावनां मान ;
                                             केंग ; (वंदु ३६)।
                                           कच्छ पुंत [कच्छ] १ नदी के पात की नीची बसीत ;
कड़ें वि एत्य मन्नइ अंगुनभागों असंलेज्जों '(पन
                                             २ नृता भादि की बाड़ी ; ( भ्राचा २, ३, ३, १ )।
(ध्ये)।
                                           कच्छनाणिया को [दे] जब में होने वाली बनस्पति-
ग न [कएडक] १ संख्यातीत संयम-स्थान-
                                            विशेष : (सूत्र २, ३, १८)।
रत्यः (विंड ६६; १००)। र विमान, पर्वत
                                           कच्छाद्य्म पुं [दे कक्षादमी] राग-विराप ; (विरि
दि इा एक मागः ( सूझ १, ६, १०)।
                                            253)1
पेर वि [कएडरीक ] १ घ-सोमन, घ-नुन्दर;
                                          कञ्जभा (शौ) स्त्री [कन्यका] कन्या, कुमारी;
भ-नवान ; (सूचनि १४० ; १८३)।
                                            ( মাক 🖘 )।
क [छन्] १ बाटना, छेदना। २ बाउना, चरखे से
                                          सहर पुन [दे] कडी में डाज्ञा हुआ वी का वड़ा, लाय-
नाना। "वन्त्रं क्तंति प्रत्ययो" (त्य १,
                                           विशेष ; ( विंह ६३७ )।
to), बंवानि; (पिंहमा ३४)।
                                          कट्टहार पुं [काष्ट्रहार] कटहरा; अकड़हारा, काउ-
पुंन [कान्तार] बद्ध-कद्वादि-रहित भ्रारपद ;
                                           वा(क ; (द्भार १०४)।
तं" (सम्बच १६६)।
                                         कट्टेंभ वि [काष्ट्रेय] देखी कट्टिंभ-कान्त्रित;
न्त्री [कन्दली] कन्द-विग्रेप ; (उत्त ३६.
                                          ( माचा २, २, १, ६)।
(55
                                         कट्ठोल देखो कट्ट=कृष्टं ; (शिंद १२)।
देखों कंदुअः ( तम २, ३, १६)।
                                        कडंबा पुत्री [कडम्बा] वाय-तियोर ; (तार ४६)।
लो कंदुस्य ; ( इ.य ६८ )।
                                        कडकिय न [कडियेसत ] इड्इड भागात ; (felt
[दे ] कन्द-विगेर : (तुल ३६, ८५)।
                                         ${2)1
की [कब्दिका] पुस्तक का पुट्टा, विटाव का
                                        फडण न [कटन] चटारे मादि से पर का संस्कार;
व-रह ; (सन हड् )।
                                         चडहें मादि से पर के शार्व भागों का दिया जाता
हुंजो [दे] सर्न-स्थान ; "झारस्य विस्कृति
                                         मान्दादन, (भाषा २, २, ३, १ थी; पत्र १३३)।
भो तें" (दम १, ८, २, १८)।
                                        कटमड इन [दे] उद्वेग ; (विद्ये ४०)।
न [कल्क] १ चन्दन प्राहि उद्दर्तन-द्रन्य;
                                       कडच न [कटक] ऊन भादि की यटि ; (भादा
रे (४)। २ मसुवि-रोग भादि में किया वाता
                                         २, १०, २)।
दन ; ३ फ्रोब मादि से उदर्तन ; (पन २--
                                       कडसार न [ कटसार ] जुनि हा एइ उरहरण, धा-
११)। 'कुरुया स्त्री [ 'कुरका ] मारा, इपट ;
                                        नन ; "न नि लेश विषा विशे (! वि) निन कृती
:):
                                        ( गृडि ) वहद्र मं च बड्सारंग ( विचार १२८ )।
िककी । १ चकरचीं हा एक देव-इत प्राटाइ :
                                       कडि वि [कटिन् ] चटाई कडा ; ( प्रणु १४८)।
                                       फडिष पुन [दे] दृष-तिर्धेष : (तृम २, २, ३)।
१६, १३)। २ समि-विग्रेप, कर्क साग्रि :
                                       कड्दिन रि [दें] बाहर निकास दुमा, गुन्मती में
(€) |
[किकट] ६ र्कशांगः (विचार १०६)।
                                       'क्रोटेमू', ''तो दांगीहें इयत मा क्यूटिकी वृद्धिय
र्व [दे] गुड़ बनावे समय की इच्च-रस की एक
                                       दरिंग ( leit ६=६ )।
रशु-रत का विकार-विशेष ; (विट ६८३)।
                                      कदच न [क्यथन] स्थाप स्राताः; "रागःपुर्वाचं
पे [दे] रूपप्रात, निर्माट : गुजराती में
                                       पत्र ग्रह्महत्यार स्वितृत (इन २२१)।
(देश, १)।
                                     पांडिल न [है] क्यों ; (स्टि (६८)।
```

पाइअसद्महण्णयो--

1230

कणखळ न [दे] उदार-रिशेष ; ( बट्टि ६ टी )।

कणम वि [कानक] सुवर्ध-रस पाया हुम्रा (काड़ा) ; (ब्रावा २,५,१,५)। पष्ट वि [पट्टी सोने िकणस्रल—**कक्** 

कन्न देशं कण्यः; (ङ्कन्न २०)। 'पयः है कण्णदेयः; (ङुन ४)। 'यहि, 'यहिको ['यृति

विनास, अब माग: (कुम ३३१; ३३४; विन

```
१२३१
                                     हरित पु [फलिङ्क ] भगान भारिताय का एक पुन ;
                                प्राथान्य ।
कागणी ]
इ. देखी प्रत्याण ; भेदर निम्नशहस्त्रास्त्र रूपा-
                                      करिनम्य देश करमल =क्जमतः (तद्व ४१)।
                                      कलोबाह के [दे] पान-विशेष ; (भावा २, १, २, १)।
र्गासंदर्भ (स्तिर ८०००)।
                                      कत्वाल पु [कल्पपाल ] इत्वार, ग्राप वेचने वाजा ;
त्र ] एक मराव्रक्ष : (तृत्रत २०)।
[कराइ] साहार दहाः (वह ३४)।
र रि [प्रसचित] करना मार् में नाहा
                                       क्रह्मण न [कल्याण ] स्वर्षो ; (विरे ३०१)।
                                       कल्लुव पु (कल्लुक ) इंग्लिय बन्तु की एक जाति है
(इव् १४६)।
ने फारम - फारक ; (धारि १०)।
                                        क्यमा पु क्यमी ] कि से लि तक के पांच भदर ;
देवी करक्षा ( ७ ६६६ )।
देवी कर-गहः ( सम्बद्ध १८३) ।
गिंद्रपा का दिं ] नाही, नाह ; (कुछ व
                                         क्याचित्र देनों क्याय ; (विति १३१६)।
                                          (भन्नेति १४)।
                                         क्यत पुंत [दे] लोहे का कहाह; (दम १, ८,
नाला की [करपालाका ] न्याय-मन्दिर ; ( रम
                                          कविहसित्र पुंत [कपिहसित ] झाझाच ने झडस्लाव्
                                           हीने वाती भारतर भावान देखी ज्याला; (आर्
ब खो [दे] किंग, दर्म ; (झणु १३०)।
प्रतु[करिक] ए स्मामरः (सुन्र २०)।
नह [बारय्] काना। कोरः ( प्राह ६०)।
                                           क्रवीड रेली क्रवीय ; (विंड २१७)।
                                           कर्वात्रन (मा) वि [कटुरन] दीड़ा नरम ; (प्राक्त
ींड को [ करोटि ] किर की हड़ी ; (नुस २, २६)।
ों को दि ] बुद्दा. यह ; (युव १०२)।
रंक्जीसामि वि कियह रीमामित् ] हु:स-व्याकृतः
                                            कत्यह पुंदि ] बायह, एसा ; (गच्छ ३, १६)।
                                            करवाडिय रि [दे] बावर उटाने वाता, पहुँगी से मात
(दब्र२,२,८६; ८६)।
लंक्जीमाव पु [ कन्दुकीमाव ] १ दुःस से व्याहु-
                                             कृति [ कियन ] माले वाझा, विनासक ; "च्छारि
रता; २ संसार-परित्रमच ; ( साचा २, १६,१२)।
इस्तर न [ कलान्तर ] ब्राड, व्र ; (क्रुव १४४)।
                                              एर क्षियो क्षारी विचेति नृजाई पुर्यक्नवस्व" ( सुल
क्लंबुगा खो [ क्लब्रकुका ] बत में हैलेगाही बनव्यीत-
                                             कसुनीरा जी [कश्मीर] एवं उत्तर भारतीय देश;
 को एक जाति ; (मूब ६, ३, ६८ ।
स्तंत्र्य पु [ कदस्यक ] क्रस्य-वृत्तः ( हुन्त्र १६)।
                                              क्सेक्स पुन [ कशेक्क ] यह में होती कास्पति हो एक
रलकलिय वि [ कलकलित ] कतकत रूट् ने मुक्त ।
                                                वार्तः (युष्प २, ३, १८ ; सावा २, १, ८, १)।
 करमर हुने [दे] १ मदन-वेदन ह (सहार्थ)।
                                               कसीति त्री [दे] लाय-विगेष; "महाहि बहाति
                                                 मंचा बन्बं रापतिं (सुत्र १०, १७)।
                                                क्ट्रक्ट पुं [क्यंक्या] बातवेत ; (माचा २,
  २ इंतन, थरथरा हर, पृत्याः
    भनुरं घट्टं रो बेल्डिव क्षिमान हुस्य नहीं।
     नामि चित्रं सम् कतम्बदं बर्धा हिपदान्न"
                                   (नन ६३)।
                                                काजरंची ] की [काकविद्यी ] एन्बा, पूनवी ;
  च्छत पुन [कलग्र] १ एक देव-दिमान ; (देवेन्द्र
                                                 दाईवी (मह ३०)।
    १७)। २ बाव-विकाः, (राव १० छ)।
                                                 काननी की [काकिनी] स्ता तुँब का एक बांट;
   क्लावय न [कलायक ] बार वर्धों की प्रवाहरता;
                                                  (虹坡))
    फील पं किल र एह तरवारात ; (होन्द्र रहें)।
```

८ १ २ टो } (

\$\$ 365)I

न्यह की कार्रे : ( जोदन ३१ )।

हित देखे किया ( संदि ५)। हिताबा स्पे [कोर्तना ] होर्जन, वर्षन, प्राना, (वे

किविव वि [ क्रविन् ] सरोदने वाह्या । ( संगेष १६)

क्रिकरण पू [ दे ] बपाँकान में पड़ा मादि में राती ए

किलय वि [कीर्वेक] क्षेत्रेन-इत्तो : (वर २१६ दो)।

दिना देखे दिया = ह्या : ( अह ८ )।

के पूर्वाचे तक द्याराय स्थान : ( संदेश ५८% ) (

देन घानार्व : (विवाद ५२८)।

1, = ) |

-, 20)1

काराजीय पुर [कायलयय ] काला तेन ; (दह

द्यारियम्रि पुं [ द्यालिकम्रि] एक प्रीवद प्राचीन

कार्जिमी सी [कार्जिती ] विधा-विधेष : (वस २.

कान्द्रनीय रेगो काश्मियः (दम १,३,२,६)। कान्द्रयः पृहिते कथ की एक उटम जन्ते :

-, 2

( तिंड ३०६ )। त् ] कितनाः (सम्मत्त २६८)। [दे] कानसुद्री, कान का उपरि-मागः; ंखो किराय; ( प्राहः ८६ )। :=किनः ( विरि मरेनः मरे४ )। क्याणः "जम्मंवरगहिष्णदुन्नीकरित्राची" स्त्रों [दे] बाद्य-विकेष, पीत स्नादि की ही से बनता एक प्रकार का वाय; ( आवा ालिम्ब] तृच्च-विदेषः (धर्नीव १३४;१३६)। ही [ वलमना ] स्तम, क्लेय; (महानि ४) लो किलंतः ( असु १३६)। [क्लिस्] क्लेग पाना, टरान होना । विले-मे पु [ रूपीटयोनि ] इ.वि; (तम्मच २२६)। [कराय्] इतित करना, क्यांचित दरना। ग्छ १,२,१,१४)। र्गा ) देखो कीरिस; ( प्राकृ 🖘 )। [दे. कील] बंड, गता; (मूस १, ८, १, ६)। । [कीलन ] कीन से बन्धन, बील में नियम्बयः; रिएके प्रचारकार विन्दिर्व पुरविश्वीए" (मी.इ मो किलिस्स। कीनींटा (इस १६, १४: वै ३३). -कीमतः (वै ८२) । ो [ कुचित ] वहुचा हुमा; ( पर ६६ ) । रेपी कुड्या ( विट ११८० )। । रेगो कुंकप (जिंद रमध्) स को [कुष्टिका ] कुल्ली, हारी; (विक ११६)। को [दे] बाइबी, बेनदा; (व्या १६४)। ार्न [कुण्डक] १ मन्त्र गित्रकः (उत्र. भाषा २, १, ८, ६)। इसाइन ने सिनित भूगाः निय पूर्व [कुण्डमीर] रागे के देशके महीर का निर्देश का एक तरह की पान (दन है, रहे)। इत हम [क्रायत] १ ८६ हेवर्यमान (हेवन १९८)। २ वस्तिमें दुरमहरू न्यू (१९४४ ८०)।

कुडिण न [ कुण्डिन ] विदर्भ देश का एक नगर; ( दुन बुंताकुंति न [कुन्ताकुन्ति] बहें की तड़ाई; (सिर कुंस हुं [ कुम्स ] १-३ साठ, घरसी घीर एक सी भाइक का नारः ( ऋगु १४१: वंड २६ )। ४ ज्योतिप-प्रीय एक रागि; (विचार १०६)। १ एक वाय; (राप १६)। बुनिक्क देवी कुनिय; (राय ३०)। कुकामिन वि [कुकामिन] सराव कमें दरने पाताः ( गम ক্তবকুত ওুঁ [ফুকুঁত] অনুধিন্দ্রণ জন্তু কা হত জানি; (उच २६, १४८)। कुक्तुडी स्त्री [ कुक्कुटी ] नावा, क्रायः ( विड २६० )। कुवकुद्दार्भ न [दें] चनते समय ता मध वा गण्य-बिहेप; (तंदु ५३)। कुक्तिनंसर देनो कुब्छिमरिः ( धर्मी १४६ )। कुक्तेध्रथ देनो कुच्छेथ्रयः ( नीत ६ )। कुवोच न [कुवोच ] जुनके (भर्मन १६०८)! कुन्य पुं [कुर्य] देवी, बात मेंगाने श उरस्त्या; (कन कुन्द्रत हि [ वीर्चक ] सर-नामक नात का पना हमा; ( माचा २, २, ३, ६४)। कुव्यमहिका (मा) देली कुव्यमहैं; (भाइ १०२)। बुद्धसी की [दें ] नहीं, परिती; (दे र, १८)। कुरून पून [ कोच्छक] सून्य पर (२० ४,६,२०; वर)। कुर्दिव वि दि । जिन्हें नान को चेते से गई ते वर कुनुव ६[ कुस्तुस्य ] गद-विदेश ( गर व्हे )। (जुन ६, ६१)। कुनुवर ६ [ कुन्तुम्बर ] बाद-विदेश ( सब रहे ) बुतार है [बुनार] महेग्य नारक (बन्द्र के रे))। कुरा वह [कांपर] त्याता. जो शह होता, वे स्तरं हत्यमः (स १६८ हो), इन्द्रे (१८५) हा (ब्ह्रा १६१)। जन-इन्द्र (१७४) को (४४ ६३८)। ज-युरुषः(४५२ (०,६४)। बुत्यार रेखी बोल्यार, गुरूप (१०४) प्रनेशाद्यवरी । ا (دية تاسيًا) बुर्त्तिय (१) व [बर्गियत्] (४०) व्यतः म, (मन 143).

कुसुमाल वि [ बुसुम्बन् ] पूल वाला; ( स ६६० )

कुस्सुमिण पुं [ कुस्चप्न ] दुष्ट स्वप्न; ( स्वोध ४२ )!

नाम: ( रिचार ३७८ )।

[ 'चन्द्र ] प्राचार्य विद्रतेन दिवाकर का मुनि-मक्स्था पा नाम; ( सम्मन्त १४१ )। कुम्मार पु [ कुमार ] मगथ देश के एक शैंल का नाम; 'कुंद्रेडण पुन [दे] अलगा; (पना ४, ३०)। (भाषा २, १४, ४)। युमहोड देग्ना कोहोड: ( प्राकृ २२ )। पुनहंडो देली कोहंडी; ( शक २२ )। पुरव न [ पुरवक ] पुत्र विदेव, ( बजा १०६ )। ष्टमाल सक [ दे ] परोजना, धीरे धीरे हाथ फेरना । नह—ब्रमालंत, ( दून ४४ )। बुलाय वृ [बुलायं] एक बनावें देश, (वन २७४)। कृत्य रेला कुडव, ( तदु २६, प्रतु १५१ )। बुलय न [ कुलक ] तीन या चार से ज्याद: परस्पर मापेज्ञ ५७, ( मम्मत ३६ )। क्लस्य पुन [दे ] उल्हा, रङ्ग, (१४ ६८)। मुलाभल प् [ मुलायल ] कुन-पान, ( वि ८२ )। प्रतिसन [कुरिक] थेन में पान काटने का छोटा कान्डनीरदेप, ( बागु ४८ )। ब्होबक्ल ५ [ब्होबक्ल ] व बार नक्क-भ्रामितित् , शतिनपर, बाडी बीर बनुसना, ( मुत्र १०, ५ )। कुन्छ पून [दे] चूनहः गुजरानी में 'नुषी' (मुख ८, १३)। बुज्यो देया कृत्या; (धर्मीर ११२)। कुरहुरी भी [ दे ] शाव-विदेव, गुजरावी--'कुलेर', (पा ()I क्षर्यसं था [ दे ] १व-११देव, ( ३३ २४६ ) । कुम रि [कोश ] दम का बना हुझा; ( बाना २, २, ३, बसम न [ है ] रोपम; (वित्र स्टर् )। कमिय वि [दे] योग्य ने बना हुआ करम्या आदि ना, भून (१४) विकास (विद्यास १३)। कुमार देशी कुमार; ( म ६८२ ) । र्मारा १ (व्यक्ति ) धानमान्यों नः (४०१)। बुनुब ६६ [बुनुबय् ] द्वन घपा। हुनुनंतः (सदा (2)

बुमुबस्य र् [बुमुबस्य ] रियम वल हा हो होन्र |

नम् ( सुत्र १०, १६)।

कुरेर पु [ कुरेर ] भगवान कुन्धुनाथ के प्रयम आवक का

कुमुअ वृ [ कुमुद ] देव-विदोय; ( तिरि ६६७ )। "चंद वृ बहुंड न [ कुप्माण्ड ] बोहना; ( कम्म ५, ८५ )। कुहक } देखी कुद्रयः (धर्मवि १३५, उप म)। कुअ देखी कुच - मूप; ( चंड; इम्मीर ३० )। कृश्या स्त्री [कृषिका ] कृर्र, होटा कृष, ( चंड )। कृद्या की [कृतिका] किंगड भारि का पन चावाज, ( पिंड ३५ई टी )। कृचिभा सी [ कृचिका ] दादी-मूँछ ना बान, (संब कुड वक [ कुटप् ] १ महा ठहराना। २ प्रत्यथा स्व कडे, (भगु ५० टो)। कुड न [कुट] १ पास, जान, फीसा; (सूस १, ५) १८६ राय ११४)। २ लगा तार २७ दिन का उरगा (संबोध ५६)। कृष्णिय वि [ कृष्णित ] नडा हुमा, ( हुन १६० )। कुर पुन [ कुर ] बनस्पति-विशेष: ( मुझ २, ३, १६)। केंअभी को [केतकी ] १ केरड़ा का गाउ, १ करड़ा व पून; (राय ३४)। केंद्र पुन [ फेलु ] एक-देर निमान; ( देनेन्द्र १३४)। के अस्पुल पू [ दे ] यी तथा भेंत का बचा। (मिंद्र ४०) बैं.कब्य देखें केंक्य, (पर २०४)। केल देखों केलिअ, ( शस्य १३६ )। केयाज रि [क्रोतव्य ] सरोहने बारव रस्तु, (उत्त रे/ 14 88 केलाम पु [ केलास ] राहु का इन्या पुराप्तरीक्षी

केलि ओ [हे] बस्द-निशेष, (उन २१, हम: ५९३६

केंचन्द्री को [केंचन्द्रा] अ्वोहित दिया-विहेप, (स्म

क्रीडण्ड वि [ कडुण्य ] थोशा गरमः ( प्रमीव १११)।

कोडिणपुर न [कोण्डिनपुर]नगर मिनेन; (क्सम ११)

क्रोंक्ट देशी कृतल - हुनाम; ( माह (; श्रांब ४)।

बॅम देवो बेरिस । जो—'सी, ( प्रमु १११ )। केमर पुत [केंसर ] एड देश-रिमान, (देशेन्द्र १८२)।

(सूत्र २०)।

१२६: १२६) ।

1(73

03½) I

क्रवी ५)।

(देवेन्द्र ११)। खायर देखां लाइए (कमे ई)।

वन ४२५)।

1 ( 33

३५)।

(मिरि १०३२)।

प्राचीन 'खभणा' गाँव: ( कुप्र २१ )।

खड पुं[दे] एक म्लेच्छ-जाति, (मृच्छ १५२)। खडिक्किय देखो खडक्कय, ( धर्मनि ५६ )।

( मुख २,३) । खरदिभ वि [ खरण्डित ] निर्भत्वितः ( कुत्र ३१८ )। द्यरंसुया ह्यी [ दे ] बनस्पति-निशेषः ( संबोध ४४ )। खरड पु [ दे ] हाथी की पीठ पर विखाया जाता आस्त-रषः (पर नप्र)। सरफरस पु [ खरवरम ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २७)। खरव वृ [ खरक ] भगवानु महारोग के कान में से सीजा निशानने वाला एक वैय: ( चेद्रय हह )। पाल श्रम [ स्पाल् ] अपनरथा करना, इटना । खशाहि: (34 (2, 4) राल था. पाद-पूर्नि मे प्रयुक्त होता काञ्चय: ( प्राष्ट्र ८१ )। खन्तु म [ खन्तु ] विदेश-मूचक भन्नवः (दमनि ४, १६) । खदुग देखी छतुय; ( पा १२ )। मान्छ वि [ दे ] निम्न-मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो बर; (दे १, ३५)। सस्त्या }पुन [दे] १ पन, पचा, २ पत-पुट, पर्चो का सन्दरय र्र बना दुधा पुडश; (शुध्व १, २, २, १९ टी;

खडक्बर देली छडक्बर, (सम्मत १४३)। खडहोबिल पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति, (मृच्छ १५२)। । खह वृन [ यह ] फ्राहाग, गगन; ( भग १०, १--गन खडिअ पुं | दे | दवान, स्याही का पान, (धर्मनि १७)। रतदुका ) पुन्नी [दे] मुद्र मिर पर उँगन्ती का श्रापात , खडुम 🤇 (बद १)। एर्णिवक ) देखे स्वणिय = चायाक, धनदाइया कामगुखा स्पणिया ेे लिखेका" (अ.१५२, धर्मन २२८ )। व्यक्ति पु [दे] एक स्लेच्छ-जाति, ( मृच्छ १५२ )। खद्धन वि ] प्रभृत जाम, (पचा १७, २१)। स्वमण न [ क्षरणा ] तपण्चर्या, वेजा, तेजा चादि तप ; (पिड ३१६)। खमिय नि [क्षिमित ] माक किया हुना, ( कुन १६ ) । स्तम देलो एक = लनः लम्मइ, ( शक् ६८ )। खयापक वि [ सादिस्क ] विदर-मंबन्धी, भी-'चका,

र्षिड २१०; वृह १ )। खगाखिंग न [ खड्गाखड्गि ] तसवार की खड़ाई, ! ₹₹) ं सर्द्ष्णा स्त्रो [ क्षपणा ] श्रध्ययन, शास्त्र-प्रकृत्यः; ( प्रयु २५०)। फउक्खड पु[खटत्खट] सट सट प्रायाज, (मोह ८६)। सन्त वि [ मर्थ ] जपु, थोड़ा; "अनआको हमो श्राति" ( निरि है ७५ )।

खबण देग्नो खमण, "विद्युपमलखनयो हो" (धर्मनि

साओवसमिग देखे खाभोवसमिभः ( भरभ ६८, हर-

खाय पुं [ खाइ ] पांचनी नरक भूमि का एक नरक-स्थान

खार पु[क्षार] १ एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ३०)। र

भुजपरिनर्ष की एक जाति, (स्था २, ३, २५)। ३ वेर, दुरमनाई, ( मुख १, ३ )। "श्राह ५न [ 'दाह ] कर

५डाने की भट़डी, (भाषा २, १०, २)। °तंत पुन

[ 'तन्त्र ] प्रायुर्वेद का एक भेद, वाजीकरण; ( ठा ५--

श्वारिकक न [ दे ] फल-विशेष, छोसारा; (छिर ११६६)।

खास यह [ कास ] लाउना, लोडो लाना । खाडों, (नेंड

स्ति प्रकृ [ दित्र ] चीया होना। कर्म-"सिन्नइ भवसंतर्ना"

( स ६८४ ), खीयंति, खीयते; ( कम्म ६, ६६; टी )।

खिस मह [ खिडुवृ ] लि लि मानाज करना। लिसे

खिखन पुं [ क्षेत्रज ] गोद खिया हुआ खहका, "लिएड-

वक-खिखियंत. ( मल २, ११ )।

मुएपारि कुथ बहुउ" ( कुप्र २०५ )। सिष्य चक [ क्यू ] १ समर्थ होना। २ दुर्वन होना।

खिमा स्त्रो [ क्ष्मा ] पृथियो, ( चंद )। चिट्ट पूं [दे] फोड़ा, फुनवी, गुजराती में 'श्रीष्ठ' (वर्ड

लियहः (संदि ११)।

सावण न [ स्यापन ] प्रतिपादन, ( पना १०, ७ )।

स्राण पुंदि ] एक म्लेच्छ-जाति: ( मुन्छ १५२)।

चादि देशो खा६= स्वाति, ( संद्रि ह ) ! खामण न [ श्वमण ] लमाना; ( भावक ३६५ )।

गाउनल ) २,५,१,५,७)।

8X3 ) |

128) I

38)1

₹Y\$ ) |

ਜਿ ਖ )।

गइन [दे] शक्ट, गाडो; (तो १५)।

गदि देखां गइ = गति, (देवेन्द्र ३५१)।

गद्द देखा गज्ज=गवः ( प्राकृ २१ )।

गणि पुत्री [ गणि ] घञ्ययन, परिच्छेद, प्रकरख, (यदि

गणिम न [गणिम ] १ गयाना, निन्ती, डल्या; २ डि.

गण्य वि [ गण्य ] गयार्नाय, मंन्व्यंय, ( स्वोध १० )।

गदुअ ( यो ) च [ गत्वा ] वा दर, ( शक्र ५२ )।

गयनर देखी गहर: "गञ्मरी" (बाह्र २४, सन्ति १६)। गध्माहाण न [गमांत्रान] स्स्कार-विदेश: (सव

गम प [गम ] १ प्रहार: ( वर १)। २ वि. वेदन: (महा-

गमार वि [दै- प्राप्त्य ] ऋविदम्य, मृत्वैः ( सन्ति ४७ )।

गम्म न [गम्य] गमनः 'श्रागमनस्य नुतिहेनु धन्न''

नपरुष पू [ गजरूर्ण ] भनाव देश-विदेश, (पर २०८)।।

गयनायय न [ गजाप्रदर् ] इसायोहर का एक तीयै:

गयसंड वृं [ गजरूष्ठ ] स्त्र-विदेश, ( सब ६० )।

गमिश्र शि [ गमिक ] प्रशार बाता; (बा १)।

गमेर देखां गमार; ( शक् ४० )।

(सम्बद्धाः)।

गण्णा (मा ) स्त्री [ गणना ] गिनदी, ( प्राकृ १०२ )।

'गचण वि [ कर्नन ] काटने वाटा, हेंदर; (सूभ १, १५,

( प्राचित ३३२)। गयण न [गरान ] 'इ' अबर; (बिरि १८६)। मणि पु िमणि विर्देश (अस प्रश्ते )।

नताः ( स ७५१ ) १ गयमुह वृ [ गजमुख ] बनाव देश-विदेश, ( स २५०) गया छो [ गदा ] एड देव-विमान; ( देवन्त्र १३३ )। गरिइणया देखी गरहणया; ( उत्त २६, १ )। गरुछ पु [ गरुड ] एक देव-विनान; ( देरेन्द्र १३४)। गलहरिधन्न वि [ गलहस्तित ] गमा पहर हर पर निकास दुवा; (बजा १३८८)। गलि देखी गल≃गत; 'मच्छ व्य गाँन गितिसा' (रङ् १, ६) ١ र्मालक्व वि [ गलाय, गल्य ] गले का, ( तिंड ४२४ ) गल्दुरण न [ दे ] भीत साते हुए दुस्ति भेर को गर्भन (सात १०)। गवाइकी देखी गवायणी; ( भावा २, १०, २)। गयेलणया स्त्री [ गयेपणा ] हैहा-शन, स्नारता-रत (यदि १७४)।

सन्त्येत्र, जिसका गिनवी की जा संत वह, सन्त्येय: ( बार् · शह वक [ अथ्] ग्र्ँथना, गटना । गहेति; (मुझने १४०) गद पु[शद] १ संबन्दः (धर्मसं १६३)। २ वहाः धरनाः (तृष्य १, ३, २, ११; धर्मावे ७२)। १ प्राप रान; (धर्मेलं १३६४ )। 'भिन्न न [ 'भिन्न ] जिनेंह हें ब से बह का समन है। यह नद्धतः (यव १)। 'सप्र न [ सम ] येव काव्य का एक भेद; (इतन २, ११)। गहण न [ ग्रहण ] १ भादान का कारण, २ माजेन "चक्रपुस्य स्त्रं गर्धा वयति" ( उत्त १२, २२ )। गहण न [ गहन ] भरत्य-दोन; ( भाना २, ३, ३, १)।

'बिदुन्त न [ 'बिदुन् ] परंत के एक प्रदेश में स्पि

हरड; ४ विषय स्थान; ५ रोहन; ६ गुपा, ७ धनेह धन<sup>थी</sup>

बृज्ज-बन्द्रो-सनुदाय, ( मूच २, २, ५ )।

का सकट; "बहुरा" ( माहू २४ )। बहरह पु [ शृहपति ] हमह, सेती करने वाहा; ( पाम)।

ग्रानेय देखा ग्रामेयमः ( धर्मी १३७ )।

बायण वि [ बायन ] बहेवा; ( सिरि ७०१ )। बारहत्य वि [ गाईस्थ ] गृहस्य सदन्योः ( पत्र २३४)।

गहणी हो [ श्रहणो ] मुनि, पर, ( पन १०६)। गहर ६व [ गहुचर ] १ निहुन्ड, २ वन, अगत, १ दर्भ,

गोउलिय वि [ गोकुलिक ] गो-धन पर नियुक्त पुरुष, गोकुल-रक्षकः ( क्रम ३१ )। गोविर्ज्ञ देखो गो-फलिजयः ( राय १४० )।

गोण (शी) पुन [गो] बैज, "गोधो, गोधा" (प्राह 55 ) ( गोतिहाणी स्तां [ दे गोत्रिहायणी ] गोवत्सा, गी ही

बछडी; (नं दु३२)। गोत्त पुन [गोत्र] १ पूर्वज पुरुष के नाम से प्रसिद्ध भ्रपत्य-संतितः ( सादि ४१. सूज १०. १६ )। २ वि-

बायो का रक्षक; ( मुझ १, १३, ह )। गोध्यहैलिया स्त्री [ गोप्रहैलिका ] गीर्घों की चरने की

जगह; ( आवा २, १०, २ )। गोमिआ [वे] देखां गोमी; (ब्रगु २१२)। गोमिक (मा) [गौरवित ] नमानिन, (प्राकृ १०३)।

गोमुही स्त्री [ गोमुखी ] नाय-विद्रोप, ( राय ४६, अयु 1(75) गोय न [ गोत्र ] मीन, वाक्-सदम, (सूम १, १४, २०)। भाषाय पु [ 'बाद ] गोल-सूच ठ बचन, (सूच १, ६,

२७)। गोरध्य वि [ गौरध्य ] गौरव-योग्य, ( धर्मवि ६४; बुज 300)1

गोरस पु [ गोरस ] वायी का प्रानन्द, ( विरे ४० )। गोरह प [ दे ] इल में जातने याय बेल, ( आचा २, ४, 2, 3)1 मोरी स्त्री [ भौरी ] विचा-विद्येष, ( सूझ २, २, २७ )।

गोरय न [ गोस्त्र ] प्रशस्त गी, ( धर्मीय ११२ ) । भोल पुर्जा [ दे ] गाजा, बार से उत्पन्न, ( दम ७,१४ )। स्त्री-"ली, (दय ७, १६)।

मोलध्यायण न [ मीलस्यायन ] मोल-विदोप, ( मुत्र १०, 15)1

मोपप पि [ मोपक ] छिपने बाजा, दैंग्डने बाजा, (स्वीध 1 ( YF गोयत्तर दुन [ गोवल ] गान-विदेश; (सुज १०, १६ टी)।

गोह वं [दे] १ कीटबाज आदि कर मनुष्य, (सुल ३,

ह)। २ ति- प्रामीय, मान्यः (सुन्त २, १३)।

ਬ

घंधलिज नि [ दे ] धदड़ाया हुमा; (सर्व ६; धर्मनि १३४)। इंटिय पुं[ घण्टिक] चापडाल का कुल-देशना, गढ़-विशेष; (वृह १)।

घट्ट सक [घट्टयू] हिस्ताना । संक्र—घट्टियाण; (दस 2. 2. 20 ) 1 घट्टच नि [घट्टन ] चाजक, दिला देने बाजा; (ॉम

( \$\$3 घडमार देखां घड-कार, ( यर १ )। घडचडग १ [ घडचटक ] एक हिंसा-प्रधान संप्रदाय, (माह

1 (00) घडण स्त्रीन [घटन ] १ घटना, प्रध्यः; (वि ११)। १ श्चन्यय, सबस्थ, ( चेश्य ४६७ )। घडि वि [ घटिन् ] घट वाजा, ( प्रापु १४४ )।

घेडिमा देखें घेडिआ, ( त्म १, ४, २, १४)। घणंगुळ पुन [ घनाङ्गुळ ] परिमाया-विशेष, सूची से पुनी हुषा प्रवराष्ट्रगुञ्जः ( ब्यस्य १५८ )। घणसंमद् पु [ घनसंमर्थ ] ज्योतिप-प्रविद्ध योग-विद्धार जिनमें चन्द्र या सूर्व हाइ स्थाया नक्षण के बीच में होहर

जाता है वह योग, (सूज १२-प्य २३१)। घत्त घड [ यत् ] यत करना । घत्तहः ( तदु ५६)। धत्ति च [दे] शीम, जल्दी, (माक्र मर )। धन्तु वि [ घातुक ] सारने वाला, धातक, (उच धन

0)1 धत्था वि [ प्रस्त ] गृहोत, पक्रडा हुआ, ( पिड ११६ )। घवपूस पु [ घृतपुष्य ] एक जैन महर्वि; ( रुप्तक २२ )। घरकुडो छी [ गृहकुटी ] स्त्रो-शरीर; ( वदु Yo )। धरित नि [ गृहयत् ] घर नाजा, गृहस्य, ( प्राक्त १५)। क्टब्य )पृ [दे] द्वीन्द्रय जीव की एक जाति, (मुल ३६,

घल्लोय 🕽 १३०, उच ३६, १३० )। थल कीन [दे] १ फटी हुई जमोन, फाट वाली भू<sup>म</sup>, (आवार, १०,२)। २ शुधिर भूमि, पोक्षी अमीन, १ श्वा-रभूमि: ( दस दै, दे२ )।

घसी की [ दे ] जमीन हा उतार, दाज, ( भाषा २. ६, 2, 3)1

धसुमर वि [घस्मर] लाने को भादत वाजा, (प्रार् इ**द**)।

चंप सक [ था + रहि ] चटना । चंपहः ( प्रारू ७३ ) । चंप देखो चंपय; ( राय ३० )। चंपग पुंन [ चम्पक ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४२)।

चंपयवडिसय ९ [ चम्पकावर्तसक ] सीधर्म देक्जोक में स्थित एक विमान; (शय ५१)। चंपिश्र न [दे] द्याक्रमया, दशव, (शहु ४४)।

चक्क न [ चक ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। चक्राचाय पुन, देखी चक्रवाय: "मिलियाइ चक्रावावाइ" (ਰଓ€५):

1 (355

चयख ( प्रप ) सर्ह [ भा+चक्ष्र् ] कहना । चरलह, (प्राकृ चक्खुहर वि [ चभुईर ] दर्शनीय; ( राव १०२ )। खच्च तक [ चर्च ] चन्दन ब्रादि का विलेपन करना। चच्चेई, (धर्मवि १%)।

खरूब पुँ जिर्च देमाचार्य के पिना का नाम, (कुम २०)। चिच्चयं वि [ चर्चित ] दिक्षितः ( चेड्व ८४५ )। चडपद अह [दे] चटपटाना, क्लेस पाना । वक्-चंडपंडत, (सुद्रा ७२)। चहुकारि वि [ चटुकारिम् ] लुशामदी, ( पिड ४१४ ) !

च इत्तरिया स्त्री [ वे ] १ उतस्यदः २ वाद-विवाद, ( मोह बहुयारि देलां बहुकारि; ( विद्य ४८६ )।

चहुलम वि [ दे. चंदुलक ] लंड २ हिवा हुआ, 'विदुधम-चहुन्नगडिस्ने" ( सुझनि ७१ )। चढ देशी खड=श्रा+बर् । नकु—चढिऊण, (सम्भत्त 1 ( 345 चढण देखी चडण, ( मंबीध २८ )।

नणयमगाम देखी चणग-गाम: ( धर्मीर ३८ )। चना स्त्री [ चर्चा ] १ शरीर पर मुगन्धि वस्तु दा विलेयन: १ विचार, भवां, ( माक्र १८ )। चप्प सक् [चर्च] १ अध्ययन करना। २ कहना। ३ भत्सैना बरना। ४ चन्द्रन द्यादि से विलेयन करना।

चन्पर: ( प्राकृ ७४: संद्रि ३५ )।

चप्यस्य न [ दे ] क्रिस्कार, निरास, ( मु ह )। बमोहुम पुन्नो [ बमें एक ] शन्त्र विदेश, (सब २१); स्त्रो-'गाः ( प्रयु १७५)। चय पु [ चय ] रेटी की रवना-निदेश; ( निंह २ )। चयण न [ स्थवन ] स्युति, भ्र.स, द्रव, ( तरु ४१ )।

चर पुं [ चर ] बंगम प्राणी; ( कुप्र २४ ) । **चरण पुंत [ चरण ] १** सथम, चारित, 'सम्मतनाय्<del>चरण</del>

वत्तेयं ब्युटटब्युटटमेहरूझा" (संबोध २२)। २ ब्रान्सकः (सुमनि १२४)। चरिषुंब्री [चरि ] १ पशुर्जों को चरने की जगर; २ चारा, पशुक्रों का खाने की चीज, घास; ( गुप्र १०)। चरित्त न [चरित्र ] जीवन-कथा, जीवनी; (हम्मत १२०)।

चऐया देखें चरिया=चर्यां; ''तयापासो चरीया य इसेमा-रम जोगिमु" ( पंच ४, २० )। चलिया ) हो [चलिका, 'ना ] जैन सध्यों भी चलपी (पदनने का कठिन्वस्त (पव ६२)। च लिल को दि । मदन-बंदनाः ( सिन्न ४७ )। चवळय पु [ दे ] धान्य-विदेश, गुजराती में 'बीळा' ( पत्र 1 ( 725

चन्न सक [ चर्च ] चयाना, ( सक्रि ३४ )। चब्द ( शी ) देलो चभ्य=वर्ष । बब्ददि; ( মারু ৪३)। चल्यण न [चयण ]चयानाः; (दे७, ≒२ टी)। चहुटू घरु [ दे ] चिपहना, चिपटना, खगना, गुडराठी में 'बॉटनु '। "रे मूद तुह अकन्ते कोलाइ बनुहए बहा दिन" ( सर्वेग '११ )। चहुरह, ( कुप्र २४१ )।

चहुट्ट )वि [दै] विपका हुआ, क्षागा हुआ, (धर्मी चहुद्विय रे १४१, उप ७२८ ही; बुद्र २७; धर्मवि १४१)। चाउथपी स्त्री [चार्चेट्टी ] सुन्दर प्रग वासी स्त्री; (प्राष्ट्र २ह )। चाइय वि [ स्याजित ] छोडवाया हुआ; ( भगी ५)। चाउत्थिम देलो चाउत्थिय: ( उनि ३)। च।उप्पाय न [ चतुप्पाद ] च्तुविध, चार प्रकार का; (उप

२०, २३; सुख २०, २१)। चाउरंत न [ चातुरन्त ] भरत-दोन, भारतवर्ग, ( बेर्ग \$X+: \$X\$ ) | बाउरंत न [ बतुरन्त ] चक्र, पहिया; ( बेह्य १४४ )। चाउल नि [ दे ] चानन्न का, "तहेब चाउलं निर्ठं" ( रह ५. २, २२)। चाउचण्ण देखे चाउचम्नः ( सम्मत १६२ )।

से बुक्ट घर, (पत्र १३३ टो)।

चाउब्बिञ्ज देख चाउब्वेज्ज, (सी ७)। चाउस्साला स्ते [ चनु हाला ] चारा तरफ के कमराधी **गम**स्य न [ सामरस्य ] सीय-विशेषः (सुज १०, २६) । क्रूंसाय है [ चासुण्डराज ] गुजरात का एक के जुरक ररकः [बार्य्] वरता, लिताना । वार्षः, (धर्नेव

14): शनदर्व[चारमद्र] मुद्रेरा; (वित्र १०६)। क्रिया को [ यथां ] १ चरच, इयर-उपर राजनः २

च्य (उस १६, ५१; ८२; ५४; ८८)। रत्य न [चालन] गंबा, प्रभ, प्रवेचकः (चेद्व

कतिय वि [बर्चित] चवापा हुमाः (धर्मिव ४६ः वर्रियों को [ खाहिनी ] रेमाबाद की माता का नानः

नियन[चित] हेट आदि का उनः ( अन्त १५४)। वित्र देनी विच=विचः (प्राकृ रहे )।

विद्वि दि ] ब्रत्सन्त, ब्रतिगरः ( ब्रावा १, ४, २,

त न [स्यान] लड़ा रहना; (पन २)। व न [ चेप्टन ] चेप्टा, प्रवतः ( हि २२ )।

म देलां चित्त = दिनः (प्राष्ट्रः ६६)। नवागुन देला चिच-च्णुः (नाह १८)। । सन् न [ विक्रण ] विक-स्में ( धर्माके १४)।

क्तारत्य एं [चित्रपत्रक ] नहरित्रिय द्वीव की एक वित्रक्त्या श्री [वित्रकलता] बर्जा विकेश (इन्मीर

विचयोगा को [चित्रवीषा ] वात-विकेषः ( सब ८६) । विकासिक्टरप्रेष्ट्रं [दे] स्थानी वसु विदेश (आला क विचावेन्द्रस्य ) १, १, १, १, १, १)। विनायदो जो [वित्रपटी] वृद्ध वित्रप्र ग्रेट मारि बरही

"उपनिद्दा...विचावीटमस् नीम्म विकासके कामस्य प (न ध्हा )। विष्य वह दि ] १ वहना । २ दवाना । क्ले - नीह ( वि)

स्थित के देखी के प्रति स्वति स्वति हैं हैं हैं सिक्टी के देखीं के प्रति स्वति स्वति स्वति हैं विषया पुन [दे] इसे हुई कारत क्वरती ने बंदी (बन

२, ३० हि)। विषड देती विविडः (चनेवि २०)।

चिष्य देखी चिष्याः (इत २, ३० टि )। विलिय हुँ [दे] बहुनक विहेत्र, बल्म नमय में झाहूँ ने मदेन कर जिसका मंडकाम द्या दिया गता हो वहां (स्व

विष देवो चेहत्र-चेत्पः वो प्रक्रया इयाद विषयीयार्डि

हुद्देवको स्वरे (सम्बन्ध १८६)। चिर्तिच्चय वि [चिरचित ] बिर कान ने उपनितः (देव

विस्माल वह [प्रति÷पालयु] ग्रीसानन करना। निर-

चिराउ म [चिरात्] विर कात ते; ( द्वान १६० )। विलाद हैनी विलाधः (मह १२)। चितिचितिय वि [दे] मोता हुमा, बार्रितः (वेह

च्चित्र न [रे] न्हें, न्हा, वान; (प्राह रूप)। चिल्ला न [ वें ] बत्त्वलुं, नाराव :क्राँगः; (त्यह १, १

चीड वि [ दे ] काता श्राव का मीच पाताः (मिरि ६८०)। सुन्न नक [ स्पन्न ] स्पान करना, विद्वार करना । पर सन्दर्ध किंग सुद्र (सूम १, १, २, १२)। शुंबारपुर न [ चुहुरसपुर ] एड नतरः ( गम्मन १८१)।

बुँदिर वि [दे] युनने बाहा; (दे ६, १६६ हो)। बुनुव दृन [चुनूक]स्टन वा अब मान; ( तन १४)। चुरिता रेगा चुरुकी (तर १६)। बुक्तत पू [जूर्वक] इत्र-तिरेपः । प्राचा २, १५,

नुस्तिय वि [ यूर्विक ] रोधन-प्रनिद्ध नरीर्शेषः स्मा ( ١٥٥ وه ، عيستم وسما و وسمتم دوق) ا मुक्तम न [चूर्मन] कू वह सन्तः (मा १)। र्वुति देशने खेरिका (दिकार ३५०; वड )।

बुलुक्स देशी बालुक्क (देश मार हो). मुल्हा न [दे] नहुदः (हम दर्भ राज)। बुकुच्या पर [३] ज्यस्य द्यस्यः . जुल्लुक्कोर के हर करा, तेला कर कोरी।

प्रदेशक स्थान्त्रीय मुह्मित्रीकार्यस्य । (र्कन हर्द ही

```
पाइअसद्महण्णयो ।
                                                                                     [ चूचुअ—क्रिअ
१२४४
चूचुग पुंत [चूचुकः] स्तत का ग्रंप्र मागः; (प्राक्र
                                                     पु. एक शेठ का नाम: ( कुम ३८६ )।
                                                   छण सक [ क्षण् ] होदन करना । छयाह; ( मूब २, १
 1( $$
चूरण देखां चुन्नण; (कुत्र २७३)।
                                                     1603
चूरिम पुन [दे] मिठाई विशेष, चूर्मा खडड़, (पन ४
                                                    छक्त [छत्र ] १ द्वमा तार वेतील दिनों का उपना<del>व</del>
                                                     ( हंबोध धू८) । २ वंत. एइ देव-विमातः (देवेन्द्र १४०) ।
 री)।
                                                     ३ ए. ज्योतिप-प्रतिद्व एक योग जिसमें चन्द्र भादि म
चेंद्रण देखो चिट्टण = चेंधनः ( उपर्व ११ )।
चेत्ती छो [चेत्रो ] १ चेत मास की पूर्विमा; २ चेत मास
                                                     छन के आकार से रहते हैं; ( मुत्र १२--पन १११)।
                                                     "इस्ट वि [ "यत् ] छाता बासाः; ( सुस २, ११)। "बार्स
 की श्रमावस् ( मुज १०,६)।
न्बोद सह बिरेय ] १ प्रश्न करना । २ सीलाना, शिव्रख
                                                     वि [ "कार ] छाठा बनाने वाता शिल्पी; (मशु १४६)।
                                                     या पुन [ कि ] बनस्पति-निशेष; ( तूम २, ३, १६)।
 दैना । सीएइ, सीएइ; (वय १)।
चै।वस्त्रिति वि [ दे ] चालाई करने वास्ता, शुद्रता वासा,
                                                   छदमत्थ देखो छउमत्थः; ( ब्रव्य ४४ )।
 (निश्द्•६)।
                                                   छद्सम वि [ वइदश ] छह या दरा; ( सूत्र २, २, २१)।
चोदणा स्त्री [ बोदना ] प्रेरवा: ( अमल १२४० )।
                                                   छन्न वि [ क्षण ] हिंसा-प्रधान, हिंसा-तनकः ( सूच १, ६,
चोप्पद्विय वि [ हे ] चुपडा हुमा, ( पव ४ )।
                                                     २६)।
चोप्पाल पु [ चनुष्पाल ] स्योभ देव को ऋायुभ-माना;
                                                   छथ्य ) पुन [दे ] पात-विशेष, ( झाचा २, १, ८, ६
                                                   छन्यम ∫ पिंड ५६१; २७८ )।
 (राय ६३)।
चोषय पु [दे ] कन-विदेशः ( अर् १४४ )।
                                                   छर्ज देखो छ=११<sub>,</sub> ( हम्म १, १)।
चोयासील स्रोन [ चनुध्वत्त्राच्यातृ ] चुम्माजीत, ४४;
                                                   छलंसिअ वि [ यहस्तिक ] छह कोया बाता; (सूम ६
 (चेश्य ३१२)।
                                                     १, १५)।
धोराय सक [बोरय् ] चोरी कराना। चोरावेद; (शक्
                                                   छञ्ज न [ छलन ] श्लेष्य, पॅप्रना; ( प्राचान १११)।
                                                   छविपन्य न [ छविपर्यन् ] भौशारिक शरीर। (उच क
 20)1
नोयत्तरि स्री [ चतु.सप्तरित ] स्टर भीर चार, ७४;
                                                     38)1
                                                   छथोइय वि [ छविमत् ] १ कान्ति वासा; २ पह, निविध
 ( 4年 公 4年 ) 1
चोवालय पुन [ चतुर्दार ] चोवारा, उपर 🕏 गयन-ग्रह,
                                                    (धाना २, ४, २, ३)।
                                                   छ६चरि छी [ पर्सप्तिति ] छ१वर, ७६; (पर १६)।
 "इक्षो य एमा देवी इतियमिठ बासता । यात्रर इत्यी ची-
  (१ची)वाप्तयाओं इत्येख भवतारंद" ( दस २, १० टी)।
                                                   छात्र देलो छाय; (प्राह १५)।
                                                   छाउमत्य न [ छ। बस्थ्य ] छबस्य भनस्या, ( सर्वि है
                                                     यी ) 1
                                                   छाणो स्वी [ दे ] इंडा, गोपर का इन्धन, ( पर १८ )।
छउम न [ छवन् ] हानास्त्योव भादि चार वाली 🐗
                                                   छाय वि [ छात ] नवाद्वित, थार बामा; (दम ६३५°)
                                                   छायण न [ छादन ] १ पर की छत, ( विंड २०१) । र
 (नंदय ३४६)।
छंदण पुन [ छ।दन ] दहना, दबहन; ( सब हह )।
                                                    दम्बन; (पन १११)। ३ वस्त्र, कपड़ा; (मुख ०,१४)
छंश्य न [ छन्दन ] निमन्त्रयः; ( विज्ञ ३१० )।
                                                   छारिय दि [ शारिक ] श्लार-सवस्थी; ( दस १८ १, ४)।
एम देलां एक; (यह २७१)।
                                                   ( कर हाते के अध्यक्ति । वा अवते है।
एगण न [स्थगन ] विधान, दक्ता; (वन ४)।
छदिय वि [ छटित ] तुर बादि ने छटा हुमा, (तह २६;
  UR (0)1
                                                    छो, ( विद ४५१ )।
```

छ∤व वि [ छर्द के ] १ ओड़ने बाला, ( दुन्न ३१७ )। २ |

श्चिम्ब देखा छिद्र=छिद्। हेक्-छिन्बिनं; (वंद्र ४०)

विदेश किहा कार माना ( साम १० ० १) अक्सिका स्थे [ परिवारी ] उनमे अस्सा; (साम २३)। निविधिक स्टार्कान)ः कित्र[है] स्मार आश्रीज मार ४०० भवर[तिर]रेक्त ५००१ (स्वर ४ व विभिन्ना प्रसम्बद्धाः । केर दुर। तुक्तर, (आह. १६) ी[भूष] केंगः (क्रारू कः)। है भिन्न किन के कर (दिन १०४)। प्लिया चुन्तु/क्रमा दु तुः दुनिरः । गुणीन [किथेक] १ (स्थाप, किथेब, (प्रचार, १४) ) ः न राजांबन (लः ( व्यंत ५८२ ) के [चेंद्रा] देखा हिला (मूच १, १, २, २, १) विधित्व द्वित्व-रक्षी यो चो । म व्हि ॥ [दे]किस्सः(भूम २ १. १६) ोर्क [है] पहरी; (इस २४३) िदें ] वीव्यक्ता, स्वारे, (नेव १८०)। रे[दें] केंद्रा, महः (यस्म १६४)। नि[दे] बाइ बाः (कुन ३१) । [स्ट्रिय ] स्वान्येग्य (आवा २, १% ४)।

र हैं[ बयकार] बीत, मम्बुद्य; ( मारू ३० )ः

यति ] जितनाः (वर १)। ी [जैतस्य ] जोदने पोग्यः (प्रवि १२)।

ख बेंडमा; (बन्बा १२२; मह ११)। [ बङ्गल] द्रुवनामी; (देन, ०८)। [जान्तुरु [ इन्दुरु-नामर तृत रा: ( सावा

, (8) [ बाग्यवतु ] एक विद्यापर सद्याः (हुन

बन्धु ] बम्बू-बृद्ध का कत, बानून; "ते सिते

इमी" ( संबंध ४० )। . मृन्मा ] एक देवी हा नाम; (तिरी २०३)।

157 A

जम 🖙 [ जमन ] जम्मी, जीम, "दुर्ममनीने हिन्दिना त च केल्प्स्सम् को (इस ४, १, ६८; सूम १, ३,

49 1, 11, 12 अगर्वे स्थाय है [ असतापर्वत ] परेत विरोधः ( राम अर्)। जगाउन व [ है ] । सराग हमने पाना, शंबदर्यना

सर गण, । अभे दर, दुव सन् ): जगडिय वि [ है ] नहारा हुमा, (धनीवे हेर )। जन्म वं [यक्ष्मन] गैम-विरोध, प्रय-मीम: (प्राप्त

जिल्ह्मा २ [ जिल्लाक ] एक देन काचादे का नाम: ( ती

जिल्लाम । न [ यापरजीव ] जीवन-पर्यन्तः "जनजीव जरकीय में महिसस्यों (सिंड १०६; ११२)। जह न [ हप्ट ] पवन, बाग, यहः ( उत्त १२, ४०; २४,

बडहारि देशो बड-धारि; ( हम रहेरे )। बडिन [बरिक ] रेखा बडि; (वो न)। बडिअ में [बरित] निहित, दका हुमा; ( तिरि ४१६)। बंदिरल मि [ बंदिन् ] बटा वाहा; ( चंद ) । बदल देनो बहिल; (भन १४--- १४०)। जर् वि [ दे ] मगन्त, मतमर्थं; (प्य १००)। अभव्यसाद पुँ [ जनप्रवाद ] जैन-रम, नोझोकि; (मोह

जगमेजय देखी जगमेश्रभः ( प्रनीव 💵 )। जनस्मुर खो [जनधुति ] दिंबदन्ती, ब्रह्मवतः ( धनेवि ११२)।

जण्य देखे जन्म=बन्यः ( धनेतं १०० )। जण्डुकम्ना को [ जह्नुकन्या ] नंगा नरी; ( हम ११ )। जत्ता को [यात्रा ] वंदन निर्माहः ( उत्त १६, ८ )। जित्र देखो 'यस्त्रित्र; ( उदा २० दि )। ज**र**र जुन [ दे ] क्व-विदेश ( क्नच २१८; २१६)। जन्न वि [ जन्य ] १ जन दित, छोक्र-दितकरः ( स्था २,

इ, २)। २ उत्तन्त्र होन योग्यः (धर्मतं २८०)। बन्नसेपी देशो जण्यसेगी; ( शर्थ ४ )।

जन्तोबस्य देखे जण्मोबस्यः ( सुन २, १३ )। जनरन्निजडा को [यमरप्रिजटा] रूप-द्रम्य-विदेष, दुगन्धवादाः ( उचले ३ )।

जम्हार जम्हार्ह्य ( पाह ६४ ) । जम्हार्ह्य ( पाह ६४ ) ।

जय पुं[यत] प्रयत; (दस ५, १, १६)।

जयंती स्त्री [जयन्ती ] १ एक की नववीँ रात; (मुज्ब

१०, १४)। र भगवान प्रश्नाय की दोन्ना-शिविका;

(विचार १२६)।

जयार पुं[जकार] १ 'ज' यत्तर; २ जकारादि याम्खील शब्द: "जत्य जयारमगर समधी जपद विहत्यपश्चक्त"

(गच्द ३,४)।

जरण न [जरण] जीर्याता, ब्याहार का इजम होना,

हाजमाः (धर्मर्स ११३४)। जरा स्त्रो [ जरा ] यमुदेव की एक पत्नी; (कुन्न हरू )।

जल न [जल ] वीर्य; (यजा १०२)। "कर्त पुन [ "कारत ] एक देव-रिमान; (देवेन्द्र १४४ )। "कारि

पुँची [ 'कारिन् ] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( उत्त ३६, १४६)। "य वि [ "ज ] पानी में उत्पन्न; ( श्रु ६८")। 'बारिक पु [ 'बारिक ] चनुरिन्द्रिय जन्तु की एक

जाति, ( सुन्व १६, १४६ )।

जलजलिश वि [ जलजलित ] जल जल सन्द से युक्तः ( विरि ह्ह्पि )।

जलिर वि [ क्यलितु ] वसता, मुजगता; '( धर्मवि ३५: द्वय १०१)। जब सक [ यापयू ] बाब-यापन करना, पक्षार करना।

जरेति। (विंड देश्ह)।

जय पून [यव] ए६ देव-रिमान; (देवेन्द्र १४०)। 'नालय ५ [ 'नालक ] कत्या का बंचुक, ( घाँद पद

टी )। "स्न न [ "स्न ] यत-निष्यन्त परमान्त, भोज्य-विद्येषः (पत्र २५१)।

ज्ञविश्व वि जिपित १ जिसका जाप किया गया हा **दर (** मन्त्र मादि ), ( निरि ३६६ )। २ न. चाव्ययन,

प्रकरण सादि मन्यासः ( मुख २, १३ )। जमानि पुं [ यशस्त्रिन् ] अगतान महाबीर के पिता का एक नाम; ( काचा २, १५, ३, कम्ब )।

जमदेव ५ [यशोदेव ] एक प्रमिद्ध वैनाचार्वः (धर २०६)।

जसनइ पु [ यशोनइ ] १ पछ दर चतुर्थ दिवस, ( सुज १०,१४)। २ एक राजर्थि जा कामड देश के स्वपुर

नगर के राजा था भीर जिसने जैनी दीचा जी थी. भाचार्य हेमचन्द्र के प्रगुरु के प्रगुरू थे; ( कुप्र ७, १८ ३ न. उड्डबाटिक गया का एक कुन: ( कप )। जसवर्द की [ यशोमती ] भगगत महाबोर की दीरि का नाम; (भावा २, १५, ३)।

जसस्सि वि [ यशस्त्रिन् ] यशस्त्री, कीर्तिमान्; ( ह १, ६, ३; भु १४३)। जसहर पुन [ यशोधर ] एक देव-विमान; (देरेन्द्र १४।

जसोधर देलां जस-हर; ( मुख्य १०, १४ )। जसीघरा देखें जसी-हरा, ( मुन्न १०, १४ )। जसीया की [यशोदा ] भगवानु महाबीर की पत्री नाम; (भाचा २, १५, ३)।

जहणा स्त्री [ हान ] परित्यागः ( सबीध ५१ )। जदियं देखो जहिः (पिंड ५८ )। -जा एक [या ] एकना, समर्थ होना। "किंदु मन 🕫

न जाइ पत्रवहर्त्र", "पहिट्ठियाच्य कि जायहमाभवर (सुल २, १३)। जाभ देखो जाय≕जापः ( हास्य १३२ )। जाभ देखां जा≔या। आघारः (प्राकृ ६६)। जाभा स्त्री [ यातु ] देवर-भावा: ( प्राक्त ४३ )। जार हो [ जानि ] १ न्यायशान्त्र-प्रसिद्ध वूपयामान-

चसर्य दूपणः; (धमर्थ २६°; त ७११)। २ माडा <sup>4</sup> वंश: (पिंड ४३८)। जाइ वि विवाजिन् विश-कर्ता, (दलनि १, १४६)! जारभ देलो जाय = जात; ( वजा १४४ )। आर्राच्छ १रि [ याद्रव्छिक ] १ रच्छानुसार, वार्न जाइच्छिप) (धर्मन १२)। २ इच्छानुमारी; (क्र

802)1 जाइयञ्चय न [ यातच्य ] गमन, गति; ( मुल २, १७) जाईंश वि [ जातीय ] जाति-स्वन्धी, (आवह ४०) जाउ न [ जायु ] श्लीरवेया, यतापू, साथ-विकेष (क ६२५)।

जाउ च [ ऊ।तु ] कदाचित्, कमी; ( उवर्ड ११)! जाउ क्षी [ याद ] १ देवर-पंत्री, २ वि. जाने बाहा; (<sup>८.७</sup> Y)1 जागहत्र वि [ जागहक ] जागता, ( धमेरि १३४)!

जाजाबर दि [ यायावर ] गमन शीक्ष, विनश्रर, ( हम्मेर 5ak ) 1

न [ यानप्रहण ] प्राहरियन्त्र, पहरेराने; (दुन में द्रामाउ; (सिंह ४२४ )। तो ज्ञानिगः ( पनीव १३४)। [यमिय] भानता, भागिनेयः (धर्मवि २२)। जात ] गीलाये, विद्वान् देन सुनिः (पव---है [यात्रा ] निवाह । भाष वि [भाष ] जितने ीर हो केंड उदना; "बाहुत्त्व चित्रे घेता क्रायानार्व उं[ बालक] ब्रोन्ट्रिय बंब को एक बाति; (उत नं च" ( तिंड ई४३ )। बची जी [दे] छन्तत, सबद रुद्धराजी में व्यपं; (तिरं ३८४)। देनो जाबर्भ; ( भावा २, २, ३, ३ ) । र्षे की [ ज्ञानियकी ] १ कन्दर्निकेंगः (उन ३६). नः त्व १६, ६५)। २ तुन्य बनलति की एक वार्तिः वर्षय हुं [ ब्रातिपद्मेक ] इन्द्र-विदेशः ( उन ३६) म्यन [ बित ] बेत, ब्रम् (ब्राह ७-)। नासि वि िकारित् ] बांत के कार्यन बाटा, विवेदाः (कन्नत ११०)। 'उतु दं ['शबु ] क्लिक्स का बलकार हुत स्ट दुस्य (विचार ४७३)। बिहुद् वृं [दे] क्टुब, हेन्द्र (वव ३८)। दिर्गासा को [ क्रिगापा ] वप के रूप्या ( कुन २००५) विद्विमा क्रो [ क्षीप्टो ] केठ मात्र की बमान्त्र ( नर्व्हि दिनक्रियं दुं [दिनकरियम्] दैन मृति को ८६ जेदः, (त्वा दिनगर है [दिन्यम ] एक देन भावाने (ते १)! जिल्हार देखे जिल्हार, (हम्मद औं, ३३)। बिपंद देशों बिपिदा (वहन ६०)। दिन है [बिक ] एक नारु स्थान ( देनन हैं। है)! दिमय न [ देनन ] दिनली, ने व ( धन व ३० ) । विव रेगा जीयः भागतः भरं महिना इतमा रू बोचन दि सबिन विल, मेर हो रेंड स स्थाप

१२४३ जाता चननप भारतः ( पत पर)। जीरप न [जीर्ष] १ जन-गरु; २ वि. पवा हुआ; मर्जी-क्रीख कर [क्रीस्] कामा | क्रीस्क्र ( दुन २६६ ) । जीव न [ जीव ] नात दिन का नगातार उपवास; ( मंत्रीय 'নে), 'विसिद्ध न ['विचिष्ट ] वहां भयः ( तंत्रीय तु म [रे] निध्य-न्त्वच मन्यः; (स४)। नुज्ञमञ्ज हुँ [ युगनज्ञ ] न्यं तिमन्यतिक एक पोग, देत के इन्ने पर रखें हुए पुन की तरह विन्ने वन्त्र, बूर्व तथा नमूब अवस्थित हाते हैं वह योग; (सुब १२--पत्र नुसरी की [युगली] सुम, बोड़ा; (मह ३८)। जुर्सन वि [ शुर्तिमत् ] वेबस्तीः ( त्रम १, ६, ५)। द्वीतिय वि [दे] र बाटा हुमा; (विट ४४६)। २ जुद्द न [रे] न्ड, भनत्य; "भा दुद्द दुनं दुद्दं बर्राव" मुच्चदुन्म न [ जीर्चदुर्ग ] नगरनिरहेर, जो आवस्त मी ्त्रतार्थं नाम ने क्लेंबर्टी; (ती २)। नुष्द हेती जोपई = नर्गतन्तः (नुष १६)। नुत क [ युक्तय् ] बेतना। वह-मुत्तिचाः (तो तुत्वाचेत्व रृत [ युक्तवन्तक ] ग्रह्मत-रिनेपः ( मर्स नुतासंबेदवय देवी नुतामीगवः( भगु २१४)। तुम्म व [सुम्म ] सत्तर मारेव दी वदा (तिरि १६१)। क्र क्षेत्र जुनमं - पुर्वा हर- क्षियक्षः (विते १०१%। बुव न [ यूर] नतातार दह दिने वा उत्तान; ( मंदीप जुल्ब है [ मुख्ड ] हुत्म प्ल ने देशेस मार्ट तेन जुल्ला है हिलों पेन्द्र को बता प्रीरक्तमारि प्रवास का देवादा (ब्रह्म १३०) स रहेदा )। बुर सक [बर ] किया स्वतः सुनिः (सम १०%) चूह व [सूथ] चन, पुरव, बाहा, (बास २, ११,०)। बाम ने [ काम] माजा का दिने के अपने।

(====)1

4

्रहियदाण न [य्धिकस्थान] विवाद-सदस्य वाती जगहः (भावा २, ११, २)। तक्ष वि [जय] जीनने योग्यः ( विश्व १०)।

तंश्र (इ. तिय ] जीनने योग्यः (इतिस १०)। तिश्र वि [तेन्] जीनने वालाः (स्थ्र १, ३,१,१ः१, १,१,२)।

र, १, ४ /। ज्ञामूली श्ली [ ज्येण्डामूली ] १ नेठ मास की पूर्विमा, २ नेठ मास की भ्रमायस्या; (सुज १०, ६)। जिला देखा जाश्ल ∞ जैन; (सम्मचा ११७)।

जेण देगो जरण च्योत, (सम्मच ११७)। जैन वि[यावन्] जितना, खो—ची; (दास्य १३०)। जैनिक (ग्री) जरद दसो; (ग्राफ्ट ६४)।

अभिक ( शी ) करर दरा; ( माफ़ ६४ )। जैसपी को [जैसनो: ] जीसन; ( सेरोब १७ )। कोअ सक [योजयू ] १ तसाब्त करना, रशस करना । २ करना। जारद; (सुत्र १०, १२—स्थ १८०, १८१; सुत्र

१९—पत २३६)। जोडकण त [योगकण ] गोन-विदेश ( तुत्र १०, १६ टा)।

जोड र पियाय न [ योमकायिक ] गोल-विदेष, (तुज १०, १९)। जोग देखे जुल-दुम्म, 'खराउपाज्ञमनमापुल" (सब ४०)। जाग पृ[योग] नक्ष-त्युह का दम में यन्त्र कोर मूर्व के

आग पू [योग] नज्ञ-तन्त् का वस में नन्त्र कोर सूर्व के साय नक्फ, (ब्रुष्ट १०, १)। ओज देनो जाम क्योजद्या भीर—मोजदस्थाम, (ब्रुज्य १२०)। ट—जोज, (ब्रुज्य २०, ८)। ओड (स्प) को [वे] बोड़ी, ब्रुग्य-एटिन ओड न ड्रुन?

(इत ४५१)। बोल देशा तुल=युक्:(इत ६८१)। बाल यु[फोरा] घारतन, प्रतः;(सूब १, २, १, २ हि)। बोहा सो[योधा] मुजन्म(सर्व को एक जातः; (सूब

२, १, २५)। ओहार वह [ रें ] पुरास्ता, आहार बन्ता, प्रयान बन्ता।

डोहार पू [ दे ] ओहार, प्रयान; (पन २८)। जोहि [ब [ याजिन ] बहने साता, मुनद, ( १४ ०१)। जिता।(तो) य [ दें ] यस्तारय-निधर-का मुनद रजेम (याज्य) ( याह १८)।

हप वासी

भंडा चड [ दे ] स्त्रीडार करना। भंडाहु ( घप ); (लिए ८६४ )। मंभ्रा जीं [ भञ्भा ] बाद-विदेष; ( राव ५० टो )। भंज चड [ आ +कामय् ] श्राप्तम्य करनना। भरा,

कंका ली [ फञ्का ] बाद-विरेष; ( यव १० टी )। कंप वक [ बा + कामयू ] श्राक्रमण कंपाना । स्वर; ( बाह ७० )। कंपण वि [ श्रामण ] श्रमण-कर्तो; ( दुन ४ )। कहर्योलय वि [ दे ] जुल्ल, विचलित; "पर्यापण सप-

क्रत्यहात्या । [ व ] चुन्न, शिचावतः "परारायस्य स्व-द्वित्यवार्य वर्षीवसम्बद्धान्तस्य " वुत्रव १६)। क्रत्यत्ये की [ व ] चात्रः करो, ( वेच )। क्रत्य की [ क्ष्य ] १ एक वेव-रिमानः, ( वेवन्न १४०)। १ एक नरक-स्थानः, ( वेवन्न ११)। क्षाप्तम् व [ च्यान ] चिनित्यः, ( विदि १९१४)।

आपण विधियान विधानकारी, (अ.१९८)। आप्रज विधियान विधानकारी, (अ.१९८)। आप्रज विधियामकारी विधानकारी, (अ.१९८)। आप्रजिया विधानकारी, (अ.१९८)। १८९)।

क्षायणा देखा अकायणा; (वर्गभ दर)। क्षित्रक खड़ [दितु] क्षीया दोना। क्षित्रकरः, (गह देशे। क्षित्रिकरों की [देतु] बल्ली-विदेश; (याचा २, १, क देशे। क्षुतुद्ध युद्धितु घडन्मान् प्रकास; (यानान देशे।

क्षंक देशा जुक्के। असूरित ( संगर १८)।
क्षेत्रिय है है ने र-रिवेश ( दूज ४४२)।
क्षेत्रिय है क्षिण्य है जानिय ( दूज ४४२)।
क्षेत्रस्त एवं १ है।
क्षेत्रस्त ( यह १)।
क्षेत्रस्त है जानिय है क्षेत्रस्त ( वह १)।
क्षेत्रस्त है वह है है क्षेत्रस्त है

ट टउथा को [दे] चाहान सन्द, पुहारने की भागः। गुजरानी में 'दीकी' ('इन ३०१')।

गुक्राती में धीडी' (द्वत ३०६)। टंक ६ [टक्टु] विक-वितेष, तिकायर का विन; (वैस ३, २४)। हिंदा को [टिट्टिका] सम्बर हाकी या सम्बर्, टीही; ( === = = = ) ; अति [ इनका ] १ दक्षतेव्यानिः २ पुरमाद की एक वर्णनः (इस्स्), वस्ता की [दे] दकीर, मुझ लिए में उसमी का सामान. (सर्द्री)। विकर्ष [दे] नव्यो मादि वे मातात का माताज. (2134) वन्द क्ष [दे] १ वहरूतमा । २ सराजा, हरान ता। इत्रत्ते; (धनेत १८)। यह-उत्पर्यतः 新(c=)( हम ति [ते] इता हुमा, ह्या हुमा, ( निरे ६=३)।। रेय ति [है] केचा दिना हुमा, "हरनेपटले जामा ुष्य गीर इहं नीते" (प्रमीत १४०; सम्मत 5)1

विकास वि [ दे ] विक्रित, ( धर्नेन ११ )। मान [दे] हैन सार्वा एक दोटा गानः (तुनक [[दे] १ मध्य-स्थित मधिनीकोष, २ वि. भीतव्यः 7) 1

र्क [दे] १ मदिनोत्तरः, । दाते रागुन्य नयः, 71): रत [है] बत-तिहेल, (आवा २, १, ८, ६)। [[दे] १ तिही, देहें: ( सर्)। २ स्थः (इन

्ट्रं[डःकार] 'ड ' सदर; न वरने ब्रोक्विनचन्त्र महोद इरमपुरनेयाँ। ैता रिज्ञण निज्ञर मंत्रो उनकार्लींड व्य<sup>9</sup> (यन्त्रे २=)।

<sup>३६</sup> [स्पम्] दंद करना, दकना। उनेद, उद्द; े व्यक्त १३ या; सुन १, १०)। [स्यान ] दंद बरता; "ब्रॉक्टडरचं व" (रवा ); हैं [स्थापना ] कावना, ( चंदि १०६ )। . स्थान ] १ बुंक्च देख दा एक काए (विंदे

६२२) । २ तेरह दिन का जगातार अवाव; (तंत्री 25 11 हापम न [ स्थानक ] मरीर ही बेहा-विहेप: (वैचा १८

टाय रू [स्थाय ] स्थान, माश्रयः ( तुन २, १० ), दुबस नह [ हा ] त्यान करना । दुस्कर; (माहः ६३ )।

3 इंकिय रेमो इषक = इस् (वै यह )।

इंडमा मी [इण्डका] रिविध देग का एक मीत्रेड भन्दयः (सुन २, ६०), उंनप न [ इस्तन ] वंचना, उनाई; ( स २)। उंस रृ [ दंश ] १ दन्त-इत; २ वर्ग बादिका दारा हुआ पान; ३ दीर; ४ सपडन; ४ दीन; ई वर्ने, कवन; अ नर्ने-स्थानः ( आहः १४ )। इंसम हुन [ दंशन ] वर्म, दवन; "इंन्यो" (शह १४) ।

इन्हा को [दे] हाना, हानी; (कुन २०६)। इयदय प्र [दे] जैंचा दुर रख कर केंग्ने इधर उधर गननः (चंड)। इसन वि [ दर्ज ] हास्ते बाता; ( निति १२० )। बहरक पुं[दे] १ इल-विदेष, २ पुण-विदेष, "बहरह-उल्ह्रायुरचा मुझ्ती वन्त्रनं दुपवि" (धर्मले १०)। डाग न [दे] इन्त, सत्याः (भाषा २, १०, २)। डिडिन न [डिजिडन] डॉने हा गाव; (झाचा २, १,

डिडुयाच न [डिण्डुयाम ]नगर-विदेश (इस १८)। डिव दुं [डित्व] ग्रवू-केन्य हा डर, पर-वह हा भवः (ज़ु २, १, २३)। द्विय सक्र [डिप्] उत्तरंकन करता । दिवः (वस १)। डोंगर देती दुंगर; (आपना २० डी)। डोक्डरी जो [है ] ब्हो की; (इन २८३)।

22. 2 );

डोड वृं [दे ] बाबच, विमः ( तुल ३, १ )। डोडिपी जी [रे] बडपी; (भए ४६)। डोल दं [ हे ] नहाँग्लिय की की एक बाते; (उन ३६, धनः इव १६, धन्।।

١(

द

इजिय दि दि । विशः दुवा, स्वतित, (प्रशः १००)।

दुक्त मह [ य+विस् ] दुह्ना प्रश्य हरना। दुहद्यः

दुश्य दुश्य त [ शू ] नमह ल महा तुमा नाम विशेष,

पुरस्कारक राजा दुर्जुन्त । अनः । १६०—दुरुद्धारेन, (रजा

इंदिया १९८ होत्या, (निद्दा ४२, ह्वा १६८ )।

मननर रता मनना, ( चह ) ।

-- TE == )1

डोगामिया भा [ डीवरिका ] उपहार, ( धर्मीप अर )

इंग्लि १ ( हे ) 'पर, रंब, (श्रीच ४२; हे ४, ३३० )

गद्रभ्र [बर्ति] १ केन्त्र, २ घलान, क्रन्त, (शब

यदराजन (नेरक्रम्य ) यत्ना ४६ यनाह । व्याद पू विदेशिको देशिका से गाउँ वहने स्था

दरन, बेंद्र राज करते हैं मेर, ( बन्दे रहते हैं) ह

मस[ह]सम्बद्धान्द्र दलहे १ वर् ३

भारत्त[यहुर] हर संन्यु (१५४ छ।)।

महत्र १ ( बहुन्द ) १ व वह ६ ( १ व वह )। पहरा न्ट (बहुरा ) १६ न्टटर, (४६ ४) ४

क्युर्वि व ले प्रयोदेवी, १ ०४ २४० ३ १

दिश राजा था ( दे ) सब दिल्ला, ( लिह ४२६ )।

इकुम पुं[ इह्कुम ] बाय-विदेय, ( भावा २, ११ १ )। इंड १ दिण्डण कि देन महर्ति, दयहत्व कृषि, ( सुन्द । गाँदण पुन [ नन्दन ] १ एक देन रिमान: (रेनेन्द्र १४) 2, 11 ) 1 इंड वि [ हे ] दान्धिक, इपरो; ( सम्मल ३१ )। इक्कारमञ्जू रेगा इंज-यरमुख, (१४४)।

इइस दे [ दे ] गर्, ( मुन २० )। इंग्रहत्त्व हि दि हे मुद्द, बायाज, ( दवा ११४ )।

(47 06)

1(4)1

( 40 618 31

इक्तिभ रेगो इकिक्स, ( शिर ५२६ )।

े र्घांद पुं [ नन्द ] गोर-रिशेष, भीकृत्या का पात्रक गोगण ं (बजा १२२)।

(गरि ४०)।

(रान्द्र १८३)।

णख रेशो पायम्ब, ( युव ५८ )।

याला देशा जागः ( वेट्ट ४५ )। धाउन वि [ स्वाच्य ] स्वाप गंगन, ( माह १६ ) । पाइ पृ [ बछ ] १ एवं नरव स्थानः ( देश्वद ६८)। १ व

र देश-विदेश, (तो १५)। यांच थी [ब्रांज ] त्रान; (बर्न दरद, य र १

णा दला पार्ट-नह । यादर, ( माह रेस् ) । षह्न न [नहहुत ] १ नगर विशेष, (सह ६४)।

ং অলুসিনে গু[রদের] ংগীব, ২৯টব, (রব ৮০০)

E--- 1 21 421 41- 4 4.87, ( win 1 6 ) 1

मद्भाव [ वड ] वर्तात, वस्ता, ( स्ट्रीवर र र) बन्धान र [बन्धान ] एवं प्रवासित है

व्यवस्थार स्था प्रमोकतार; ( ४४)।

वाञ्चयवाह है। [नाहित ह्यादिन् ] प्राप्ता पार्ट

रसायन, (१४३०)।

266)1

25 ) (

( 44 +> ) ;

विधि; (मुत्र १०, १५)।

ः व्यंद पुंछते [ नन्दा ] पन्न ही पहली, पप्छी भीर स्यास

२ न. नतार; (साद ४८)। णहणों स्त्री [ नन्दनों ] पुनी, जहही; ( निर्दि १४० )। र्णदनवय पुं [ नन्दतनय ] श्रीकृत्यः; ( प्राक्र २३)। इश्विम न [ दे ] रेन की गर्कनाः ( बायु २१२, मुल ह | पाँद्यावस्त ) पुन [ नन्दायर्त ] १ एक देर-निमान, (देश

र्णाद्रघोस पुं[ निर्देघीय ] बाय-विदेश, ( राय ४६)।

णंदिल पृ[ कन्दिल ] भार्यमगुके शिल एक हैन औ

र्णिहिस्सर १वं [ मन्दीश्यर ] १ एड दीप; २ ०६ सम

वर्शसर ( मुज ११) । ३ एक देर-रिमान, (इस

णक्यस वि [ नक्षत्र ] १ क्षत्रिय-वाति वे अवेश्व क

करन बाहा, (धर्मीर ३)। २ पूनः एक दर विमान

, जंदावस (१६६)। २ पुं. चारिन्तिय तीर की प

जाति; ( उच १६, १४८ )। ६ न. झगानार एवडीन रि बा उपरात: ( संयाप ५०८ )।

[ ढंकिभ—णमोका

प्यवस्कान [ त्यायका ] एक प्राचीन होना प्रमाण-प्रस्थ (हम्बर ११३)। भगदेश हैं [ नरहेन्द्रक ] नरह-नगान विशेष् ( हीन्द्र मरकोड हो [ नरपाण्ड ] रत्र को एक आलि, ( राव ६०)। स्पनिद् वृ [नरसिद ] १ पन्नेत, अली सीर्यन पर्नेकी नरमिरी लि पनिजी" (तुम १०२)। २ एक गत इन्दः (द्वारव्हे)। परतम र् [ मधेलम ] श्रीरूप्य; ( निर्म ४० )। परिषय न [ नन्दिन ] १ प्रसातार नेवंग दिन हा उपरानः (स्थित ५८)। २ वृत्ताः एस देवन्यसानः ( व्यान्द्र १३णः 153): वरकारमं। स्त्री [ नमस्कारसदिन ] अवकस्तानश्रीकेत. न्यन्तिकेषः (संदोध ५०)। नेपाय न [नयपद ] नमल्कार-मन्त्र, ( मिरि ५०६ )। न्यय देली पाय-गः (यना १७, ३०)। न्यर सक [कर्य] करता। वर्म-मार्गरेक्टः (मारु 35)1 नेरानि खी [ मयशिव ] तर दिनी हा बार्टिन नात हा एक मी; (बहुदि अन हो )। स्परि च [ हे ] मंत्र, जन्दो; ( मारू ८१ )। नवर देखी पाचर: (बंड)। विंग दि [ नवीन ] रहन, नना, ( मोह नदेः धर्मीन 132)1 र्वेति वि [ मसवत् ] नत वानाः ( दन ६, ६४ ) र्गेंद्र वि [ निष्यम् ] जनर देग्याः ( प्रस् १४२ )। गानक है वेस्ता णायम; ( प्राकृ ६६ ) । गानक गरन्द रेनी पाइल; (विचार ४३४)। गगदत्ता छो [ नागदत्ता ] चीदहवे विनदेव की दीना-निविद्याः (विचार १२६)। <sup>गार्</sup>गिरमावणिया हो [ नाग्यस्यायनिका ] स्क दैन सद्धः (चिदि २०२)। मिनवी स्त्री [ नामी ] १ नामिन: २ एक सीय ह-उनी (F2 Y== )1 गर्नाद पुं [ नागोद ] एक गहुदः ( तुत्र १८ )। ेम च [ नाम ] सनावना-त्वर अञ्चयः (त्म १, १० ŧ)(

षामागोन न [ नामगोत्र ] १ वयाय नाम; २ नम्म नया गोगः (मझ १८)। षाय २ [ स्याय ] १ सन्नगरन्यगीत स्वाय-गानः ( तुन ३, १; बर्मेच ३८ )। २ नामाचिक श्रादि पट्-कर्म; (अरा 38 ) 1 जाय पुं [ नार ] प्रदुर्गातक वर्षा, मर्बचन्द्राकार अन्नर-विशेष, (तिने १६६)। षाय वि [ स्वास्य ] स्वाव-तुक्त, ( तुम १, १३, ६ ) । षाय १ [जान ] १ नगरान महावीन; ( ग्रम १, २, २, ३१)। २ वि. भीवदः ( यम १, ई, २०)। पायम र् [ नायक ] शर का मध्य मीच; ( त इन्हें )। पागय र् [ नाराय ] तीतने की छोटी तरात्, कोटाः धनाराप निरम्पर जीहवंत दोनुद व दुस्क कि भौग्रामी। गुजाद यम क्यार वं नंती कह न क्षत्रेति। " ( यजा १४५; १४६ )। पारायण रृं [नारायण] एक भृषि; (न्ब १,३,४,२)। पालय न [ नालक ] यन-विदेश; ( माह ८६ )। पालि की [ नालि ] गरेनाय-विशेष, श्रंजनी: ( प्रायक 3()1 पालिभा) हो [ नालिका ] १ नात, उपडी; (रस ४, २, पालिमा रे र )। २ मरेमाय-विशेष, दंड, धनुन, ( ब्रास १५३)। ३ भर्षे बहुर्व का समय; "दी नानिया बहुत्ती" (बंदु ३२)। ४ नती; "बह उ किर नातिगाए धरिएवं निदुरूपरे।महमरिपाय" (धर्मनं हनः)। 'खेड न [ 'खेल ] यून-विकेष; ( वं २ डो--पत्र १३६ )। पाली भी [नाली] १ च तु-विदेप; (रव ३,४)। २ र्नान हाथ और मानह बंदान बंदो नहुंगे। ( स्व ८१ )। णालीया देनी पालिभा; ( मूझ १, ६, १८ )। षाचा हो [दे] अन्तर्व, श्रंत्रती, परिमाण-विशेषः (स १०ई टी )। पासिक देखें पासिक्क; ( यंदि १६४)। पाहड पृ [ नाहट ] एवं राजा का नाम; (वी १५). णिश्र देखी पियः ( गुज्ञ २, ६, ४१ )। पिञंडिक वि [नियन्त्रित] १ नियनिवः २ नः प्रत्या-न्यान-विदेश, दह ने या रेगोने प्रसुद्ध दिन में प्रमुख तर इस्ते का विया हुआ नियम; ( स्व ४ ) ) णिअंड वृं [निम्नस्य ] नगरान हुद्रः ( कुन ४८२ )। ' णिअंत वि [ नियत ] स्थिर, (सूम १, ८, १२)।

1830

3)1

1 ( YFF

```
(शस्यत २२७)।
णिअण वि [ नम्न ] नगा, वन्त्र-रदित, ( पत्र २७१ )।
णिभत्त वि [ निकृत्त ] काहा हुआ, छित्र; ( भग ह,
 13);
णिभन्त वि [तित्य] शाधन, प्रविनश्रः 'मुरुएं
 जमनियच" (तदु ३३; युझ १, १, १, १ई)!
णिशम सक [नि+यमय ] १ रोजना। २ वचन से दराना।
 ३ गरीर से कराना । निवाम; ( बाबा २, १३, १ )।
णि आ स्त्री [ निदा ] माखि-हिंसा: ( पिड १०३ )।
णिजाण न [निदान ] १ झारम्भ, सावत्र ध्यापार: (मुख
 १, १०,१)। २ रोग-कारम्यः ( वित्र ४५६)।
णिभाम देखो णिकाम, ( सूथ १, १०, ८)।
णिश्राय पु [नियात ] प्रशस्त धर्म; (सूत्र १, १, २,
 20)1
णिइन रि [ नेत्यिक ] नित्य का, "निदए पिंडे दिनाई"
 (भावा २, १, १, ६)।
णिइय वि [ निष्ठ्य ] निदंगः ( व्राष्ट्र २६ )।
विषया न [ न्युरज ] भारत-विरोप, ( यदि १२८ टी)।
विवस हि [ निवृत्त ] विस्त, उपल; (आह ८)।
णिइति स्त्री [निर्दात्त ] विराम, ( शह ८ )।
जिएम वि [ नियत ] नियम-युक्त, 'मध्यिएसनारी" (मूच
  र, ६, ६, दमचू र, १) १
निभाइभ हि [ भैदोगिक ] निदोन-भवन्धी, (बाक् ६)।
णिओग पृ[नियाग] माद्र, मुक्तिः; (न्स्र १, १६,
  2)1
णिक्षया देशी णिक्ष्णाः ( उत्त २६, १ )।
```

णिअंत वि [ निर्यत् ] बोहर निकलता; ( सम्पत्त १५६ )।

णिअंसणी स्त्री [ निवसनो ] यस, कपड़ा; (पत हर )।

णिअंडि वि [ निरुतिन् ] मायावी, कपटी; ( दस हु, २

१०; १, १, २, १७; १, १, २, २५ )।

```
णिश्रन्छ प्रकें [ नि⊹गम् ] १ संगत होना, युक्त होना । २
                                                    यजाः (सम १, १०, ११)। वक्-णिकामयंतः(
 सकः प्रवरत प्राप्त करना । नियच्छद्दे (स्प्र १, १, १,
                                                     2, 20, 22)1
                                                   णिकाम न [ निकाम ] इमेशा परिमाया से ज्यादः
णिश्रष्टि वि [निवर्तिन्] निरूत्त होने वाला, (धर्मेंस
                                                     वाता भोजन; ( विष्ठ ६४५)।
                                                   णिकाममीण वि [ विकासमीण ] चत्यन्व प्रार्थी; (
                                                     2, 20, 5)1
                                                   णिकाय देखी जिकाह्य: "जेप समाग्रहएए।
णिअंडि स्री [ निरुति ] की हुई रुगाई को दक्ता, ( राय
                                                     कम्माखवि निकायाखं" ( विरि १२६२ )।
                                                   णिकायण म [ निकाचन ] निमन्त्रया; ( पिड ४७५ )।
णिअङ्ग सक [ नि+रुष् ] लीचना । सरु-नियङ्किणं;
                                                   णिश्रक देली णिक्ल=निष्क; ( प्राकृ २१ )।
                                                   णिककीकि वि [ निच्काङ्क्षिन् ] समिजारा-धीरत, ( उप
                                                     1 ( 85 35
                                                   णिफ्कंति स्त्रो [ निष्कारित ] निष्क्रमया, गाँहर निष्क्रनी
                                                    (माइः २१)।
                                                   णिक्कंद सेक [ नि + कन्दु ] उन्मूपन करना । निकर्ष
                                                     ( सम्मच १७४ )।
                                                   णियकस्म वि [ निय्कर्मन् ] कर्म-रहित, मुन्हि-प्रान, ( द्रव्य
                                                   णिवकरण न [निकरण] १ तिरस्काः; २ परिभवः १
                                                    विनाश; ( संवाध १६ )।
                                                   णिषकस बङ [ निर्+कस् ] बाहर निक्जना । विक्रं,
                                                    (स्थ १, १४, ४)।
                                                   णियकारण वि [ निष्कारण ] निष्वत्रतः "नेत निस्धार्या
                                                    दशं" ( वित प्रह )।
                                                   णिक्कालिअ देखी णिक्कासिय: (ती १५)।
                                                   णिककास पु [ किच्कास ] नीकाल, बाहर निकासनी,
                                                    ( धर्मीव १४६ )।
                                                   णिक्वणण न [ निवनन ] गाइना; ( रूप १६१ )।
                                                   णिकस्रय वि [ विखात ] गाड़ा टुमा; ( कुप २५ )।
                                                   णिविस्तव सक [ वि + शिपु ] नाम भारि मेदी ने वस्तु
                                                    का निरूपण वरना । निविस्तेत, ( प्रणु १०)। भीर--
                                                    निविस्तिवस्तामि, ( प्राया १० )।
                                                   णिक्सुड पुन [ निष्युद ] १ डीटर, विवर; (तर् ३६)।
                                                     २ श्रीधरी-लयः; (बिन १८३८; पंचर,३२)। ३
                                                    यहाराम, उपबन, घर के पात का बगीबा, ( राव २४ )।
                                                   णिखय देखा णिक्सय; ( दुव २२३ ) !
```

णिकस देखो णिहस; ( भगु २१२ )।

णिकाम एक [नि+कामय ] अभिनाप रस्ता।

ड—जिपा ]

ाउ स्क [निगडय्] नियन्त्रित करना, बाँधना। स्कृ---

गिडिजण; ( दुप्र १८७ ) । गडिय वि [ निगडित ] नियन्त्रित; ( हम्मीर ३० )।

गण वि [नग्न ] नंगा, वस्त्र-सहेत; (मूझ १,२, 1(5,5

गाम देखो णिकाम≕निकाम; (चिंड ६४४)। नीगियम न [नाम्स ] नेगापन, नवता; (उत्त ५,

२१; दुस ४, २१ )।

दिगानिय वि [निर्गामित ] गनाया हुआ, प्रसार दिया

दूसाः ( सम्मच १२३ )।

दिनहीय देखी जिम्महिय; ( तुल १,१)। विन्नाल वृत्त [ निर्माल ] निर्वाट, रस, "सीत्वरहीनिन्नानं"

कियाय पूं [ निर्यात ] राष्ट्रत-वंग का एक राजा: ( पडन (त्रु ४१)।

िचय पृ[िनचय] नंप्रद, तंत्रमः ( गूल १, १०, ६)। स्युजीप्र वृ [ नित्योहयीत ] नन्दीश्वर द्वीर के नव्य

श रिवार दिया में स्थित एक प्रवहींगीर, (पत्र २६६

बच्चोय सर [ दे ] निचाइना । निधायदः (तुत्र २१४) । पेच्युभ दुं [ निक्षेप ] निष्कासनः ( पिंड ३०५ )।

निकाह एक [नि+क्षिप्] दानना। निक्दुरदः (द्वा

निक्कोडिश वि [ निक्कोटिन ] क्या दिवा हुआ; (सिंट

निहुंच देगीः चिडंज=नि+सुत्। निहुंबदः ( हुम १४८)। निकार रि [निर्याय] निर्माह करने वाना; (पना

चिडिचेट वि [ निर्यापरितृ ] डार केवी ( पर ईर ) ! निक्तामण न [ निर्यापन ] यदना चुरानाः ' वेर्यान्या-

चित्रक्षमय पुं[निर्यामक] १ वसर को स्वान्युपूरा सने बाता मृति; (पर ७१) व हार व्यवस्था नार है।

निष्ठं नक [निर्+युज् ] उपराप सनाः । प्रदार्

विश्वद्व वि [निर्युद्ध ] वीर्षः अन्यद्वास्य द्वाराज्यही ( दल ६, २२ ) ।

णिउज्ञूहम वि [ निर्यूहफ ] प्रन्थान्तर से उर्पृत करने वाज्ञाः ( दसनि १, १४ )।

चिउजूहण न [ नियूहण ] देखो जिउजूहणाः ( उत्त ३६,

२५१; पन २)। णिउन्हिंभ देला णिव्नृदः ( दसनि १, १५ )।

णिज्जूहिंग वि [ निर्यूहित ] रहितः ( पन १३४ )। जिड़जोब रे पुँ नियोग र उपकरण, साथन; (राव

चिड्जोग) ४५; ४३; विंड २६)। २ उपकार; (विंड २६)। पिडम अर्थ [स्निह् ] स्नेह करना । पिडमहः, (प्राज्ञ

णिट्टाण न [निप्टान ] सर्व-गुण-पुक्त भोजनः (दस

णिट्टीयण सीन [निप्टीयन] १ यूक, मलार; २ यूकना; ( कर्ठि ७५ हो ); स्ती—°णा; ( वन १ )।

जिस्छुध न [ निप्ट्यून ] प्कः ( कृतक ३० )।

णिट्टुयण देना निर्द्धीयणः (चेदम ६३)। जिस्टुड प्रक [ नि + प्टांच् ] युक्ता । निट्टुरसी; ( नंट

जिण्यो सक [ निर्+णी ] निध्य करता। सह—निण्या-

इन्नं (धनीन १२६)। प्रिष्ट्यम रि [ निर्देशन ] भरताय-स्त्री; ( गरीय १ )।

जिनसिता वि [निन्दिति ] उपदर्गित, यानाचा तुमाः (धर्मन १०००)।

चित्राद र् [ विदाय ] दीनरी नरह हा एह नरह-स्थान; (新成二)1

चिदेल ३ [ निदेश ] मारा, इउम; ( इस ४०६)।

चित्रंच्य न [रे] १ नर्ग रा बनान, २ न्यातन,

नदुरस्ती (पर ५६८)। चिद्द्रमण हि [ निर्दृषण ] तिर्देष ( कीर २०)।

निवीद कर [विर्भाषात्र] यहर विकास देवा। रहे-विज्ञास्तिक्षे (स्थिति १६)।

वियत्त वि [वियत्त ] विर्यंत्रत्, विभयः ( हा म—स्य विन्तान वर [निर्-नमप] स्थान। दिशस्य, 451)1

(दस १, १४, १४)। चिन्नीय देनी मिण्यान, ( वर्षीत् ४ )।

লিখ্টৰ[ব]লাং,(মাচাল চ

चिवा ५३ [ विन्या ] रेग्ट । ०३—विवीय, (जन्मन

५५)।

45)1

802)1

ta, t\$ ) l णिष्यताच पू [ विष्याच ] एक मार, बेंह विशेष, ( चार्गा चिप्केष्टच (४ [ निस्केष्टक ] कहर विद्यानन वाला; (बुझ 2, 2, 52 )1 चिरहे दिया मी [ निस्तिरिका ] चपदस्य, भरी, "प्रमा पदमा भीगान्यविवाण ( मृत्य २, १३: पर १०७ ) । मिर्वच यह [निम्बरच् ] उपार्थन करना। पार्वातिः (441 2, 22)1 जिम्बज रेपा जिल्लान नीत्नवद्रा मिललाह, (ब्राहारी 10)1 णिष्नय रेगा जिन्त्र, (चेरव ५८४)। जिस्मेरिय है। निर्मादन ] बनाहे र, वेजाया दुवा, (अन 34, 35 ) [ जिनव्याम देख जिल्लाह्यम, (१४४ ५१०)। बिनियह [ निरंपुत ] नाइना । जिनेहः (बाह १०) । चिमिनि । [ विमिनिन | विभिन्नान का अनुकार ((24143)) जिन्छित्र प्रद्र [निक्षित्र] चाल गुँदना निमान्। (1111) मिम्म पूजा [जैम ] अन्तन न ईना निवास संप्रदेश, (स्व 4 3 ) 1 विमान (६ [ विमेनम् ] स्थार'त्त, ६ इ.स. २० 👝 जिम्मा राग जिम्म । विकास, ( शह है र ) मिम्माव न [ निर्माय ] का विद्युतनि वर्ष छ। कर व

णिपुर पृं [ निपुर ] नन्दीपुन्न: ( भाषा २, १, ८, ३)।

णिणाय १ [ किप्पाप ] एक दिन का उपवास: ( संबोध

पिणिइ न [निश्निष्ठ] वेपवा की समाध्याः (विष

णिष्ययासा ची ( निष्ययासा ) स्प्रा वा प्रभाग; (।।

मिष्युध हि [ निष्युष्य ] पुरव-रहिन; ( दुश ३१८ )।

पिष्युकाय रि [ निष्युकाक ] शारिल-दोप में संहम; (दम

विष्युक्ष देग्त विष्युक्षाः ( युव २०८ )।

णिप्याहम देशा णिप्यताहम; ( कुन १६६ ) । णिप्यान देशो जैपान; ( प्रवीद हर्द )।

चित्रंह" वि [ निरंहरर् ] निमल, परिषः "महर्य य यारियो सी निर्देशन तेन्त्र जन्नप्रादेख" ( धर्मीर १४६ )। विश्वार हि [निराकार] भागर-रहितः "निर्वार-वधरम्यामहि धरईताईमानुस्मिरमा" ( मेर्याप ६८ )। जिस्त्रय वृ [ निरन्यय ] मन्त्रव-रहित; ( धर्मन ४६१ ) जिर्द्भाव वि [ निराहमीय ] ध-स्वहीय, परहीय, (🟴 58)1 mene us [ fag+ug ] faife cent | firet# ( विदाय हर )। णिदस्यण व 🛭 निरसन 🕽 विसारस्याः (चेद्दर ३२४) । विदरम्याय वि [ निरास्त्राद ] स्वाद-रहितः ( उन । १८ 20)1 जिस्समायि (४ [ निराम्बायिन् ] नही दण्डने पाता, जि र्राह्म, न्हीं- वाह ( उभ २३, ७३, मुल २३, ३१ )। जियाँ इ ीत [निहेंतु, फि] निष्दारया, कार्याः व्यवस्था । ( राह्न ( महन् ४४३; ४३३; ४००)। जिम्हेशुम -णिगाउल हि [ निरायुव् ] बावुनहिन; (मारु ११)। जिसकतित्र हि [ निरादम ] निरिद्ध ( पर्मीर ६४( )। जिस्मरण न [ निराकरण ] निराम, निराम्य, निर

णिसव हि [ है ] घरतन्त्र, प्रनुद् (भून २, ०)।

जिंगार्वका वि [ निराटस्थन ] भागंगा-रहितः ( मार्च

चित्रक वि [ निक्क ] १ प्रतृत, १६६६ निक्ता सीते - परमा नजह क्षेत्र एवंग (विदि च ८३) १२ व्युत्वीतन्तुरी,

चित्रतिय न [ नेवन्तिक ] निव्यक्ति, ज्युत्यनि, पना बस्ती

चिरुवस्था वि[तिरुवासय] ३.५४ त.न. स्था अ<sup>त सुर</sup>

्नांधान निकल्प परवरत्य' ( संवार १४ ) ! चिट्टंड रिंट्डिंग्डंड ] याहा, संवान, ( पर्म. रेट १९

बह, ब्राज्येनलव, (चन्त्र २८० १६००) ।

जिमानन देशा जिमाननः ( प्राचा २, ११,८)।

णिरिद्द देला णिरद: ( मुज १०, १६ )।

(411 80, 88)7

2, 28, 22) 1

( felt 32 ) i

48)1

णिस्मान्त्रित देखी णिस्मन्त्रः ( मा**रू १**६ ) ।

णिक्षीस वि [ निर्मिध ] विश्वयानहिनः ( हे नेन्द्र २६०)।

( कि ३३६ ) |

निरुष है [निरुषक] प्रोत्रहरह (सम्बन १५०) । रिन्द्र गर [निर्+तिष्] पिल्या । पिर्व्हिताः (==:,:,:,:)1 निस्त्र प्रद [ नि + सद ] संना । व्याप्टर, ( उस १२, च्छिन्ड [नि+यर्तय] निरूप बस्ता। निरहण्या, 15 7, 20, 52 )1 विदिन हि [ निर्यतित ] पदा गुमा, पानत विका (झाला २, ४, २, ३)। निरंद प्रद [ति-पत् ] गमाना, प्रनार्न्त होना । निर कि(कदार्श): लिखि वि[निविज ] विनाद भाग स सहत, (तह 4)) न्द्रिक्साण (र [ न्युष्यमान ] नीपमान, 'रेर स्व अपा रता हो वह (भावा २, ११, ३)। िस वि[निरुष्ट] बरता हुमा; ( म्राचा २, ४, १, <)i रियुद्धि को [नियुन्ति ] परियेदन, (बाह्य १२)। निवृह देनों पिछ्नुहः (नृम २, ७, ३८)। िषेत्रज न [ निवेशन ] गर, पर, ( उन १३, १८ )। तिवन[सीम] छपर के कर का परनेतः (पीर 365 )1 िक्टिम देनो पिचट्टिम; ( दन ३, ३३ )। िक्स ति [निवर्ष ] बनाव बोस्य, साध्यः (बाहा विश्वेद देशा विध्वेपः (उन २६, २)। 3: ) | नियाय न [ नियाय ] नृत्तिः ( इन १, २, ३५ )। निष्यायय वि[तियासक] भाग दुशाने कानाः (नृभ 2, 3, 2) 1 विविद वह [निर्+विन्दु] प्रच्छी ताह विचारना। चित्रदा (दन ४, १६; १०) : निव्यद् सह [ निर्+िवर्ड ] पृद्या करना । विकितंत्रह (नुझ १, २, ३, १२)। निव्यास्य इता जिब्बस्यः ( व्यंत्य ४८ )। निवित्रगणगत [निवित्रहाक] रीड-प्रवेड प्रत्येच ेनिनीयोगः ( धर्मतं ३१६ )। निव्यक्त वि[निर्विय ] मून (उन १६,२)। निध्यद्व वि [ निर्दृष्ट ] उनार्वनः "नानित्यद्वं रूम्मइ"

णिध्यिद देना णिध्यिद = निर-रिद् : ( सुम. १० २०३, चिद्यिय देवी चिद्रिश्यः ( मन्नप ५२: कुनक 🕬 )। चिद्यिम ग्रह [निर्+विग्] उपनेग रानाः (विंड 21年前) पिटियमव वि [निर्वेशक] उम्मेग-इनी: (विड 225 ) 1 जिल्लो का [ निविद्यति ] का-सिमेरः ( नगप ४०)। जिल्लांय देनो जिल्लिइस; ( मंदेन ४० )। णिज्योत को [निर्योत] दुव-ग्रेह्य किया को: ( मेह पिष्युरक्ता को [ नियु तिकता ] भगवान नुमलेनाथ की दीया-दिविस: (विचार १२६) । जिब्बुड रि [ निर्वृत ] स्रवित दिया हुसा; ( इत ३ ६; णिह्युष्ट्र देन्स णियुष्ट्र । यह-णिह्युद्धदेनाणः (सुन ई-पर ८०)। मंह--पिव्युस्टेचाः ( नुज ६ )। जिल्लुदि देती जिल्लुदः (अक् प )। चिल्युड रि [ निर्ल्यूड ] उत्ती बन्ध ने उर्धृत बर पनापा हुमा प्रन्यः ( दवनि १, १२ ) । चित्रचेद वह [ निर्+चैट्य् ]त्यान बरना । चित्रवेददः (तुब २, १)। विद्येत्र हुं[निर्वेद] हुन्ति हो रच्छा; ( सम्मन १६६)। णिखेहिणया हो [ निर्वेधनिका ] रनसर्वि-विदेष; (नज २, ३, १६)। चिसमा न [ नेसर्ग ] बात्यन्य की तरह स्वभाव ने पानताः ( वंदीय ५२ )। पिसःब पुं. देनी पिमस्बा; "निमन्ने विख्यार्" (स्व 2)1 णिसम्म प्रव [नि:सह] १ वैदना। २ नीना, गपन द्धना । दिवहन्मडः ( ने ६, १०) । हेरु-पिसन्मितः (音名)(1 जिसह नड [ नि÷सह ] नहन दरना। चिनद्दः ( प्राह्म णिसा की [ विशा ] चनवदार वानो नरह-मृनि; ( नुम्र 2, 2, 2, 2) 1

£3)1

1 ( 50

1(203

ŧ) |

णिसियण न [ निपदन ] उपनेशन; ( पत्र २ )।

णिसीहिञ वि [ नैशोधिक ] निज के क्षिप जाया गया है

ऐसा नहीं जाना हुआ भीजनादि पदार्थ; ( पिंड ३३६ )। णिसीहिभा स्त्री [ नैपेधिकी ] १ शय-परिप्टापन-मूमि,

श्मशान-भृमि; ( प्रसु २० )। २ वैटने की जगह; ( सव

णिसद देखी जिसद्=नि+सद्। चिनददः (प्राकृ

णिसेक्जा स्त्री [ निषद्या ] बस्त, रूपडा; ( पर १२७ टो) ।

णिसेउभ वि नियेष्य निरंध-योख्य ( धर्मर्छ ६६३ )। णिसेय एक [ नि + सेय् ] ग्रान्स्मा । खिमेयए, ( ग्रन्म

णिसेयम देखा णिसेयय, ( मन्न २, १, ५)। णिसेवणा ली [निषेवणा ] मेना, भनना; (उत्त ३२,

णिसेंग देखें जिसेय; ( पच ४, ४१ )।

णिसेवा की [निपेया] उत्तर देखी, (सम्मन १५५; संबंध ३४)। णिस्सम्बन्धः एक [नि+ध्यष्क्] कम करना, घटाना। रङ्-निस्सक्किय, ( बादा २, १, ७, २ )। णिस्सय पुं [ निश्रय ] देखो जिस्सा, ( छवोब १६ )। जिस्साण पुन [वै] वाद-विशेष विशान, "विजिशनिस्लाख-तुरस्यगाजी" ( धर्मीय ५६ )। णिस्सिय नि [ निश्चित ] १ निध्य से बद, ( व्या २, ६, २३) । २ पन्नपाती, शमी; (यन १)। णिस्सेंग्रजा देगी णिसेंग्रजा, (पर १२७)। णिहाय प्रे [ निहाद ] अध्यक शब्द, ( मुस ४, ६ )। णिदि पुन्ते [ निधि ] मगानार नत्र दिन का उपरास; ! ( संबोध ५८ )। णिदिल्लय देखा णिदिश, ( सुप्त २, ४३ )। णिहीण वि [ निहीन ] स्पून; ( रूप ४५४ )। णिही म [स्यम् ] नीयः ( यून १, ५, १, १)। र्णास्त्रय नि [नि.शत] नियस, सपूर्ण, "नय नीसप-बस्याचा तीरद बाउच्च मुत्तस्व" ( विचार ५ )। णीम पुं[नीप] १ दृक्ष-सिद्धेष, २ न ५८-सिदेष; (दम 2. 3. 31 )1 णीमम वि [ निर्मम ] समत्य-रहित, ( खन्क १०६ )। णीरसञ्ज्ञ न [नोरसञ्ज्ञ ] ब्रावंबित तपः, (स्वोध ! जोञ्जय न [नोयुग ]न्यून युगः, (सुत्र ११ )।

फील वि [ नील ] बबा, प्रार्द्ध; ( प्राचा २, ४, २,३) 'बेसी सी [ 'बेशा ] तस्यो, युगीत; ( वर ४ )। पहिद्य पं दि । अश्वको एक उत्तम जातिः (सम्मर २१ई ) । णीवार पुं [नीवार ] बोहि-निशेष, (सूत्र १, ३, १ 1 (35 प्रीसरण व [ वि:सरण ] फिल्कन, स्पटन; (बर Y )। णीसाइ वि [ नि स्वादिन् ] स्वाद-रहित, (प्रति १०)। णीसाण देशा णिस्साण=( दे ); ( धर्मी ५० )। चीहरू हु ब [ नि.शृत्य ] बाहर निवस वर। ( माना र 2, 20, 4)1

शु भ [ मु ] १ निन्दा-स्वड कव्ययः ( दस २, १)। १ विशेष; ( सिरि १५१ ) । शुमारत पार [ हार ] सोना। शुमारहः ( माह ७४ )। जुतप्र वि [ मृतन ] नया, नयीन; ( मने ३० )। णूम न [दे] १ इ.मं, (स्त्र १,२,१,७)। २ गं यदरा, ( साचा २, ३, ३, २)। 'गिद्द न ['एर] भूमि-गृहः ( क्राचा २, ३, ३, १ )। के आडय ) वि [ मेतृ ] १ ले जाने वाजाः ( तूंच १, <sup>स</sup> ) ११)। २ प्रदेता, रचिता; ( तूम १, ६ ०) वीउव्याभ देली पीउप्याः ( दह है, २, १३)। जेल पुं[ क्षेत्र ] वृक्त-विशेष, ( सूत्र २, २, १८ )। धेन पुन [ दे ] इत्यं, कान, काज, ( पिंड ७० )।

जिस्देश वि [ नैस्ट्रं तिया ] तैश्वन क्रोया, दक्किय प्रीप

गेलय पु [ देः नेतन ] रूपया; ( पर १११ )।

विदिशा, (असु २१५)।

गोहास दि [ निर्हास ] हात-रहित; ( उच २२, २५)।

। वाहल वि [ स्नेहल ] स्नेहो, स्नेह-युक्त, "वियसई नेहनार बारारचाचा विहिष्णीली" ( यमी १२५)। को अ [दे] इत अर्थीका स्वह अव्यय,—१ हैद, र भागन्यण, ३ विचित्रता, ४ वितर्ध, ५ प्रकार: (आह 50)1 चो 'पु [नृ] पुरुष, नर, 'योशाशासामार्थम श्रवस्तर राम्मि चेन उनलडी" (धमते १२५३; १२५६)! कोगोक्य दि [ बोगोंय ] ययथर्थ (नाम); (मर्द 180)1

100

तपहार १ पुं[तृणहार] १ सीन्द्रिय जन्तु की एक --तरंगिणीनाह् र तपहारय) जाति; (उच ३६, १३८)। २ वि. घाम काट स्तान-योग्य न्त्रो [स्नानमस्टिका] कर वेचने वाता; ( भरा १४६)। नानवी-सुम्मः ( राय ३४ )। तगुज देली तणु-य; ( धर्मीव १२५)। स्नानित ] जिसने स्नान किया हो वहः तणुजन्म पुं[तनुजन्मन्] पुनः (धर्मीव १४८)। तजुनव देली तजुन्मवः ( धर्मवि १४२)। तिधय-सूचक प्रव्ययः ( जीवत १८० )। तपहाद्य वि [ नृष्णित ] नृगतुरः ( धर्मिन १४१ )। तत्त र् [तप्त ] १ वीसरी नरक मूनि का एक नरक-ण्हुसा; ( निरि २५१ )। ल्यान; (देवेन्द्र प)। २ प्रथम नरक-मृति का एक नरबन्धान ; ( रॅवन्द्र ४ )। तचरुसुस न [तस्यार्थसूत्र ] एक प्रीमद्र केन दर्गन-त प≔लच्। 'दोसि ति ['दोपित्] १ वर्ने-प्रत्यः; ( भरतः ३३)। त्रविद्यं न [दे] रंगा दूबा ब्यमः (गव्य २, ४६)। हुन्हों; (सिंड ४३५)। तत्य देशी तच्याच्यान्यः ( पति ३०४ परि १३)। नय=बन्नुः ( इत्य १३४ ) ! ति ] इतनाः ( यय १ )। तदोसि देलो त-दोसि=लग्देलीन। [तृतीया] वांसरी विमक्तिः (चेदप ६म३)। [ त्रपुष ] सारा, ककटी; ( दे ८, ३४)। तप देनो तच=तन् : ( उड )। तव्य पुन [तम ]नरी में दूर से पर कर माता हुमा ] दु[तान्त्रपक] चटुरिन्द्रिय बदु की एक बाल-जार्दः (द्दार द्द्र सं)। ) जाति। (मुल ३६, १४६; उच ३६, १४६)। त्रख्यम न [दे] हैन गार् का पन सिंद् अस्त्यों; न [ तन्त्रांसन ] वन्त्री-ग्रन्द के तुल्य या उवते हुमा गीत, रोय कोच्य का एक भेद; ( दसनि २, तमित म [दे] गीम, पन्दें (बाह मर्)। ( TAE to ) ! तम जर [तम्] १ मेर परनाः २ सद्द रूद्धा राना । [ प्रांच ] देशस (इस्सा; ( वंन ४, ३०; ३६; तमय वृं[तमक] १ पीपी शरह का एक साहत्रपान, नि की [दे] कदछो-इन, केले का गाउ; ( प्राचा (दिन्द्र १०)। २ रीयते सहन्त्र हो एवं सह प को [तगम ] एक नगरी हा नामः (हुल २, ५) स्यानः (दिस्तः १९)। तमन हि [तामन] मन्द्रसर वाहाः ( इत ११६०० / उ ) रि[नष्ट] हिना हुझा, बन्द्रत्वः, "ते निव-तमल देखी तमन्त्रमण्ड प्रमादिको यो तमने या म ४६ई, च्य ) देश करने व दल्ला" (सूझ १, ४, २, १४; 44 3 Ca 30 (44 8 ). तमिन १ (तमिन ) रेश्या स्टब्स साइट साहरूप, ५५५,२१; उच १६, (६)। मान [ताल ] दर्ज दलमा (प्रांती १६०)। रिया क्री हि तिहिक्स ] दिवस हैत ता इस एक तमुकाय देशे तमुक्कायः ( संगद्दे ४ व्यवस्थान १६८ ) . तस्य दश्ये तम्बन्धः । तस्य ६ मार्च हेर । न्तान्दः ( वर्षेत्रं १०४६ः १०४८ ) । र्गे द [निष्टिन ] तन्तुत, इतावा बाकाः (ल्झा १०% तर कर [तृ] इंग्य स्था, राज्य स्टाइ यह (१५८ 'सि:[त्यप्] प्रतेषक वा क्यमें हुई (एक स्वार्त ता भा कुलाहुनीया है भागात रहता व मार्क (तर्दे ) बाट की बाड़ी (बाद रह)। 34,42.11 अर्थियानगर है। कर्रानु यास्त्राय है रही हुन पर, ५ वर्ग त्राची र [त्राक] तृत्य का कता हुन्ति, (क्राची र, रे, 1 16)1

राजाने प्रमन्न होकर जिसको रख्न-जटित सोने का पटा दिया हो वह: (अग्र २२)। सलहद्विया स्त्री [ दे ] पर्वत का मूल, पहाड के शीचे की भूमी, गुजराती में- 'तळे टी': ( सम्मन १३७ )। तय देलो धुण । तबहः ( प्राकृ ६७ )। सवप पु [ तपन ] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ८ )। "तणया स्त्री [ "तनया ] तापी नदी, ( इम्मीर १५ )। तवणिक्रज पून [तपनोय ] एक देव-विमान, (देवेन्द्र ११२)। तयसि देखो तयस्सि, "पर्यामचिप न ऋण्यः इचो तवशीया जंगतु" (धर्मवि ५३; १६)। त्रविश्रवि[तपित] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान, ( देवेन्द्र ८ ) । तसनाडी भी [ वसनाडी ] वन जीवों को रहने का प्रदेश जो जपर-नीचे मिक्षा कर चौदह रङ्गू परिभित है; (पव \$83)1 तह ) न [तथ्य ] १ स्वभाव, स्वरूप, (सुझनि १२२)। तहीय र सत्य वचन; ( स्था १, १४, २१ )। ताअप्य न [तादारम्य ] तद्र यूता, अमेद, अभिन्नता, ( प्राकु २४ )। ताइ वि[नायिन्] उपकारी, (मूझ १, २, २, १७)। तार पु [ त्रायिन् ] मुनि, साधु; ( दसनि २, ६ )। ताणय न [ तानय ] कृशता, दुर्वश्वता: ( किरात १५ )। ताद देखी ताथ=तात; (प्राकृ १२)। ताद्रस्थ न [ ताद्रस्य ] तद्र्यं भान, उस के खिए; ( आनक १२४; १२७ )। तादवत्थ न [तादवस्थ्य] स्वरूप का प्रभ्र श. वही भगस्या, भमिन्न-स्पताः ( धर्मसं ४०४; ४०१; ४१६ )। तामस न [तामस ] १ शन्धकार, २ शन्धकार-सपूह; (चेर्य १२३)। तायण न [ त्राच ] रच्नचः ( धर्मति १२८)। तार पुं[तार] र चीथी नरक का एक स्थान, (देवेन्द्र

तरट्ट वि [ दे ] प्रगल्भ, "तरहो" ( प्राक्त ३८ ) ।

१०)। र शुद्ध मोतो; ३ प्रयाप, भौकार; ४ मापान 'हीं' प्रकर, ५ तरवा, तैरना; ( हे १, १७७)। तल पुन [ तल ] १ बाच-बिदोप, (राय ४६)। २ हथेसी, **तारि** वि [ नारिन् ] तारंने वाला; ( सम्मच २३० )। "श्रयमाउसो करतले" (सूच्च २, १, १६)। ३ वाख तारी की [ तारी ] तारक-जातीय देवी; ( पन १६४ ) वृक्त की पत्ती, (मूझ १, ४, १, २३)। विर पं [ विर ] तास्त्र वि [ तारक ] तारने वाजा; ( वेदय ५२१ )। तालसम न [ तालसम ] गेव काव्य का एक भेद, (द २, २३)। ताहिस देखें तारिस, ( उच ४, ३१ )। तावण पुं [ तावन ] चीथी नरक-भूमि का एक नरह-स (देवेन्द्र ८)। २ वि. तपाने वासा, (वि ६७)। विज (यप) यह [तिम्, स्तिम्] १ आर्र हाना। तक. चार्र करना । तिमहः ( प्राक्त १२० )। निअसस्रि पुं [ त्रिदशस्रि ] बृहस्तिः; (समाव १२ विभर्सेंद् देखो विभसिदः (चेरप ६१०)। तिउक्तर न [ त्रिपुण्कर ] बाय-विशेष; ( प्रति ११) तिउट्ट एक [ श्रोदय ] १ तोइना । २ परित्याग करि तिउद्दिवा, (सूभ १, १, १, १)। तिउद्दग पुन [ त्रिपुरक ] धान्य-विश्वेप, ( दशन है। पव १५६)! तिउर पुं[ त्रिपुर ] भमुर-विशेष: (वि ६४)। णाई [ भाध ] वही; (ति ८७)। तिदुग }ुं[तिन्दुक] शीन्द्रिय जन्तु की एक बा तिदुव ) ( उच ३६, १३६; मुल ३६, १३६)। तियसंपुष्ण न [ त्रिकसपूर्ण ] सगातार दीव दिन उपरामः ( सबोध ५८ )। तिर्गिद्धायण न [तिगिञ्छायन] गोन-तिशेष (! १०, १६ टी )। तिगिच्छ न [ चैकित्स ] चिकित्सा-शास्त्र; ( सिरि ४६ तियिञ्छण न [ चिकित्सन ] चिकित्सा; ( पिंड १८८ तिगिच्छायण न [ तिगिच्छायन ] गोव-विशेष, ( १०, १६ )। तिहुव सक [ ताइय् ] वाइन करना। विरूत्त, (प्र ७६)। विणिस वि [ तैनिश ]विनिश-दृष्ट्य-स्थनभी, वेत का, (र

}चक[तिम्] १ आर्ट्रोना। <sup>२ ६</sup>

तिष्णाभर े भादं करना । तिषणाः, तिषणागः, (म

98) I

1 (80

तिषप

٠) i

जैन सुनि; 'पाहिया नियणीई ( ! तिराणीई) नहीं, तिविष्टमी टिता हेते निश्नयः ( यत्र १ )। नेष विकासमा" (धर्मव मई)। त्रेतिकवया देशो तितिकसा; ( मिंट ६६६ ) । निसंध वि [ त्रिसंस्थ ] वीन बार मुनने ने अप्नी वरह र्तिति देखे त्रिक्ट चर्चे (सिंदि ६३ संकेष ६)। याद कर लेने की गतिक वाता; (धनेनं १२००)। दिख न [ तांथं ] प्रयम गयाथरः ( यादि १३० ही )। तीय न [ चेन ] वॉन; (त्म १, २, २, ६१ )। तित्यंकर ३ [तीर्थंट्रर] देखी नित्यन्यरः (चेदन (23) तिस्त्र देतो तै-बण्णः ( ६व ४, ६५ )। तिय वह [तिपू] देना । विन्यदः (तिह ६२०)। विय घड [तुर् ] दृत होना। वह—तिष्यंतः ( हिंड \$x0)1 विस्त हुन विषा क्षित्रान कादि धीने की किया, गीला, (गच्छ २, ३२)। तिराज न [ तेपन ] रोड़न, दिरानी; ( मूझ २, २, ५१) । " वियाय न [ वियाद ] नद-विदेष, नीवी; ( नवीव ५८)। टिन वह [तिम्] र मार्ट करना। २ मह. जिना रेना । तिम्मदः (बाह ४८)। वंह-तिमोडः (जिंड 3/2) विया की [ ख्रिका ] की, महिला; "होही दृह विवयनना े इन बच्ची एतिय में बोर्य" (सुल ४, ६)। विपाल देनो से-आलीस; ( कम ६, ६० )। निएन हेनो निरिच्छ: ( आह १६: ३८ )। तिरि ] म [ तियंक् ] दिका, देहा; (मह नः; १६)। निविश्व [तेरहा] डिवंब का 'दिस्सा बसूना व रिष्यम द्वेशमा विविद्यादियाविया (वृत्त ६, २, २, 32.)1 विविच्छय देखी वैरिच्छिया ( माना २, १४, १ )। नपहा कह [तिरस् - धा] बन्द हैंत करना, नाम असा विर्देशीः (यसी २४)। विस्मादरणां को [तिसकतरणां] १ विद्यह दरने की वटाँ; २ नोटेचना; (मूझ १, ४, २, १०) किल्यूरों को [विल्परेटों ] किंड को पनी हुई एक नाव स्तु(त्र४धी)ः विनुत्तमा देखा विलोत्तमाः ( हम्मव १८८८ ) । निवाय तक [ जिम्पानय ] कर, ववन और कर ने क क्ता, बात ते बार इत्ता विकास: ( तुम ६, ६, ६, ६,

तीरह हु | तीरस्थ, तीरार्थ ] वाहु, दुनि, श्रमय; ( दमनि तोंसन हि [ बिशक ] बीच बर्प की उन्न बाता; ( नंदु 23)1 तुंच न [तुम्य ] रहिए के दोन का रोत समयतः ( पंदि ४३)। बीजा हो [बीजा] बाय-विदेप; (सप त्याग हुंन [ तुन्यक ] चर्ह् ; ( दन ४, ३, ०० )। तुच्छ हुन्त्री [तुच्छा ] रिक्ता तिथि, वतुर्थी, नवसी तथा चतुरंगी दिथि; ( सुम १०, १५ )। मुद्रिय न [ मुद्रिक ] भन्तः दुर, जनानमानाः (मृत्र १५— पस २६४)। तुन्नाय देनी तुण्जाय; ( चंदि १६४ )। नुष्टि देसा नुष्टिः (प्राकृ ३२)। तुद हुं [ बोद ] प्रवेद, भारदार दंश; ( मूझ १, ४, ६, तुत्रण न [ तुत्रन ] रह दरना; ( गच्छ ३,७)। नुबार र्वृ[नुबकार] रह इस्ते वाना मिन्ये; (धर्मीर तुष्य वि [दे] वेदितः (भण् २६)। तुर्मतुम र् [दे] १ द्रार बाता यचन, विस्त्रार-यचन; (नूम १, ६, २३)। २ बार्-इत्द् ' मन्ट्रन्दे" (उन रह, १६)। ३ ति. त्यां में तात बहने वाला; (नेरोप 1 ( cg तुरमयो देनी तुरमयो; ( वहाँद ५० दो ) : तुरदनुह देनो तुरग-मुहः ( स २३४ ) । तुस्तक ५[ तुस्तक ] १ देश-विहेत, हुस्तिल, १ वि. मुक्तिन कः (न १३)। तुरुवा के [तुरुवा] दीन, दरन, (वही है)। तुदाकी[तुदा] १६५ पा ५६ पत दा पर नाः ( बच्च १६४)। नुबह देखें नुबह । इन्हें : (बर ८) तुबह ६[न्यन्यर्त] यस्त, तेय्तः ( स ४)। निविद्या है [विविद्यम ] विन्दुद्वमान्याम्ब एव प्रदेख

तेरम देनो तरसम; ( कम्म ६, १६; वर ४६ )। नैरासि पुं[ वैराशिक] नर्तकः ( विह ५०३)। तरिच्छ देना निरिच्छ-वियंतुः ( १४ ३८ )। नेवण्णासा श्री [ त्रिपञ्चादान्] नेवन, ४२, (प्रारू ३१)। तेयोसर स्री [ त्रयोविशति ] देख; ( मह २१ )। तेपुत्तरि देशों ते-यत्तरिः ( हम्म ४, ४ )। नेदिय वि [ प्यादिक ] तीन दिन का: ( जीवस ११६ ) । तेरुत्तरि देशां त-धनरिः ( मणु १३६ )। नोडर न [ दे ] डाहर, मान्य-रिशेष, (सिरे १०२३)। नोमर ६न [दे तामर ] मधपुरा, मनुमक्ती का परः \$\$¥)1 "मह उद्गाउ वामन्त्रहाउ महुम्हिन्त्रगाउ कश्रकोणः याय वड [ स्थापम् ] १ हिथर बरना। २ रहना। थारपः

शस्म बाड [ स्तम् ] भएकार करना । धन्मशः ( गूम १, 23, 20)1 थळी को [स्थळी] काँची जमीन; (उत्त ३०, १५ <sup>मुन</sup> 1(05,05 चिंदर वि [स्थविर] वृद्ध, बुद्धा; (धर्मवि ११४)। थायत न [ दे ] जहाज के भीतर धुला हुआ पानी; (निरि Y22 ) I याम दुंव [ स्थामन् ] १ रप्त; २ प्राया; " धा(१या)मी वा परिहायह गुप्पत्।(गुप्पप्पत्))पोहानु ध समता" (ति

थणय पु [स्तनक] दूमरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थानः ( देवेन्द्र 🕻 )। थणलोलुत्र पु [ स्तनलोलुप ] दूसरी नरब-भूमि हा एर न(इ-स्थान; (देवेन्द्र ७)। थणिथ पु [स्तनित ] एक नरक-स्थान; (देवेन्त्र है,११) थणित्त एक [ चोरव ] भुराना, चोरी बरना। धीय हरू ( प्राफ्त ७२ )। थप्प सक [स्थापय्] रखना, थप्पी करना। यन्तर ( विरि ८६७ )।

थंसणिया छी [स्तम्भनिका] विदा-विशेष, (धर्मव १२४)। तेश्चन दि [तार्तीयीक] १ तीसरा; २ ज्वर-विशेष, थक्कच वड (स्थापय) स्थापन करता, त्लना। थक्करः (प्राप्त १२०)। थम्घ सङ [ स्ताघ् ] जज की गहराई की नापना। कर्म--थरिपञ्चरः (पन मर ) ।

थंग सक [ उद्र+नामय् ] ऊँचा करना, उन्नत करना। यमदः ( प्राक्त ७५ )। थडिल्ल पु [स्थण्डिल ] श्रोध, गुस्सा; (स्म १ ६ 22)1 थंस वुं [ स्तम्स ] घेरा; "धंभवित्यत्यंमत्यं एइ रोक्न-धरकल्वित्रो नाइ धंगामधोडो" ( इम्मीर २२ )। 'तित्य न [ "तीर्थ ] एक जैन वीर्थ; (इम्मीर २२)।

(धर्मनि १२४)। 'त्ति च [ इति ] उपाप्तम्म-त्त्वह चन्नपः; ( प्राकृ ७५ )।

थ

नुहरा पु [नुहक] सन्द की एक जानि, (उच ३६,

तुद्दिणायल युं [ तुद्दिनाचल ] हिमाक्षय पर्वतः ( धर्मवि

तृषय पुं[तृणक ] वाज-विशेषः ( भावा २, ११, १ )। नूयरी हो [ नूबरी ] रहर; ( विंड ६२३ )।

तेआ की [तेजा] पन्न की वेरहवीं रात, (मुज १०,

तुसारअर देखें तुसार-कर; ( त्रि १०३ )।

तुसिण देलो तुसणीञ् (स्त्रोध १७)। तुसिणी च [तृष्णीम्] मीन, चुव्यी; "तहचा तुरिखीए भुजए पदमी" (पिंड १२२; ३१३)।

तैभवाल देखां तेजपाल, ( इम्मीर २७ )।

तीं हरे २ दिन पर भाना ज्वर; ( उत्तनि ३ )।

नैबचारीस देखी तै-आलीस; ( माक ३१ )।

तेज देली तेज = नेजयु। वेजदः (प्राक्त ७५)।

तेज पुं [तेज ] देग-विदेप; (सम्मत्त २१६)।

तंत्र सक [ दे ] धुताना । नेडित, (सम्बत्त १६१ )।

नेणी स्त्री [ स्तेना ] चार-स्त्री, ( सम्मत १६१ )।

. वैत्तिल न [ नैतिल ] न्योतिय-प्रविद क्रया-विशेष; (मृद्यनि

तर ( भा ) वि [ त्यदीय ] तेरा, तुम्हारा; (आरू १२०)।

तैतिक ( ग्रो ) देना तैतिक: ( प्रक ६५ )।

नेर वि [ त्रयोदश ] नेरहर्गे। ( बन्म ६, १६ )।

तरव्य देशो तिरिच्छ = निर्यनुः ( शक् १६ )।

28)1

1( 45

22)1

उन २, ३२ )। देनों को [ दे ] ह्यन्द-विशेषः' 'पिदिपिक्छंदरानेपा'' इन्स्त १४१ )। गर हुन [ दे ] १ दिहा ६ विरने के बाद दुरना किया शे व्ह-भागः ( भावा २, १, ६, २ )। व देले धेड=स्पैदेः ( मंदोप ve )। ए [[सियुक] कर-विकेष ( इस १६-६६ )। न बट[स्तिम्] १ झार्ड बरना । २ चनः भार्ड नी , थिम्मदः ( प्राप्त १२० )। [दुर्ब [दे ] बन्द-विशेष: ( उन ३६, ६६ )। । देखें धुन । धुनदः (मारु ६०)। याद रृं [स्तुनियाद ] प्रगंता-वचनः (चेदव ७४८)। हैं।[स्पृष्ठ]मोडा, काहा। बो—'व्हो: (किंड 16)1 ंहेन्सं धुन । पुनरः (प्राह ६०)। [म[दे] पृषा-दवह सन्तरः (वंड)। के देवी धीवक; (बाह क्य )।

भ देंत्री [हुनिका] मनक, चर्म-तिर्मित चत्र-पान; करिय वरिषया द्या" (विड ४२); खी-आ; मिंदु १६६: विद्यमा १४ )। नि (मी) च [ दान् ] मंत्र, बन्दें; (मारू ६५)। र्दे [इण्ड] १ दयड-मानक, हेमार्गतः (६२१)। १ वरणाः "उतियोदमं विदेतुस्यतिमं पातुमनति स्क्रम" (प्रव १३६; निंड १८: विकार २४०)। रम न [ २ण्डन ] रवट-करण, विका: ( सम २, २, 드=; 드린 ) 1 इमिसिन हुं [ दाण्डवाशिक ] द्रोतकातः (बोह १२०)। इन्द्रभ वि [ इण्डलातिक ] दच्छ लेन बाहाः ( धन 1(3 डिभ हुं [ द्षिडक ] १ मामन्त राजा; (च रईड )। २ िहृदातुगत पुरुषः (पर ६१)। ३ दायानागिक, के बाद; (धर्मन १६६)। विभी हो [दे द्वित्तर्ग] छने, एवनके; (तेंड वि नि [ ददन् ] दान करता, देता; ( निंड १६४ )।

दंत वं [ दान्त ] दो उत्पाल, देना; ( मंबीध १५८ )। र्दनकार पू [ दन्नकार ] दाँन बनाने बाजा भिन्दी: (सप 1 ( 383 इंतर्जुडी बी [ इन्तकुण्डी ] दाड, दंख्यू; ( तंदु ४१ ) । दंतवपक पुं [दान्तवाक्य] वनवर्ते राजाः ( मुझ १, 5, 20)1 इंतवण्य पुंत [ दे, इन्तपवन ] दनवन; ( दन ३, ६ )। इंतसीहण न [ इन्तर्शाधन ] दनवनः ( उत्त १६, २७)। इतियक्ता न [ दे ] माँगः ( धर्मनं १९१ )। दंबर हुंब [ दम्यति ] स्त्री-पुरुष का युगन्न, पति-पत्री; "ते दंगाँउ वह वह धम्मान्स वनुजना निक्न" (निर्दे 385 11 दंभग वि [इम्सक ] दम्मी, दगः "इंसगी नि दिन्स-िएमाँ ( तुस २, १०)। दंसाय वर [ दरीय ] दिलताना । दंवावेद; (मारू ७१) । द्विस्त्रपापुच्या देसी दक्तिय-पुच्या; (पर १०६)। द्वा न [दक] स्टटिक रह; (ताव ७१)। सोयरिन वि ['श्रीकरिक ] संच्य नत का बतुरानी; (विंड ३१४)। इंडगालि न्ही | दे | बद्ध-विदेश, धीपा हुमा छ-दश बसः ( पर नारः दन्ति १, ४६ ही ) देखी दाइगालि । दहर वृं [दे. दर्दर ] हुतुर फादि के बुँह पर वीधा जाता ब्राज्ञाः ( तिंड १४०: २५६: राम ६८: २०० )। इद्दरिगा देखी दद्दरिया; ( राम ४६ )। बृहुदुर ने [ बृहुरै ] महार, धाषावः ( धर्मीन ५५ )। इंड्रेन नि [ इंड्रमन् ] दाद-रोग वाना; ( निरि ११३ )। इच्चिय न [ इस्मिक ] केंद्र-विदेशः ( तुल १०, १६ हो )। इसच देखी दसचक; ( राव १४; बाह १२१ )। इर देन [इर] १ गुरा, बन्दरा, २ गर, गहरा, अने प दरा मिडना ने प" ( धर्मी १४० )। इस्त (की) अने दक्ति। दलेदिः (कार २६)। दृति न [ द्वा ] स्टरा, तृता, "स्तीच स" ( द्वाना :. ₹0, ₹)1 इरिसचिवह न [दर्शनीय] १ माहींब, न्यः, २ मान नेल; (न्इस्)। इंस्सिय हु [ इर्छन ] दिनाग; ( तर १ )। ) म [ इषद्रपम् ] ये म, बनदी; "दरदानग इबह्बम्स ∫ नमस्त्रया" (संतेष १४; उन १०, ≈ ),

"दबदबस्स न गन्छेजा" ( दस ४, १, १४), "जह वचादवो वर्म दवदवस्य जलियो खरोगा निहह्रह्य (धर्मवि ⊏६ै)। द्विय न [ द्रव्य ] १ घात का जंगल, बन में घात के खिए. सरहार से अवबद भूमि, (श्राचा २, ३, ३, १)। र तृख प्रादि द्रव्य-धनुदाय; ( स्थ्य २, २, ५ )। दब्य न [द्रब्य ] योग्यताः "समयम्मि दब्बसदो पार्य ज जामायाप रुद्धो ति, व्यास्वचरितां" ( पंचा ६, १० )। दसग नि [दशक ] दश वर्ष की उम्र का; (तदु १७)। द्वसुष पु [ दस्यु ] धोर, तस्कर, ( उत्त १०, १६ )। दृद्धि ति [ द्वि ] १ दही; "जुन्हादहीय महारोषा" ( धर्मनि ४४), "अप त दही" (युप २, १, १६)। ए तेला, खगातार तीन दिन का उपवाल, ( संबोध ६८ )। दा" देखी दग । "धालग न [ "स्थालक ] जल से गिला थात्र, ( भग १५--पन ६८०)। "कलस पुँ [ "कल्या ] पानी का छोटा घडा, "मुंभ पू [ "कुम्म ] जल का घडा, "घारत पुं [ "बारफ ] जल का पाल-विशेष: (भग १५---पत्र (८६०)। दाइरजय न [देपक] पाध्य-बहुष्य के समय वधु-बर् को दिया जाना द्रप्य; ( विरि ४६६ )। दामख्य (भा) देखी दक्क्या दाम्लाह, (प्राकृ 1 ( 355 दाइगालि देखी ददगालि; ( दसनि १, ४६ टी )।

भदेतस्य हिरलादी ध्रम्भाषा देहमादियं चेत्र ।

१४४ ), ह्यी—'जी, ( सुत्र १०, द )।

दाणपारमिया की [दानपारमिता] दान, उत्सर्भ, भागद्विधिविची जा संदृटा सा दायापारमिया" (धर्मस ७३७)। दामण स्त्रीन [ दामनी ] पशु को वाँधने की होरी; (धर्मीत | उपराष: ( सबीप १८ )। दास्त्रज्ञ वि [दायसीय ] कान्ड-निर्मितः "पञ्चयः र्यु ['पूर्वत ] कान्त का बना हुआ। मान्तृश पहला पूर्वत; दाइविय वि [ दादित ] बजवाया दुवा, काम क्षमात्रा

[ दायप—3न्गा**स** बोग्य वस्तु; (धर्मतं ५१८; ५१६)। °साहम्मव न [ °साधर्म्यवत् ] श्रनुमान का एक मेद; ( श्रम् २१२)। दिद्विकी [द्वष्टि] तारा, मिना भादि योग-दृष्टि; (शिरी 1( \$\$3 दिखि को [दीप्ति ] उदीपन; ( उच ३२, १० )। 'ल वि [ भत् ] प्रकाश वाला; ( सम्मत १५६ )। दियात्र सक [ दा ] देना । दियावेद; ( पंचा १३, १२)। दिवायर पुं [ दिवाकर ] १ सिद्धन-नामक विल्यात जैन कवि ब्यौर तार्किक; २ पूर्वधर मुनि; ( सम्मत्त १४१ )! दिव्य न [दिव्य ] १ तेना, तीन दिन का अगातार उप-बाछ; ( र्सवीय ५५ )। २ वि. देव-संबन्धी; "तिरिया मणुना य दिव्यमा, उवसम्मा तिविहाहियासिया" ( सूम १, ६ २, ११)। दिस पुँ [ दिश ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३१ )। दिसाइ देलो दिसा-दि: ( सुत्र ४ टी-पत ७५ )। ( धर्मतं ४२८ ) ।

दिस्स वि [ द्वर्य ] देखने योग्य, प्रत्यक्त शन का विमा दीय पुं[ द्वीप ] सीरान्द्र का एक नगर, दीव; (व 1(35) दीहपिट देखां दीह-पट्ट; ( सिरि १०५)। द्ध देखो हु, (दे २, ६४)। दुअ न [ हुत ] भभिनय-विशेष: ( राय ५३ ) । दुअर वि [ दुष्कर ] मुश्किल, कठिनाई से जो किया न सके बहा ( प्राकृ २६ )। दुरुळ (धर) वि [द्विचतुर] दी-बार, दी या बाध (प्राह १२०)। दुकाल पु [ दुष्काल ] भकात; ( सिरि ४१ )। दुषकरकरण न [ दुष्करकरण ] वान दिन का सगातर

दुगसंपुण्य न [ द्विकसंपूर्य ] प्रगातार बीस दिन का उपग्रह; ( संबोध ५८ )। दुर्गुति वि [ जुर्गुप्सिन् ] पृष्ण करने वाज्ञा, (उत्त २, ४; ६,५)। दुम्मस्य नि [ दुर्गम ] जो कटिनाई से जाना जा संडे <sup>यह</sup>.

(धर्मी ४)। दुम्मय न [ दुर्मन ] १ दरिक्रता; २ दुःस, "दाहती विक दथ्व दाहिच्चे दुग्गयं झहह" ( संबोध ४ )। विह न [इप] पत्यन्न या मनुमान प्रमाण से जानने दुष्पाल न [दुर्पाल ] तुर्मिण, सकान, (विद्या ११)।

रमर्गेष:

(सर्थ्य)।

हुमा: (इम्मीर २७ )।

दिभ रि [ दित ] जिल, (धम्मी १)। दिना देनो दिगुः ( मण् १४०)।

रुपड वि [ दुर्घट ] भ्र-नंगतः ( धर्मनि २३० )। इच्छ ने [ दुम्छई ] दुस्त्यन, दुःल ने छोड़ने बोग्य; 'इन्द्रम बॉवियामा बं" ( धर्मीव १२४ )। इंडिक्स देखी दोनिक्कम; (भग ७, ६ डॉ—नव ३०७)। जिदिते [ दुष्प्रम ] को दुःस ने तूम संके वह, दुर्गनः ( 50 3.7) ह्माय न [ दुष्त्राय ] वर-विदेश, भाववित तर; ( वंकेष 3): [फड़ वि [ उपतर ] द्विरहतों ने करने बीच्य; (जि 引)1 विक्य न [ दीर्बल्य ] भन, थाङ; ( प्राचा २, ३, २, लि वि [दुम्य] १ दोहा हुमा; २ न- दोहन; (प्रारु भिग न [ दीमांग्व ] दुनेगवा, होफ में महिपवा; ( विड नाय र्रे [ दिमांच ] दित्य, दुर्नगन; (बेस्य ६६० )। भृषक्ष [ दुर्भृत ] दुराचारो; ( उन १०, १०)। निमान [दीमैनस्य ] दुष्ट मनी-भाव, मन का दुष्ट काः (दव ह, ६, ५)। न्त हुं [ इसक ] मिखारी, भीखनेगा; ( दन ७, १४)। मारि की [दुमोरि] उत्कर मारी-राग; ( वंदीय २)। चि देखे दुधगुधः ( धर्मनं ६४० )। काम देखा दुखगमः (चेदन २४६)। हिन [ दुरिष्ट ] सराव नक्ष्यः ( दस्ति १, १०४ )। दिन द्विरिष्ट । कराव यहन-यागः (दस्ति १, :2)1 वति [दुस्य] प्रसुति बादि मस्य बन्दः (नून ४, 12, 25) 1 रुर हेनी दुखेंबर; (चर्नर २४)। गैदेश न [ दुविहित ] दुव प्रत्यानः ( रवन् १, £)1 भे में [द्विसंस्य] दो बार दुनने ने हो कि भक्ते रेशर इस्तेन को गांक वाना; (वर्नन १९००)।] वि [ दुहु ] देह करता : दुहर: ( तिकार देश )। हेरा हुं [बुहबुहक] 'दुह दुह' झाराड; ( सन 1 ( 1:

तों की [बीहियी] हड़की की हड़की 'हुनी कर '

दुहिनी होई व मबा छउनकी य" ( भू ११७ )। दुहिदिया ( गी ) को [ दुहितु ] खड़को; ( भाक ६५ )। दुमण वि [दावक] उन्तार करने वाता; ( सूत्र १. २, 2, 20 ) 1 दुस्चर वि [ दुस्चर ] दूर रहने वाना; ( धन्मी १० ) । हुमग वि [ हुपक ] हुग्य निवासने काता, दाप देवने वाता; (धर्मीव मार् )। दुसम न [ दूपम ] दूरित करता; ( भ्रज्न ७३ )। दुसाहित्र वि [ दी:साधिक ] दुवाध हावि में उत्पन्न, बल्कुर बाति हा; (माह १०)। दृह्य देखी दोघभ; ( लिरे ६६१ )। हुदय छङ [ दु:खय ] दुमाना, दु:मी बन्ना । दृहवेद; (निरि दे भ [ दे ] नाद-सूक सञ्चन; (आह =१ ) देय हुन [ देय ] एक देव-विनाम; ( देवेन्त्र १३३ ) 'कुक क्रॉ [ 'कुर ] मगरान दुनिद्यन्त स्थानी क्री दीवा-शिविहा का नाम; (विचार १२६)। किछंदप पुन [ कछन्दक ] बनानदार पूनड वाता दिव्य बासन-स्थान; ( बाता २, १% १)। "तमिस्स पुन ["तमिस्र ] 'सन्धदार-रागि, तमस्कापः (मग ई, ५--पत्र २६८)। 'दिन्ता स्त्री [ 'दचा ] भगवान वासुरूप ही दीचा-विविद्याः (विचार १२६)। 'वित्रक्तांन इं ['विदिशोन] कृष्यराति, इन्यवर्षे पुरुषती की रेला; (भग ई, १—रत्र २३०)। 'स्मण हु ['स्मण ] क्न्द्रोक्ष द्वीत के मध्य में हुर्निद्या-हिमन एड भंडनामिरे; (१४ ६६६ में)। 'युह दुं [ 'हमूह ] दनस्कापः ( नग है, ५-- रब २६८ )। देवंगण न [देवाहुण ] स्त्रों, ''देरमं ग्रीहंड च देवाते रमर्थं ( वस्तव १६०)। देवंचकार जिसे देवंचगारः (भग ६, ४—५३ ६६८ )। देवय नि [ देव्य ] देन-चंदर्नान् ( स १६४ )। देविदय 3 [देवेन्द्रक] वन-विमात-विदेश (देवेन्द्र (35) देविल हुँ [देविल ] एड प्रावॉन मृति; ( हम १, ३, ४, देखाडागुन्न } हेरने देख-झ; ( मह १८ )। देख र् [देग] एक की हाम परिनेत असीतः "इस्पता राषु देशी (सिंह ६८४)। दिस हूं [ दिया] से राष

घराघीस पुं [ घराघीश ] राजा, ( मेर ४३ ) । घरिती को [ घरित्री ] श्रीमा, भूमा, ( मु १२५ गमा

धरिस वह [धर्यम् ] लुष्य करना, वियतित कानः

धवल न [धवल ] समानार संप्रह दिन का उपानः

धसित्र हि [ धसित ] धरा हुमा, ( इम्मेर १३ )। भाउसोराण न [ भातुशोपण ] मार्थ्यम तप, ( स्वप

। धाइण न [ घाइन ] बारर निषातमा, ( ४३ ४ )।

थाइय मि[ये धारक] हाका इस्तिने वस्ता, 'धावस्यान

प्रस्था ।, क वि सह कुल, इ रह आहि म प्रस्ट, (\*4 है

भारणा औ [भारणा ] भदान का एक समा, ( हर्स

भारत का [भारत ] मान्ना दश का एक नगरे, (नर

बिह का [ पृति ] नक्षा, खगानार वीम हिन का उनकी

श देखा प्रश्ना, अने लगान कुलनिवस्त नाम है नह

शह १०० विष्कृ, १९००म संस्थानमा ना संदर्भ १०५०<sup>। इ</sup>

वीमन्त्र व [विद्यारत [स्वरत र वस, र वह रहे )।

24.4 [24] 2 Elect, + 4 Ent, (48 4))

राइतर र्वंद सहार ' ( बराझ १२; २० )।

न्दर (सहरदा)।

इत्रम क्षेत्र भाषा, (१६ १०१) THE HE [ TA] THE SOUR LINE, ( 21

२२१)।

½⊊)ι

(\$ ) i

(4414 25 )1

(संग्रंप ५८)।

परितेद: ( उच १२, ११ )

इया तत्थ" ( सिरि ११४३)। धास ्त [धासन्] १ झट्डार, गई, २ स्य मार्थ व

a, a, 3, 2 St, 93 222 ) :

ा इन हमोन, ( विद ३८४ )। 'राग पू [ 'राग ] देश-

ितार (कास २, ४, १, ७)। रेन रेट वेस देव (राज्य १६)।

रेनगत र (देशतार) ध्यतन-रेग में का हुमा;

भरताभारित मा ( भारत २, ५, १, ३)।

हिन्द र [ हिन्दार ] शहरोहरूमानि, विशोधोह ( ब्राना 4 1, 4 3 1

है पन्य व [हेदिलपन् ] जिनन प्रयोग दिशा हा बह,

CERT CARTI

t प्राप्त (क्षेत्रक) एक क्षतीयान् (क्षेत्र

\*44)

६६६ र[इन्ह्] १६८ वर्ग (१५ ० ० छ) । ६ विस्तान स् [ दुविहास ] ६-६-१ स्टल व्यक्त व्यक्त

His 3, \$ 18 \$0,2 ) दर्भारक राज्यक्तिक स्थानिक स्थान, स्वास्त्र ।

1'बे नेव्य त , बीवतहत्त्व ] रेज्यूटर, बन को उपाह, (या

4, 4, 41 -1 11 4 441 tv 4 45, 1 42 22 2

इ.स. इ. ३ (. १४८ इ.) इंटरनाल करता, पर छ।)। state and are sent in acceptable

1274 1 [ 15,004 ] \$112 AHST 27 SEST FEST

\* P 15, 1 - 2 42 1 --- + > >

1.2 414 [ 4m1] han, 105 tj

Attac ear, नेहेल्द्रिकेट्री र अध्यक्ष २४ व्यत् (५४४

115 THE ALE OF \$ [ FOR ] 158 A 41,

A Contract to Contract

ma : [ na ] e - 6 tt m - 5 ( t > 2 ex ) t >

1 54 47 2 + + . - + 8 a = 9

attita o [ attita] test a nett op ( nors a) : 東下海1:[HT町里]-3 いち(ごを4)1

35)1 नृता कर नृत्रणा, ( इत नहें, रव र्वतेष ५ [ जाते | ४० वट सहस्र, १५०० ह्या

भूदा कर दिला। इन्त, (आह १०) Just it [ Just ] ton' Oak' so's (m)

111, "m 1 () = ) 1

पुरत ल [बूल] हे बुर छन्। ल्यांस । स्टा

1 ( 3

र्कुरसञ्ज [ भूषिता ] सं 'रहा, जुर रहल म

जन्न तथा सम्कर; (सिर २१८)। पंचाल पुं [पाञ्चाल ] कामराख्य-प्रदेशा एक अपि. ( समाच १३७ )। पंचियास्त्री [पञ्चिका] १ पांच की सख्या बाखा; ३ पाँच दिन का; (वव १)। पंजर पुंत [ पञ्जर ] १ श्राचार्य, उपाञ्चाय, प्रवर्तक श्रादि मुनि-गयाः २ उन्मार्ग-गमन-नियेषः, सन्मार्ग-प्रवर्तनः ३ स्यच्छन्दता-प्रतिपेथ, ( वव १ )। पंजरिश्र ५ दि । जहाज का कर्मचारि-विशेष, ( किरि 480)I पंजिञ्जन [दे] यथे व्छ दान, मुँह-माँगा दान, "राय-युलेम् भमवा पंजिष्ट्रदायां पनियदेइ" ( छिरि ११८ )। पड्य पुं [ दे ] घन-रक्ष (?), "विहिन्हडेहि वासिय-पंडवचयरोहिं नरवरो बट्ठा" ( सम्मच २१६ )। पंडिक्चमाणि वि [पाण्डित्यमानिन्] पडिताई का धामिमान रखने बाजा; (चेइव १६)। पंडरंग पुं[ पाण्डुराङ्ग ] बन्याची की एक जाति, भस्म स्तराने बाजा सन्यासी; (इस्तु २४)। पंताय एक दि ] तावन करना, मारना । पतावे: (पिंड ३२५)। पीतवार पु [ पांशुक्षार ] एक तरह का नीन, उपर सक्या. (दस ३, ८ )। परुद्ध वि [ महत ] १ मस्तुत, प्रकान्तः ( भग ७, १०— पत्र ३२४, १८, ७--पत्र ३५०)। २ कृत, निर्मित, (भग 25,0)1 पकड देखा पगड = प्रस्ट, ( भग ७, १० )। प्रकारणा स्त्री [ प्रकारपना ] कल्पना, (बेदव १४१; भारक पक्रप्यारि वि [ प्रकल्पयारिन् ] निरोय-मूब हा जान-कार, (बर १)। पर्राप्य वि [ प्रकल्पिन् ] उत्तर देखो; ( वर १ )। पक्रियं नि [ प्रकल्पित ] दाटा हुमा, "एसा पर्त्ताच-प्रसा पर्य पर्नि (! किया) या ग्रेमा" (भाग्य 802)I परिलिभ वि [ प्रकारित ] बाँधतः ( अ १०८ )। प्रकिद् देशा पगइ = प्रकृति, ( प्राक्त १२ )। पिकरण न [ प्रकिरण ] देने के दिए ऐंकना; (वव १)।

पचामय न [ पञ्चामृत ] ये पाँच बल्यु---दही, द्घ, धी, पक्रम सक [प्र∔क्रम्] १ प्रकर्प से जाता, चप्ता यमन करता। २ घाड- धयत्र करना। ३ प्रदृति करना पक्कमई: ( उत्त ३, १३ ) ) पक्कमति: ( उत्त २०, १ दस ३, १३)। 'भगुनासयानेन परकने" ( स्थ १, २, र, ११)। पदमणी की [ प्रकमणो ] विद्यानिकेंग्रः ( सूम २, ३, २७)। पत्रख पु [ पञ्च ] वैदिका का एक भाग, (सन मर)। "बाहा स्त्री [ "बाहु ] बेदिका का एक मागः (सा पवर्खंदीलम पुँ [ पश्यन्दीलक ] पत्नी का हिंदीसा, ( एव पश्सर पुं[ प्रश्नर ] करवा, टरकना; ( कर्पुर २३) ! पम्खर पुं[ दे ] जहाज को रक्ता का एक उपग्रया; (वि.रे **१८७** )। पविकासह पुं [ पश्चिमाथ ] सबड पन्नो, ( धर्मनि 🛶)। पविद्याभ वि [ पादिक ] स्वजन, जाति काः ( पत २(५) पक्कीय पुं ि प्रक्षेप ] शास्त्र में पीछे से किसीने हाना हुना वाक्यः (धर्मसं १०११)। "हार पं [ 'हार ] कार्ताः हारः ( स्मिनि १७१ )। पक्कोड सङ [ श्र+स्कोटम् ] १ सूत्र माइना। १ सरका भारता । पहलोडिजाः वह-पबलोडंतः (६४ ४,१)। प्रयो-परलोहाविजा; (दस ४, १)। परकोड पुं[प्रस्कोट] प्रमार्वन, प्रतिलेखन की विया-विजेपः (पत्र २)। पत्तम (पे) देलो पम्ह=पद्दमनः "पलमप्रवामधा" ( प्राक्त १२४ )। पचोड देखं पऋषोड=प्रस्कोट, ( पत्र २ )। पगड पु [ प्रवर्त ] वड़ा गडहा, ( धाना २, १०, २)। पगब्सणा स्त्रो [ प्रगल्सना ] प्रगल्सता, पृष्टता; ( गूप्र ६, 1 ( 03,09 पगन्भित्तु वि [ प्रगल्भित् ] काटने वाजाः "हता होत्ता पगन्भित्ता" (स्म १, ८, ५)। पगय न [ प्रहत ] १ वस्तान, प्रस्ता, ( स्क्रानि ४०)। १ पु. गाँव का ऋथिकारो; ( पत्र २६८ )। प्यय वि [ प्रगत ] संगत; ( भावक १८६ )। पपस्ति वि [ प्रगलित ] गवतकुष्ट, कुछ-विदेश की विमारी वाता; ( पिंड ५०२ )।

27) (

2, 10)1

पिंडम्थाय पूं [ प्रतिघात ] १ निरोध, श्रटकान; ( रह 📢 धूप )। २ विनासः (धर्मवि धू४ )।

प्रदोहर स्त्रो [ परोहर ] बल्लो-विशेष, कोशावकी, स्नार-बल्जी; (सिरि हर्ह् )। पट्टदेवो स्त्री [पट्टदेवी ] पडरानी; ( सिरि १२१२ )। पट्टसुत्त न [ पट्टसूत्र ] रेशमी वस्त्र, ( धर्मीन ७२ )। परुद्ध पुन, देखां परुद्धाः "परुदुर्छाई" ( सुख ह, १ )। पहुचम देखी पहुचय: ( कम्म है, हेई टी )। पट्टीबंस पु[पृष्टबंश] धर के मूल दो लंभी पर विस्हा रला जाता बड़ा लंभा, ( पव १३३ )। पडंसुत्त देली पडिसुद्, ( प्राकृ ३२ )। पडपत्तिया स्त्री [ पटपुत्रिकत ] होटा बस, हमाल, (स्त्रीघ k)1 पडि दि [ पडिन् ] बल बाला, ( खणु १४४ )। पढि छ [ प्रति ] इन अथीं का सूचक क्रव्यय;—१ बर्क्य, ( वर १ )। २ सपूर्णताः ( चेइय ७८२ )। पडिधाइय सक [प्रस्था+पा] फिर से पान करना। पडिश्राष्ट्रपर्, (दस १०, १)। पढिशाइय सक [प्रत्या + दा] फिर से बहुणा करना। पडिमाइयर, (दल १०, १)। पश्चित्रायण न [प्रत्यापान ] फिर से पान: "वतस्त य पडिमाययां' (दसचू १, १)। पडिआयण न [ प्रत्यादान ] फिर से बहुण: ( दसन् १. ₹)1 पवित्रज्ञम पक [प्रत्युद्ध+यम् ] सपूर्ण प्रयत्न करना । पडिउ जमितः (चेर्य ७८२)। पडिओसह न [प्रत्योपध ] एक श्रीपथ का प्रतिपत्नी भीपपः ( समान १४२ )। पडिकाय पु [ प्रतिकाय ] प्रतिबिम्ब, प्रतिमाः ( चेर्य 02)1 पश्चिमय न [ प्रतिरुत ] ऊपर देखी, (चेहन ७५ )। पडिशुट्टेन्सम देशो पडिशुट्टिन्मा; ( वव १ )। पडिकृत्या स्त्रो [ प्रतिकृत्या ] १ प्रतिकृत्र भागस्य: २ प्रतिरूप्तता, विगेषः ( पर्मवि ५५ )। पडिकोस एक [ प्रति + ब्यू सु ] द्याकीश करना । पडिको-मर, ( गुभ २, ७, १ )। पडिकोद ५ [ प्रतिकोध ] गुल्या; ( दस ६, ५८ )। पडिनकम पू [ प्रतिकम ] देनो पडिक्कमण, "गिहिपडि~ द्रमद्रयसम्बन्धः ( ५१—गाथा २ )।

पडिचलप दमा पडिचलतप, ( ५३% ५६ )।

पडिचर सक [ प्रति + चर् ] परिश्रमण करना। पडिक्सः (सुत्र १,३)। पुडिचोयणा स्त्री [ प्रतिकोदना ] निर्मेर्त्तन, क्रिन्स्ता है प्रेरण; (विचार २३८)। पडिच्छायण न [ प्रतिच्छादन ] भाच्छादन, भारकः (मुज २०)। पडिच्छिय वि [ भारीच्छिक ] भवन दोदा-गुरु ही साम लेकर दूसरे गच्छ के झाचार्य के पास उनकी अनुमति से शास्त्र पदने बाला मुनि; ( यदि ५४ )। पडिछाया देखो पडिच्छाया: ( बेदर ७५ )। पडिजायणा भी [प्रतिपातना] प्रतियिम्ब, प्रतिमा, (चेइय ७५)। पर्डिठाण न [ प्रतिस्थान ] इर जगह; ( धर्मनि ४)। पडिणिकाल वि [ प्रतिनिकाश ] समान, दुर्य, (राष 1(03 पडिणिज्जाय सक [ प्रतिनिद्+यापयु ] प्रपंप *करव*। पहिचाजार्धामः; ( खाया १, ७—पत्र ११८)। पश्चितणु की [मतितनु] मतिमा, मतिनिम्मः (चेर्म 92)1 पडितप्प भार [ मति+तप् ] १ विन्ता करना। १ " रसना । पहितप्पहें ( उच १७, ५ )। पंडिधद वि [ प्रतिस्तब्ध ] गर्नितः ( उच १२, ४)। पडिदासिया को [ प्रतिदासिका ] दाही; (दह १, टी )। पश्चिथि देखी परिहिः "स्रियपिष्योती बाँदेवा" (। पडिनियत्ति को [ प्रतिनिवृत्ति ] गारिस कीरना, प्र वतनः (माह ६३)। पदिन्तव सह [ मिति + सापय् ] १ मितिश इराना । नियम दिखाना । पहिन्नरिज्ञा, परिन्नयेजा, ( दशब् 5)1 पहिष्यय वि [ प्रतिपूत्तक ] मत्युरकार-वर्तः ( उत् । पडिजय सक [प्रति+यन्त्र] १ वेटन इरना। राजना । पटिबचर, पडिबंघंठि; (स्था १, ३, २, १०) पंडियंब पुं [प्रतियन्य] ब्याति, निषमः (प

पदिस्थितने; (उत्त २, ३१)। पडिसडिय वि [ परिशटित ] वो सह गमा हो, वो विदेश र्जार्स हुमा हो वह: ( विष्ठ ५२७ )। पडिसद्दिय मि [ प्रतिशस्त्रित ] प्रतिष्यनि-पुनः ( सम्मत्त 285)1 पडिसनाहर सह [ श्रतिसमा†ह ] पेंद्रे सींच लेना। 'दिर्हि पडिनमाहरे" (दन प, ४४)। पडिसय पुं [ प्रतिश्चय ] उनाभय, वासु-निनात-स्थान; (दत्त २, १ टॉ )। पडिसरण न [ प्रतिसरण ] कंक्प; ( पंत्रा ८, १४ )। पडिसर्धर न [ब्रानिसर्धर] प्रतिसूर्ते; "पर्डावेमा पडिसरीर व" (धर्मीव ३)। पडिसबेच वि [ ब्रितिसपन्न ] विसेषो; (दटनि ई, १८)। . पडिसार सङ्घ [ प्रति÷सारम् ] लिक्डाना, इटाना, अन्य स्थान में ले जाना । दहिसारिह; ( से १०, ०० )। पडिसार वृं [ प्रतिसार ] ग्रामस्यः ( हे १, २०६ )। ्षडिखारण न [ ब्रतिस्मारण ] नाद दिताना; (वद १)।

725

परिवासिकामा भी [प्रतिपतना] स्वीहर,

बस्सामः (सम १, ११, ६)।

दुर्त पर तियत सीस् (पर ३०)। परिचा देगी पडिचयाः ( गुज १०, १४ ) ।

वरः—यदिसंधेवमाणः ( राम ४२ )।

गंह—पडिसंघायः (न्य २, २, २६)।

विवार, ( विच ४६० )।

पश्चित्रकारम्या को [प्रतिपादना] प्रतिगदनः (प्रदि

परिवर मक [ प्रति+यन् ] उत्तर हेना । भरि--गीर-

पंडियमन पं[प्रतिष्ट्रान] मृत स्थान में हो कोन की

परिवाहय देग्ते पदिवाह=क्रीतगतिमः ( गादि ५१ )।

पदियाय ग्रह [ अति +पाद्य् ] अतिगदन इरना, निरूप्य बन्ना पंत्रमाननीः (यम १, १४, २६)।

पडिजिस्ता म्हाँ [ प्रतिविद्या ] मतिरसी विद्या, विरोधी

पडिसंधेर गह [ बतिसं + शेप्यू ] वरेनना, वनेडना।

(उत्त २०,१)। पहिनंधवादः (न्स २, ६, ३)।

222 11

:35)

(यम २, २, ५४)।

गया भ्जोक; (सम्मत्त १४६)। पडिस्रणण स्रोन [ प्रतिधवण ] १ मुनाना, मुन हर उधका जवान देना, प्रत्युत्तर; (पन २)। छी-"णा; (पन २)। २ अवयाः ( पंचा १२, १५)। पडिसुद्ध रि [ परिशुद्ध ] घत्यन्त शुद्धः ( चेश्य ८०७)। पिंडस्र पृ [प्रतिसूर्य] सूर्य के सामने देखा जाता उत्पा-सादि-सचक दिवाय स्य: ( पास १२० )। पडिसेग व [ प्रतियेक ] नख के नीचे का भागः ( सव 1 ( 43 पडिसेहरा वि [ प्रतियेधक ] नियेध-कर्ता, ( धमेरा ४०. ६१२)। पडिस्तर देला पडिसर; ( वंचा ८, ४१ )। पंडिस्तुण सन [प्रति+ध्रु] १ सुनना। २ घमीदार करना । पडिल्मुयातिः ( सूच २, ६, ३०)। पडिल्मुखेळाः; (त्य १, १४, १)। पहिस्तुखे; (उत्त १, २१)। पडिहणिय देली पडिमणिय; ( धर्मर्स ७०८ )। पडिहार पुं[ प्रतिहार ] इन्द्र-नियुक्त देव; ( पव ३६ )। पदुक्केय पुं[प्रत्युरक्षेप ] १ वात्र-ध्वति; २ उत्थापन, उठान, ( घरा १३१ )। पडोयार पुं [ दे ] उपकरण, ( मिंड २८ )। पदाध सरू [ पाठयू ] पदाना । पदानेश: ( प्राक्त ६० ) । र्षक्र-पदाविकण, पदावैकण, ( शाक्र ६१ )। हेक्र-पदाचित्रं, पदाचेत्रं; ( प्राक्त ६१ )। कृ—पदाचणित्रज्ञ, पदाचित्रहर; ( भाक है१ )। पदावअ वि [ पाठक ] घष्यापकः ( शक् ६० )। पदाविभवंत वि [ पाठितवन् ] नियने पदाया हो यह: (प्राकृ ६६)। पदाविउ }ि [ पाठिवत् ] भ्रष्यापकः ( म्राक् ६० )। पर्दे देखो पदाय । परेद्दः ( प्राक्त ६० )। )न [पप्रवक्त] १ पीच का समृद्दः (पंच ३, पणग रह)। २ तप-विशेष, नीवी तपः (संबोध १७)। पणपन्तिय पुं [ पष्टवप्रश्रप्तिक ] व्यन्तर देवीं की एक जाति; (पव १६४)। पणव पु [ प्रणय ] चोंकार, 'धों' भवर; ( विरि १६४)।

पडिसाहर एक [ प्रतिसं+ह ] निरूच बरना ।पहिलाहरेजा:

पश्चितिलोग १ [ प्रतिश्योक ] श्योक के उत्तर में बहा

पणवीसी भ्रो [पञ्चविशतिका] प्रवेश हा सम् ( वंबाय २५ )। पणमुंदरी की [ पणसुन्दरी ] बेश्या; ( धर्मी १२०) पणाम कह [ उप+नो ] उपस्थित करना । पद्मामेरः (शा 1 ( 30 पणामय वि [ प्रणामक ] १ नमाने वासा; २ कुं राम भादि रिपय; (स्थ १, २, २, २७)। पणिश्र हि [ प्रणीत ] रचित; (स्थान ११२)। पणिश्रह हि [ पणिनार्थ ] नीर; ( दन ७, ३०)। पणिअसाला स्त्री [ पण्यशाला ] ब्लार, गुरान; ( भार 2, 2, 2, 20)1 पणिद वि [प्रस्मिष्य ] विशेष स्मिष्कः ( मणु २११)। पणिवद्दभ वि [ प्रणिपतित ] जिवको नमस्कार किया गर हो वह: "नरपहुद्धि परियशहरों ....बीरो" ( धर्मी १०) पणिद्वि पुत्री [ प्रणिधि ] बहा निधि ( इस ८, १)। वचीदाण देखी वणिहाण; ( झात्म म; दिव १५)। वण्यायण दि [ प्रश्लापन ] कापक, निकपक; ( संबोध १)। पण्णा श्री [प्रजा] मनुष्य की दरा अनस्थाओं में दीवते ध्यास्या, ( वंद्र १६ )। व्यवाच रि विश्व ] निहान्। (पंचा १७, २७)। पण्णासम रि [युज्वाशक ] प्यात वर्ष हो उम्र ही 1 ( eg [h) पत्तच्डेञ न [पत्रच्डेय ] १ शया हे एती वेस्ते की कलाः (जं २ टी—पत्र १३७) । २ नक्काशीका कान् खोदने का काम; ( माचा २, १२, १)। पत्तहारय रि [ पत्रहारकः ] पत्ती को वैचने का काम करी वासाः ( प्रस् १४६ )। पत्तेष वि [प्रत्येक ] बाह्य कारणः ( ग्रांदे १३०, १३६ पदुग्ग पुन [प्रदुगे] कोट, किला, (भावा २, १५ पर्फुलिय न [ प्रस्पृष्ट ] उत्तन स्पर्यः ( राव १८ )। प्रयोध सङ [ प्र + बन्ध् ] प्रवन्थ रूप से बहुना, बिस्तार हे कहता। परिभेजाः (दस ५, २, ५)। पमद्य वि [ प्रमर्देक ] प्रगर्दन-कर्ताः ( दसनि १०, १० )

प्रमाण वि [ प्रम्लान ] १ निस्तेज, मुस्भाषा हुना, २ न

1(355

क्षीकापन, मुरस्ताना; "पम्हा(!म्मा)याववयासिगो" ( बहु

()। परक्किनजाः ( दस ८, ४१ )। वंक-परक्कमः (रव ८, ३२)। तिस्कृत वृं [पराक्रम ] गर्त भादि ते निन्न नार्गः ( दस 64.8)1 पत ति [पारम ] परम तृष्य का बना हुमा; ( बाचा २, है। हेरे, है; है, है, है, है (४)। रत्य वि [परार्थ ] सहर्य, सहँगा, बहु-मूल्य; (दन ७, 1 ( 58 <sup>(स्नार्</sup>क्तिय वि [परमधर्मिक ] तुल का भनिजारी;

दियाच देखी परिताच; ( दस ह, २, १४ )। ितम् इत [परिकर्मन्] वीन्यता-ध्वादनः (चीदः परिमाद्य वहः [परि+ताद्यः ] १ इतः इतः विन्ताः रेगुव्य घट [परि+गुष्] १ न्ताकृत दोना। २ वट. वत अन्य करना। वह-परिगुत्र्यंतः ( टा १०-दत ...)! ग् मङ [परि+गृ] शस्त इरना। इनह—परिगुप्यंत; SI fo-14 (00)1 नाय देखी परिचय; ( दछ है, २, ८)।

(इन ४,१)।

वित्ताचंत्रय दुन [ पराताननक ] कन्यानिकोष् ( ब्रयु : : ( \* } ; <sup>९रिचासंसेरवय दुन [ परीतासंबदेयक ] राज्यासरदेयः</sup> (मपु २३४)।

रहन्न देखे परिजृत्यिः ( दव ह, २, ८)।

परिवीत सह [परि+रोडव्] दशना । महः -परिवाति-याणः ( भाषा २, १, ८, १ )। परिबुस्तित्र हि [ पर्यु पित ] नत, शुक्रस हुन्नाः ( फ्राचा ₹, ₹, ₹, ₹)! परिवृद्ध वि [परिवृद्ध ] १ प्रताम कीतन्त्रः (६० ३, २३)। २ मीमत, गुन्दः ( प्राचा २,४, २,३)। पिट्यप पुं [पिट्यप] सर्चा, सर्व ४रने ४। ४नः (दस ३, १ टो )। ं परिसद पर [ परि+शह ] उत्तुक हेना । परिसद्ध (बाचा २, १, ६, ६)।

१, २म )। प्रतिवादिति, मूझ-परिवादिष्टा स्पि-एर-सावित्नितः (आया २, १०, २)। परिसादमा को [परिप्राटना ] राज, ४२% (४४-१)। परिसादिय वि [परिशादित ] क्यांस ट्रसी; ( इस % t, 55 is परिहरच न [परिधान] अस्य कामा (भार)। परिहार हु [परिहार] शत्स, होते, । स र )। परिद्यारिक वि [ पारिद्यारिक ] भारतकान नान, प्रज्ञान

२ भरता । ३ रसना । "र्रास्तर्यं अंत्रिष्ण" ( दस ४,

विकार के लहा। मान कुरु का का है। क्रमन[कार्य] क्रमन्त्र (कार्य :, १, ५, 211

लाल वि [मलाल] महत सासा वासा; (पास 1 ( 3×5 पलालम् वि [पलाळक] प्रजाल—पुष्राज—का बना

हुआ, (आचा २, २, ३, १४)। पलिविद्ध'स भ्रम [ परिवि+ध्यंस ] नव होना । प्रतिनिद्ध'-सिजा, ( प्रशु १८०)।

पव सक्र [पा] पीना। कु-"घरसमेहा., श्र-प्यव-**णि** उजोदगा . वासे वासिदिनि" ( भग ७, इ-पत

1 ( 808 पच स्त्रीन [ प्रपा ] पानीय-शाक्षा, प्याऊ, "सहाच्चि वा पत्राचि वा" ( छान्त २, २, २, १०)।

पवरपुंडरीय पुन [प्रवरपुण्डरीक] एक देव-विमान, (धावा २, १५, २)।

पविद्ध'स बन [ प्रवि+दवस ] १ विनासाभिमुख होना । २ विनन्द्र होना । ''तेया पर जोग्यी पविद्र'सह, तेया पर जोगी विदंसइ" ( ठा ६, १---पत्र १२३ )।

पवैस प [ प्रवेश ] भीत की स्थलताः ( ठा ४, २--पन २२४)। पध्यम वि [पार्यक] पर्य-प्रनिध-का बना हुआ;

( भावा २, २, ३, २० )। पब्ययगिष्ट न [पर्यंतगृह] पर्यंत की गुफा, (बाचा २,

३, ३, १ )। पसम्भवेय न [प्रसहाचेतस] धर्म-निर्वेश विज, बदामशे मनः (दसन्तु १, १४)।

पसंद वि [ यसदा ] अनेक दिन रख कर खुता किया हुआ: ( दव ४, १, ७२ ) !

पदास वुं [ प्रदास ] भरदास भादि विशेष शस्य; ( दस 20, 22 )1

पहेंगन [दे] वध को ले जाने पर पिता के घर दिया जाता जीमनः (भाषा २, १, ४, १)। पहोद्द नि [ प्रयाचिन् ] धाने वाक्षाः ( इस ४, २६ )। पहोयण स्नोन [ प्रधायन ] प्रवासनः, "दंतपहोयधा व" (दस १, ३)।

पाइडि म्बी [ प्रावृति ] प्रावरक्क, वस्त्र; ( मा २३८ )।

पारल देवा पार्रण; ( यदि ४६ )। पाउम्मह पू [ पतदुव्रह ] पाल, ( ब्रान्सनि २८८ )।

पार्डितिय न [प्रात्यन्तिक] प्राप्तिव-विदेश, (राव ξ¥) Ι

पाडोस पुँ [ दे ] पड़ोस, प्रातिगेश्मिकता: ( श्रा २० )। पादोभामास वं [ पूचगामर्श ] बारहर्ने भंत्र प्रत्य का एक भागः ( यदि २३४ )। पामिच्च एक [ दे ] धार लेना । पामिच्चेज; ( भावा २,

2, 2, 3)1 पामिक्यिय वि [ दे ] धार क्रिया हुमा, ( माना २, १०, पाय वि [ पाक्य ] पाक्र-योग्य; ( दश ७, २२ )।

पार्यज्ञाल पु [ पातञ्जल ] पतञ्जल-कृत ग्राम,पातञ्जव याग-मूब: ( सादि १६४ ) १ पार्थंत न [पाइन्त ] गीत का एक भेद, पाद-बूद गीत।

(राव ५४)। पायक देलो पायय=गतकः ( यत १ )। पायपुंडण न [ पादपुञ्छन ] पान-विद्येप, ग्रहान, ( भावा 2, 20, 2)1

पारक्रित्र देखी पारक; ( मान्न १६२ )। पारय वि [ पारम ] समर्थः ( झाचा २, ३, २, ३)। पारियान्छ न हि. परिवर्त । पहिए के पृष्ठ भाग की रहा परिधि: ( यादि ४३ )।

पालियाय देखा वारिय=पारिजातः ( राय ३० ) पायरण पु [ प्राचरण ] एक म्लेब्द्र 'बावि: ( पृष्ट १५२)।

पासायवर्डेसग वुं [ प्रासादावतंसक ] प्रावाद-निर्देष (राय ६६)। पातुः न [ प्राभून ] १ क्लेग, कत्रहः ( क्लः दूर १)। २ हिन्दवाद के पूरी का प्राच्याय-विशेष; (अध्यु २१४) ३ सावच कमे, बाप-किया; ( भावा २, २, ३,१, इन १)। "छेय पुं [ "चंडेर] बारहवें झंग-मन्ध के पूर्व का प्रकरण-विशेष; ( वर १ )। "पाहुडिआ स्त्री [ "प्राप्ट् तिका ] दृष्टिवाद का प्रकरम्म-विशेषः ( आगु २३४) ।

भप्याय, ( अगु २३४ )। २ अनिका, विलेपन भारी, (41Y) पिआसा देखे पियासा; ( गा ५१४ )। पिष्णिया स्त्री [दे. पिष्पिका] गन्ध-हब्य-विरेप, ध्यामक, सम्ध-तृया; ( द्वचनि ३ )।

पाहुडिआ को [ प्रापृतिका ] १ दिखाद का ग्रेस

पिष्पछत्त वि [ पैष्पछक ] योखा के पान का बना डुकी, (धावा २, २, ३, १४)।

रेपाल हुं [ प्रियाल ] 🚶 वृत्त-विदेश, निसनी का नेड़; २ . न. एज-विदेश; विस्ती, विज्ञी; ( दस ५, २, २४ )। प्रेंतुं इतो पिछंखु; ( भ्राचा २, १, ८, ३)। वेल का [प्र+रंख] १ देखा करना। २ प्रमुख शना। विल्लंदः (यव १)। र्गम स्क ( पॉनय् ) पुट करना । शेषातिः; ( सन १०१)। । रोरिपोरिया की [ दे ] बाय-विदेष; ( राम ४४ )। गीलिम वि [पीडायन्] दाव वाहा, दावने से बना रुण (यस स्नादि की सार्क्षत); (दतने २, १०)। पुनाल पुं [ पुद्रल ] १ वृद्ध-विदेय; २ न. फत-विदेय; ३ नैतः; ( दस १८, १, ७३ ) ।

पुर वृं [ gz ] १ परिमाय्-विदेगः; २ पुट-वरिमन बल्तः; (सन ३४)। पुरानी की [दे] पुत-प्रदेश, कमर के मीचे का भाग; "उपींत पन्नीडेमारी" ( भग १५—पन ६०६ )। पुष्पिकारिया स्त्रं [पुरमकारिका, 'ता] पुरमार्थ, नरनः (दस ५, २, ६)।

पुन पर [पुन्र् ] उन्नव हाना; ( दव १०, १६ )। पुरुष पुन [ पुलक ] कीट-विद्युप; ( भावा २, १३, १ ). पुस्तदेवय न [ पुष्पदेवत ] हैनंतर गाल-विकेस ( यदि 128 ) 1

[साहित्त वि [ पूजाहार्य ] पूजित-पूजकः ( टा १८ ३ डो—स्य ३४२ )।

पूर्ति [पृति ] दुधित, बड़ा हुमा; (भाषा २, १, न, ४)। पिन्नाग धुन [ 'पिण्याक ] व्यय-यात, नरवी भे सते; (दस ५, २, २२)।

भूत हि [ पृथित ] जार देखी; ( राम १८ )। सुन वि [ पृत्य ] पूजा-बान्य, लंगाननीय; ''वया य पूर्ना रेंद्र पच्या होद भगृहमी" ( रहन् १, ४ )। पुर हुं [पूर्वकेत् ] हतवारे; ( यदि १६४)। पुरलं की [दे] रोडी; (भावा २, १, ५, ६)।

पेगा श्री [पेया] बाद विरेप, बड़ी बाहसा; (सप (X) पेंद्र २३ [प्र+रेंद्र ] १ रच्छा करना, चाहना । २ मार्थना

इस्ता। पेहंद्र; (दन ६, ४.०)। भोड न [दे] छन, पुन्म, गहर साजिपनीड बढी मानेत्रमी

भेट र् [ पुत्र ] तहका, "एकेट्य वारमडरे हेट्य" ( वन विद्यालिया न [ विद्यालिका ] स्पष्ट-इन्द्र-विदेश (भावा

१ वो )। पोरिसिमंडल न [पाँचगोमण्डल] एक जैन गान्न; ( याँद २०२ )।

Œ.

फलिंह इंत [ स्कटिक ] आकाय; ( भग २०, २ )। फलिह न [ दें ] क्नात का टेंटा; ( भरा ३५ टो )। फिर्ति रेखी फरही=रे; (अपु ३५ टी)। फैल्हसण देवां फेल्हुसण; (यव ४ टो )।

ब

वंधय देती वंधगः ( चंदि ४२ दो )। यंग्रहीचिग वि [ब्रह्मद्वीपिक] ब्रह्मद्वीरिका-गाला में उत्तवः ( याँद ५१)। वंभरोचिया को [ब्रह्मद्वीपिका ] एक जैन सुनि-गासाः ( चंदि ५१ )। वद्धम पुं [ वद्धक ] नूच-बाव विदेय; ( राप ४६ै )। यरुड पुं [ दे ] रिज्यो विरुप, बटाई बनाने बाहा गिन्मी: (बर् १४६)। यल बढ़ [ ज्यल् ] बहना, गुबरावी में 'दळ्वुं'। दर्जादे: ( Ex. 41 € ) 1 वहिदा म [ वहिर्घा ] बाहर की तरह; ( दस २, ४ )। बदुजारिओ हेन्री [ दे ] दशरी, माइ; ( दे ५, १० हो)। बहुआरी बहुदाञ्च वि [ बहुखाद्य ] १ बहु-भरद, गर्व साने दोत्त्र: २ १५६-विडड़ा इनाने योग्य; ( भावा २, ४, २, ३ ) बहुछ हुँ [ बहुछ ] झावार्व महागिरि है छिन्य एक मार्चान क्रेन स्तिः (द्रिष्ट्)। यहर्व्याहि हैं [यहर्वाहि ] ब्याकरच-मीनड एक स्मातः ( सर्व १४३)। । बाहुलेर पु [बाहुलेय] कातो की का कददा: (अव

विक्योत्र ६ [ विक्योक ] हाम-विहास ( प्रसु १३६ )। .

विज्ञ देनी बीज, भवित्वं दिर बर्ड़दिना बहुवे" (पटम ११,

२, १, ५, २)।
वीभ्रतावय वृं [ योजवायक ] विक्तेत्रिय जन्त की एक
वातिः( यायु १४१)।
वीभ्रत्य वृं [ वीभ्रत्य ] वाहित्य-मध्य एक एकः ( अणु
१३१)।
वुआन वक [ वाचय् ] चुलवाता । वंक—युआवदत्ताः (ठा
३, २—वत १२८)।
वुकताय वृं [ वे ] विस्तृतः (चव १)।
वुकताय वृं [ वे ] वृत्याय, चुलाहः ( आचा २,६,२,१)।
वेभ्रेल वृं [ वेसेल ] विस्त्यायक के भीचे का एक शिलोगः
(भ्रा १, २—यर १९१)।
वीहेलअ वृं [ कप्यत ] चोष, ववतः ( गा ६०१)।

भ

भक्षन [भक्त]भागाकार; (यव १)। भद्रभ ) वि [ भूतिक ] कर्मकर, नीकर, चाकर, ( राव भश्य 🕽 २१)। भंगुरायच पुन [ भङ्गरायर्त ] एतायन; ( भवि )। भंडवेभालिभ वि [भाण्डवेनारिक] करियाना वेचने वाजाः ( चप् १४६ )। भंसग वि [ भ्रंशक ] विनागक, ( वत्र १ )। भहदाद न [भद्रदाद] देवदार, देवदार की खरुडी; (उत्ति ३)। भाषण न [भाजन ] भारताश, नगन, (भग २०, २-বর ৩৩ই )। भाव पुं[भाव ] महान वादी, समर्थ विद्वान, ( दस १, १ दी)। निस्तींड देती निन्धुंड: (भणु १४)। मिलगा देला नियुगा, ( दब ६, ६२ )। भिलुंग पुं[ दे. भिलुड्ड ] दिवक पद्मी; ( सप १२४ )। भीमासुरक न [भीमासुरोक- 'रीय ] एक जैनेतर प्राचीन शास्त्र, ( प्रायु ३६ )। भूव देला भू-व; (वन १)। भूमिपिसाय पुं[ दे. भूमिपिशाच ] वास १४, वाड का

पेड़; (दे दे, १०७) है

• भेसण देना भासणः ( मग ७, ६—पत्र ३०७ )।

- म

संडल पुंग[मण्डल] गोदा का युद्ध-सम का एक भागमः (वह १)। 'पर्यस्य पुं 'मिस्स्य] एक गायेन जैन गामान (यॉद २०१)। सडल्य पुं [मण्डलक] एक मान, गारद कम्मारको का एक गिद्ध (अप्पु १११४)। संस्य वि [साम्य] प्रमाननेक्ष्यो, मानिकः, जो--''तो टक्सरपंतिव्य'' (पर्यस्य २०)। मंस्स न[मांस्य] प्रज्ञ का गामे, कान का गुरा, (प्राच १०

र, १०, ४; १)। मगदंतिआ को [ दे. मगदंग्तिका ] १ मेंदी का गाउ, १ मेंदी को चची; (दण १८, २, १४; ११)। मगदिया की [ मकदिका ] वाय-विशेष; (राप ११)। मगदं १ देशा सर्वेद = सदुन्द; (उसी १)। मगदं १ माजी १ साकारा, (का २०, २—रव ०४०)।

२ काश्यक-काँ, वामाधिक कादि पर्-काँ, (वर्ष ३१)।
सम्यापया जी [ मार्गणा ] देर-कान, जरागेदः ( वर्षे १७५)।
सक्ता वृत्र [ सल्स्य ] सल्स्य के बाधार की एक क्लर्टी,
( काला २, ६, १०, ६, ६)।
सन्दर्ध को [ सल्स्यक्ष्म ] शहरः ( वर्षेषु ४०)।
सन्दर्ध को [ सल्स्यक्ष्म ] शहरः ( वर्षेषु ४०)।
सन्दर्भ है [ मार्कार ] साह-विकेषः ( स्वा १४-वर्ष

६०६)।
सम्भाव वृ [ है ] नार्यन, नारं, (वे ६, ११४)।
सम्बन्ध वृ [ है सम्बन्ध] नाय-विजेष: (रात ४६)।
समुद्र वि [ सनुत्री] मनुज्य-जो, नारो, नांद्रसा; (चर्षे १२६ थे)।
सत्यय वृत्र [ सस्तक ] गमे, क्षत्र ब्राह्म का सम्बन्धानम् वस्तान्त्रसर् ( सावा २, १, ८, ६)।
समुचाद वृ [ समुचात ] एक स्लेच्य-जांत, (इन्जे

१४२)। ममाय रि [ वे ] महत्त्व करता। ममायति, (दव ६,४६)। मात वक्ष [ मळ्] पारत्व करता; ( भग ६, ३३ टी-पर ४८०)।

४८०)। मत्त्व धक्र [मत्त्रः] उत्तर देखाः (भग ६, ११ दो)। मत्त्वि वि [मत्त्वित् ] धारया-क्रताः (भग ६, ११ दो)। मत्त्वि को [मत्त्वि ] पुण-विशेषः (भग ६, ११ दो) ः—रस ] ा न [ माल्याधान ] १ पुष्प-पत्थम-ल्यान; २ तान्; (भग ६, ३३ डी—्तव ४म०)। ी [महतो ] बीचा-विदेष, ही तैल बाकी कीचा; ( 3 [र्चु [महामन्त्रिन्] महावत, हस्तिनकः (राष इय दुं [महाविजय ] एक देव-रिमानः ( प्राचा 1:5)1 वि [ बाहेन्द्र ] १ वहेन्द्र-संबन्धी; २ उत्पात विशेषः उत्र वि [ महिषिक ] भैन पाता, भैन चराने पाता; सु १४४) । गर्कड पुं [ महोरगकण्ड ] रत्न-रहोन; (सप ६०): बारय न [ मातृकापद ] नृतालर, 'म्र' से 'होतह मदर, ( दस्ति १, ८ )। विष वि [माउम्बिक] चित्र-मेरर का भजनः गर १४१ हो )। त ऐसी [माठर] माठर-मील में उत्तरहः (सारि मों को [ मानिका ] २४६ रही का दह मार; ( मच 175.) 1 त हुँ [बार] मीच का एक नवच्च ( सब ३०)। ालव हु [ मालव ] म्लेच्छ विरोधः भारमी का उडा ले हते पाती एक बीर-वाति। (यह ४)। र्मीदरस्य न [ माहेन्द्रपत्य ] स्ट्रप्यः ( उर्शन ३ ) । नेन इ[ मृग] रत्य के ब्राह्मर से बहु पूरेंच के रिचन क्रिया चेत्र क्लिश इन्द्र इन्द्रा हैन है। स्मेमित्र हि [स्मेमिक] एक स्कृति स्कृति स्व मित्र वि [सद्द] मनेष, सुन्दरः गोबारवादशास्त्रीत ( य. र मूंबरात हु [ सुक्बरार ] मूंब ही रूप व्यक्ति वाका কাই (ছবু গ্ৰহ) : त्रार्थ[सुर्व]संद्ः(६५५)ः मुख्याने विदिश्चित्रक है। भून हुई। व उपल दुस्केत्वय क्षेत्र सुर्वकन्त्र (१) भाष्ट्र करण ( ( 1, 1, 2, 2 = ) ) क्तान्[सुर्वा रेड्ड स्टब्स्ट स्टब्स्ट

२ वाड़ी के इतर का दरकन; ( अयु १४१ )। मुहिरका ची [दे] हिनका, हिनकी, (दे ६, १३४)। मुणिज वि [दे मुणिक] बहनहोत, भ्रापेष्ट, पागन, (河收一河镇以) मृत्यातिमा स्रो [ मृत्कतिका ] मूले को उत्तरी दीक, ( इड ४, २, २३ )। मृत्येति सी [दे मृत्येति ] यर न द्वार रा भाषा-भूत स्त्रम्म-सिरोध (माला २,२,३,५ ८) वह १३३)। मेडज न [मेच] मान, बेंग्ड, दिसने मापा पाव रर, ( मापू मेठ हुँ [मेरा] दर्शन, केरी भी दराय, ( माना १, १४, मेश की [मेवा] मलावला(एर) १४०) मैरेन म [मैरेंच ] महाराष्ट्र ( माल १०१) च 'सावरह है [ सावर्थ ] पीक्ट, (अति ४० % १०६६)। हा उन्हाः ( दन १५ २, २.)। र म[दे] विवस्तिव सन्दर्भ र तन १ ६०५७० स्त्र हि [स्वित] गरम माद्र सी वक्तानान, र्यस्य रक्तस्य स्थानम् । १००० (४५०, १०० الإيمام والمستوادي बेसी हैं[ हाहूं] कि प्रकारक संबंध ने पूर्व (४५०) हेब्ब में [स्टब्स] न कर को के अंग प्रतिकार इक्सोपम को सम्बद्ध है कर्य है । स्थान स्थान स्याम का (रक्षा) के रूप राज्य वर्षात्र KAN 44K, 1211 F.E. स्थितिक [स्थान] त्या १९३५ १००५ इस्स युन्ती इस्ह है विरास्थ्य है। न प्राप्त, राज्य, प्राप्त के सामस्र रहिश्र वि [ रहित ] एकाकी, श्रकेखा, (वर १)। सह वि [ राजिन ] गोभने वाला; (निचू १६)। समनीह स्त्री [ राजनीति ] राजा की शासन करने की रीति, (सब ११७)।

रामुद्धय न [रामुद्धत ] जिसमें सूर्य या चन्द्र का प्रहृष्य हो वह मन्द्रल, (यव १)। स्वन्क न [है] पेन्न फ्रांदि की तरह कच्द करना, (अप्यु

रमकः न [दे] पेश्न भादि को तरह शब्द करना, (अयु २६)। दच हे मुक्त [दे] पीमना। स्वति, स्ववति; भूटा—

বৰ / চড়[ব] বালনা। ব্যান, বক্ষান; ধুডা— বক্স) বৰ্ষিপু, ব্যাসু; মধি—বক্ষিটো, ব্যান্ডটো, (পাৰা ২, ২, ই, ৫)।

रते देलो रिते, (वर ४)। रुवणा सी [रोवणा] चारोरणा, प्रायश्चित का एक

શ્વળા જાા [રાચભા ] આલવ્યા, પ્રાયાત્ર મેર, (યર १)।

यहण न [रोधन ] निवारण, (वव १)। कल रिक्ति विज्ञान स्था जलाव (तन १

हक्ष रि [हक्ष] उमा हुआ, उत्पत्न; (इव ७, ३५)। रेयरतस्याच पूँ [रेयतीनश्रय] आर्थ नागहस्तो के शिष्य एक वैन मुनि, (स्वरि ४१)।

रेमस्य ५ [रैयतिक] स्वर-मिहेप, रैवन स्वर, (ब्रायु १२८)।

रेवय ई [रेवन ]स्वर-प्रिकेष, (श्रयु १२७)। येश्र वत्र [रोवय् ]निर्यंत्र दरमा। रोग्नय, (दव ४, १, ७७)।

७३)| सेम न [सेम ] नात में होता झक्य, (दछ ३, ८०)। सेमज न [सेपज ] कस्त, याता; (या १)।

+

रुंच वह [रुप्यू ] १ भीगता, तीइना। २ वर्जीहत १रता। वर्म—स्रोतेज्य, ( दवनि म, १४ )। सक्कप्प न [रुक्षण ]कारण, रेडु, ( दवनि ४, १४ )।

स्य पुं[स्य ] तत्सी वा स्थन-पिदेष। "समन ["सम] रेप काम्य का एक भेद; { दसनि २, २१ )। साहम वि[सम्य ] कारने कीय; (दस ७, ३४ )। साहम्योदय न [व] कीयक कादि से भूमि का स्रोतन

लारत । इंटर्य | काउन सारम्, (दश्य ७, १४)। साउन्तरोशय न[दें] गीत्रम बादि से भूष का लेखा भीर नती बादि ने भीत बादि से पीतना, (शत १४)। साह वि[दें] भेटर, उत्तत्, (बाला २, १, १, ४)। साम नक [सासय] नावना। सानते, (सर १०१)।

लिय वि [दे] १ कोमज; २ नम्र; (राय १५)। लिप्पासण न [लिप्यासन] मगो-भावन, दोन; (राय

हर्द )। लुद्ध पुन [ लोध्र ] श्वार-विशेष; ( श्वाचा २, १३, १)। लूण न [ लवण ] स्नावपन, सरीर-कान्ति; (तुन २६३)।

ट्स्प हि [ट्रूपक] १ परिवार-कर्ता; (आवा २,६६ ४)। २ चीर, तत्कर; (वन ४)। ट्रूह पु [क्स्न] गुनि, गाप्त, अमप्ता; (दणि २,६)। ट्रेप्पकार पु [टेप्पकार] विलिय-निरुप, राज, (अप्

१४६)। टेप्पा की [टेप्पा ] लेपन-किया; (उत्त १६, ६५)। टेसाड वि [टेप्पा ] लेप-कारक; (यर १)। टेसा की [टेर्पा ] क्वासा; (यप ५६; ५७)।

लोग पु [लोक] मान-विशेष, भेषी से ग्रीपड प्रय (सणु १७१)। "यत देखो "यय; (सणु ११)। लोगुचर पु [लोकोचर] १ सुनि, साधु, २ न. जिन-सा<sup>हत</sup>। जैन किशान्त; (सणु ११)।

ा त्र त्रिक्ति (हो हो हो है । हिंदी का का कि कि है । हिंदी का का कि है । हिंदी कि है | हिंदी कि है । हिंदी कि है | हिंदी कि है । हिंदी कि है | हिंदी कि है

४)। स्रोय न [दे] मुन्दर भोजन, मिशव; ( घाना २,६, <sup>४</sup>, ३)। स्रोहिज्य पु[स्रोहित्य] घानार्य भ्तरिल के गिम <sup>इड</sup>

जैन मुनि, ( यदि ५३ )। ——•••——

व बार देखो बेर=बैद ( हे १, १४२) |

र्वत हि [ बास्त ] प्रीतन, मिरा हुमा; ( दव ३, १ तो)। बंदर देखा बद्≔तृत्द; (भाम)। बमा देखा बऊ—बास्य, "नुदा भयति महत्र बद्ध बात" (रेमा)।

व्यव (रमा) इस्ताचूलिक्षा को [यर्गचूलिका] एक प्रापंत केत हरण (चाँद २०२)। वस्त्राच न [वस्त्रात] दहवाद; (रमा)। वस्त्राच ति [चैयाप्त] व्याप-स्त का वता दुसा, (द्यास ८

১১১১)।

Jug . fgumfer ] র্নাদ্য : Sty if they I went the att ( to to co ) ) पद्म राग प्रमाण, (रजा) । प्राप्ति है (प्राथम ) स्वास सेव क भूतिय ( ( यत्रकः) प्र'त्यास्त्रकः मृत्यास्त्रकः ( स्वकः ४ == / ); र्वेहर पार्वि । तुम्मे किस तुक्का, जिस तुक्का, राज्यान स बालम म [बालक] राज्यारीय, मी मार्थिक काली ति कृति । सार्वे भारतास्त्रीति । क्षाताति (स. ५६४) । कर पूर्ण गर्व, (स्राचा २, १, स. १)। काल व [ देन्यान ] कृतम । स्वास्त्र कः [ ज्याता ] पालि है [पालित] १ हेन वाला, २ ३ वर्गनाः ed in amount ( an ex ex ) ; ( 27 162 )1 र्यातम् । त्यो समामयः (इस ५ १,५१) + इस्ट. यास्य न [ यास्त ] वांगत बस्ताः ( दस्ति ३, ३ )। हिन्तुम् स्तित्तं ( इस ४, ३, ३५ ) । वास्त्रप्राची मा [ वास्त्रप्रचा ] गता चंद्रम्योत हो पुनी च्च ( वर्ष ) क्ला क्षांत्र हतः विम न [ सम ] भीर उद ल-च्योधार-गाब-का पत्री, (उचनि ३)। 52 (174 41 6 4 Az, ( 444 2, 42 ) वाटक १४ [ब्रि] चड, भग हुमा, बहुगहडा मगाहा" In arminal) (347,25)1 संक्षित्वा है वस है क्षेत्र स्थान, जना जनान विधाद वह [ध्या+क्या] स्ताप्त करना। हर्न -26 15 wes (\$1 ) 1 िमा दश्योतः (स्वीदे २२६)। उस हा [र] है है है। बाता हैन के तर तस्त्र हैस विडम्बान पर [ज्युड+माज् ] गीनना, दीरना, यम-1.22. 3-11.45 11 वना। वह-विवस्मापनापः, (भग ३, २-स्व यन्त्रो देन्द्र वच्या । स्व<sub>र्</sub> ( क्ला १४ - १४ ६६६ ) । 101)! राष्ट्र इत्तर प्रश्च व्यक्त, (वत १४—११६६६)। विषयाध गढ़ [स्युद्द+भ्राजम् ] ग्रीभित करना । यह--यम व [ प्रथम ] महाद्वाच हा कुल मही भावना (आवा विउद्भाषमाणः (भग १, २)। 5 to 24, 277 विउस सह [ ब्युत्+सृज् ] फेंब्ना । विडसिबा; ( माचा क्रमह [यर] क्षा वस्तः (वर १) २, १, २, १), विद्यतिहैं (भाषा २, १६, १)। (52 12)1 विडिसरणया देखी विडसरणया; ( राव १२५ टी )। पिनियन हि [स्वयम्धित ] दिसने न्यास्था हो हो। यह: विउद्द सङ [ ध्यृद् ] देरणा करना। संक्र-विउद्दिशाणः (स्त्रिक्स्)। (दव १, १२)। राम पर [यय +सो] १ प्राना । २ वर्स से इस्ता विविक्तम वि [ हे ] ६५ हत, तुपास हुमा; (दन ७, बला। समदः (सर १०८)। रवनायसभा हो [ध्ययसायसभा] हार्व इस्ते का विक्रिर सङ [वि+कृ] दिसेला। इन्ह-विक्रिरि-ेतन, रायांत्रयः (राय १०४)। ञमापः (सर ३४)। वेवदार हु [ व्यवहार ] १ पूर्व-प्रत्यः, २ जीवकत्व सूनः, ३ विचिक्की छी [ दें ] बाय-विदेगः ( राप ४६)। विच्च पुन [ दें ] ब्लून, उनने की किया; ( राव ६२ )। <sup>कृत्तव्</sup> ४ मार्ग, रास्ता; १ मानस्य; ६ स्थितव्य; विजय पुँ [ विजय ] साध्य, स्थान; ( दन ६, ५६ )। (37 1)1 | राउत्तम न [ व्यापरण ] व्यापुत-किया, व्यापार; (वय विजया जो [ विजया ] मनवान गान्तिनाथ हो दोज्ञा-विविद्याः (विचार १२६)। गेकिस्टिम वि [यान्स्तित ] १ गर्म दना हुमा; २ विज्ञोजन [ त्रियोजन ] विद्यान, विरद्दः ( मोह ह्न )। विञ्चल }न [ दे. विज्ञल ] कर्रम, पंक, कारा; (आना २, नीनिकः (दगनि १, ६६)। बागहिश वि [ब्यास्त ] प्रस्ट दिया हुआ; (वर १)। विज्ञुल∫१,४,३;२,१०,२)। विडंब सक [ वि+डम्बय् ] बिहुत ऋरता, फैहाना । विडं-<sup>रीयाचंत्र पुं[याचकवंत्र] एक जैन मुनि-वंगः ( पांदि</sup> वेदः (भग ३, २—पन १७३)। विषणि को । विक्रिक । विद्यान, विनिर्धन, (पाद 165

राइ वि [ राजित् ] ग्रोभने वाला; ( निचू १६)। रायनीइ न्त्री [ राजनीति ] राजा की शासन करने की रीवि; ( राय ११७)।

रीति; (राय ११७)। राहुद्य न [राहुद्वत ] जिसमें सूर्य या चन्द्र का ब्रह्म्य हो वह तक्का; (या १)।

रस्यक न [दे] येन आदि की सरह काव्य करना, (अध्यु २६)। रूप ) एक [दे] पोनना। स्थति, स्टब्सि, भूका— रूप्त) स्थिन, स्थिन, भवि—स्विस्सित, स्थिस्सितं,

(भाना २, १, १, ५)। स्ते देशो स्ति, (वर ४)।

इत इता स्ति, (वर ४)। इन्नासी [रोयणा] आरोपया, प्रापक्षित का एक भेदः (वर १)।

यहण न [ रोधन ] निरारण; ( वत्र १ )। बढ़ नि [ बढ़ ] उसा हुमा, उत्तवः ( इत ७, १४ )। रेयानस्थल पूँ [ रेयतीनक्षय ] मार्व नागहत्तो के सिध्य

एक केन मुनि, (चादि ११)। रेतरप्र पु[केवनिक] स्वर-विदेन, रेवन स्वर; (अस्सु १९८)।

रेषय ५ ( रेथन ) स्वर-रिकेश ( प्रायु १२७)। रोध तक [ रोचयू ] निर्यय बस्ता। रोप्रय, ( दत ४, १, ७७)।

रोम न [रोम ] लान में होता जक्ष्य; (दछ ३, ८)। रोजण न [रोपण ] क्षम, वाना; (वत १)।

ল

छत्त भह [करुं] १ भैगना, बोहना। २ कप्तरित्र स्पता १ मे—पिजराँ, (रक्षेत में, १४)। स्पत्रपा न हिर्मा न साम, (१४)। स्पत्रपा न हिर्मा न साम, (१४)। स्पत्रपा न हिर्मा न सम्मित्रपा 'समन [सम्मि मेन काल कार मेर्स (रक्षेत न, २३)। स्पत्रपा गिल्या न स्पत्रपा न १४)। सामन्यस्य न [दे] मैगन कार्यर न भृत्य का स्रोतन कोर नसे साद में मेर्स कार्यर का पंत्रपा, (साव १४)। साह नि [दें] मेर्स्स न स्पत्रपा न २,३,१,४)। साम महिस्सम् ] नम्मा सान्येत (साव २०००)।

लिय वि [दे] १ कोमधः, २ तमः, (राय १५)। लिप्पासच्य न [लिप्पासन ] मगी-भावन, दोवः, (राय १६)।

हर्ष् )। लुद्ध पूंज [ लोध ] कार-विशेष; ( आचा २, ११, १)। लुख न [ लश्चण ] कावच, तरार-कान्ति; (तुन २६१)। लुक्स व [ लुयक ] १ परितान-कर्ता, ( आचा २, १, १,

४)। २ चोर, तहहर, (यर ४)। रहह वु [क्स ] मुने, तारु, अमयः, (दर्धन २, ६)। टेस्प्कार वुं [टेस्पकार ] शिल्प-निरेप, राम, (मप् १४६)। टेरणा बी टेम्पा ] लेपन-किमा, (वस १६, (४)।

हेवाड वि [ हेपहत् ] लेन-कारक; (बर १) ! हेला जो [ हेरूया ] क्यामा, (यम १६) १०) । होमा वृं [ होमा ] मान-विचेत, अधी के ग्रीवर मध्य ( सामु १७६) । "यात रोगा "याय; (मध्यु १६) । होरामत ६ [ होमोता है। होमें, वाध; २ म. विन-वाय, केन विस्तान्त ( कायु १६) ।

होगुलरिभ वि [ होकोलरिक ] १ वाधु का, १ विके गावन का; (अयु २१)। होभणय वि [ होभनक ] कोभी; (बाबा १, ६५

स्त्रीय न [ है ] मुस्दर भोजन, मिशम, ( बाचा २, ६, ४, १)। स्त्रोहिच्य पु [ स्त्रोहिस्य ] ब्राचार्य भ्वरिस्न के रिप्य <sup>८६</sup> जैन मुन्दि: ( च्यंदि ४१)।

च

धरर देखों धेर∞वैर, ( हे १, १४२ )। यंत वि [ धानत ] पतिन, गिरा हुमा; ( दन १, १ से )। यंदर देखा चंद्-वृत्द, ( प्राप्त )। यस्य देखों स्पद्म = वाक्य, "मुद्रा भयति महत्र बर्डु वर्गन

बाव (रेंग)। धमानुद्धिमा स्वी [धरीनुद्दिका] एक प्रार्थन हेते हम्ह (स्वीद २०२)। धनाया न [धनान] वहनाद; (रमा)। यस्य वि [धैयाम् ] स्वाप-सन हा बना दुमा, (धाना ध

2, 3, 2)1

में [ वात्स्य ] बात्स्य गोन का ( एंदि ४५ )। रेक्षो बचपः (रंभा )। य वि [यर्नक] प्रतिज्ञासरक, गुश्चुत्ता-कृती; ( वर १ )। 'ति [ दे ] चूर्षं किया हुआ, रिखा हुआ; गुजरादी में तुं'; "जिन्ततं महिष्याष्टिरं कोषां" ( स २६४ )। र न [दे, व्यान ] दुनना । 'साल्टर न्हों ['ग्राल्डा ] रं का कारखानाः ( दस १, १ टी )। म १ देली बणीसपः (दस ४. १, ५१) । २ दास्त्र, मग्रानिर्दन; ( दस ५, २, १० )। र हैं[बर्ण ] दंचन आदि स्वर । सिम न [सिम ] ' इज्य वा एक भेद; (दसने २, २३)। रेलो बड=बदुस्; ( वय १ )। ा स्रो [ चत्र ] उत्रत भू-भाग, टेक्ड्ग, जेंची जनीन; मेर १५--रत्न १६८ ) र रेन पुन [दे] १ देशर वाता देश; २ तट बाता देश; भग ४, ७---पत्र २३८८)। गे देनी बण्या=यतः (भग १४-पन ६६६)। पुरेको चड =वपुन्: (भग १५ —पन ६६८)। ग न [ बरक ] महानूहर पान, कीमती माजन; ( स्नाचा 4 2, 28, 3)1 । नह [ बर् ] देना । यवदः ( वव १ )। वर्ते-उप्पदः (3x Fg.) बतियम वि [ स्यवस्थित ] विसने स्वरूपा की ही बर्द; (दसनि ४, ३५)। क्त तक [व्यव + सो ] १ कला । २ कले हो इच्छा स्ता । वतसर्; ( राप १०८ ) । वचायसमा की [व्यवसायसमा] हार्न करने का स्तन, कार्यातवः ( राव १०४ )। विहार हु [ व्यवहार ] १ ख़िन्यत्यः २ वीतहत्व एतः १ कत्व, ४ मार्ग, सस्ता; १ मानस्य; ६ विन्डमः (37 2)1 गडलम न [ व्यापरण ] ब्याह्न-क्रिया, ब्याबाद; ( यह 1(5 गेऊटिश वि [चातृहित ] १ गर्त वना हुना; २ विलिद्यः ( दलनि १, ६६ )। गाडिन वि [स्यास्त ] प्रस्ट दिया हुमाः ( वर १)। ग्रागवंत पुं[वाचसवंग] एक जैन दुनिनंदः ( द्रिः ίς) Ι

वायव्य वि [वायव्य] वायव्य कोषा काः ( त्रग्र २१५)। दालग न [ चालक ] पात्र-विदेष, गी ऋदि के वार्ती का वना हुआ पावः ( ञ्चाचा २, १, ५, ६ )। यालि ति [वालिम्] १ देश वाता; २ वं. दरिन्सव; ( ब्रगु १४२ )। वासज न [ वासन ] वासित करना; ( दसनि ३, ३ )। वासवरसा को [ वासवरसा ] राजा चंटप्रयोत की पुत्री क्रीर उदयन—बीद्यावत्त्वराव—क्री पत्नी; (उचनि ३)। बाहड वि [दे] सत, भरा हुआ; 'बहुवाइडा भगाहा'' ( इंड ७, ३१ )। ः वित्राह रहः [व्या÷व्या] व्याल्या करना। कर्न-विमाहिन्दंति; ( संदि २२६ )। विडम्माय सर्व [ त्युद्वश्चात् ] ग्रोभना, दीवना, चन-क्ता। वक्ट-विक्रमाएमाणः (भग ३, २--व १७३)। विडच्माभ वड [ ब्युटु म्य्राजयू ] योमित करना । वह---विडन्मायमाणः (भग ३, २)। विउस वह [ ब्युत्+सृज् ] वेंहना । विडमित्राः; ( भावा २, ३, २, ४), विडिंतिरं; (भावा २, १६, १)। विडसिरणया देखी विडसरणया; ( सब १६८ डी )। विउद्द नक [ व्यृद् ] देख्या दस्ता। चंकु-विउद्दिशाणः (दव ८ १, २२)। विकिक्स वि [दे] हंस्कृत, सुवारा हुमा; (देस अ, ¥₹)1 विकिर वह [वि÷कृ] रिलंखा। इन्ह—विकिरि-ञ्जनापः ( सर ३४ ) । विचित्रों की [दे] बाद-तिदेश ( सन ४६)। विका दुंत [दे] ज्तु, इतने क्षी क्रिया; (राम ६२)। विजय है [ विजय ] भाभव, स्थान; ( दन ई, १ई )। विजया को [विजया] भगनान गान्दिनाथ हो। दोहा-द्धितिकाः (विनार १२६)। विजीवन न [ वियोजन ] रिवीन, सिर्दः ( मोह हम )। विज्ञल )न [ दे. विज्ञल ] कर्रन, वंब, बादा; (बाचा २, क्तिनुद्ध) १,५, ३, ३, १०, २)। विदेव एक [ विक्दादप् ] रिश्त करना, कैनाना । रिट-देद; (चन ३, २—२न १७३)। विज्यति को [विक्रानित ] भिरान, भिनेप्रेंग, (प्रांट **१म गुजर**देशनगगराध्यापुरिवाशिखा संहितिहीतिकमचंदृतक्तुजन्मेया खायरभाररक्षतित्यो। शर्य करिकापा-विस्पविज्ञालयम्मि वक्षयाद्वप्रवस्थनभावएण परिव्यह्मगीविन्ददासेण विस्ट्रमान्स पाद्रप्रसद् महण्यवादिहास्मि ऋदिहास्माध्याम परिविद्यन्तरहरूतसं समल ।

(यदि १७३)। विदार देगी विद्वार; (वव १)।

विनिज्ञा सक विनि+ध्ये देखना। विनिज्ञाणः ( दस ኤ የ, የሂ ) ፣

विकालणा स्रो [ दे ] ऊपर देखी; ( यव १ टी )।

निपरिकम्म न [निपरिकर्मन्] शरीर की ब्राहुञ्चन-प्रवारम भादि किया; ( भावा २, ८, १ )। विष्माल पू [ दे ] पृच्छा, प्रश्न; ( वन १ टी )।

विलंबि न [विलम्बिन्] १ मूर्वि भोग कर होड़ा हुमा

विलंबणा स्त्री [विद्यस्थना ] निर्वेतेना, बनास, इति; (अणु १३६)।

(यन १)।

( 41 Y ) I

नक्षत्र, र सूर्य जिस पर हो उसके पीछे का वासरा नक्षत्र,

विविच वि [ विविक ] १ विवेह-युक, २ संक्रि, मह-मीर

## र्जाप्रस प्राहकों के सुवारक नाम ।

## कलकता।

वृ दालवंदकी पराद्रस्मित्वी सिया । , बोजराजर्ज कोटारा , धनस्यानसम्बद्धाः विकलाः। » साप्तमलको भैगसनको हाश्मिम<sup>ः</sup> ,, धनम्बंदर्जा मेरीदानला सेटिया . ् शयम्बारम्बद्धाः .. रहत्वमण्डी लस्मीचंड्डी

....

् त्यमं चंदर्भ माहैता। शेह कामचंद्र केलाआहे।

.. म्हेरमहर्ता स्राताः , सत्यसुखजो प्रमचंद्जो । यायु जगत्यनिमित्रजी द्वाद् ।

. पृष्णच्यत्रं नाहार ।

। " रिन्यवंदर्श दृगद् । ं रोट स्थितात सुरज्ञमत की कमती।

, देवकरणनारं गोवनदानः

६ 🔐 मगनमञ्ज्ञी कोटारी २ वातृ वृद्धिमिह्नां योधमा ।

,. धमस्यंद्जी दोधराः।

" रायनमलजो हरिचंद्जी योधरा। ,. मुगनचंद्रजी बद्चंद्रजी रामपुरिया।

२ ,, स्यमं,चंर्जा नेमचंर्जा ।

<sub>त</sub> धनराज्ञज्ञी सिपानी ।

१ ,, गुलावचंद्रती भूरा । ,, जसकरणजी हागा ,

" सदिकरणजी कर्ह्याहाहजी।

१ यातृ यहादूरचंदको राजानची । १ रेट सिपदानम्हजी कोटारी।

१ ः, देशवर्जामाई तेमचंदः

<sup>१</sup> ्व धार्यानाई अमृहख ।

ं , इंदरजानाई सुन्दरजी।

27.55 १ क्षेत्र दलपत्रसर्वे दसर्वेद कोरदीया । 5-1-1

ू द्रश्वरप्रशास द्रामामार्थः। ्, कृतसंद्रसारै बनमाई दान .

१ पापु मोजनसम्बर्धा दुग्दः।

१ .. प्रजामान्त्री करनायर।

, रियाचंड्यां कानावड।

१ केंद्र वीवायस्मार्व वीगमंद ।

्र दुक्तीवंडवी घारती ठाटिया ।

् .. हामलाल विम्यस्ताल ।

२ - दोट विस्वरहाल विकमलाल कोटारों।

' २/१ 🔐 जीवतटाल प्रतास्थी।

२५ ्, अम्भाताल चुनीलाल ।

६२ 🔐 हारालाल अमृतलाल । १० मंत्री, गोर्डाजी का उपाधव।

८ शेष्ठ प्रेमचंद्रभाई।

, प्रबंद मृहचंद्।

,, प्रेचेंद् गामाजी। ५ ,, कक्लमाई भूपरहास वकील।

५ 🔐 माजेबलाल बेहानाई।

५ , भोलानाई वेसिंगनाई।

५ ,, वेमजीनाई नागरहास। ५ ,, गांडमल्बी गुमानमल्बी।

१ " प्रेमचंद्रमाई स्थेरचंद्र।

५ ,, सोमचंद्रमाई भोतमचंद्र। ्र मंत्री, श्रीशान्तिनाधजी जान-मण्डार **।** 

१ रोड क्यानदी मुहालवर ।

१ मनो, बेरायल जैन जान-वर्षक शाला।

५ शेष्ठ लोडायरमारे नेमचंद्र ।

[ ] 41.4 e et greates treat; - विकास अस्तावत 414 ( रे शेड लानुवाई मगनमंद। Litt, Les tratt attal र मंत्रो, मोहननालजो जैन संदल लाइनेरो। in 1, that fattal ! रे शेंड नाथाओं गुलायगर्। are weart grat र .. दोराजात कानुभाई। \* 14 11 1 141. रे .. भागमंत्र भगानमः। - अन्तरसंद्यादन्य व \* • माद वः ह च ह erreit a gettere विकानेर। tarat rarat ११ शंड वांव्यावना इद्रश्चा, शी. भाई. है.। . Ire trest nibant & middiel & ः पुनर्गाता भावता to C triang is truly ः दीराजानमा हमारामजनी । \*\*\*\*\*\*\*\*\* . मगलवर्ता आवण · धीपून्य सद्दार स जिलवारियानुसभ्यरता। 4 4 44 Eites है तोड जनसम्बन्ध काडारर । 1 84 68 84 62 a a crayesal stell 0. 6. E 9 0 - EF to believe toward 964 8 2 448 \* . 12 06 2 542 यहमदावाद । es daries ao यह बाजहाँ क्रमाणना का पंदा i this Ea. Is suffered to , शिरातान बहितान समा तथा । a student strategy of (rost seed. adjust and di TEIM! Cat & Long वर बोक्फरवा हमारमस्वा आपर degree & in the S ्रशास्त्रका म्लाक्तका जाला and the maint wasted मंत्रा, इन धनस्त्रहम् ११न, लेगाना who die to E wildt , अविनद्रमाहिकाम संदार गुरुत 15572 4.44 . afantuanfe na dre tue. \*\* # 1'a41 " Es Entreffet un a te Lieute would be the , दह देश्या देवस्त्रा क्या प्रवास ॥ . . Tra gradiana · Mana candorana

रह पस्तफ मिलने का पना-

श्रीयुत दलीचंद माएकचंद शैठ

में ३३, फिस स्ट्रीट, फलब्छा

श्रीयुतं ककलभाई वी. वकीलं,

विन्तिस स्ट्रोड, मनद्द विद्विंग, मन्यदं २। श्रीयुत केशवलालभाई प्रेमचंद्र मोदी, वी. ए., एल्एल्. वी.,

हाजापटेल की पोल, अदमदाबाद, मेससं मोतीलाल वनारसीदास

संस्ट्रत वुक दियों।

सेंद्र मेंका बजार, लाहोर, (पंज

HARRASOWITZ,

Leipzig, (Germany)

ARTHUR PROBSTHAIN, ...

41, Great Russell Street,

London, W.

